



# संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास

महामहोपाध्याव

## पी० वी० काणे

एस.ए., एल.एल एम , डी. लिट् (इलाहाबाद व पूना) नेशनल प्रोफ़ेसर आफ इंडोलोजी; फेलो, बोबे एसियाटिक सोसायटी तमा लदन स्कूल आफ बोरिएटल एड एफीकन स्टडीज।

> अनुवादक डॉॅं० इंद्रचंद्र शास्त्री

एम ए, पी-एब.डी, शास्त्राचार्य, वेदातवारिध, न्यायतीर्थ भू पू अध्यक्ष, सस्कृत विभाग, इस्टीट्यूट आफ पोम्ट ब्रेज्युएट स्टडी, दिल्ली विश्वविद्यालय ।

प्रकाश

मोतीलाल बनारसीदास

दिल्की :: पटना :: वाराणसी

 भोती काल बनार ही डाल बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-7 नैपाली खपरा, वाराणसी, (उ० प्र०) बांकीपुर, पटना (विहार)

> प्रथम संस्करण 1966 मूख्य 15-00

श्री सुन्दरलाल बैन, मोतीलाल बनारलीदाल, बंगलो रोड, बबाहरनगर, दिल्छी-7 इत्तरा प्रकाशित तथा श्री गांतिलाल जैन, श्री जैनेल प्रेस, बंगलो रोड, जबाहरनगर, दिल्ली-7 इत्तरा मृद्रित ।

#### प्राक्कथन

हण बंध का अंतिस संकरण १९५१ में प्रकाणित हुआ था। सब प्रतियां विक काने के कारण नवीन संकरण की मौरा बढ़ महै। में अपनी 'बर्मसास्त्र का दिखान नामक पुरत्तक के पंत्रम भाग के केवल एवं स्वादत में व्यत्त या, अब न कई मास तक प्रस्तुत पुरत्तक के पुनिर्दीक्षण का समय नहीं मिला। पिछछे नौ वर्षों में इस विषय पर बहुत-कुछ लिखा गया। में ने यथासमब उसका अध्ययन किया और अस्तुत स्करण में संबोधन एव परिवर्डन कर दिए। फिर भी मेरा बह दावा नहीं है कि गत नो वर्षों में इस विषय पर जिनना साहिल प्रकाधित हुआ, मैंने सारा पढ़ छिया। किन्तु आशा करता हूँ, महत्त्वपूर्ण सामग्री नहीं छूटी।

जिन व्यक्तियों ने इस कार्य में सहायता की हैं, पिछले संस्करण में उनके आभार प्रदर्शन कर चुका हूँ। दा. राधवन् ने बहुत-से नए सुझाव दिए और अधिकतर प्रस्तुत संस्करण में सम्मिलित कर लिए गए। इस संस्करण में भी उनके प्रति आभार प्रदर्शन करना में अपना कर्तव्य मानता हूँ। मुझे इस बात का संतीय है कि काव्य-सारव का यह इतिहास जो ५० वर्ष पहले लिखा या, अब भी छात्रप्रिय बना हुआ है।

---पी. वी. काणे

#### संकेत-सूची

अग्नि. अथवा अग्निपु--अग्निपुराण (आनदाश्रम संस्करण)

अ. भा ---अभिनव भारती (गायकवाड़ बोरिएंटल सिरीज)

अभिषा अथवा अ. भा.—अभिधावृत्तिमातृका (निर्णयसागर प्रेस)

अलं. स. अथवा अल. स.—अलकारसर्वस्य (काव्यमाला संस्करण)

**आ. गृ.—आ**श्वलायनगृह्यसूत्र

आप. घ. सू.--आपस्तव धर्मसूत्र

बा. स---आनदाश्रम सस्करण

इ. ओ. के.—इंडिया व फिस केटलोग आफ सस्कृत मेन्युस्किप्ट्म (एगॉलंग द्वारा सपादिन)

इं: एटी --इडियन एटीक्वेरी

इ. हि. क्वा ---इडियन हिस्टोरिकल क्वाटरली

ए. इ.---एपिब्राफिक इंडिका

ए. एस डब्ल्यू आई ---आक्योंलोजिकल सर्वे आफ वेस्टर्न इंडिया

कल. ओ. ज.--कलकता ओरिएटल जर्नल

काव्या --- दहीविरचित काव्यादर्श

काव्यप्र--काव्यप्रकाश (स वामनाचार्य)

काव्यमी --राजशेखरविरचिन काव्यमीमासा (गायकवाड ओरिएटल सीरीज)

काव्याः सू ---वामनविरचित काव्यालकारमूत्र

कुव ---अप्पय्यदीक्षितविरचित कुवलयानद

के. के.--केटलोगम केटलोग्रम

के. सी. बबई—काव्यमाला सिरीज, बबई

गाथा - हाल बिरचित गाथा सप्तशती (निर्णयसागर संस्करण)

गा. ओ. सी — गायकवाड ओरिएटल सिरीज

गोडें.--गोडे लिखित 'स्टडीज इन लिटरेरी हिस्ट्री', भाग १-३

चि. मि.-अप्पय्यदीक्षितविरचित चित्रमीमांसा

छा. उ ---छादोग्योपनिषद्

ज. आ. हि रि. सो.—जर्नल आफ आध्र हिस्टोरिकल रिसर्च सोसायटी

ज. इ. हि.---जर्नल आफ इंडियन हिस्ट्री

ज. ए. सो. वं.---जर्नल, एशियाटिक सोसायटी बाफ बंगाल

व. बी. रि.—वर्नल बाफ बोरिएंटल रिसर्च

ज. रा. ए. सो. बंबई--जर्नल, बंबई बांच रायक एशियाटिक सोसायटी

ज. रा. ए. सो. ब्रिटेन--वर्नल बाफ द रायल एशियाटिक सोसायटी, ब्रिटेन

जे. हे. सो. गे.--जेतिधापट हेटचेन मोरगेन्लेंडिचेन गेशलेखापट

त्रि. स. सी.--त्रिवेंद्रं संस्कृत सिरीज

घ्व. अथवा ध्वन्या.--ध्वन्यालोक (१९३५ का निर्णयसागर संस्करण)

नवसा.—नवसाहसा क्रूचरित

नाट्य .-- भरतिवरचित नाट्यशास्त्र (चौखंबा संस्करण)

ना. ल. र. को.—नाटकलक्षणरत्नकोश

निर्ण ---निर्णयसागर प्रेस, बंबई न्यू इं. ए ---न्यू इंडियन एटीक्वेरी

प्, रु. ए — पू ३।७५५ एटावररा प. रु. म.—नागेशभट्ट कृत परमरुष्मज्खा

पा.---पाणिनीय अष्टाध्यायी

पू. ओ ---पूना ओरिएटलिस्ट

द. सं. सी.—बोबे सस्कृत मिरीज

बालरा ---राजशेखर विरचित बालगमायण

वी. इ.---विब्लियोथेका इंडिका सिरीज

बृह. उ. भा. वा.--सुरेश्वर कृत बृहदारण्यकोपनिषद भाष्यवातिक

भा. ओ. रि. इ.--भांडारकर ओरिएटल रिसर्च इस्टीट्यूट

भा. प्र. अथवा भावप्र.--भावप्रकाशन

या अथवा याज्ञ --- याज्ञवल्क्यस्मृति

रसग. अथवा रसगं---जगन्नायविरचित रसगंगाधर (निर्णयसागर संस्करण)

रघु.—कालिदासविरचित रघुवश

राजः अथवा राजतः अथवा राजतरः---राजतरगिणी

र--रद्रदकृत काव्यालकार

वकोक्ति.--वकोक्तिजीवित

वि., विम. अथवा विमर्शिती.—जयरषविरचित अलंकारसर्वस्वविमर्शिती (काव्यमाला संस्करण)

वि. ओ. ज.---वियना ओरिएंटल जर्नेल

विद्व .---राजशेखर विरचित विद्वशासभाजका

विच्यु पू.—विच्युपूराण

शाकुं -- पीटसेन द्वारा संपादित शाकुं घरपद्धति

सं. र.-संगीतरत्नाकर

सर. क.--सरस्वतीकंठाभरण( निर्णयसागरीय)

सा. द.--साहित्यदर्पण

सा. मी.-साहित्यमीमांसा (त्रिवेद्रम संस्कृत सिरीज)

सि. कौ.--भट्टोजिविरचित सिद्धातकौमुदी

मुभा.--वल्लभदेवविरचित सुभाषितवल्ली

सुक्तिम् — जल्हणकृत सुक्तिमुक्तावली (स. पीटसँन)

स्नाननमु —जल्हणकृत स्नान्तमुक्तावला (स. पाटसन स्मृति च —देवण्णभट्टविरचित स्मृतिचद्रिका

से बुई—मेक्समूलर द्वारा सपादित 'सेकड बुक्स आफ द ईस्ट'

हर्षः --- वाण विरचित हर्षचरित

हि. ड्रा.—कीथ लिखित 'हिस्दी आफ सस्कृत ड्रामा'

हि घ --- 'हिस्ट्री आफ घर्मशास्त्र'

हि. स लि.—हिस्ट्री आफ सस्कृत लिटरेचर

हि स पो —-डे लिखित 'हिस्ट्री आफ संस्कृत पोएटिक्स'

## विषय-सूची प्रथम भाग

| भ्याद | 1                                           |     | मुष्ठ        |
|-------|---------------------------------------------|-----|--------------|
| ٤     | प्रारंभिक लेखको के नाम                      |     |              |
| ₹.    | अग्निपुराण                                  |     | š            |
| ą.    | भरत-प्रणीत नाट्यशास्त्र                     |     | <b>१</b> २   |
| ٧.    | मेथाविन्                                    |     | ७९           |
| 4     | धर्मकीति और अलकारशास्त्र                    |     | ۷,           |
| È     | विष्णुधर्मोत्तरपुराण                        |     | ۷٤           |
| 9     | भद्रिकाव्य                                  |     | 98           |
| ė     | भामहकृत काव्यालकार                          |     | ٠,٢          |
| •     | दडी का काव्यादर्श                           |     | 550          |
| ٠.    | भामह और दही का पौर्वापर्य                   |     | 175          |
| ٤.    | उद्भटकृत अलकारसारमग्रह                      |     | 140          |
| 3     | बामनकृत काव्यालकारसूत्र                     |     | १७६          |
| 3     | अलकारो की अकारादिकम से सूची                 |     | १८६          |
| 8     | रुद्रटकृत काव्यालकार                        |     | 890          |
| 4     | ध्वन्यालोक                                  |     | २०४          |
| Ę     | राजशेखरकृत काव्यमीमासा                      |     | २६०          |
| u     | मुकुलभट्टकृत अभिधावृत्तिमातृका              |     | २७२          |
| ۲.    | भट्टतौतकृत काव्यकौतुक                       |     | २७३          |
| 9     | भट्टनायककृत हृदयदर्पण                       |     | २७६          |
| ٥.    | कुतककृत वकोक्तिजीवित                        |     | २८१          |
| 8     | अभिनवगुप्त                                  |     | 794          |
| ٦.    | धनजयकृत दशरूपक                              |     | 308          |
| ₹.    | राजानक महिमभट्टप्रणीत व्यक्तिविवेक          | ••• | 309          |
| ٧.    | भोजरिवत सरस्वतीकठाभरण और शृगारप्रकाश        | ••  | ₹ <b>₹</b> 0 |
| 4     | क्षेमेद्ररचित औचित्यविचारचर्चा और कविकठाभरण |     | 356          |
| Ę     | मन्मटप्रणीत काव्यप्रकाश                     |     | **\<br>**\   |
| 9     | रुव्यकप्रणीत अलकारसर्वस्व                   |     | <b>5</b> 83  |
| ,     | MINNOME MINNES                              |     | 200          |

#### viii

| संघ          | ताय                                                                                          |                   | qe    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| ₹₹.          | . हेमचंद्ररचित काव्यानुशासन                                                                  |                   | ₹4.   |
| ₹o,          | . जगदेवकृत चंद्रालोक                                                                         |                   | ₹ ६   |
| ₹₹.          | . विद्याचरकृत एकावली                                                                         |                   | 363   |
| ₹₹.          | विद्यानायरचित प्रतापरुद्रयशोभूषण                                                             |                   | 354   |
| ₹₹.          | बाग्भटरचित काव्यानुशासन                                                                      |                   | 350   |
| ₹¥.          |                                                                                              |                   | 350   |
| ₹ધ.          | भानुदत्तप्रणीत रसमंजरी और रसतरंगिणी                                                          |                   | ₹ ७७  |
| ₹.           | रूपगोस्वामी कृत भक्तिरसामृतसिंघु और उज्ज्य                                                   | त्लनीलमण <u>ि</u> | 361   |
| ₹७.          | केशवमिश्ररचित अलकारशेखर                                                                      |                   | ३९०   |
| ٩ <b>८</b> . | अप्पव्यदीक्षित                                                                               |                   | 397   |
| ₹९.          | जगन्नाथप्रणीत रसगगाघर                                                                        |                   | ३९६   |
|              | द्वितीय भाग                                                                                  |                   |       |
|              |                                                                                              |                   |       |
| क्ष्य        |                                                                                              |                   | वृष्ठ |
| ₹.           | काव्यरचनाका आदिस्वरूप                                                                        |                   | ४०५   |
| ₹.           | लौकिक संस्कृत में प्रारंभिक काव्य                                                            |                   | 866   |
| ₹.           | काव्यशास्त्र का आदिविकास                                                                     | • • • •           | ४१६   |
| ٧.           | शास्त्र का नामकरण                                                                            |                   | ४२२   |
| ٩.           | अलकार्शास्त्र के विषय                                                                        |                   | ४२६   |
| €.           | काव्यप्रयोजन                                                                                 |                   | ४२९   |
| <b>9</b> .   | काव्यहेतु                                                                                    |                   | 83.0  |
| ሪ.           | काव्यलक्षण                                                                                   |                   | ४३५   |
| ٩.           | रससप्रदाय                                                                                    |                   | ¥\$4  |
| ٥.           | अलंकारमंत्रदाय                                                                               |                   | ४५७   |
| ٤.           | रीतिसप्रदाय                                                                                  |                   | 868   |
| ₹.           | <b>वको</b> क्तिसद्धात                                                                        |                   | 808   |
| ₹.           | ध्वनिमप्रदाय                                                                                 | •••               | •     |
| ¥.           | वर्गीकरण                                                                                     | •••               | 808   |
| ٩.           | दोष                                                                                          | •••               | 806   |
| ę.           | ***                                                                                          | •••               | 850   |
| 4-           | काव्यशास्त्र पर अन्य शास्त्रो का प्रभाव<br>परिशिष्ठ-संस्कृत काव्यशास्त्र के ग्रय और ग्रंयकाः | ₹                 | *68   |
|              |                                                                                              |                   |       |

# **त्रज्ञुार-साहित्य का इतिहास**

अलनार साहिय का प्रस्तुत इतिहास दो भागों में विभक्त है। प्रथम प्राग में अलकार शास्त्र के प्रमुख बयों का वचन विषयों का सिक्षप्त विवरण तथा विश्ववण अलकार शास्त्र पर जिलनवाना का रावनाक तथा इसो भ्रम्ब को जन्म सामग्री दो गई है। हुसरे माण में अलकार शास्त्र से सम्बद्ध विषया को विवेचना रहुगी और शास्त्र के कमिक विकास का सिहाबलोकन किया आयेगा कि किस प्रकार नगण प्राग्म्म से विकसित होकर काव्यशास्त्र तथा आलोचना के अनेक सिद्धान्त अन्तित्व में आयं। इसी भाग में काव्यशास्त्र के मुविकसित सिद्धान्तों का विभिन्न रहुलुआ से विचार होगा और साहित्य विषयक भारतीय सिद्धान्तों का सिक्षित्व इतिहास रहुगा।

#### भाग १

१ मस्कृत-साहित्य की अ य शालाओं के समान अल द्वार शास्त्र में भी अनेक एसे लेखक है जिनकी कृतियाँ हम तक नहीं पहची और वे लेखक हमारे लिए नाममात्र है। राजशन्दर की काव्यमीमामा (प०१ मे बताया गया है कि किस प्रकार ब्रह्माने तिव को अल्ड्झार तास्त्र का ज्ञान कराया और शिव ने दूमरों को इसकी शिक्षादी किस प्रकार यह १८ अधिकरणों में विभक्त हुआ। और किस प्रकार प्रयेत अधिकरण की शिक्षा भिन्न भिन्न आचार्यों ने दी-तत्र कविरहस्य सहस्राक्ष समाम्नासीत औक्तिकमक्तिगम रीतिनिणय मुवणनाभ आनुप्रासिक प्रचतायन यमकानि चित्र चित्राङ्गद शब्दश्लेष शय वास्तव पूलस्त्य औपम्यमोपनायन अतिराय पाराशर उभयाल द्वारिक कुबर वैनादिक कामदेव रूपकनिरूपणीय भरत रसाधि कारिक नदिकेश्वर दोषाधिकारिक धिषण गुणौपादानादिकमुपम यु औपनिषदिक क्चमार इति । यह नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त सूची वास्तविक है या इसके अधिकाण केवन कि पन है। बामसूत्र (I 113 और 17) में मुवलनाभ और बुचुमार को जनग कामगास्त्र के साप्रयोगिक और औपनिषदिक खण्डो का आचाय बताया गया है और भरत का नाटयशास्त्र अभी तक उपलब्ध है। कामसूत्र में सुवणनाभ का बार-बार उल्लेख मिलता है (दे I 5 23, II 2 23 II 5 34, II 8 7) आदि ।

काव्यमीमासाके उपरोक्त उद्धरण मे नन्दिकेश्वर को रसों का प्रतिष्ठाता बताया गया है, और यह सम्भव भी है। काव्यमाला में प्रकाशित नाट्यशास्त्र के बन्तिम अध्याय की समाप्ति निम्निलिखित शब्दों के साथ होती है---"निन्द-भरतसगीतपुस्तकम्"। अभिनवभारती (गायकवाड संस्करण), द्वितीय खण्ड, भूमिका के पृष्ठ १० पर सम्पादक ने अभिनवगुप्त प्रणीत टीका, अध्याय २९, में से यह उद्धरण दिया है-"यत्कीतिघरेण नन्दिकेश्वरमतमत्रागमित्वेन दिशतं तदस्माभिः साक्षान्न दृष्ट तत्प्रत्ययात्त लिस्यते सक्षेपतः .....एव नन्दिकेश्वर मतानुसारेणाय चित्रपूर्वरङ्गविधिरिति निवदः"। अभिनवगुप्त कहते है कि उन्हें नन्दिकेश्वर की कृति नहीं मिली तथापि वह कीर्तिघर की साक्षी पर भरोसा करके नन्दिकेश्वर के आशय का सक्षेप मे वर्णन करेगे। अभिनवगुप्त को नन्दिमत ज्ञात था और उन्होंने नन्दिमत से रेचित नामक अङ्ग्रहार पर एक पद्य उदवृत किया है (दे॰ गायकवाड संस्करण, खण्ड I, पृष्ठ १७१) । शारदातनय के भावप्रकाशन (अध्याय ३) में उल्लेख है कि नन्दिकेश्वर ने भरत को नाट्य की शिक्षा दी और आदेश दिया कि वह इसे भरती अभिनेताओ) को सिखाये। प्राध्यापक मनमोहन घोष ने ३२४ पद्यों के एक ग्रन्थ का सम्पादन किया है जो कलकत्ता संस्कृत ग्रन्थमाला (१९३४) मे प्रकाशित हुआ है। उसका नाम है अभिनवदर्पण । सम्पादक ने उसका रचयिता नन्दिकेश्वर को बताया है। प्राध्यापक महोदय ने ग्रन्थ का अग्रेजी अनुवाद भी किया है तथा विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना लिखी है। ग्रन्य का प्रथम पद्य है - "आङ्किकं भुवन यस्य, वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि, त नुमः सात्विक शिवम्। "१ इस ग्रन्थ मे एक कथा द्वारा यह बताया गया है कि बह्या ने भरत को नाट्यशास्त्र का उपदेश दिया। अनेक स्थलो पर (जैसे पद्य १२, १२८, १४९, १५९, १६२ आदि मे) भरत मूनि तथा उनके मिद्धान्तों का उल्लेख भी है। यह ग्रन्थ कई बातों में नाट्यशास्त्र से भिन्न है। प्रस्तृत पूस्तक मे आए हुए उल्लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसकी रचना नाट्यशास्त्र के पश्चात् हुई है। भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट मे सुरक्षित राजकीय हस्तलिखित ग्रन्थो की सूची खण्ड XII, पृ० ४६०-४६३ पर भरतार्णव नामक ग्रन्थ का उल्लेख है। इस कृति में अभिनय और ताल का प्रतिपादन है। प्रनीत होता है कि किसी सुमित नामक विद्वान् ने नन्दिनेश्वर का साराश लेकर इसकी रचना की थी। कश्यप मनि को भरत का पूर्ववर्ती माना गया है और अभिनवगुप्त ने रागों पर कश्यप का

यही पद्य सङ्गीतरत्नाकर (VII. 1) मे भी उपलब्ध है।

मत उद्घृत किया है (अभिनवभारती, गायकवाड़ संस्करण, द्वितीय खण्ड, भूमिका की प्रस्तावना, पृष्ठ X) । सङ्गीतरत्नाकर (II. २३१) की टीका मे कल्लिनाथ ने कश्यप के पद्म उद्धृत किए हैं। अग्निपुराण (३३६.२२) में कश्यप का छन्दकार के रूप मे उल्लेख है (दे॰ डॉ॰ डे लिखित 'हिस्ट्री ऑफ सस्कृत पोएटिक्स, खण्ड I, पष्ठ २, टिप्पण २)। भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्युट मे अभिनवभारती की हस्तलिखित प्रति (१९२४-२८ की हस्तलिखित प्रति न ० ४१) के पष्ठ ३८४-३९१ पर कश्यप मृनि के ७५ पद्य उदधत है। भावप्रकाशन (I. पु॰ २) में नाट्य के अनेक प्रतिपादको का उल्लेख है. जैसे---सदाशिव, गौरी, वामुकी, नारद, अगस्त्य, व्याम, आञ्जनेय । इसमे भरत के शिष्यों काभी उल्लेख है। सङ्गीतरत्नाकर (I 15–19) मे अनेक देवताओं, मनियो तथा विद्वानों का इस विषय के लेखक के रूप में उल्लेख है, जैसे-सदाशिव, बह्या, भरत, कश्यप, मतङ्ग, कोहल, नारद, तुम्बर, आञ्जनेय नन्दिकेश्वर । नान्यदेव ने भरतभाष्य या सरस्वतीहृदयाल द्वारहार नामक ग्रन्थ लिखा। यह कृति भरत-नाट्यशास्त्र के सगीत-विषयक अध्याय २८-३३ की पद्यबद्ध टीका है । इसमें मतग, विशाखिल, काश्यप तथा बृद्धकाश्यप, नन्दिन् तथा दन्तिल को प्राचीन आचर्य बताया गया है। नान्यदेव को मिथिला का राजा (१०९७-११३३) बताया गया है। आगे चलकर हमने इस कृति की हस्त-लिखित प्रति पर विचार किया है (भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीटयट मे राजकीय हस्तिलिखित ग्रन्थ सूची, खण्ड XII, पुष्ठ ३७७-३८३, ग्रन्थ संख्या १११, वर्ष १८६९-७०, तथा जर्नल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी, खण्ड I, पृष्ठ ५६-६३ में प्रकाशित इसी विषय पर श्री रामकृष्ण कवि का लेख)। काव्य-मीमासा के उपरोक्त अश में सम्भवतः पराशर शब्द से अभिप्राय बादरायण से है जिसे नाट्यशास्त्र I, 32 मे भरतपूत्र कहा गया है (नाट्यशास्त्र के चौलम्बा सस्करण मे पाठ है 'बादरायणि', नान्दी तथा तोटक पर जिसके विचार सागरनिन्दन् ने उद्युत किए हैं--(दे० नाटक-लक्षणरत्नकोष II. १०९१, २७७०, ३२०२-३ मे)। काव्यादर्श की टीका हृदयक्रमा से पता

<sup>1. &#</sup>x27;अत्र टीकाकार: सक्तुते योज्य जात्यवकाना विनियोग उक्त. स कस्यप-मृनिमतादिभिविकस्यते । " अत्राहु । कास्यपार्थस्ताबन्मालब-कीश्रकाना त्राचन विनियोग उक्ता विनियोग उक्त: । दिख्य अभिनत्याचने मे पृष्ठ ३८४ पर अध्याय २९ की टीका । इसके बाद ७५ पद्य आते हैं जिनमें से बावा पद्य इस प्रकार है — "इत्येष कस्यपाद्युक्तो, विनियोगो निक्सित. ।"

चलता है कि काव्यावस से पहले कास्यप और वरसिय ने अल क्कारसारत पर पुस्तक लिखी थी—"वृदया कास्यपदर्शियम्भृतीनामाचार्याण लख्यमास्त्राणि सहत्य पर्यालेक्य" (काव्यावस् र्रा २ को टीका) और "पूर्वसृत्रियि कास्यपदर्शिय म्मृतिसि." (काव्यावस् र्रा ४ न टीका) । काव्यावस् की अन्य टीका भूतानुपालिनी से कास्यप, ब्रह्मदत्त और नन्दिस्तामी दण्डी से पूर्ववर्ती आचार्य बताए पर हैं। विहली भाषा के कृति "स्वियमायाल क्कार" से बहुए, सक तथा वृहस्तित की बन्दन के करवान् कास्यप कृषि का उन्हेंब्स हैं (अनंक ऑफ रोप्ता एविचारिक सोसाइटी. ब्रिटेन, १९०५, ५० ८४१)। ये सब कृतियां ब्रह्म वसास है। वेसिय-मस्त्यपुराल X 25 जहां दरस्ति को नाट्यवेदवारास कहा गया है।

स्वाभाविक रूप से यह प्रस्त उपस्थित होता है कि उपलब्ध अलंकार साहित्य में प्राचीनतम होत कौनती है? हुछ अपेशाहत उत्तरकालीन प्रथकारों ने बिन्तिपुराण के काव्य-साहत्र का मूलग्रथ माना है। इस मत का सम्यक् पर्यालीयन आवश्यक है।

### २. ग्रन्तिपुराण

महेन्दर जपनी इति काव्यप्रकाशादधं मे कहते है - "मुकमारान्राज-कुमारान् स्वादुकाव्यप्रवृत्तिद्वारा गहरे शास्त्रान्तरे प्रवर्तिषनुमान्गपुराणादुद्वृत्य काव्यरत्तास्वारकारणमञ्जारगाहत्र कारिकामि सक्षिप्य भरतमृतिः प्रणीतवान्"। इसी प्रकार विद्यापृथण-रिवत साहित्यकोमुदी की टीका कृष्णानित्तनी कहती है—"काव्यरामास्वारत्वाय विद्वपुराणादि दृष्टा साहित्यप्रक्रिया भरत सक्षिप्तामि कारिकामिनिवन्य"।

जिन्तियाण अनेक बार मृदित हुआ है (बिक्तियोषेका इत्किका प्रस्थाला, आनत्याश्रम प्रस्थाना तथा बनाई की कटरेबर प्रस्थाना में)। विक्तित इत सम्बर्ग के अध्याय ३३६-३४६ में अल ह्यार-सम्बर्गी विषयों का वर्णन है; आनन्याश्रम सहरूष में उन ज्यायों की सख्या ३३७-३४७ है। दुर्माम्यक्ष आनन्याश्रम का पाठ विक्रियोरिका इत्किका सरकरण की तुक्ता में बहुत अमुद्ध है। हुन वि० इ० सरकरण का ही उदरण प्रस्तुत करेंगे के केटरेबर मुझ्याक्य सब्दर्भ के सम्बर्ध में अल्प्यायों का क्रम तथा सम्बर्ग आनन्याश्रम सरकरण के समत है। मत्ययुराज ३५ २८-३० तथा स्कृत्युराण १.२. ४७-५० के

इडियन एन्टिक्वेरी (सण्ड ४६, १९१७) पृष्ठ १७३ पर मैंने इस प्रकापर विस्तारपूर्वक विवार किया है।

अनुसार (यत्तदीशानकल्पस्य, वृत्तान्तमिषकृत्य च । वसिष्ठायाग्निना प्रोक्त-मान्नेयं तत्प्रचक्षते ॥ ......तच्च षोडशसाहस्रं सर्वेऋतुफलप्रदम् ॥) अग्निपुराण में १६००० पद्य हैं। इसमें ईशानकल्प की घटनाओं का वर्णन है जिन्हें वसिष्ठ को अग्नि ने सुनाया। उपलब्ध अग्निपुराण (२७१११) मे इसकी श्लोकसंख्या १२००० बताई गई है। यह भी कहा गया है कि इसमे सब विदाबों का वर्णन है। प्रथम अध्याय मे वसिष्ठ प्रार्थना करते हैं – हे अग्नि ! मुझे सब विद्याओं का सार बताओ जिन्हें जानने वाला सर्वज्ञ बन जाता है (पद्य १२) । उपलब्ध अग्निपुराण में लगभग ११५०० स्लोक हैं (१६००० नहीं)। इसके अन्तिम अध्याय (३८२ ५१-६४) में बताया । है कि सब विद्याओं का वर्णन हो चुका है और फिर वर्णित विषयों को गिनाया गया है, उदाहरण के रूप में---अवतार, गीता, रामायण, भारत, हरिवंश, आगम, आशौच, प्रायश्चित्त, राजधर्म, व्यवहार, वत आदि । अध्याय १२२-१४८ मे युद्धजयार्णव का सार है। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे यह निर्णय किया जा सके कि अग्निपुराण में कौनसा अश मौलिक है और कौनसाप्रक्षिप्त । जहाँ तक उपरोक्त महेश्वर द्वारातथा विद्याभवण द्वारा रचित टीकाओ का प्रश्न है अग्निपुराण तथा वह्निपुराण मे परस्पर कोई अन्तर प्रतीत नही होता। किन्तु ऐसे वह्निपुराण का भी उल्लेख मिलता है जो अग्निपुराण से भिन्न है, देखिये-इन्डिया ऑफिस सस्कृत हस्तलिक्षित ग्रन्थों की एगेलिंग (Eggeling) कृत सूची, भाग ६, पृष्ठ १२९४ और उसके आगे, इन्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, भाग XII, पृ० ६८३–६९१; वर्तमान अग्निपुराण पर प्रो० हजारा के लेख 'आवर हैरिटेज' (Our Haritage), भाग II, खण्ड I, पृ० ७०-१०९, स्टडीज इन जेन्विन आग्नेय एलियस बिह्नपुराण (Studies in genuine Agneya alias vahnipurana), तथा जर्नल ऑफ ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट (बडौदा), भाग V (१९५६ ई०), पु० ४११-४१६, डिस्कवरी ऑफ जेन्बिन आग्नेयपूराण (Discovery of genuine Agneyapurana) । बल्लालसेन (१२वी शताब्दी उत्तरार्ध) के दानसागर तथा अद्भुतसागर में अग्निपुराण के जो अश उद्घृत हैं उनमे से अधिकतर अश वर्तमान अग्निपुराण मे नही हैं और कई उद्धरणो में वार्तालाप वसिष्ठ और राजा अम्बरीष के मध्य जलता है जब कि उपलब्ध अग्निपुराण मे यह बार्तालाप वसिष्ठ और अग्नि के मध्य है। प्रतीत होता है कि मुळ अग्निपुराण का पुनः संस्करण हुआ जिसमें उसने वर्तमान रूप भारण कर लिया—देखिये ज० ओ० रि०, मद्रास, भाग XII, खण्ड १२९, पु॰ १३४-१३५ पर 'बल्लालसेन को ज्ञात पुराण' (Puranas known to

Ballalsen) शीर्षक लेख। जैसा कि ऊपर बता चुके है अग्निपुराण(विवलियोथेका इन्डीका संस्करण) के अध्याय ३३६-३४७ में अलक्कारशास्त्र के विषयो का वर्णन है। अञ्चाय ३३६ मे (आनन्द ३३७) काव्य के लक्षण , प्राकृत और संस्कृत के रूप में उसके दो भेद, प्रत्येक के तीन प्रकार-गद्य, पद्य और मिश्र: सबके उपभेद, कथा, आस्यायिका तथा महाकाव्य के लक्षण। अध्याय ३३६ मे नाट्य-सम्बन्धी विषयो का वर्णन है--रूपक के दस प्रकार, उपरूपक. प्रस्तावना, पाँच प्रकृतियाँ, पाँच सन्धियाँ इत्यादि । अध्याय ३३८ मे निम्न-लिखित विषयो का विवेचन है-रस, स्वायीभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव, आलम्बन-विभाव, उद्दीपन-विभाव, नायक-भेद, नायक के सहचर, नायिका-भेद नायक के आठ गण और नायिका के बारह विभाव। अध्याय ३३९ में चार रीतियो पाञ्चाली, गौडी, वैदर्भी, लाटो) और वृतियो भारती, सास्वती, कौशिकी (कैशिकी ?), तथा आरभटी का निरूपण है। अध्याय ३४० में नत्त का निरूपण है और यह बताया गया है कि हाथ, पैर आदि स्थूल तथा -पलक आदि सुक्ष्म अङ्गोका सवालन किस प्रकार होना चाहिए। अध्याय ३४१ में चार प्रकार के अभिनय (सात्त्विक, वाचिक, आङ्गिक और आहाय) का विवेचन है। अध्याय ३४२ का विषय है शब्दाल खार, उसका लक्षण तथा भेद-प्रभेद अनुप्रास, यमक के दस प्रकार, चित्रकाव्य के सात भेद, प्रहेलिका के सोलह भेद, गोम्त्रिका, सर्वतोभद्र आदि बन्ध । अध्याय ३४३ के विषय हैं उपमा, रूपक, सहोक्ति आदि अर्थालङ्कार, अनेक लक्षण और उनके भेद। अध्याय ३४४ का प्रतिपाद्य विषय उभय अर्थात् शब्दार्थाल क्यार बताया गया है, किन्तु उसमे आक्षेप, समासोक्ति, पर्यायोक्ति आदि अलक्षारो का विवेचन है। अध्याय ३४५ और ३४६ में काव्य के गुणो और दोषों का वर्णन है। इनमें कुल मिलाकर ३६२ इलोक हैं।

अग्निपुराण के ११५०० रुठोकों में बणित विषयों का सक्षिप्त विवरण भी यहाँ स्थान संकोष के कारण शक्य नहीं है। मध्यकाणीन भारत में जो विषय सर्वसाधारण में रुचिकर ये अग्निपुराण उनका विस्वकोष है।

विशेषरूप से एतदन्तर्गत साहित्य विभाग का इस पुराण द्वारा तिथिनिर्णय करने तथा इसे अलक्क्कार शास्त्र का प्राचीनतम ग्रन्थ निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किये जाते है —

(क) अम्मिपुराण (३२७, I ३३६, २२) में रामायण के सात साण्डों, इरिवंश और पिंगल का उल्लेख है। इसी प्रकार पालकाप्य, शाबिहोत्र, धन्वन्तरि तथा सुश्रुत का भी निर्देश है। ५८ श्लोको में भगवद्गीता का सार भी दिया गया है जिसमें आधे क्लोक स्वयं गीता से उद्घृत हैं। अध्याय ३५९ से ३६६ तक शब्दकोष संबन्धी सामग्री है जिसका अधिकांश अमरकोष के पद्धों तथा पद्याशो से अक्षरशः मिलता है। यह नही माना जा सकता कि इन सब कृतियों (गीता, अमरकोष आदि) में सामग्री अग्निपुराण से ली गई है। इसके विपरीत यही मानना पडेगा अग्निपुराण मे साहित्य की प्रत्येक शास्ता का साराश देने का प्रयास किया गया है। और इस प्रयास में उस शब्दकीय के उद्धरण सम्मिलित कर लिए गए जो अग्निपुराण लिखने के समय सर्वाधिक लोकप्रिय थे। अमरसिंह के समय के विषय में कई अनुमान लगाए गए हैं। प्रो० मैकडानल (संस्कृत साहित्य का इतिहास पु ३३३) का मत है कि सम्भवत: अमर्रासह ५०० ई. पू अपने उत्कर्ष पर या। मैक्समूलर का मत है कि अमरकोष का छठी शताब्दी मे चीनी भाषा में अनुवाद हुआ (इण्डिया, ह्याट कैन इट टीच अस) प्रथम सस्करण पृष्ठ २३२। डा॰ होइनेल (जर्नेल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी १९०६ पु० १४०) ने अमरकोष का समय ६२५ और ९४० ई० के मध्य बताया है. किन्तु उनका यह मत किसी निर्दोष प्रमाण पर अवलम्बित नही है। मि० ओक की घारणा मे अमरकोष चौथी शताब्दी का है। यदि इस पुरानी तारीख को ही सही माने तो भी अग्निपुराण, यदि उसमें अमरकोप से क्लोक लिए गए, छठी या सातवी शताब्दी से पहले का नहीं हो सकता, क्योंकि अमरकोष को प्रसिद्ध होने में भी काफी समय लगा होगा।

(स) अनिन्तुराण मे बताया गया है कि अग्दती नामक रीति का यह नाम इस्तिए पड़ा कि उसका भदत ने प्रतिकान किया था (भरतेन प्रणीवलान पुंगरती-रितिरूचले, अभ्याय ३३९-६)। भरत कहते हैं कि मैंने (भरते ने) बहुत के आदेश से चारो वृत्तियों का प्रतिवाद किया तथा प्राप्ती वृत्ति का प्रसार अपने ही नाम से किया। मया काम्यिक्याहेतोः प्रशिप्ता दृष्ट्णाजया™ स्वतः अपने ही नाम से किया। मया काम्यिक्याहेतोः प्रशिप्ता दृष्ट्णाजया™ स्वतः अपने वृत्ति को र २५, काव्यमाला नाक्क २०, २३,२५ पायकवाड औरियन्टक प्रत्यमाला अम्याय २०, २४-२६। इससे पता वकता है कि भरत का नाह्य अनिपुराण से पहले विद्यमान था (कम से कम यह भाग तो था ही जिसमें वृत्तियों का निक्षण है)। यथिंप नाह्य मे पुराणों का उन्लेख निक्ता है (अमोर्था प्राप्तां ये पुराणे संप्रक्षीतिताः। नाह्य० १४-४६ काव्यमाला संस्करत १३-४६), तथार्थि सनिनुराण को निर्मेण नहीं है।

- (ग) नाट्यशास्त्र के कई पद्य अनित्पुराण में मिलते हैं। देखिये— नाट्यशास्त्र के ६,३६ का प्रथम आधा भाग और अनित्पुराण के ३३८, १२; नाट्य ६,३९ और अनित ३३८ और ७-९; नाट्य २२, २८-२९ और अनि ३३७ ११ - १२, नाट्य ७, ६३-६५ और अनि ३४२, १५-१७। अनित्यु० मे स्पष्ट बताया गया है कि इसमे समस्त निवाओ का सम्रह है। इसे प्यान में रखें साथ ही इस पुराण तथा नाट्यशास्त्र की निवेषताओ पर प्यान में तो यह मानता प्रवेगा कि नाट्यशास्त्र के पदा अनित्पुराण ने उद्युव किए हैं।
- (प) अिलपुराण में रूपक, राप्रेक्षा, विश्वयोषित, विभावना, अपह्नुति तथा समाधि की जो परिभावाये हैं (कमछ ३४३ २३, ४४-२५, १६-२०, १७-२८, १४८, १८,१३) वे काव्यादर्स से मिलती हैं (कमछ 11 ६६, २८०, १५, १८,१३) वे काव्यादर्स से मिलती हैं (कमछ 11 ६६, २८०, १२३, १९, ३०४, І ९३) इंतक अंतिरित्तक वर्षक वाक्याय तथा पद्याञा भी ऐसे हैं जो दोनो बन्यों से एक समान हैं, जैंसे—"पद्य चतुर्यदी तच्च, वृत्त जातिरिति विधा" (अिलपु० ३३६, २१ और काव्यादर्स १११ ११) "सा विधा गीरिततीयूं पा गम्मीरं काव्यास्त्रम् (अिलपुराण ३२६, २३ और काव्यादर्स ११२), अिलपुराण ३२६, २५ और काव्यादर्स ११९, अिलपुराण ३२६, २५ और काव्यादर्स ११९। काव्यादर्स के प्रतिद यद "लिप्पतीत तयी""" आदि" (II. २०६) के अितरित्त हम यह नहीं कह सकते कि दखी ने अपनी परिभाषाएँ या उदाहरण भी अन्य प्रमा विधे हैं। जैंसा कि आगे वताया जायेगा, दण्डी का समय सानवी सतावी का जतरार्स हैं। यस यह माना जाये कि अनियुराण ने काव्यादर्स से उद्युत किया है तो उसे काव्यादर्स का उत्तरवर्ती मानना होगा।
- (य) मामह के काव्याल क्यार में रूपक, आक्षेप, अप्रस्तुत प्रचसा, समासोकित तथा प्रयोगित की जो परिप्ताचाएँ हैं (II. २१ ६८; III २९.८, II.७९) रूपम वे ही अिनपुराण में भी है (३४३.२२, ३४४.१५, ३४४.१६; ३४४. १८, ३४४ १७)। भामह ने स्मप्ट कहा है कि मैंने (भामह ने) अपने उदाहरणों की रचना स्वय की और अलङ्कारों की परिप्ताचाएँ भी स्वय तिमित की है (स्वयक्तेरेव निद्धंनैदियम् मया प्रकल्पता खलु वागलकृति:। भामह II. ९६; पिरामल क्कारीबीच जीकरत स्वय विनिद्यत्य क्रिया मयोदित । III ५८) जैसा कि साने बताया गा है। भामह का समय ईसा की सौतवी क्षताब्दी से पहले नहीं माना जा सकता।
- (छ) प्रतीत होता है कि अस्मिपुराण को ध्विन सिद्धात विदित था।
   यह सिद्धान ध्विनकारिकाओं में व्यक्त हुआ है और ध्वन्यालोक में इसकी विस्तृत

प्रतिष्ठापना हुई । अग्निपुराण में कहा गया है कि घ्वनि का पर्यायोक्त अपङ्गुति, समासोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा या आक्षेप में अन्तर्भाव हो जाता है। "स आक्षेपो ध्वनि. स्याच्च ध्वनिना व्यज्यते यत "तथा" एषामेकतमस्येव (स्यैव<sup>?</sup>) समास्या ध्वनिरित्यत"। अग्निपुराण ३४४.१४ और १८। इससे प्रकट है कि यद्यपि अग्निपुराण ध्वनिसिद्धान्त से परिचित वा तथापि उसे स्वतन्त्र रूप से स्वीकार नहीं करता था। अग्निपुराण की यह मान्यता भामह तथा उद्भट की मान्यता के समान है जैसा कि अलङ्कार सर्वस्व मे बताया गया है "इह हि ताबद्भामहोद्भटप्रभृतयश्चिरन्तनाल क्कारकारा प्रतीयमानमर्थं वाच्यो-पस्कारकतयाल द्क्वारपक्षनिक्षिप्त मन्यन्ते । तथाहि---पर्यायोक्ताप्रस्तुतप्रशसा-समासोक्त्याक्षेपव्याजस्तुत्युपमेयोपमानन्वयादौ वस्तुमात्र गम्यमान वाच्योपस्कार-कत्वेन स्वसिद्धये पराक्षेप परार्थ स्वसमपंगमिति यथायोग द्विविधया भङ्गया प्रतिपादित तै '' (पृष्ठ ३) इसके लिए ध्वनयलोक भी द्रष्टव्य है—"पर्यायोक्तेऽपि यदि प्राधान्येन व्यय्यत्व तद्भवतु नाम तस्य ध्वनावन्तर्भाव । न तु ध्वनेस्तत्रान्तर्भाव ।' (पृष्ठ ४५-४६) । इसलिए कह सकते है कि अग्निपुराण का अलक्कारशास्त्र वाला भाग ध्वन्यालोक के बहुत बाद का नही है। जैसा कि हम आगे बताएगे, घ्वन्यालोक की रचना नवी शताब्दी के उत्तरार्घ मे हुई। "अपारे काव्यसंसारे आदि" और शृङ्कारी चेत्कवि , आदि' दो पद्य अग्निपुराण (३३८.१०-११-आनन्द ३३९.१०-११) और व्वन्यालोक दोनों मे मिलते हैं (पृष्ठ २७८) । ध्वन्यालोक मे उनके पहले 'तथा चेदमुच्यते' शब्द आते हैं। इसलिए विद्वानो का कहना है ध्वन्यालोक ने उन्हें किसी अन्य ग्रन्थ से उद्घृत किया है। इन पद्यों के बाद सिक्षप्त उपसहार है जिसका अन्त इन शब्दों से हुआ है "व्यनिरेव प्राघान्येन काव्यमिति स्थितमेतत्" (पृष्ठ २७८-९) । स्मरण रहे कि इसके कुछ पहले (पृष्ठ २७७ पर) ध्वन्यालोक मेदो पद्य है जो "तदिदमुक्त" शब्दो से प्रारम्भ हुए हैं। अभिनवगुप्त ने इन शब्दो का अभिप्राय "मयैवेत्यर्थ." बताया है और इस प्रकार दिखाया है कि ये पद्य स्वय आनन्दवर्धन के हैं। तदिदमुख्यते और तदिदमुक्तम् मे कोई अन्तर नही दिखाई देता। इसलिये ध्वन्यालोक के पृष्ठ २७८ के दोनो पद्य भी आनन्दवर्धन के स्वरचित माने जा सकते हैं और यह भी निष्कर्ष निकलता है कि अभिनवकुत लोचन नामक टीका में "मुझ ध्वन्यालोक के रचयिता द्वारा" शब्द दो कारणों से नही जोड़े गयं। प्रथम यह कि अभिनव उसी प्रकरण के दो अन्य पद्यों को आनन्द-वर्षन की रचना बताही चुका या और दूसरा कारण यह कि पृष्ठ २७८ पर शिक्षे दो पद्यों में च का प्रयोग होना (तया चेदमुख्यते) और पृष्ठ २७७ पर

प्रयोग न होना (तदिदमुक्तम्) प्रकट करता है कि पृष्ठ २७८ के दोनों पद्यों का रचयिता आनन्दवर्धन ही है। इस आधार पर डा॰ डे (संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास खण्ड I पष्ठ १०३ पर) कोई पर्याप्त कारण दिये बिना ही यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आनन्दवर्धन ने अभिनपुराण से श्लोक लिये हैं। डा॰ डे (संस्कृत साहित्य का इतिहास खन्ड II पृष्ठ २५५ का फुटनोट मे भी) कहते हैं कि आनन्दवर्धन ने पृष्ठ २७८ के दोनो पद्य अग्निप्राण से लिए हैं यद्यपि स्वर्तीय प्रो० सोवानी ने डा० डे को बता दिया था कि अभिनव ने नाटय० VI. ३६-३७ की टीका मे इनमें से एक पद्य का रचयिता आनन्वर्धन को स्पष्ट रूप में बताया है (अभिनव भारती गायकवाड संस्करण, खण्ड प्रथम पृष्ठ २९५) : कविहि सामाजिकत्त्य एव । तत एवोक्त 'श्रुगारी चेत्कवि ' "इत्याद्यानन्दवर्धना-चार्येण"। इसलिये मेरा मत है कि अग्निपूराण को केवल व्वनिसिद्धात का पता ही न था बल्कि उसने ध्वन्यालोक से दो पद्य भी लिये है। प्रो॰ बटुकनाय (साहित्यविभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, खण्ड IX पट्ठ १२९) कहते हैं कि 'अभिनपूराण मे घ्वनि सिद्धान्त का पता नही चलता', किन्तु, जैसा कि जपरोक्त चर्चा से सिद्ध होता है, उनकी यह धारणा मिथ्या है। डा॰ हे (संस्कृत अलकार साहित्य का इतिहास खण्ड 11 पु० ३३४ पर) का कथन है कि भोज ने अपना व्यापक रस मिद्धान्त अग्निपुराण (अ० ३३८) के अस्पष्ट पद्यों के आधार पर लड़ा किया था। इस पर विश्वास करना सभव नही है। अग्निपुराण के अध्याय ३३४.५४ तथा ३३९ में (पद्य १-४) में रीति के चार प्रकारों का वर्णन है-पाञ्चाली, वैदर्भी गौडी और लाटी। इनके लक्षण मोज द्वारा श्रङ्गार प्रकास में वर्णित लक्षणों से बहुत मिलते हैं (देखिए जर्नल आफ ओरिन्टियल रिसर्च इन्स्टीट्यूट" मद्रास भाग X. पु॰ ७६८-७७९ पर प्रकाशित डा॰ राघवन का लेख, जहाँ वे प्रो॰ पी॰ सी॰ लाहिडी के इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, भाग IX, पु॰ ४४८ में प्रसारित लेख की आलोचना करते हैं। उसके अतिरिक्त डा॰ राघवन का शृङ्गार प्रकाश भाग I, खण्ड I प॰ १९६-२०१ भी अवलोकनीय है)। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है बिनिपुराण मौलिक कृति नही है किन्तु प्राचीन मान्यताओ का सब्रह मात्र है। अतः यही मानना उचित है कि उसे सम्भवत भोज से प्रेरणा मिली।

मैंने बर्मशास्त्र का इतिहास बच्छ कि सु ० १७०-१७३. में स्पष्ट किया है कि बनिपुराण के व्यवहार बच्चार्यों (२५२-२५७) में से बच्चाय २५२ में लगमा २० व्य नारदस्मृति से बाए हैं और दूसरे बच्चार्यों में लगमा २८० सावस्त्रस्थ स्मृति से लिए नार्ष्ट हैं। उपरोक्त विवेचनों से इस कपन कि पुष्टि होती है कि अनिनपुराण सातशी साताशी से पहले का नहीं है और उसका अफक्क्कार साहित्य बाला मात नहीं साताशी से पहले नहीं रचा गया। विधीय सभावना यही है कि उसकी रचना दबसी (दे॰ अनिनपुराण, आन्ताथम में सस्करण अध्याय ३३९, रहीं, स्थायी- भावों तथा सारिवकमावो अर्थात् रस सिद्धान्त का निरूपण है और अध्याय ३४५,१८ पर समासीला, अपन्नुति, पार्याणीनित आदि अक्क्क्कारो का चानि में अन्तर्भाव स्थापी स्थाप

(व) भोजकृत सरस्वती कष्ठामरण, ज्ञ ५ के प्रारम्भिक चार पखों में रस सिद्धान्त का सिक्षान्त वर्षण है। उन पद्मों में स्वास्त या है कि पृशारर की जानन, अक्ष्मुंत और अभिमान रस है। पृशारप्रकाश के च्यान्त के सिक्षान्त में इस रस सिद्धान्त का सिक्षान्त उत्तरेख हैं — "अक्षमंत्र पर बहुस स्वातत्ममंत्र विमुम् । वेदानीचु वदन्तके वीत्वसं वार्णीतरीक्ष्वरम् ॥ आनन्द सहस्वरस्य व्याव्यते सकदाचन । व्यविद्यान्त सा तस्य वीत्वन्यमस्काररसाञ्च्या ॥ आवस्तस्य विकारों सः सीञ्जूक्कुर इति समृतः । ततोर्ज्ञभमानस्तरेब समाप्त भुवनत्मयम् ॥ अभिमानादितः सा च परियोषमृषेतुषी व्याविद्यान्त स्वात्वर्यस्य सिक्षार्यः च प्रित्ये सम्प्रतः इति सीवते ॥ तद्भीयाः कामितरे हासाधाः व्यावेक्षारं (विमुद्धान्त वेदने देश-५-५), और विमुद्धान्त वर्षाः स्वात्वर्यस्य अव्यवेक्षारं (विमुद्धान्त वेदने स्वात्वर्यस्य । अक्ष्मुंत्रस्य स्वात्वर्यस्य स्वात्वर्यस्य स्वात्वर्यस्य प्रत्यान्त स्वात्वर्यस्य स्वात्वर्यस्वर्यस्य स्वात्वर्यस्य स्वात्

अलक्कार साहित्य के प्राचीन लेककों में से किसी ने मी अनिपुराण का उल्लेख नहीं किया हैं और न ही उसे उद्दाप्त किया है, यह भी ब्यान देने की बात है। मम्मट ने विष्णुपुराण के उद्धाप्त विये हैं किन्तु अनिपुराण का उल्लेख नहीं किया। विद्वनाय (१४ वी बतावरी) ही संवंश्वय सम्मानित साहित्यक हैं जिल्होंने अनिपुराण को काव्य सिद्धान्त पर प्रमाण के रूप में उद्वृत किया है। उन्होंने अपने साहित्यवर्षण में [1 2] अनिपुराण का उल्लेख किया है। उन्होंने अपने साहित्यवर्षण में [1 2] अनिपुराण का उल्लेख किया है। उन्होंने अपने साहित्यवर्षण में (1 2) अनिपुराण का उल्लेख किया है। उन्होंने अपने साहित्यवर्षण में (श्वयाय २३७ स्लोक ७, विवर्ष सामान्य) में उद्युत किया है। यह ठीक है कि अपरार्क टीका बीसे वर्षशास्त्र मन्त्री में तथा बरकास्त्रेत के अद्भुतसागर (११६८ ई॰ में प्रारम्भकाल) में

अनिपुराण का प्रमाण के रूप में उस्तेल है। किन्तु ज्वन्यालोक, लोचन तथा जन्य प्राचीन लेखकों ने मरत के ताद्ववास्त्र को ही आदर्पूर्वक उद्युद्ध किया है। जैसा कि आये दवाएँदे, भागम तथा दख्यों भी भरत के ताद्ववास्त्र के प्राचीन कर प्रमाणिक वन्य के रूप में उत्तेलक करते हैं। इस्तिल्प अनिपुराण बास्तव में भरत, भागम दख्यों, ज्वन्यालांक और सम्भवत भोज के बाद का है और उसे अलक्षुरासास्त्र का मूज्यन्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। मध्यकालीन लेखक इसे अलक्षुरासास्त्र का पाचीनतम यन्य केवल इसीलिये समझने लगे कि वे पुराणों को प्रदा की इंटि वे देखते ये स्वीकि वे क्षिट के रूप में समस्त पुराण व्यास की प्रदा की इंटि वे देखते ये स्वीकि वे क्षिट के रूप में समस्त पुराण व्यास की प्रदा की इंटि वे देखते ये स्वीकि वे क्षिट के रूप में समस्त पुराण व्यास की प्रदा ना गोने जाते हैं।

#### भरत-प्रगोत नाट्यशास्त्र

महाँच भरत डारा प्रणीत नाद्यवास्त्र ही सस्कृत काव्यवास्त्र का प्राचीनतम उपकल्प प्रत्य है। इस मान्यता के पक्ष में कई युक्तियाँ हैं। इसमें ही सर्वप्रयम रसिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है (देशो भाग II)। अलङ्कार-वास्त्र के अन्य विषयों का भी विवेचन है।

१९२३ ई० मे मैने सर्वप्रथम साहित्यदर्पण का सम्पादन किया और उसकी भृमिका के रूप में बल द्वारशास्त्र का विस्तृत इतिहास लिखा। उस समय नाटयशास्त्र का एक ही सस्करण उपलब्य था जो काव्यमाला सिरीज मे प्रकाशित हुआ था। १९२९ ई० मे काशी सस्कृत सिरीज में (बहुधा चौखम्बा सस्कृत सिरीज के रूप मे उल्लिखित) नया सस्करण प्रकाशित हुआ। इसका सम्पादन पं बट्कनाथ शर्मा तथा प वलदेव उपाध्याय ने किया था । यह सस्करण जिन दो हस्तलिखित प्रतियो पर आधारित है वे काव्यमाला सस्करण की आधारभूत प्रति से भिन्न प्रतीत होती हैं। उसी वर्ष गा॰ ओ॰ सि॰ से अभिनव-गुप्त की महत्वपूर्ण टीका के साथ इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ जिसमें प्रारम्भ के सात अध्याय थे । उसका सम्पादन श्री रामकृष्ण कवि ने किया था। १९३४ ई० मे अभिनवभारती के साथ द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ जिसमें अष्ठम से लेकर अष्टादशः तक अध्याय थे । प्रस्तुत टीकाका अभिनवभारती नाम प्रत्येक अध्याय के अन्त में दी गई पुष्पिका से सिद्ध होना है। राधवभट्ट कृत अभिज्ञान शाकुन्तल की टीका मे भी यह नाम मिलता है। १९५४ ई० में श्री रामकृष्ण कवि द्वारा सम्पादित इसका तृतीय भाग प्रकाशित हुआ जिसमें अभि-नवभारती के साथ १९ से लेकर २७ तक अध्याय थे। १९५० ई० मे प्राध्यापक मदनमोहन घोष ने इसके सताइस अध्यायों का अग्रेजी अनुवाद किया जो रॉ. ए. सो बंपाल से प्रकासित हुआ है। इसके पूछ सक्या ३५-५० में नाट्य- के विभिन्न अध्यायों को प्रकासित करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने जो प्रयत्न किए हैं उनका वर्णन हैं। बोण पृथ्ठों में अन्य अनेक विषयों पर विश्वार किया यया है, विकादय का वर्ष, वृत्ति, रचना-कम, रूपकों के भेद, कथा-वस्तु तथा उसका विकास, प्रेक्षागृह, नेपध्य, वेषमूण, पूर्ववर्ती तथा उत्तरकालीन नाट्यकार तथा नाट्यकार है से सकरण एवं टीकाकार।

प्रस्तुत भूमिका में इतना स्थान नहीं है कि नाट्यशास्त्र का विस्तृत परिचय दिया जा सके। नेवल कुछ महत्वपूर्ण विषयो का उल्लेख किया जायेगा । प्रत्येक अध्याय की क्लोक-संख्या, अध्यायों की संख्या तथा उनके कम के विषय में हस्त-लिखित प्रतियो एव सस्करणो मे ऐकमत्य नहीं है। काव्यमाला के नये सस्करण में ३७ अध्याय हैं और चौलम्बा सिरीज मे ३६। वहाँ अन्तिम दो अध्यायो को एक साथ मिला दिया गया है। अभिनव गुप्त ने अपनी प्रस्तावना के द्वितीय क्लोक (बट्विशक भरतसूत्रमिद विवण्यन) मे तथा प्र. सख्या ८, प्रथम भाग (मध्ये वटित्रशाध्याय्या) मे अध्यायो की सख्या ३६ बताई गई है। अभिनव ने यह भी बताया है कि समग्र ग्रन्थ की इलोक सख्या ६००० है (एक इलोक का अर्थ है ३२ अक्षर) ; इसके अतिरिक्त दोनों सस्करणों मे जो अध्याय परस्पर मिलते है उनकी श्लोकसस्या एक सी नहीं है। का॰ मा॰ सि॰ के केवल ६ठा और १९ वाँ अध्याय मिलकर चौ. सि. के २१ वाँ अध्याय के समान हैं जो कि (२१ वा अध्याय) सध्यङ्को पर लिखा गया है। का. माला का ९ वा अध्याय चौ सि. के नवम और दशम दो अध्यायों में विभक्त है। परिणाम-स्वरूप उत्तरवर्ती अध्यायों की क्रमसंख्या एक इसरे से भिन्न हो गई है। काव्य-माला के २४ वें अध्याय मे आये हए सामान्याभिनय-विषयक कुछ इलोक चौ. सि. का ३४ वॉ अध्याय बन गए हैं और उस अध्याय के शेष श्लोक (९०-११५) चौ॰ सि॰ के ३५ वें अध्याय में सम्मिलित हैं। पिछले ८५ वर्षों में नाटयशास्त्र के फुटकर अश समय-समय पर प्रकाशित होते रहे है। हॉल ने धनञ्जय-कृत दश-रूपक का जो सस्करण प्रकाशित किया है उसके अन्त में नाटयशास्त्र के चार अध्याय जोड़ दिये हैं। जिनकी कमसख्या १८, १९ और २० है और वे का० मा० स॰ के १८ से लेकर २० अध्यायों के समान हैं। किन्तु दशरूपक में श्लोक की सस्या कमशः १३२, १३३ और ६३ है, जबकि का० मा० स० में १९८, १३३ और ६६ है। इसके अतिरिक्त ३४ वाँ अध्याय भी जोड़ा गया है जो कि काव्य माला के २४ वें अध्याय के समान है। दशरूपक में श्लोकसंख्या १२१ है और काव्यमाला मे ११६। दशक्यक का यह अध्याय (३४) चौसम्बा संस्करण के ३४ वें तथा जांशिक रूप से ३५ वें जब्बाय के साथ भी मिलता है। पी० रिप्तांद में Annales du Musee guimet, vol II, पू. ६९ सी में नाट्यशास्त्र को छन्द सम्बनी दो जयाय प्रकाशित किए। वे जम्याय है १५ वों तथा १६ वो, जिनमें क्वाय: ६८ जोर १६० रुजेक हैं। वे काल माल सक के १४ वें जोर १५ हैं। वे ही चील सल के ११ वें जोर १६ वें जम्याय से मिलते हैं और वहां को दे हो वें तथा वो के ११ वें जोर १६ वें जम्या से मिलते हैं और वहां कर रुजेक सहस्वा कमा ११३ और १६५ हैं। गाल बोल सिल के सम्बन्ध पर और १६६ हो। साल बोल सिल के सम्बन्ध वें जोर १५ वे जम्यायों के साथ है। यहाँ इनकी ज्लोक सहस्वा कमाय १३३ और १२ वे अध्यायों के साथ है। यहाँ इनकी ज्लोक सहस्वा कमाय १३३ और १२ वें अध्यायों के साथ है। यहाँ इनकी ज्लोक सहस्वा कमाय १३३ और १२० है। उसी विवाद में प्रकाशित किया है। रिप्तांद के सहस्वा के साथ रोमन अवता में प्रकाशित किया है। रिप्तांद के सहस्वा कमाय को में केव जनुवाद के साथ रोमन अवता में प्रकाशित किया है। रिप्तांद के सहस्वा कमाय स्व में कमाय ८४ और १३० है। चील सल में यह सहस्वा कमायः ८४ और १२३ है, जब कि काल गाल सल में कमायः ८४ और १३० है। चील सल में यह सहस्वा

उपरोक्त वर्षन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नाट्यशास्त्र का मूल पाठ परितिष्ठित नहीं है तथा उसके प्रत्येक अध्याय मे सम्मिश्रण और परिवर्तन होने रहे हैं। इन परिवर्तनों और परिवर्द्धनों का विशेष परिवय प्राप्त करने के लिए अभिनवभारतों के कवि रामकृष्ण द्वारा सम्पादिन मस्करण के प्रवम तथा द्वितीय भाग को देखना चाहिए। कुछ उल्लेखनीय परिवर्तनों का परिवय नीचे दिया जाता है।

१ विकानंशंबीय (२ ११८) हे एक पढ में बताया गया है कि भरत रतो की सब्या आठ मानते थे तया उन्होंने इन्ह की समा में नाटक का अभिनय किया पा जिसमें अपनाएं अगिनेत्रियों थीं (मृतिना भरतेन य प्रयोगो भवतीव्यवस्ताभय प्रयुक्त लिखानित्रय तमय भर्ता मरता हत्युमा सलोकपाल )। इस पद्य में प्रतिपारित दोनों वाते उपलब्ध नाट्यवाहर में मिनती है (दे० बौ० सस्करण, भरत द्वारा दी गई नाट्यवेद की जिला के लिए, अभ्याय १, अप्यायकों दारा प्रविचान के लिए स्थाप के अपनाथ है, अप्यायकों दारा प्रविचान के लिए स्थाप प्रयोग अगिनत की जिए स्थाप होता की उपस्थित के लिए स्थाप होता की उपस्थित के लिए स्थाप होता है । विचान कार्यक्ष प्रयास्त्रा में विचान के लिए स्थाप होता है — 'एवसेते रसा स्थापया निम्मालिख स्थाप के ताथ समाप्त होता है — 'एवसेते रसा स्थापस्त प्रयास्त्रा क्षण लिला । त्यो का कार्या होता है — 'एवसेते रसा स्थापस्त क्षण लिला । त्यो काव्यादर्श (२.२९२ इह स्वप्टरहावाना स्वक्ता स्मृता विदान) से प्रति संख्या बात स्थापना विद्यालिला । त्यो काव्यादर्श (२.२९२ इह स्वप्टरहावाना स्वक्ता स्मृता विदान) से प्रति संस्था बात

ही थी। अभिनवगुप्त ने उल्लेख किया है कि कुछ लोग रसों की सख्या नौ के स्थान पर आठ ही मानते हैं। किन्तु उसने किसी प्राचीन ग्रन्थ मे शान्तरस तथा उसके स्थायी भाव शम का वर्णन देला है --'ये पुननंव रसा इति पठन्ति तन्मते शान्त स्वरूपमिश्वीयते। या० ओ०सि० जिल्दं १ पृ० ३३३; और फिर "तस्मादस्ति शान्तो रसः। तथा व चिरन्तनपूस्तकेषु 'स्थायिभावान् रसत्वम्पने-व्याम '---इत्यनन्तर 'शान्तो नाम शमस्यायिमावात्मक' इत्यादि शान्तरुक्षण पठ्यते।" गा० ओ० सि० जिल्द १, पृष्ठ ३४०। रिम्नॉद वाले सस्करण के छठे अध्याय में 'त्वष्टी नाट्यरसा. स्मृता.' का उल्लेख है। इससे सिद्ध होता है कि कालिदास के समय तक (अधिक से अधिक ईस्वी सन् ३५० से लेकर ४५० तक पीछे) ज्ञान्त को रस के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, किन्तु अभिनवगुप्त से कई शताब्दियाँ पहले उसे मान लिया गया था। यह भी प्रतीत होता है कि अभिनवगृप्त को नाट्यशास्त्र के दोनो सस्करण परिज्ञात थे। उद्भट ने अपने काव्याल द्वारसारसग्रह (IV. 5) मे नौ रसो का उल्लेख किया है (शृगार-हास्य...... नका । बीभत्साद्भृतशान्ताश्च नव नाट्ये रसा स्मृता.")। भावप्रकाशन (गा॰ ओ॰ सि॰ सस्करण, पृ॰ ४६-४८) की यह मान्यता प्रतीत होती है कि शान्तरस का परिवर्द्धन वामुकि ने किया था। इस वक्तव्य के प्रामा-ण्याप्रामाण्य का निर्णय न होने पर भी यह कहा जा सकता है कि नाट्यशास्त्र ने शान्तरस को ४०० ई० के पश्चात तथा ७५० ई० के पूर्व स्वीकार किया।

२. पञ्चम अध्याय के अस्तिन ४० स्त्रोक (का० मा० १८१-२२०, ची० १७६-२१५) बहुत सी प्रतिलिपियों में नहीं हैं, और यह उल्लेखनीय है कि अभिनवगुष्त ने उत्तर टीका नहीं निल्ली। सम्भवतया वे स्लोक नन्तिकेदवर से लिये गए हैं (३० पहली जिल्द की मूमिका, पु० १०)।

- ३ चौसम्बासस्करण के नवम (२०७ क्लोक) तथा दशम (५५ क्लोक) मिलकर का० मा० संस्करण का दशम अध्याय (२६७ क्लोक) बन गए है।
- ४. १५ वे छन्तंबयमक अध्याय के प्रारम्भ मे अभिनवगुप्त ने दो सस्करणों के अस्तित्व का निर्देश किया है. तत्रेहाध्याये भरतमृतिकृत्विमिति विकेमेकाराविधि. केरिचन् किचित्वकाण स्वीकृतमिति द्विविष पाठो द्रस्यते । मध्ये च चित्तनाय (? चिर्त्तनेषु) पुन्तकेषून्यमयि पद्यते इति । अभि०भा० विवद २, पू० २५२-२५३। का० मा० का मूळ सस्करण द्वितीय के साथ मेळ खाता है।

 का० मा० संस्करण के १६ वें तथा चौ० संस्करण के १७ वे अध्याय मे नाट्य के ३६ लक्षण पाँच अनुस्ट्य श्लोकों द्वारा गिनाए गए हैं, किन्तु गा० औ० सि॰ संस्करण मे यह गणना १६ वें अध्याय में उपजाति छन्दों द्वारा की गई है। ६६ ककाणे का कम भी दोनो सरकरणो मे एक सान ही है। केवल १७ ककाण ही ऐसे हैं जो दोनो सरकरणो मे समानस्थ से मिलते हैं। अभिनवभारती में बताया गया है कि कक्षणो के जो नाम वहीं दिये गए हैं मरत द्वारा अस्तुत नाम उनसे मिलन में। इसका कारण बताते हुए कहा गया है कि विभिन्न प्रतियो में कम तथा नाम-विवयक परस्वर मेंद है। परिणामस्वरूप उसने (अभिनवभूत में अपने गुरू भर्ट दोत की परम्परा का अनुसरण ही उनिज समझा तथा म मतान्तरेण प्रत्यानिश्वाययाण्डेराकलभणेन नामान्तरेरिय च व्यवहार करोति तत एव पुलकेणु मेदो इसते त च वर्शिययाण । पिठतोहेशकमस्वरूपप्रधायाय-परम्पराल XVI ४, स्वरूट २, १० ९९८ ।। इसका कर्ष है अभिनवभूत के समस कथाणियम् कर दो पाठ प्रचित्त करें है अभिनवभूत के समस कथाणियम् कर दो पाठ प्रचित्त करें है। यहने का कक्षणों पर निवन्त, ज॰ ओ॰ रि०, महास, जिल्ट ७६, १० ५४-८२। वनिक ने दशक्यक (५)७८) मे नया रामवम्ब है ज बनी अर्थवितनिका मे उपजाति में प्रतिपादित गणना का जनुसरण किया है, जब कि साहित्यरमंग तथा कुछ अन्य अलङ्क्षारिको ने अनुस्त्र किया है।

६. यह पहले बताया जा चुका है कि चौ॰ सस्करण के ३४ वां तथा ३५ वां अव्याय का॰ या॰ स में अकेले २४ अव्याय के रूप में मिलने हैं। इसी प्रकार काल्य माल के अव्याय सस्या ३६ तथा ३७ चौलान्या सस्करण एव अभिनवभारती के अकेले ३६ वं अव्याय में सम्मिलित हो गए हैं।

७. का० मा० सम्करण के ३१ वं अध्याय मे ३३४ हलोक हैं, किन्तु ची॰ स० के उसी अध्याय मे ५५५ हलोक हैं। का० मा० के तमें संस्करण (पृ० ५८०) में टिय्यण दिया गया है कि 'आकार-तुमम-यस्त्यान् चनुक्क त्रिक्षत्र वा के परवाहती १२ वं बलोक प्रक्षिपत हैं (का० मा० का स्लोक २६५ और वा के का स्लोक ३९७)। धी रामकृष्ण किव ने लिखा है (वितीय जिस्त्य की मृमिका, पृ० XIV) कि अमिनवगुन्त सस्करण में उपरोक्त ९२ वं स्लोकों में से आपे छोड़ दिये गए हैं। थी किव ने यह भी लिखा है (प्रथम विश्व की मृमिका, पृ० ) कि मैंने नाट्यणास्त्र की कांत्र होती होता प्रतियो एकतित की किन्तु दो प्रतियो में ऐमी नहीं मिली जो परस्पर पूर्णनया मिलती हो (बही, पृ० ९)। उनका यह भी कथन है कि नाट्यशास्त्र के प्रारम्भ से ही दो सस्करण हैं—उत्तरी और दक्षिणी। उनकी मान्यता में दक्षिणी सस्करण प्राचीन है और असी वा से विषयी।

श्री कवि ने स्वसम्पादित दोनों भागों की भूमिकाओं तथा टिप्पणों में जो तथ्य दिए हैं उनसे प्रतीत होता है कि अभिनवभारती को सम्पादित करने के लिए जो सामग्री प्राप्त हुई वह सन्तोषजनक नहीं थी। एक भी हस्तलिखित प्रति ऐसी नहीं थी जिसमें पूरे ३६ अध्याय हों। कुछ स्थानों में स्वय अभिनव भारती के दो पाठ मिलते हैं और वह नाट्यशास्त्र से भिन्न है (दे॰ इ॰ हि॰ क्वा॰ जिल्द १०, पृ॰ १६१-१६३ मे प्रकाशित श्री मनमोहन घोष का निबन्ध)। श्री कवि को प्रारम्भ के कुछ श्लोको को छोड सप्तम तथा अध्यम अध्यायों पर अभिनव भारती प्राप्त नहीं हुई। इस टीका का सघटन विभिन्न अवरी हस्तिलिखित प्रतियो मे उदघन बिखरे हुए पाठो को जोड़कर किया गया है अत उसे विश्वसनीय आधार या प्रमाण के रूप मे प्रस्तून नहीं किया जा सकता । नाटयशास्त्र, पञ्चम अध्याय, के अन्तिम कुछ श्लोकों पर अभिनव भारती नहीं मिली, परिणामस्वरूप उन पर स्वय टीका लिखकर उस कमी को पूरा किया (जिल्द १, पु॰ २५३-२६४) । इसके लिए श्री कवि ने पु॰ २५३ के नीचे स्पष्ट रूप में टिप्पण भी दे दिया है। फिर भी बहुत से विद्वान अस मे पड गए और इस टीका को अभिनवभारती मान लिया। अच्छा होता यदि वे अपनी टीका को अन्त मे परिशिष्ट के रूप मे देते। जिल्द १ की भिमका के पु॰ १० पर श्री कवि ने स्वीकार किया है कि चतुर्य अध्याय में तीन अन्य स्थानो पर भी उन्होने अपनी टीका लिखी है, यह अनुचित है। इससे साघारण पाठक, जिसने भूमिका नहीं पड़ी है, भ्रम में पड़ सकता है। नाट्यशास्त्र तथा अभिनवभारती के सम्बन्ध में जो परिस्थित ऊपर बतायी गई है उससे दो प्रश्न खड़े होते है, जिनका समाधान अत्यन्त कठिन है। प्रथम प्रश्न है नाटयशास्त्र का मौलिकरूप क्या है और इसरा प्रश्न है वह किसकी रचना है ?

वर्तमान नाट्यशास्त्र की महत्वपूर्ण बाते निम्नलिखित हैं —

(१) जञ्चाय ६,७ तथा अनेक अच्यायों में गव भाग भी सम्मिलित है। ६ठे और ७वे में वह बहुत लम्बा है। १४वे में प्रवृत्ति पर ९ पत्तियाँ हैं, जो कि का० मा० कार इक्याय है (३० पू० २१०)। १९ वे कथ्याय के पू० १७० पर चार पत्तियाँ स्वर एव व्यञ्जन के विषय में हैं, जो कि का० मा० में अच्याय १४ का पू० २२१-२२२ में है। १९ वें अच्याय में मधास पू० २२१-

प्रस्तुत विवेचन में उद्घरण एव निर्देश साधारणतया चौ० सस्करण से लिये गए हैं। जहाँ ऐसा नहीं है सस्करण का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है।

२२२, २२४-२५ पर है। २८ वे बच्याय के पू० ३१८-३२२, ३२६ पर अनेक इसमें गब हैं, जो कि का० सा० सस्करण के अव्याय २८, पू० ४३२-४३७ पर हैं। अध्याय ३३ के ४३३-४३५, ४३६, ४३८-४३९ पूर्णों पर प्रतेक में स्रोटेन्सेट कई गवांध हैं, जो कि का० सा० स० के अध्याय ३५, पू० ६११ एव उससे आ में हैं। ३५ वे अध्याय के पू० ४६६ पर सूत्रवार के गूणों पर दो पंतिस्वा हैं, जो कि का० सा० स० से २३ वे बच्याय के पू० ४०० पर हैं।

- (२) कम-से-कम १५ अनुष्टुप तथा १६ आर्थापद्य आनुबस्य के रूप में वर्णत हैं।
  - (३) बहुत से पद्य नीचे लिखे शब्दों के द्वारा प्रस्तुत किये गए हैं— 'सूत्रानुबद्धे आर्ये भवतः'।
- (४) लगभग १०० पद्यों को केवल नीचे लिखे शब्दों द्वारा प्रस्तुत किया गया है—-

'भवन्ति चात्र श्लोका' अथवा 'अत्रार्थे भवत.' अथवा 'अत्र श्लोका.'।

(५) इसमें ५००० से भी अधिक पद्य हैं। अधिकतर वे अनुष्टुप क्लोक मे हैं। योड़े से आर्थातया उपजाति छन्दों में है।

उपरोक्त बात किसी विशेष तथ्य की ओर सकेत करती है जिसके पता लगाने की आवश्यकता है।

 अभिनवगुष्त नाट्यशास्त्र का निर्देश भरतसूत्र के रूप में करते हैं। वर्तमान प्रन्य से भी यह प्रतीत होता है उसमें सूत्र, माध्य, संग्रहरूं.क, निरुक्त आदि सभी सम्मिलित¹ हैं। अभिनव के कथनानुसार सूत्र का अर्थ है परिभाषा और भाष्य का वर्ष है सूत्र को स्पष्ट करने के लिए किया जाने वाला ऊहापोह तथा उसकी व्याख्या (सूत्रं लक्षण भाष्य तद्व्यक्तिकरणरूपा परीक्षा, जिल्द १, पृ० ६५)। कारिका शब्द की ब्युत्पत्ति करते हुये अभिनवगुप्त ने कहा है कि सूत्र को भी कारिकाया इलोक कहा जा सकता है, जो कि सूत्र से सम्बद्ध तथा उसके साक्षात् अनन्तर सन्निहित है तथा सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करनेवाली व्याख्या को भी कारिका कहा जाता है — 'सूत्रत सूत्रणेन तेन सूत्रमपि कारिका। तत्सूत्रमपेक्ष्य या अनुपत्रचात्पठिता क्लोकरूपा सापि कारिका।'---जिल्द १, पृ० २६६। सूत्रग्रन्थविकल्पनम् (चौ० संस्करण का अध्याय ६ और गा० ओ० सि० संस्करण का अध्याय ३४) में अभिनवगुप्त का कवन है---'सूत्रं सूत्रकं लक्षणं वक्ष्यामि । तेनैव च कारिका सगृहीता । प्रन्यो भाष्य तत्कृतं च विकःपनमाक्षेप प्रतिसमाधानात्मकमिति परीक्षा निरुक्तशब्दवाच्या प्रतिज्ञाता । सूत्रविवरणस्वभावा तु कारिका सूत्रमपि प्रकाशयन्ती बहुतराक्षेपसमाधानव्याकुलशिष्य-निस्पितपक्ष निरूपणेनोपकरोतीति भाष्यस्य पश्चादस्याः पाठः।' (जिल्द १ प्० २७३)। 'विभावानु ' 'निष्पत्ति ' पर अभिनवभारती का कथन है- 'एव कमहेतुमिश्वाय लक्षणमूत्रमाह--विभाव'। 'को दृष्टान्त', अत्राह यथा हिव्'···के सम्बन्ध मे अ॰ भा॰ का कथन है---'अत्र प्रश्ने भाष्येण प्रतिबचनमाह यथेत्यादिना आप्नुवन्तीत्यन्तेन' (जिल्द १, पृ० २८९) । सूत्र और भाष्य के सम्बन्ध मे दूसरा उदाहरण भी दिया जा सकता है। जिल्द १, अ० ५, पु० ३०१-३०२ पर पाठ है---'तत्र शुगारो नाम रतिस्यःयिभावप्रभव उज्ज्वलवेषात्मक.'।

विस्तरेणोपदिष्टानामर्थाना सूत्रभाष्ययो. ।

नाट्यशा॰ VI ९-११ तथा ३१

आदि । अभिनवभारती (पृ०३०३) में ऐसा कवन है---'अत्र रितस्वायीति सूत्रभागं भाष्येण स्पष्टयति च चेत्यादिना ।'

इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि भवभूति ने अपने उत्तररामचरित (अक्ट ४) से भरत को 'तौर्विकसूत्रकार' कहा है। वहर नहीं समझना चाहिए कि मुक्कल्य गय से ही हो सकता है। ऐतरेन पास सत्यच बाह्यण एव गुड्यानुत तथा धर्मसूत (आपस्तम्ब, बीचायन और विस्तिष्ठ)। सरीक्षे प्राचीन प्रन्यों से भी श्लोक सन्निहित १। मध्यकाल में भी काष्यप्रकाश सरीक्षे प्रन्यों की कारिकार्य सूत्र कही जाती थी। अतः बहुत सम्भव है कि नाट्यवास्त्र के मूल ग्रन्य में गद्य तथा पद्य बोनों का समिन्नभग रहा हो।

अब हुमे 'आनुवार्य' शब्द के अर्थ पर विचार करना है जिसका कुछ आयंत्रित एवं राजों की प्रस्तुन करते समय प्रयोग किया गया है। सस्तुन प्रमा हस बात पर प्यान देने की जावश्यकता है कि इन शब्दों हारा प्रस्तुत राजों के प्राप्त में हैं। अन्य अप्यायों में इनकी सख्या अत्यत्य है (उदाहरण के रूप मे—ची० स०, १९ वे अ० का स्लोक प्रमुच्या अत्यत्य है (उदाहरण के रूप मे—ची० स०, १९ वे अ० का स्लोक प्रमुच्या त्यात्र स्वाप्त का० मा० स०, १७ वें अ० का स्लोक १०७-११९)। माजागरा स्वाप्त स्वाप्त

'यत्रानुबन्न भगवाञ्जामदग्न्यस्तवा जगौ। विश्वामित्रस्य ता दृष्ट्वा विभृतिमतिमानुषीम् ॥'

केवल बानुवरा शब्द का प्रयोग भी निलता है। वनगर्व ८८५ आनुवस्या शब्द का प्रयोग गावाओं के साथ किया गया है (दे॰ वनगर्व ११४'१०, १९२.२७-२९, १९३.१३-१५)। वनगर्व १२९.८ में निम्निलिस्ति गाठ है-श्वनानुवर्षा पठत ग्रमु में कुरुनन्दर्ग। टीकाकार नीलकफ ने उसकी व्यावस्या 'परम्मरागतमाक्यानस्तीकम्' के रूप में की है। मस्स्यपुराण २०१'१५ में भी एक आनुवस्यस्तीक है। अध्याय ६, स्लोक ३५-३६ के पहले आये

दे० ला० समेतून १.४.१४.२३, १ ६ १६ १३ (दो रखोक), १ ६.१९. १४-१५, १.६.२५ १०११, १.९.२०.११ १७, २.४.५.१३। लास्त्रक मृ० सूत्र (१.३.६० लो४ ४०.४४ वे स्लोक हैं और कोविक मुख्यमूत्र ६.३४ (जनापि स्लोकी), ६८.३७ (तत्र स्लोकी) में भी।

'अज्ञानुबंदयी क्लोकी अवत.' पर अभिनव आरती का कथन है—'अजेति आखे । अनुव्यानवी शिष्णाचार्यपरम्परासु वर्तमानी क्लोकाब्यो वृज्यविशेषो सूत्राचंसलेपप्रकटीकरणेन कारिकाशस्त्रवाच्यो अवन्तौ पठति यथेत्यादि ।' बिल्ट १, पू० २५० । यह उल्लेखनीय है कि ३५-३६ क्लोको (जो आनुवक्य क्लोक भी कहे बाते हैं) में पूर्ववर्ती गद्य की ब्याख्या करते हुए अभिनव सारती (जिल्ट १, पू० २९०) ने 'अज' शब्द का अर्थ 'आष्य में' किया है। इसका अर्थ है 'विभावा'.....निक्यतिः' सूत्र पर जो गद्य व्याख्या है उसे अभिनव-गूप्त आष्य मानते हैं।

इसका वर्ष है कि आनुबंध्य ग्रन्थ से व्यवहृत होनेवाजी कारिकाएँ बहुत पहले रची जा चुकीं भी और उनका सम्बन्ध नाट्यकला से था। वे पितृ-परम्परा अथवा गुरू-गरम्परा द्वारा उत्तरोत्तर प्राप्त होनी रही। वे नाट्य-शास्त्र में भी सम्मिलित कर ली गई, किन्तु नाट्यशास्त्र के कर्तों की रचना नहीं है।

'शूत्रानुतिव्हें (५'१ तूत्रानुवहें) आयें भवत का सर्घ है वे आयांचे जिनका पूर्ववर्ती (अनुवह) भूत्र के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है अववा जो सूत्र के ही (अनुविद्ध) अर्थ को सरक भाषा में स्पष्ट करती हैं। हो सकता है ये पद स्वय मन्यकार द्वारा रचे गए हो। 'अपि च सुवत् ' (जिल्द १, १० १११-१२) पर अभिनव भारती का टिप्पण है—'एव सूत्राचें परीक्ष्य स्थापित तदर्यस्य सुकाब्हणार्थ सूत्राचेंवरणक्षरतात्तुत्रवसीयेप्पपितपाठास्कारिका-मधुना पठित अपि चेति । न केवल सूत्र परीक्षापि आविद्ध कारिकेति एव सर्वत्र मन्तव्यम्। ताभेव कारिका पठित सुचेति । वे टिप्पण श्रानुबह के रूप में प्रसद्त आयांकी पर भी लागू किये वा सकते हैं।

'अत्रायोः' (बिल्द १, पृ० ३२७-२८) जादि पाठ पर अभिनवपूर्त का कथन है कि प्राचीन आचार्यों ने रस-सम्बन्धी तथा अन्य विषयक आयों को रचा और समृद्धीत किया। भरत ने उन्हें विभिन्न रसो के प्रकरण में प्यास्थान निविध्द कर दिया—'ता एता ह्यार्थी एकप्रषट्टकतया पूर्वाचार्येन्क्रभालीन पिठताः'। मुनिना तु सुसस्प्रहाय यथास्थानं निवेशिताः' (बिल्द १, पृ० ३२८)। भरतनाद्वशास्त्र में प्रमुख पद्य जनुष्ट्य है किन्तु स्थान-स्थान पर उपजाति (वृत्तियों की परिभाषा देते हुए कष्याय २०, २६, ४१, ५३), जार्या बिल् २०,६४, २२,२७४—७६, २३,४५—६२, २५,९५-६) आदि क्यों का प्रयोग

किया गया है। यहाँ गा० बो० सि० संस्करण काम में छाया गया है। १९५६ के सस्करण में अल्प अशो में ही पृष्ठों की भिन्नता पाई जाती है।

हससे कम-से-कम यह सिद्ध होता है कि अभिनव के अनुसार नाट्यशास्त्र में प्रयुक्त आयोएँ भरत की रचना नहीं है। मायप्रकाशन ने बासुकि की एक कारिका उद्युक्त की है। नाट्यशास्त्र में वह कारिका ऐसे पाँच स्लोकों में सम्मिलित कर ली गई है जिन्हें सस्करणों और हस्तिलिखित प्रतियों में 'भवन्ति बात्र स्लोका। ' अया' अत्र स्लोका,' सब्दों द्वारा प्रस्तुत किया गया है (दे० चौ। स०, अ० ६-१४-४-१)।

> नानाद्रब्योषषः पाकैर्यंञ्जनं भाव्यते यथा । एवं भावा भावयन्ति रसानभिनयः सह । इति वासुकिनाप्युक्तो भावेन्यो रससम्भवः।

> > (भा० प्र०, प० ३६-३७)

चौ॰ सस्करण (६:३५) में इस प्रकार का पाठ है—'नानाड़व्यैबंहृविधैव्यंञ्जनं ''प्यथा। एव'''सह॥', दे॰ गा॰ ओ॰ सि॰ सस्करण जिल्द १,पृ॰ २९४ पर वहीं पद्य।

नाट्यशास्त्र के शेव अब के विषय में यह बताया जा चुका है कि विभिन्न सरकरणों में परस्पर सैकडो स्लोकों का भेदे हैं। बता यह जानना कटिन है कि मीजिक नाट्यशास्त्र में कितना बश था। त्यूल रूप में नीचे लिखे अनुसार कहा जा सकता है:—

बर्तमान छठा और बातबों बच्चाय, विभिन्न प्रकार के बनिनय, अञ्च-सञ्चालन तथा गतियों का निक्षण करतेवाले ८-१४ बच्चाय, तथा १७ से कर १५ तक बच्चायों का सकत्वन एक साब हुआ। छठे तथा सातवें बच्चाय का गवमाग तथा आयोर्ए जिनके लिए अभिनवगुन्त का कथन है कि वे पूर्वाचायों से ली गई हैं, सम्मवत्या ई० पूर्व २०० में रावी गई तथा दूसरे बच्चायों की रवनाओं के साथ प्रत्य में सम्मिक्ति कर ली गई। काल सम्बन्धी इस मान्यता के निम्नालिवित आधार है—

गीतमधर्ममुत्र (९.१९) मे उपवेदों का उल्लेख किया है। अत्यन्त प्राचीन काल से चार मुख्य वेदों के साथ चार उपवेदों का भी उल्लेख मिलता है, वे हैं—आयुर्वेद, बनुवेद, गान्यवंचेद और अयंशास्त्र (कुछ लोग अर्थशास्त्र के स्थान पर स्थापस्य को रखते हैं)1। वनपर्व (९१.१४-१५) में कहा गया है कि अर्जुन ने विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन से गान्धवंवेद सीखा जिसमें सामवेद, संगीत, नृत्य तथा बाद्य सभी सम्मिलित थे । शान्तिपर्व (१६८.५८) में भी इसी बात का प्रतिपादन है। जब कि शान्तिपर्व के अध्याय २१०.२१ में गान्धवंवेद का प्रथम प्रवर्तक नारद को बताया गया है। नाट्यवेद से गान्धवंवेद भिन्न है। गान्ववं सामवेद का उपवेद है और उसका अध्ययन द्विजाति तक सीमित है, जब कि नाट्य को पञ्चम वेद कहा गया है। इसमें शूद्र आदि किसी वर्ण का प्रवेश वर्जित नहीं है। क्षेत्र की दृष्टि से यह बहुत अधिक व्यापक है। संगीत और नृत्य उसके अशमात्र हैं। परिणामस्वरूप उसने गान्धवंशिक्षा को भी अपने अन्तर्गत कर लिया है । किन्तु वह (गान्धवंशिक्षा) पूर्णतया नाट्यशास्त्र का अनुसरण करती है। नाट्यशास्त्र का कथन है कि नारद को गान्धवंवेद का प्रवर्तक इसी अर्थ मे माना जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम इसकी घोषणा की थीं । नाट्यशास्त्र का कथन है कि उपवनविहार, पुष्पो की शय्या, का य तथा संगीत के द्वारा श्रुङ्गारस की अभिव्यक्ति होती हैं । अतः इस बात को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए (जैसा कि इ० हि० क्वा० जिल्द ६, पृ० ७२-८० में दिया गया है) कि नाट्यशास्त्र में नाट्य और गान्धवं का पृथक् पुलक् उल्लेख किया गया है (गान्धर्व चैव नाट्य च यः सम्यगनुपश्यति, अ० ३६.७८)। पृथक् उल्लेख सामान्य एव विशेष के प्रतिपादन की दृष्टि से भी हो सकता है। इसे ब्राह्मणपरिवाजकत्याय की दृष्टि से समझना चाहिए । प्रारम्भ मे ही नाट्य-शास्त्र ने प्रतिपादित किया है कि ब्रह्मा ने नाट्यवेद की रचना की जो कि वेदो

वर्षशास्त्र सहित चार उपवेदों के लिए देखो – विष्णुपुराण ३. ६.२८ और भागवत १२.३८, भागवत में चौचा वर्षशास्त्र ही है। अनुशासनपर्व १०४.४९ का कवन है—

गान्धर्वशास्त्रं च कलाः परिज्ञेया नराधिप। पुराणमितिहासादव तवास्थानानि यानि च॥

गान्ववंमेतत्किषतं मया हि पूर्वं यदुक्तं तिवह नारदेन ।
कुर्यां एव मन्ज प्रयोग समानमन्यं कुशलेषु गच्छेत् ॥
नाट्य० ३२.४८४

ऋतुमाल्यालङ्कारैः प्रियजनगान्धर्वकाव्यसेवाभिः।
 उपवनगमनविहारैः शृङ्गारसः समृद्भवति॥

एवं उपवेदों के साथ संयुक्त था। उसके अन्तरतत्व वे गरिमा और कोमलता (वेदोपवेदी: सम्बद्धी नाट्यवेदी महात्मना। एवं भगवता सृष्टी ब्रह्मणा लिल-तात्मक: ॥१.१८)।

हाथीगुम्का के एक शिलालेख में किल्क्सराज खारवेल को गान्धवंवेदवुष. कहा गया है (E. I. vol. xx, पू० ७१, ७६) । यह ई० पू० वितीय सतक का माना जाता है! इसका अर्थ है ईसा से कुछ शताब्दियों पूर्व गान्थवं को स्वीकृति मिल कुसी थी तथा नाट्यवेद, जो कि गान्थवं का सिद्धान्त एवं क्रिया होनों दृष्टियों से अपने में अन्तर्भाव कर लेता है, ई० पू० वितीय शताब्दी में सुवाक रूप से बस्तियत में आ चुका था।

प्रतीत होता है बर्तमान नाट्यशास्त्र का प्रथम अध्याय तथा सम्भवतया उत्तरवर्ती ४ अध्याय पञ्चम शताब्दी से कुछ पहले जोड़े गए । क्योंकि कािष्ठवास, भवभूति तथा दामोदरगुप्त ने भरत को नाट्यशास्त्र का प्रवर्तक बतानेवालों कथा का उल्लेख किया है। नीचे लिखे प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि अधिकतर असाय, जो इस समय उपलब्ध हैं, तृतीय अथवा चतुर्यं शताब्दी में विद्यमान थे।

अभिनव गुप्त (१००० से १०२० ई०) ने अपनी अभिनव भारती में अनेक अन्य व्यास्थाकारों का निर्देश किया है। उस में यह बताया गया है कि नवम अध्याय के एक स्लोक का पाठ उद्भट ने जिन्न प्रकार से किया है। १८ वें

उत्तानो बर्तुं लस्त्र्यक्षः स्थितोऽघोमुख एव च । पञ्च प्रचारा इस्तस्य नाट्यनृतसमाश्रयाः ॥ नाट्य० ९११८२ (बा० बो० सि० सं) ।

<sup>1.</sup> डॉ॰ डी॰ सी॰ सरकार की मान्यता के अनुसार यह शिकालेख प्रधम संस्वी का है, किन्तु उनकी युरिययां जिनियंतासक तथा अविश्वसनीय है। वे प्रायः उनकी अपनी करना मान हैं। इनके मत के लिए दे॰ इन हिल क्वां किल्दर हैं। इन के मत के लिए दे॰ इन हिल क्वां किल्दर १५, पृ॰ ४१। शिकालेक के सब्द इत प्रधार हैं—जीतिये पुन क्वे म मध्यं वेदक्षो दगनटगीतबादिनसदसनाहि उसवसनाजकारापनाहि की डापपति नगिर। क्या दमानट' के स्थान पर 'इनपत्र' पाठ अधिक उम्बत न होना? रूप का अर्थ मुक्त प्रयंत्र ने मी हो सकता है, वैसा कि सांतिपर्य २९५४ में बताया गया है और इसका वर्ष 'यञ्च पर प्रवर्धन' हो सकता है।

<sup>2.</sup> पद्य इस प्रकार है---

अध्याय में अभिनव का पाठ है---'वृत्तानि समवकारे कविभिस्तानि प्रयोज्यानि' (पद्य ७६), सायही उसने यह उल्लेख किया है कि उद्भट का पाठ है-'वृत्तानि समवकारे कविभिनेव प्रयोज्यानि (जिल्द २, पृ० ४४१) १९ ए. ४२ पर अ० भा । (जिल्द ३, पू॰ २८) का कथन है कि उद्भट ने विमर्श के स्थान पर अवमर्श शब्द का प्रयोग किया है तथा उसकी व्याख्या की है। उसी अध्याय में v. ६९ पर अभिनव (३, प०३६) ने सन्ध्यङ्गो के कम-विषयक उद्भट के मत की आलोचना की है। जैसा कि आगे सिद्ध किया गया है उद्भट का समय अष्टम शताब्दी का उत्तरार्घ है। इसका अर्थ है नर्वा तथा अठारहर्वा अध्याय ८ वी शताब्दी से बहुत पहले विद्यमान थे। ६ठे अध्याय के १०वे श्लोक मे अभिनव (जिल्द १, पु० २६६) का कथन है कि लोल्लट ने उद्भट के मत की आलोचना की है। अभिनव भारती ने लोल्लट के पाठ का कई बार उद्धरण दिया है (दे०-जिल्द २ पृ० ४१५, ४२३, ४५२)। अ० मा० ने नाट्यशास्त्र (३ २१-२२) पर शंकुक की व्यास्था का भी उल्लेख किया हैं जिसमें चार श्लोकों को उद्घृत किया गया है। उनमें से दो में पाठमेंद है। यह पाठ चौ० स० (२९.१२३-१२४) से मिलता है। अभिनव भारती (जिल्द २, पृ० ४११, ४१४) ने शकुक कृत अ० १८ के क्लोक १० तथा १२ (चौ० सं० २०, १० और १८) की व्याख्याकाभी उल्लेख किया है। इसी प्रकार अभिनव ने अ० १९-४२ (१) (जिल्द ३, पृ० २८) मे शंकुक का उल्लेख किया हैं। कान्यादर्श (२ २८१,२८३,२८६) के इस पर विचार किया जाय तो नाट्यशास्त्र के बहुत से अध्याय उद्भट से एक या दो शताब्दी पूर्व रखे जा सकते हैं। उसका कथन है कि रति, कोघ और उत्साह कमशः शृङ्कार, रौद्र और वीर रस के स्थायी भाव हैं तथा अन्य परम्पराओं एव प्रतिष्ठित ग्रन्थों में जिन्हें सन्ध्यङ्ग, बुस्यङ्ग तथा लक्षण बताया गया है वे सब इसकी दृष्टि मे जल क्रूार हैं।

अ० भा० में कहा गया है—

उत्तानोऽषस्तल्स्त्र्यश्रोऽग्रगोषोमुख एव च । पञ्च प्रचारा हस्तस्येति भट्टोट्भटः पठति ॥'

जिल्द २, पृ० ७० । इसी के लिए देखो चौ-संस्करण ९.१७१-१७२.

दे०-चौ० सं०, अध्याय २० ८० जहाँ 'नैव प्रयोज्यानि' पाठ है।

<sup>2.</sup> यच्य सन्यञ्ज कृत्यञ्जलसभावागमान्तरे। आर्थास्त्रिम् बेच्टम-लक्कारतयेव नः। काव्यादर्श II. ३६७. देशो नाज्यस्त्रि २१/१०/६६१ for ६४ सन्यञ्ज २२.२५-६४, वृत्ति और उनके क्यून्टिक लिए सम्याय १७;

यदि काछिदास कुट कुमारसंभव दो स्लोको (VII ९१, ९५) पर विश्वार किया जाय तो इस तिथि को और भी रीछे के जाया जा सकता है। उन स्लोकों में बर्तमान नाद्यसास्य के अध्याय ६, २१ और २२ का उल्लेख है। यदि काछिदास का समय पञ्चम सतास्त्री का पूर्वीयं माना जाय (जिस पर अधिकतर विद्वार एकमत है) तो यह निकर्ष निकल्का है कि नाद्यसास्य ३५०-४५० ई० से एक सतास्त्री पूर्वीयं एका प्रदेश के मन्त्री-कम सतीम असवा चतुर्थ उतास्त्री या या उससे भी पहले ।

यह भी उल्लेखनीय है कि शारिपुत प्रकरण नामक नाटक की, जिसके कुछ अशो का गता प्राध्यापक प्यूटर्स ने लगाया था; सैली नाट्यशास्त्र के साम बहुत स्थिक मिलती है। उपरोक्त प्रकरण के रचिता अस्वयोध का समार्थ के प्रयस्त सातास्त्री माना जाता है। अब तक हमारे सामने नाट्यशिवयक वो उपरुक्त सामग्री है उसे मन में रखते हुए यही कहा जा सकता है कि उपरोक्त प्रकरण की रचना मरतहत नाट्यशास्त्र के आधार पर हुई होगी। देखी प्रस्तुत तथा दो सन्य नाट्यशे के लिए कीय—हिस्ही जींक समझ्त हुआ पूछ ८२—८५ और अस्वयोष पर बी० सी० लाक लाक लेका, पूछ २३ का टिप्पण।

जैसा कि प्रस्तुत पुस्तक के द्वितीय खब्द में बताया जायेगा वैदिक समय में बायों पर क्योत बहुत प्रत्निकत था। पाणिन से पहुळे खिकाछित तथा कुधास्त्व ने नर्सूत्रों को रचना की थी (अप्टाध्यायी ४ व० ४% ११०, १११)। किन्तु ने पूर्णव्या विस्मृत हो चुके हैं। नाट्यशास्त्र के किसी बन्य में उनका उन्हेश्व नहीं मिलता। उनके नाम केवल अमरकोश में मिलते हैं जहा खिलालि-कुशास्त्रित तथा मरत नर् शब्द के पर्याय है। अमरकोश का स्लोक है (खैलालि-नस्तु सैनूया जायाजीना कुशास्त्रित, । भरता इत्यपि मटास्वारणास्तु कृशीस्त्रवा।

३६ छक्षणों के लिए १–४२। सभी टीकाकार इस बात में सहमत हैं कि आरग मान्तरे का अर्थ हैं भरते।

<sup>1.</sup> तौ तिन्य व व्यञ्चितवृत्तिभेद रसान्तरेषु प्रतिवद्धरागम् । अपस्यता-गम्परातां मृतुर्ते प्रयोगमाय जिलवाङ्गहारम् । कुमारसम्मव VII ९१; प्रयममृत्वविकारेतृतिवामास गृदम् ॥ VII, ९५. नाट्यशास्य में पौत्र सिम्बर्धा के नाम जप्पाय २१ तथा १७ में है, वृत्तियों के नाम अप्याय २२, २४-५७ और ६५ में (श्रृङ्गार ने कौषिकी के लिए) नाट्यशास्त्र अध्याय २२, १७ में नीचे लिले शब्द हैं मुलिलिर्गेन्ड हारी: नाट्यशास्त्र VI; नाट्यशास्त्र VI ४४ का तार है—श्रृङ्गारों विष्णुवैद्यत्वे हास्य: प्रमयदैवतः, अतः स्वमाविक कप ते हास्य का संस्त्य प्रमची के साथ है।

पाणिनि ने स्वयं भी नट के अर्थ में शिलालिन् तथा कुशादिवन् शब्दों का प्रयोग किया है। श्रीरस्वामी ने भरतशब्द का नट अर्थ निकालने के लिए नीचे लिखी व्यूत्पत्ति की है-'भरतस्यापत्यं विदास्त्रित बहुत्वे लुक्'। इसके अनुसार भरत ने नाटयशास्त्र का प्रणयन किया और उसका अध्ययन करनेवाले भरत के पुत्र अथवा उसकी सन्तान भी भरत कहेगए। इस शब्द की ब्युत्पत्ति करनेवाले पाणिनि सुत्र हैं-अनुष्यानन्तर्ये विदादिम्योऽव् (४, १.१०४) और यवनोश्च (२ ४, ६४)। इस विषय में एक सुझाव उपस्थित किया जाता है जो वाह्य रूप से आकर्षक होने पर भी वास्तविक नही है। कहा जाता है कि भरत शब्द का मल अर्थ नट रहा होगा और कमशः उसकी कृति नट-शास्त्र को भी भरत कहा जाने लगा ! परिणामस्वरूप अब नया नाट्य-शास्त्र रचा गया तो उसके रचयिता के रूप मे भरत की कलाना की गई। किन्तु प्रस्तुत लेखक इस दूर कल्पना को मानने के लिए तैयार नहीं है। भरत एक अत्यन्त प्राचीन वैदिक नाम है। देखो ऋग्वेद III ३३,११ और १२, III, ५३,१२ और २४ (भरतस्य पत्रा) VII, ३३, ६ और भरतदौष्मन्ति (दौष्यन्ति ?) का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण VIII ५.४, ११ और १३ ऐ॰ बा॰ ३९, ९ में भी है; याज्ञ स्मृति में भरत शब्द का प्रयोग नट के अर्थ में किया गया है। यदि कल्पना करनी है तो यही मानना उचित होगा कि पाणिनि के पश्चात् और कालिदास से कुछ शताब्दियो पहले भरत नाम के किसी विद्वान ने नाट्यविषय पर किसी ग्रन्थ की रचना की जिसने कमश. विकसित एव परिवर्द्धित होकर वर्तमान नाट्यशास्त्र का रूप ले लिया । चीरे घीरे सामाजिक भावना अभिनेता, नर्त्तक, बादक तथा सगीतकों के विरुद्ध होती गई जो धर्मसूत्र एवं प्राचीन स्मृतियों के समय परिपक्त हो गई। बा० धर्मसूत्र (१, १, ३.११-१२) में लिखा है कि विद्यार्थी की नाटक नहीं देखना चाहिए, इसी प्रकार सामाजिक समारोहो तथा सभाओं में भी नहीं जाना चाहिए। मनु॰ II १७८ ने विधान किया है कि विद्यार्थी को सगीत, नृत्य तथा नाट्य से दूर रहना चाहिए । गौतम वर्मसूत्र (१५,१८) मे बताया गया है कि जो बाह्मण नृत्य, सगीत तथा बाद्य का अभ्यास करते हैं और इस प्रकार अपने समय को नष्ट करते हैं उन्हें देव एवं पितरों के लिये किये गए यज्ञ एवं श्राद में आमन्त्रित नहीं करना चाहिए। मनु (VIII, १०२) ने विधान किया है कि जो बाह्मण तक्षक एवं अभिनेता हैं उनके साथ खूद के समान व्यवहार करना चाहिए। वे साक्षी होने के योग्य नहीं हैं तथा उन्हें पामिक अनुष्ठानों में आमन्त्रित नहीं करना चाहिए (८,६५)। महाभारत शान्ति पर्व (२९५-४-५) में शूद्र को स्त्री का अभिनय करने तथा मञ्च पर मुक प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है (रङ्गावतरण चैव तथा रूपोप-सम्मिलित है (देखो धर्मसूत्र का इतिहास भाग २ पृ० ७०, ८४) । नाट्य-शास्त्र में अभिनय कला को सम्मानित एवं उच्च पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए प्रदल प्रयत्न किया गया है तथा उसके साथ धार्मिक एव आध्यात्मिक तत्व जोड़ दिए गए है। सम्भवतया इसी लक्ष्य को सामने रखकर प्रथम पांच अध्याय जोड़े गए । प्रतिभाशाली विद्वान् तथा प्रसिद्ध शैव दार्शनिक अभिनवगुष्त ने नाट्यशास्त्र के विषय मे अत्यन्त समुचित, व्यवहारिक एवं दार्शितिक दृष्किणे अपनाया है (भाग I पृ० ३-४) । स्थान सकीच के कारण यहाँ मक्षिप्त उद्धरण ही दिया गया हैं-- 'एतेन कामजो दशको गण.' इति वजनीयत्वेन नाट्यस्यानुपादेयतेति यत्केचिदाशशिद्धिरे तदयुक्तीकृतम् । याज्ञ बल्बयस्मृतिपुराणादौ चास्य प्रशसाभूयस्त्वश्रवणात् न चागमादृते धर्मोनु-मानगम्य इति न्यायात् । एतत् वृथैवास्थानभीक्ष्न् प्रति शस्त्राशमनार्थमभि-घीयते नाम । तथाहि-नटाना ताबदेतत्स्वधर्माम्नायरूपतयानुष्ठेयमेव । न चास्माक तच्चेष्टित विचार्यम् । सोमकयोपदेशिनो हिं वाक्यस्य न तद्विक-यित्राहुणान्तरगतकृत्याकृत्यविचारणोद्योगो युक्त । न चाप्यस्योपदिइयते गायेन्नृत्येदिति ।" एतेन का अभिप्राय नाट्यशास्त्र (३६, ७४-७५) से है जिसमे नाट्यशास्त्र के अध्येताओ एव श्रोताओ के लिए वही फल बताया है जो अन्य वेदो के अध्येताओं एव घामिक अनुष्ठानो के कर्ताओं के लिए है अथवा जो फल दानदाताओं को प्राप्त होता है। मनु॰ (७, ४७) ने मनोरंजन रूप मे दस बातो का निर्देश किया है और राजा को आदेश दिया है कि वह उनसे दूर रहे जैसे-मृगयाक्षो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियोमदः । तौर्यत्रिक वृथाद्या च कामजो दशको गण ।

उपरोक्त तथ्यों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तृतीय या चतुर्थ सताब्दी में नाट्यशास्त्र का प्रत्य तैयार हो चुका था और वह किसी एक किंद हारा प्ता गया था भि वसे सूत्र और माध्य की खैली में गयाज, प्राचीन आर्थाऐं तथा स्लोक सम्मिलित थे। साथ ही कुछ आर्थाऐं क्रम्यकर्ता हारा भी

नाट्यशास्त्र मूल पाठ पर उनके विचारों के लिए देलो डा॰ डे—हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोइटिक्स् माग I पृ० २३—३६.

रची गई मीं। तत्परचात् समय-समय पर इस शास्त्र के विद्वानों द्वारा यत्र तत्र अनेक क्लोक जोड़ दिये गए।

अब तक कोहल, नन्दिकेश्वर आदि की रचनाओं तथा उद्भट आदि की टीकाओं का पता नहीं चलता तब तक नाट्यशास्त्र के तिथि निर्णय की समस्या उलझी ही रहेगी।

नाटयशास्त्र के रचियता का निर्णय करने में भी अनेक कठिनाइयाँ हैं। अ ० गप्त से बहुत पहले यह घारणा विद्यमान यी कि प्रथम अध्याय के छ: इलोक भरत के शिष्य द्वारा रचे गए हैं। इसी प्रकार यह भी मान्यता थी कि ग्रन्थ के अन्तर्गत प्रश्नोत्तर किसी शिष्य द्वारा रचे गर् हैं। और मुलपाठ भरत द्वारा । अभिनवगृप्त ने इन मान्यताओं का खण्डन किया है और इस बान पर बल दिया है कि समस्त नाट्यशास्त्र एक ही व्यक्ति की कृति है। उनका कथन हैं कि नाट्यशास्त्र को अनेक व्यक्तियों की वृत्ति मानने में कोई आधार नहीं है, क्योंकि ग्रन्थ प्रणेता साधारणतया अपने लिए अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं। कुछ नास्तिक आचार्यों की मान्यता थी कि नाट्यशास्त्र के तीन प्रवर्त्तक ये सदाशिव, ब्रह्मा और भरत और उनमे से ब्रह्मा को विशेष मान्यता देने के लिए ब्रह्मा ने नाट्यशास्त्र की रचना की । अभिनव गप्त ने उपरोक्त नास्तिक आचार्यों के इस मत का भी खण्डन किया है (एतेन सदाशिवब्रह्मभरतमतत्रयविवेचनेन ब्रह्ममतसारताप्रतिपादनाय मतत्रयी-नारासारविवेचन तद्ग्रन्थलण्डप्रक्षेपेण विहितमिद शास्त्र न तु मुनिविर-चितमिति यदाहर्नोस्तिक धुर्योपाध्यायास्तत्त्रत्युक्तम्, सर्वानपह्नवनीयाबाधित-शब्दलोकप्रसिद्धिविरोधाच्च। (अभि० भा० I पु०८)2। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि का० मा० स के अन्त मे कहा गया है कि यह

एकस्य ग्रन्थस्यातेकवक्तृववनसन्दर्भमयत्वे प्रमाणाभावात् स्वपरव्यवहारेण पूर्वपक्षोत्तरपक्षादीना श्रुतिस्मृतिव्याकरणतकीदिशास्त्रेष्वेकविरुचितेष्वपि दर्शनात्। अभिनवभारती भाग I qo ९।

<sup>2.</sup> श्री रामकृष्ण कवि का यह कथन है—अभिनवगुष्य ने स्पष्टकप से लिखा है कि नाट्यशास्त्र मे तीन प्रकार की विचारपाराएँ मिलती हैं जो कि कमशः बहुग, यदाधिव तथा भरत से सम्बन्ध रखती हैं। अग्तिम विचारपारा प्रम्य-कार की अपनी है। उपरोक्त उदारण में यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रसुत विचार अभिनवगुष्य के नहीं है किन्तु किसी नास्तिक धूर्योपाध्याय के हैं। अतः श्री कवि का कथन सम्पक् नहीं ग्रतीत होता।

सिन्द (निन्दिकेवर?) का० नाट्यशास्त्र से कुछ सन्वन्य बवस्य रहा होगा। उससे परवात् कोहल का नाम जाता है जिसका नाट्यशास्त्र के साथ सामन्य स्पष्ट नहीं है। प्रथम कर्याय (स्कोक र६) में सी पुत्रों अपवा सामन्य स्पष्ट नहीं है। प्रथम कर्याय (स्कोक र६) में सी पुत्रों अपवा शिष्यो (बीकावा सरकरण I स्कोक २६-३६ में वास्त्र में कम से १०६ अपवा (०६ का प्रत्येवर तथा अभिनव की शिक्षा ही। उनमें प्रथम चार शाखिय वास्त्य, कोहल और दिन्तल है। अनितम अध्याय (१६-६६) में मिषय्य वास्त्य, कोहल और दिन्तल है। अनितम अध्याय (१६-६५) में मिषय्य वास्त्य, कोहल नी यहिल को शाखिय वास्त्र कर नार्यन्य नार्यो है के बो विषय यहाँ खूट गए हैं उनका वर्षन उत्तरस्त्रों प्रथमों में कोहल हारा किया वास्त्रेग। पुत्रः (३६, ७९) में कहा गया है कि बो विषय यहाँ खूट गए हैं उनका वर्षन उत्तरस्त्रों प्रथमों में कोहल हारा किया वास्त्र मूर्तल ने नाट्य-सारव का सम्यात किया था। प्रतीत होता है नाट्यशास्त्र के संस्करण-कारीयों को कोहल की हात अच्छी जगी होती। और कोहल की तथा कथित रचनाओं के किए देशों थी किन की प्रस्तान गामा III पूर्ण प्रधार्ण वार्य है विश्ले वोष किन की प्रस्तान गामा III पूर्ण प्रधारण वार्य है। विश्ले वोष की किन की प्रस्तान गामा II प्रकारण प्रधारण वार्य की स्वतरण कराने हैं। विश्ले वार्य किन की प्रस्तान गामा III प्रकारण प्रधारण वार्य की विश्ले वोष थी किन की प्रस्तान गामा III प्रकारण प्रधारण वार्य की विश्ले वोष थी किन की प्रस्तानन गामा III प्रकारण प्रधारण वार्य की विश्ले वेशों थी किन की प्रस्तान गामा III प्रकारण प्रधारण वार्य की विश्ले की विश्लेष्ट स्वस्त्र प्रधारण प्रधारण प्रधारण वार्य की विश्लेष वार्य के स्वस्त्र प्रधारण वार्य का विश्लेष वार्य का वार्य के स्वस्त्र प्रधारण वार्य का वार्य के स्वस्त्र प्रधारण वार्य के स्वस्त्र प्रधारण वार्य का वार्य के स्वस्त्र प्रधारण वार्य के स्वस्त्र प्रधारण वार्य के स्वस्त्र प्रधारण वार्य के स्वस्त्र प्रधारण वार्य का वार्य का वार्य का वार्य के स्वस्त्र वार्य के स्वस्त्र वार्य का वार्य का वार्य का वार्य के स्वस्त्र वार्य के स्वस्त्य का वार्य का वा

भाग १ पृ० ४८ ब्रह्मीय कवि शक इव प्रयोजियता भरत इव नाट्या-नामाचार्यं. कोहलादय इव नटा · · · · । अध्याय II १।

सप्रह दर्शयित रसा सावा इत्यादिना। ..... अभिनयत्रयं गीतातोद्ये वैति पञ्चाङ्ग नाट्यम् ... अनेन तु क्लोकेन कोहलमते एकादशाङ्गलमृष्यते न तु

अध्याय में नाटक को जो वडक्न बताया है वह मिथ्या है (का॰ शा॰ ८, १२)। बस्तत देशा जाय तो ८.१२ में निर्देश साधारण नाटक के लिए है जिसका कि पद्य में प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार नाट्य के पूर्ववर्ती पञ्चाजः होने की मान्यता भी उनकी नहीं है किन्तु औद्भटो की है जो उसे भरत का मत मानते हैं साथ ही यह भी मानते हैं कि ६, १० कोहल के मत को प्रकट करता है. भरत के मत को नहीं । उपरोक्त उद्धरण के अन्तिम बाक्य से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभिनवगुप्त उद्भट अथवा लोल्लट के मत का समर्थन नहीं करते । दामोदरगुप्त के कूड़नी मत में (आठवी शताब्दी का उत्तरार्ष) कोहल को भरत के समान नृत्यकला में निष्णात बताया गया था। राजशेखर के बालरामायण मे कोहरूनाम के नाट्याचार्य रावण को सम्बोधित करके कहते हैं 'परमेष्ठिनो मानसभुवः प्रथमपूत्रस्य नाट्ययोनेर्भरताचार्यस्य कृति-रिभनवं सीतास्वयवर इति नाटक प्रयोक्तव्यम्' (दृश्य III. १२ से पहले). शिक्रभपालकृत रसार्णवसुधाकर में भरत, शाण्डिल्य, कोहल, दितल और मतक्र का नाटयसम्बन्धी ग्रन्थकर्ता के रूप में उल्लेख है । कूट्टनीमत (श्लोक १२२-१२३). ने दत्तकाचार्य, दन्तिलाचार्य का उल्लेख कामशास्त्र के लेखक बाल्स्यायन के साथ तथा दन्तिल का उल्लेख भरत एव विद्याखिल के साथ किया है। कर्नाटिक के शिलालेखों (Epigraphia Carnatica) मे भी किसी दत्तक सुत्रवृत्ति का उल्लेख आया है जिसे कोगणिवर्मा के पुत्र माधव ने रवा था। उनकी वश परम्परा में चौथा अविनीत हथा जिसके पत्र द्वारा दिए गए दान का उल्लेख कर्नाटकीय शिलालेखों में किया गया है। इन दोनों की एकता के विषय मे निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। दन्तिल भरतपुत्र थे (नाट्य॰ १,६)। श्रीकविका मत है (ज॰ ए॰ हि॰ रा॰ सो॰ भाग III प॰

भरते । तत्सङ्गृहीतस्यापि पुनरत्रोहेशात् निर्देशे चैतत्कभष्यत्यासनादित्योद्भटाः । नैतदिति भट्टलोल्लटः । $\cdots$  वयं त्वत्र तत्त्वसमे वित्तनिष्याम इत्यास्ता तावत् । भाग $\, \mathrm{I} \,$ पृ० २६५–२६६.

विटखटके का नृत्यति कोहल भरतोदितिकियया ॥८१॥

देखों मेरा निबन्ध 'Fragments from Kohla' जो कि पटना (१९३०) ओरिएंटल काग्रेस की रिपोर्ट में (१० ५७७-५८०) में प्रकाशित है।

<sup>3.</sup> अभिनवगृत्त ने (भाग १ पू॰ २०५) बत्तिल की श्रुवा विषयक एक कारिका उद्धत की हैं (गा॰ ओ॰ सी॰ नाट्यवास्त्र पू॰ ३२६.२०५-चौलम्बा-संस्करण IV ११६-३१७).

२४) कि दन्तिल, ध्रुवा और ताल के विशेषज्ञ थे। उन्होने गान्धवंबेदसार नामक ग्रन्थ की रचना की जो अब भी प्राप्य है। श्री कवि ने यमलाशतक नामक तत्र से (भूमिका, भाग I पृ०६) एक उद्धरण दिया है जिसमे बताया है कि गन्धर्व नामक उपवेद के ३६००० श्लोक हैं। भावप्रकाशन (गा० ओ० सी॰ संस्करण X ३४–३५) का कथन है कि भरतो ने नाट्यवेद पर दो प्रकरणप्रन्थ लिखे—एक मे १२००० इलोक ये और दूसरे में ६००० इलोक । श्री कवि (जर्नल आफ आन्ध्र हिस्टोरिकल रिसर्च सोसायटी भाग III पृथ्ठ २३) बतलाते हैं कि वृद्धभारत ने १२०० ग्रन्यों में एक कृति की रचना की जिसका कुछ भाग अब प्राप्य है, जबकि भरत ने ६००० श्लोकों में नाट्यशास्त्र लिखा। शारदातनय का भाव प्रकाशन (११७५-१२५० ई०) कहता है कि नाट्यवेद के रसो के साथ भरत का सबन्य या और भरत वृद्ध का नाट्यवेद के गद्ध भाग के साथ सबन्ध रहा जिसका एक नमूना भी भावप्रकाशन देता है (एव हि नाट्यवेदेऽस्मिन् भरतेनोच्यते रस । तथा भरतवृद्धेन कथित गद्यमीदृशम् ॥ यथा नानाप्रकारै व्यंञ्जननीषधै पाकविशेषैश्च आदि) 1 भ० ओ० रि० इ० की पाण्डुलिपियो की मूचियो मे (भाग XII प्० ४५३) नाट्यसर्वस्वदीपिका नामक एक कृति है। जिसे आदिभरत पर टीका बताया गया है। इसमे पाँच स्कन्ध हैं (समवाय, शिक्षा, भाव, उल्लास, वैशेषिक) जो ३२ अध्यायो तथा २२१ प्रकरणो मे विभक्त हैं। उसकी ब्लोक संख्या ६००० है। नाटको के बहुत से टीकाकारो ने आदिभरत तथा भरत दोनो के उद्धरण दिये हैं। राघवभट्टने शाकुन्तल पर अपनी अर्यद्योतनिका नामक टीका में आदिभरत से कम से कम सतरह बार कारिकाएँ उद्धत की है (उनमे से कुछ कारिकाओ के स्थान में तत्समान अन्यकारिकाएँ दी हुई हैं)। इसी प्रकार भरत से ग्यारह बार उद्धृत है। यह उल्लेखनीय है कि भरत से उद्धृत करते समय उन्होने प्राय अध्यायो का उल्लेख किया है, किन्तु आदिभरत से उद्धृत करते समय उनका निर्देश नहीं किया। सभव है राधवभट्ट के सामने दो पुस्तकें हों एक में भरत का उल्लेख हो और दूसरी में आदिभरत का तथा दोनों में बहुत से पाठ समान हो । एक स्थान पर उन्होंने नीचे लिखा पाठ दिया है 'सूत्र---मूलभरतटीकाकाराभिनवगुष्ताचार्यसमता अवान्तररूपाष्ट्रपदा मलकारेण स्वयमेव

यह गद्य जीखाना सस्करण के छटे अध्याय मे पृ० ७१ पर रससूत्र के बाद बाले गद्यावा के समान है। वह गद्यावा है 'यथा नानाव्यञ्जननीषधि-इव्यसंयोगात्, बादि'।

द्वादशपदोदाहुता'। जो कई दृष्टियों से रोचक है। प्रतीत होता है कि उनकी वृष्टि मे सूत्र और मूलभरत परस्पर भिन्न है। साधारणतमा आदिभरत तथा भरत में परस्पर भेद अपेक्षाकृत परवर्ती लेखकों ने किया है। उदाहरणस्वरूप बहुरूपिश्व ने बहुरूपक पर अपनी टीका मे षट्सहस्रीकार (अर्थात् भरत के नाट्यशास्त्र) को उद्धत किया है। 'मूत्रणं सकलाङ्कानां ज्ञेयमङ्कुमुखं बुवै ---इति षट्सहस्रीकारः और दूसरा द्वादशसहस्रीकार से 'समाप्यमान एतिसन-न्नितराक्ट्रस्य सूचनम् । समासतो हि नाट्यज्ञैरक्ट्रावतर इध्यते ॥ इति द्वादश-सहस्रीकार.' देखो ज० ओ० रि० मद्रास भाग ८ पृ०३२१-३३४ (बहरूपिश्र या डा॰ राघवन का लेख) पु॰ ३२९-३० पर। देखो जनरल आफ संगीत एकेडमी मदास प्०८ में डा० राधवन का 'उत्तरकालीन संगीत साहित्य विषयकलेख तथा डा॰ एस॰ के॰ डे॰ आवर हैरिटेज I भाग २। साहित्य की दूसरी शासाओं में भी प्रयों को वृद्ध या बृहत् शब्द के साथ प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण स्वरूप याज्ञवस्क्य म्मृति II. १३५-१३६ की मिताक्षरा नामक टीका मे विष्णुधर्मसूत्र (१७,४-१६ अपुत्रधन पत्यिम आदि). का निर्देश वृद्धविष्णु के रूप में किया गया है। व्यवहारसार (प० २५२) में भी इसी प्रकार का निर्देश है। स्मृति च॰ II. २९८, व्यवहारप्रकाश तथा मदनरत्न में उसीका उल्लेख बृहद्विष्णु के रूप मे है। सभव है नाट्यशास्त्र की विभिन्न दो पुस्तकों उपलब्ध हो और श्लोकसख्या भी भिन्न-भिन्न हो । उन्हीं को कमशः आदिभरत तथा भरत की कृतियाँ मान लिया गया हो। आदि भरत तथा भरत के इस प्रक्रन पर देखो डा॰ डी॰ आर॰ मान्कड का आदिभरत पर लेख तथा नाट्यसर्वस्वदीपिका' अनल्स आफ भंडारकर ओरियन्टल रिसर्व इन्स्टीट्यट (Abori) भाग XIII, पृ० १७३, १७९ । मैसूर गवर्नमेंट लायबेरी में 'बादि भरत का तथाकथित प्रन्य विषय पर प्रो० पी० के गोड का लेख-ए० भा० ओ ० रि० इ० भाग XIII. पु० ९२ – ९३. तया राघवभट्ट की टीका के आ घार पर आदिभरत तथा भरत के प्रश्न पर श्री मनमोहन घोष का लेख, ए० भा० ओ ० रि० इ० भाग XV पृ० ८९-९६. हमने पिछले वाक्य मे जो मत प्रकट किया है उपरोक्त लेखों से उसीका समर्थन होता है।

स्वयं नाट्यशास्त्र में भरत शब्द अभिनेता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है— पूण्डे कलास्य कुपरं नाट्द बुस्को यदीमुल भरतः । सा पूर्वा मन्तव्या प्रयोगकाले तु तृ नाट्यत्रैः ॥ १४.६५ (काव्यमाला १९.१, गायकताङ्ग १९.५६)। उपरोक्त विवेचन के स्वय्ट हो गया होगा कि नाट्यशास्त्र के मृत्यात के पत्याता का पता लगाना बड़ा कठिन है। में यह जबस्य कहता हूँ कि प्रथम पाँच जम्माय बाद में बोड़े गए उस समय यह कहना आसान था कि मरत वो इस सोक तथा अस्य लोक दोनों के भेदी वे नाट्यशास्त्र के रविद्याता थे। उस सम्बन्ध में इस तथ्य की ओर ध्यान दिकाना आस्थ्यक है कि अपेक्षाकृत प्राचीन याज्ञयस्वसम्बर्णि (III. १६२) में घरत का वर्ष अभिनेता है "यथा हि भरतो वर्णवर्णयस्यात्म-नस्तनुम्। नानाक्याणि कृषीणस्त्यात्मा कर्मवास्तनुः।। इस पर की विश्वक्य सहित सभी टीकाकारों ने व्याख्या की है।

यह सर्वया संभव है कि परम्परागत नाट्यकला के किसी पूर्ण ज्ञाता ने, जिसे भरत (अभिनेता) प्रिय थे, वर्तमान नाट्यशास्त्र का अधिकाश संगृहीत किया और भरतजा को सम्मानित करने के लिए उस संब्रह को एक पौराणिक ऋषि की रचना बता दिया। सस्कृत साहित्य में ऐसी बातें बाहुल्यसे पाई जाती हैं। विस्तृत पुराण साहित्य को व्यास की रचना बताया गया है किन्तु शायद ही कोई विश्वास कर सके कि १८ पुराण और १८ उपपुराण लिखना व्यास नाम के एक ही व्यक्ति का काम है। कुछ आर्याओ और श्लोकों को बानुबश्य कहा गया है जिससे ऐसा लगता है कि पदों की एक भारी संस्था उपलब्ध बी जिसे नाट्य पर लिखे शास्त्र में सम्मिलित करना आसान था। उपलब्ध नाट्यशास्त्र कहता है कि इसमे शब्दलक्षण पर प्राचीन आचार्यों के मतों का सार दिया गया है पूर्वाचार्येंहक्त शब्दाना लक्षण तु विस्तरशः। पुनरेव सहतार्यं लक्षणतः सपृवक्ष्यामि ॥' (ची० सं० १५.२२. का० मा० स० १४, २२, किन्तु गायकवाड सस्करण १४.२४ में पूर्वाचार्य का उल्लेख नही है)। भाव-प्रकाशन वे दसवें अधिकार मे पृ० २८५-२८७ पर नाट्यवेद की उत्पत्ति की कया है कि शिव ने नन्दिकेश्वर को आज्ञा दी कि ब्रह्मा को नाट्यवेद का शिक्षण दे। भरत अपने पाँच शिष्यो सहित ब्रह्मा की सेवा मे उपस्थित हुए तो ब्रह्मा ने कहा "इस नाट्यवेद को घारण करो" (तानत्रवीन्नाट्यवेद भरतेति पितामह ) । इसलिए प्रथम अभिनेता भरत कहलाए और उन्होंने मनु के समक्ष प्रथम बार नाटक खेला, मनु ससार के व्यवस्थापनकार्य से उत्पन्न थकान को उतारने के लिए मनोरजन चाहते थे। भरतों ने नाट्यवेद से तत्त्व लेकर दो सार तैयार किये, एक १२००० पदो में और दूसरा ६००० पदो में और दूसरे का नाम भरतों पर पड़ गया "नाट्यवेदाच्च भरत सारमुद्धत्य सर्वतः । ...एक द्वादश-साहस्रः क्लोकरेक तदर्घतः। षड्भिः क्लोकसहस्रयों नाट्यवेदस्य सग्रहः।

प्रायः इन्ही शब्दों मे यह पद बृहत्पराक्षर पृ० २९४ (जिव०) में मिलता है।

भरतैर्नामतस्तेषां प्रस्याता भरताह्वयाः ॥ इस कवा में संभवतः स्पष्ट हो जाता है कि भाव प्रकाशन का रचयिता उपलब्ध नाट्यशास्त्र को भरतमुनि की कृति मानने को तैयार न था बल्कि वह इसके रचयिता भरतों को मानता था जिन्होंने नाट्य का अध्ययन किया था । इससे मेरे उपयुंक्त अनुमान की पुष्टि होती है। स्वाति और नारद को गान्धर्व और वाद्य का प्रतिपादक कहा गया है। (अध्याय ३३, ३ और ३२.४८४) । उपलब्ब नाट्यशास्त्र (चौ० स० १६, ११२ का॰ मा॰ सं॰ १५, ११०, गायकवाड सस्करण के भाग II पू॰ २८१ पर गुहादिना का भिन्न पाठ रखा है) में गुहनायक छदोग्रन्यकार का उल्लेख है। ध्रुवाओं के संबन्ध मे नारद का नाम लिया गया है (चौ०३२,१ का० मा० ३२.१)। प्रस्तुत ग्रन्य (ची० स०४, १७–१९) मे लिखा है कि तण्डुने भरत को विभिन्न करणो तथा रेचको सहित अगहारो को प्रस्तुत करने की शिक्षा दी। अभिनवगुप्त का कहना है कि नाट्यशास्त्र ने तण्डु तथा मुनि शब्दों का अभिप्राय नन्दिन् तथा भरत से है (तण्डुमुनिशब्दी नन्दिभरतयोर-परनामनी । अ० भा० भाग II पृ० ९०। नाट्यशास्त्र (चौ० स० २४, १८२ और २५, ६५, का० मा० २२.१८३ और २३,५२) में कामतत्र (काम-शास्त्र पर एक ग्रन्थ) का उल्लेख है चौखम्बा मस्करण (२४–१४२) में कामसूत्र का उल्लेख है किन्तु का∘ मा∘ स∙ मे नही है। राजा, सेनापति, मत्री, मुख्य न्यायाधीश अर्थाद के गुण तथा योग्यता के वर्णन के लिए बृहस्पति के मत का सहारा लिया गया है (ब्रहस्पतिमतादेतान् गुणाइचाप्यमि लक्षयेत् । चौ० सं० ३४.७९, का० मा० २४.७२) ब्रह्मा से भरत को नाट्य-शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होने के भ्रम को बनाए रखने के लिए, माननीय लेखक कौटिल्य की सभवतः उपेक्षा की गई और देवताओं के गुरु ब्रह्स्पति का अर्थशास्त्रकार के रूप मे उल्लेख हुआ। अन्यदेशों के नामों के सिलसिले में एक पुराण का जिक है ''अन्येऽपि देशा प्राच्या या पुराणे सप्रकीर्तिता। तेषु प्रयुज्यते त्वेषा प्रवृत्तिक्वौड्रमागधी १४.४६ (का० मा० १३.४२, गा० मो० सी॰ १३ ४८) नाट्यशास्त्र में दूसरो के विचारो का उल्लेख 'अन्ये; 'अन्येस्तू' शब्दो द्वारा किया गया है। जब प्रस्तुत ग्रन्थ छपने के लिए प्रेस में जा रहा या तो मुझे श्री के॰ एम॰ बर्मा का एक लेख "भरतनाट्यशास्त्र के सात शब्द और उनका तास्पर्य (ओरिअन्ट लोगं मैन्स, १९५८) देखने को मिला। लेखक ने

बृहस्पति की अर्थशास्त्र पर रचना के बारे में मेरी पुस्तक घमेशास्त्र का इतिहास देखिए (खण्डा पू० १२३-१२५).

निम्मलिबित सात शब्दों को विधा है—सूब, भाष्य, संबह, निरस्त, कारिका, बानुबस्य और निरस्तें (वो नाट्यसास्य क॰ ६ तथा ७). और उनके अर्थ की सर्वा करते हुए बपने निकर्ष निकाले हैं। उनकी विस्तृत वर्षों यहाँ संबद नहीं है। उनका मुख्य निकर्ष (पृ॰ ८०) यह है कि भारत से पहले नाट्य-सास्य पर एक सुप्तप्रत्य उस पर भाष्य तथा उन सुप्तें पर बाधारित आनुबंध्य क्लोक विद्यमान से। उनके कर्ता ब्रवात हैं। अन्त में उन्होंने एक उसमी पूर्वी हारा यह प्रकट किया है कि कौनना बात पृत्र कर है कीर कौनना भूत कर पर तो कि कीर ना भाष्य कर। इस मान्यता के विरद्ध प्रवल मुक्त यह है कि बब भरत ने स्वाति, नारद, कोहल, वास्य, धूर्तिक आदि अनेक बाधार्थों के नाम दिवे हैं तो वे तीन वयां छोड़ दिये। उनमे से एक भी नाम नाट्यशास्त्र में क्यो नहीं दिया गया।

यहाँ पर नाट्यजास्त्र की सजिप्त कपरेला देना अनुचित न होगा। हम उसे चौलम्बा सस्करण के अनुसार अप्याय कम से देते हैं। खेद हैं कि चौलम्बा सस्करण और गायकवाड सस्करण में अप्यायों के जम तथा स्लोक सस्क्या में पर्याप्त भेद हैं वहाँ किसी सस्करण का उल्लेख नहीं किया गया वहाँ चौलम्बा संस्करण समझना चाहिए किन्तु कही पर मलती भी हो सकती है जिसके लिए पाठक क्षमा करें। सर्वाधिक मेंद्र गायकवाड सस्करण के तृतीय माग में हैं।

नाद्यवेद की उत्पत्ति — (1) आतेय तथा जन्म ऋषि ब्रह्मा से पांच प्रका करते हैं: नाट्यवेद की उत्पत्ति कींने हुई, हिसके लिए हुई, इसके अङ्ग कीन से हैं, निश्चित निफर्य पर पहुँचने के उपाय या साथन क्या है, जीर मच सहसा प्रदर्शन केसे किया जाय (अमिनवपून कहते हैं कि इस प्रकारों के उत्तर एक जगह नहीं दिये गये हैं बहिक पूरे उन्य ने विकारे हुए हैं); चूँकि जूड़ो के लिए वेद पढ़ना वाजित है जता बज़ाने भरत को पञ्चमवेद की रचना करने की लागा दी जो सभी वर्णों के लिए उपयोगी हों। भरता ने ऋपवेद से कमा- वाजा दी जो सभी वर्णों के लिए उपयोगी हों। भरता ने ऋपवेद से कमा- वाजा, समाने कर से कींन सभी समी वर्णों के लिए उपयोगी हों। भरता ने ऋपवेद से कमा- वाजा समी की सभी वर्णों के लिए उपयोगी हों। भरता ने ऋपवेद से कमा-

<sup>1</sup> वयं तु बूम — नात्र क्रम. करिवत् । अपि तु ययावसर महावाबयात्मना षट्सहलीरूपेण प्रधानतया प्रश्तपञ्चकतिरूपणपरेण द्यास्त्रेण तस्त्व निर्णीयते न तु क्रम करिवत् । अभिनव भारती I ५० ८ ।

 <sup>2-</sup> न वेदव्यवहारोय सम्राव्यः शूद्रजातिषु । तस्मात्सुजापर वेद पञ्चम सार्वविणिकम् । नाट्य I १२ ।

(२) नाट्यकाला का निर्माण — (क्लोक २ तथा ६ नाट्यमण्डय क्लोक V ७ में पेकान्त्र)?;—स्तम्मों का निर्माण करना चाहिए; इसमें दो पृषक प्राग होने चाहिए, और वह पर्यतगृहा के बाकार की होनी चाहिए, दीवारों पर विश्व होने चाहिए। दर्धकों के बैठने के लिए बासन काष्ठ अथवा दंट के बनाने चाहिए।

(३) देवपूजा और वरप्राप्ति—तीसरी बात है अनेक देवताओं यथा महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, बृहस्पति, गृह की पूजा तथा उनसे वरदान की प्राप्ति ।

- (४) को नाटकों का अभिनय—अमृतमन्यन नामक नाटक² का देवताओ के सम्मुल तथा त्रिपुरदाह का महादेव के सम्मुल अभिनय; तण्डुद्वारा अरत को विभिन्न अङ्गहारी (अङ्गपरिचाकन), करवों (अङ्गमुदाबो)³ तथा रेचकों
- 1. ब्रष्टिच्य डा० राषवन का 'वियेटर आकिट्स्वर इन ऍस्वेयट इण्डिया' प्रिवेणी अतिम माग ६१-७७ तथा माग ६ (१६३२-३३) पु० ३६७-३६६ तथा धी डी० आर० मनकड इण्डि॰ हि० क्वा० माग ८ (१००-४९९ 'वि हिन्द वियेटर'। नाट्य २.८-११ के अनुसार नाट्यशाळारें तीन प्रकार की होती हैं विक्रष्ट (-- आयताकार), चतुरस्त्र (वर्णाकार) तथा प्रयस्त्र (त्रिमुबा-कार) तथा इनमें से प्रत्येक अनेष्ठ अथवा मध्यम अथवा अवद होता चा (१०८,६१ अथवा ३२ हस्त अथवा अथवा उपयो के मान के बराबर), तथा प्रयक्ते के हस्तो अथवा दश्यो से साथा जाता था (दण्ड—४ हस्त)। मध्यम पुरुषो के किए उपयुक्त होता चा तथा दक्का आयाम ६४ हस्त तथा विस्तार ३२ हस्त हीता चा तथा दक्का आयाम ६४ हस्त तथा विस्तार ३२ हस्त हीता चा तथा दक्का आयाम इप हस्त तथा विस्तार ३२ हस्त आयाम इप हस्त तथा विस्तार विशेष प्रयक्ति अथवा वर्षा होता चा तथा दक्का आयाम इप हस्त तथा विस्तार तथा प्रवास पात्रो की वाणी अस्पष्ट रूप से मुनाई देगी। मान-क्राचान के लेक्क शारदातत्वर का कथा है कि उन्होंने दिवाकर नामक ब्राह्मण की नाट्यशालापति चा से नाट्यवेद पढा चा (प्रवप्त प्रावप्त पुण्ड २)।
- पवपुराण (४११२।८१) का कथन है कि भरत ने देवताओं के लिए लक्ष्मीरायवर नायक नाटक का अभिनय प्रस्तुत किया विसमें उर्वेशी ने कक्ष्मी का अभिनय करते हुए पुक्रस्ता के ध्यान में रत रहने के कारण भूळ कर बैठी और भरत ने देश गाप दिया।
- 3. अभिनव भारती (भाग १ अध्याय ४) गा० ओ० ही० के सस्करण मे १०८ करणों के उदाहरण दिये गए हैं जिन्हें स्लोक ३४-५५ में गिनामा गया है। इन्हें चिदम्बरम के नटराज मन्दिर के पूर्वी तथा पश्चिमी गोपुरम में प्रत्येक मुद्रा के नीचे उत्कीण शिकाओं से अनुकरण किया गया है। इनका

(भावसुताओं) का ज्ञान कराना। ताण्डव नृत्य की उत्पत्ति तथा तकनीक। अभिनय में नर्तन का स्थान-उसका अपने आप में कोई उद्देख नहीं। गीतों से सोन्दर्य की अभिवृद्धि।

- (५) पूर्वरङ्ग, नान्दी², घ्रुवा, प्रस्तावना के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ।
- (६) व्यक्तियों हारा पूछे गये पौच प्रश्न-रहों के नामकरण का आधार, माद, संग्रहकारिका लादि का स्वरूप; सक्षेप में (संग्रह) साहन के व्यारह तस्व, रस, भाव, अभिनय, सभी, वृत्ति, प्रवृत्ता, सिद्धि, स्वर, आदोध, गान तथा र ज्ञा का काना, कारिका के अप, निक्तन, आतर स (अववा नो रख<sup>6)</sup> अकार के स्वाची, भाव, तैतीस व्यक्तियारी भाव, जार सारिक भाव, चार प्रकार के अभिनय (आञ्चक, बार्षिक, आहार्य तथा सारिकक) दो प्रकार के समी (अवीत जोकसमी तथा नाट्यमाँ); वार प्रकार को भृतियों भारती, सालनी,

उत्कीर्णन १२वी शताब्दी इंस्वी से हुआ। चिदम्बर मन्दिर में उत्कीर्ण १०८ करणों के लिए 'प्रष्टव्य मार्ग' माग ५ सक्या २ (पू० ५२-७१)। मरत के नाद्यशास्त्र कव्याय ४ में वर्णित १०८ करण (नृत्य मुदाएँ) कमबद्ध रूप से उत्कीर्ण हैं तथा प्रत्येक मूर्ति के नीचे (अध्याय ४ स्त्रोक) अभिलेख हैं (गा० औठ सीठ में स्त्रोक ६१-१६९ हैं)।

- नाट्यशास्त्र का कथन है: अत्रोच्यते न सल्वर्ष नृत्तक्विदरोक्षते । कि
  तु बोभा जनयतीत्वतो नृत्तमिद स्तृत्त । प्रायेष सर्वकोकस्य नृत्तमिष्टं स्वमासतः ।
  मक्तुस्यमिति कृत्वा च नृत्तमेतत्वक्रीतितत् ।। विवाह्यसवात्रहमोदाम्युदयास्ति ।
  विनोदकरणं चैव नृत्तमेतत् अकीतितम् ।। "मौतप्रयोगमाश्रित्य नृत्यमेतत्
  प्रनृत्यताम् । अच्याव ४, ५० २६०—२६३, २६५ ।
- ब्रष्टब्य॰ इण्डि॰ हिस्टा॰ क्वा॰ साग १७ (१९४१) पृ० ३५९-३६९ यहाँ नान्दी का ऐतिहासिक विवेचन प्राप्त होता है।
- 3. अनिनव भारती से प्रतीत होता है कि नाट्यशास्त्र के दो पाठभेद थे, एक में नौ रसी (शान्तरस को लेकर) का जो गा॰ ओ॰ सी॰ के सस्करण में उपक्रम होता है तथा दूसरा वह जितमें केवल आठ ही रसी का (जिसमें शान्तरस नहीं गिनामा बाता) वर्णन मिलता है चौलम्बा सस्करण मो॰ सी॰ सी॰ पाय्ये का विद्वानुष्यं लेख 'धनञ्जय एण्ड अभिनवसुरत न्यू॰ हाँखा एण्टि-क्वामपी भाग २७२-२८२ जिसमें शान्त रस के पक्ष तथा विषक्ष में तक उपियत किये गए हैं।

कैषिक्की, आरमटी); प्रवृत्तियाँ (जावन्ती, दाक्षिणात्या, जोडूमागधी, पाञ्चाली), सिद्धियाँ (दो प्रकार को दैवी तथा मानुषी), सात स्वर (यडज, यटमज इत्यादि); चार प्रकार के बाब (तत, जवनड, घन, घुषिर), पाँच प्रकार के गीत, एजमञ्ज (मण्डप—वर्गाकार, आयताकार तथा मुनुवाकार); सिमाव, जनुमाव तथा व्यापिकारों से रस की निष्पति का प्रकार, रसो का पारस्परिक तथा मानो से सम्बन्ध, रग तथा रसो के अधिदेवता; रसो तथा उनके स्थायी भावों का विस्तृत विचेचन।

- (७) रस तथा भावों का विवेचन मानो, निमानों, स्वायीमानों (अवित् एति इत्यादि का) तथा व्यक्तिवारीमानों अर्थात् निवंद, कानि इत्यादि (कुळ मिलाकर ३३) का निस्तृत निवेचन, आठ प्रकार के सारिचक भाव-सम्म इत्यादि:
- (८) बार प्रकार के अभिनयो यथा सात्त्वक (जिनका वर्णन पहले हो चुका है स्तम्भ, स्वेर, कम्पन, भय इत्यादि; आङ्गिक, वाचिक, तथा आहार्यं।
- (९) नाट्य में हाब, कक्षा, किट, बानु, पैरों का विविध प्रकार से संवालन तथा मुद्राएँ, हाय की २४ मुद्राएँ आदि जब वे मिलते तही यथा पताक, विभागक आदि तथा बढहरत की १३ मुद्राएँ यथा अञ्चलि, स्वतिका आदि; २७ प्रकार के नृत्तहस्त, ६४ प्रकार के अङ्गलवालन तथा हस्तमुद्राकों की परिप्तावाएँ तथा उनका प्रयोग, अन्य प्रकार के अङ्गलवालन तथा हस्त-मुद्राओं का प्रयोग रस, भाव तथा अभिनय का देश काल अनुरूप होना, नृत्य में हस्तमुद्राओं,
- (१०) वसस्यल, बगल, कटि तथा शरीर के अन्य मागों का पाँच प्रकार से परिचालन, उनकी निरूपण व्याख्याएँ तथा विभिन्न अवसरो पर प्रयोग ।
  - (११) चारी, खण्ड, करण तथा मण्डल की परिभाषाएँ; १६ प्रकार की भौम्य (भूमिकी) चारियों तथा १६ की आकाशचारियों (चारी का बहुबचन)

नाट्य ९,२७ एवमेथ प्रयोक्तव्यः स्त्रीपु सामिनयेक्टः, के सम्बन्ध में ब०मा० (मान २ प्० ३१ की टीका है; स्त्रीपु स्थीस्भियोपी अधिनत्रोत्तरीययोपी, बतः अभिनव के काल में स्त्रियों को भी अभिनेत्रियों के पद पर नियुक्त किया बाता था। नाट्य ९,११५५ भी इटल्य।

एकपादप्रचारो यः सा चारित्यभिसंक्षिता । द्विपादकमण यसु करण नाम त.झ.वेत ॥......यदेतत्त्रस्युत नाट्यं तच्चारीष्वेव सक्षितम् ॥

की परिभाषाएँ एवं उनका प्रयोग; नाटक में यनुविज्ञान का प्रदर्शन का प्रचार; जिन पात्रों को अभिनय में तीत गति नहीं चलना चाहिए तथा अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए उनका वर्णन।

- (१२) मण्डलों की सस्या तथा उनकी परिमाषाएँ।
- (१३) रखों के अनुसार पात्रों के चलने के ढंग, तथा धूबागान के प्रारम्भ होने के पत्थात् बाढ़ों के साथ पात्रों के प्रदेश करने के स्थान: देवताओं, राजाओ, मध्यवर्ग के पुत्थों तथा स्त्रियों, निम्मवर्ग के लोगों के द्वारा रागम्ब को पार करने में लगनेवाला समय, रीड, वीभरस, मारतावी व्यक्ति, मदमत प्रस्तुत करने के ढण तथा बाहत, धीतरोधित अथवा सत्यावी व्यक्ति, मदमत जबवा उन्यत व्यक्तियों के अगरियालन प्रकार।
- (१४) नाट्यमकका मे नावो के लिए उस्तितनाला स्थान, गृह, उपका, बन, स्थल, जल लादि ने स्थानि में स्थान निर्णय; एक अङ्ग ते पढ़ी, ग्रुहरी, यहर अवदा वसिक से अधिक एक दिन ते अधिक की घटनाओं के चित्रण के लिए नवीन अङ्ग की योजना करनी चाहिए; चार प्रकार की प्रवृत्तियों जो कि देश, वेशमृष, भागा, व्यवहार के समुक्त्य पर निर्मर करती हैं। ये प्रवृत्तियों जो कि देश, वेशमृष, माना, व्यवहार के समुक्त्य पर निर्मर करती हैं। ये प्रवृत्तियों जो कि तेश, वेशमृष, माना, व्यवहार के समुक्त्य पर निर्मर करती हैं। ये प्रवृत्तियों जो के अपनीत आवनती, दाविभाग्या, पाञ्चालों ओड़-मानची हैं, उपरोक्त बनी के अपनीत जाने को देशों का वर्णन तथा उनकी वृत्तियों, वो प्रकार के नाट्य प्रयाग कर्षात् सुकुमार तथा आदिय, दिम, समस्कार, ज्यायोग तथा ईहामृण नामक रूपक आदिव हैं। दशक्यकों में वे येष छ रूपक सुकुमार कहलाते हैं, लोकपर्यां तथा नाट्यवर्मी की परिशायार तथा उसहरण ।

<sup>1.</sup> लोकपर्यो तथा नाट्तपर्यो के सन्तन्य में डा॰ राष्ट्रवन का विस्तृत लेला (जनरल ऑफ ऑस्किटल रिसर्च महान मान ७ प्॰ १५९-२७५ तथा भाग पृ॰ ५७-७४। मरत ने इस प्रकार व रेसाया ही हैं : स्वमावभावोपरा सुद्धं स्विकृत तथा। लोकवातींक्र्योरेतम "लोकाविविज्ञत्य । स्वमावािकनयोपेत नानास्त्रीपुरुवाध्यम्। यदीद्वा अवेवाट्य लोकपर्यो तु सा स्तृता ॥ "यदीद्वा अवेवाट्य लोकपर्यो तु सा स्तृता ॥ "यदीद्वा अवेवाट्य लोकपर्यो तु सा स्तृता ॥ त्याद्व प्रवा इत्तृता । त्याद्व प्रवा तु सा स्तृता ॥ नाट्य १४,७०-७५ तवा ७८ । किस्त्रिमा ने उदाहरण दिवा है कि (वं र ० १० ६२९) वास्थािमगरे केवल-नामयोच्यारण लोकपर्यो रामयुक्त-वास्योच्यारण लोकपर्यो रामयुक्त-वास्योच्यारण लोकपर्यो रामयुक्त-वास्योच्यारण लोकपर्यो रामयुक्त-वास्योच्यारण लोकपर्यो रामयुक्त-

- (१५) स्वर तथा स्वंबनों पर जाधारित वाधिकामिनय; बाणी ही नाट्य तथा अङ्गिक अमिनय का धारीर है, देशमूखा तथा अल्य उपकरणों से कही आनेवाली बात का केवल पर्वेत मात्र होती है; स्वरों, व्यवनों; संज्ञावों, क्रियाओं, उपसर्गों, सन्यियो इत्यादि की विस्तृत आलोचना, नाटक में सस्कृत कथवा प्राकृत का प्रयोग होना चाहिए अपवा दोनों का, एक से लेकर २६ प्राप्ताओं के छन्द, प्रयोक छद के अनेक उपमेद; जिनकी सस्या विश्वाल है; आठ गणों की प्रक्रिया (यथा भ० म० ज० गण); गृह, लघु, गित के अर्थ।
- (१६) यति नाटको मे प्रयुक्त होनेवाले वृत्त, उनकी परिभाषाएँ तथा उदाहरण; सम तथा विषम वृत्त आर्थी छन्द;
- (१७) रह्न मंच पर प्रस्तुत किये जाने वाली कि विदा के ३६ लक्षण, उनकी परिभाषाएँ, नाटक के चार अलङ्कार अवीत् उपमा, रूपक, वीषक तथा समक, उनके उपभेद तथा उदाहरण; काव्य के दस दोष, दसगुण तथा उनकी परिसाषाएँ।
- (१८) तीन प्रकार से प्राइत का उच्चारण ठीक सस्कृत की भांति (सस्कृतसम), विप्रष्ट (जिसमे सस्कृत के स्वर तथा व्यञ्जन बदक जाते हैं) तथा देशी, जिन पात्रों को सस्कृत तथा जिनको प्राकृत तथा जन्य बोलियों का प्रयोग करना चाहिये, सोरसेनी प्रमुख प्राइत है किन्तु ६ अन्य भाषाएँ (प्राइत) भी हैं पथा मामधी, व्यव्तित्वा, प्राच्या, वर्षमागयी, बाह्नीका, दाविषात्या— जिनका प्रयोग अभिनेताओं की इच्छा के अनुसार किया जा सकता है; इनका प्रयोग जिन्हों करना चाहिए, शबरो, अभीरो, चाण्डाओं, सबरो (? छकारो)

<sup>1.</sup> ब्रष्टच्य बा० राषवन का लेख 'दि कन्सेप्ट आफ लक्षण सू इन मरत, ज० बो० रि० महाल, माग ६ पृ० ५४-८२ तथा 'समकन्सेप्ट आफ अकङ्कार सास्य' (१९४२) पृ० १-४७, प्रो० महालां द्वारा लिखित 'वालिइन आफ अक्षणस् प्रता जोरियन्टलिस्ट माग १६ सण्ड १ पृ० ११.३२। तथ्याय १६ की अंतिम पत्तिन मे मरत लिखते हैं: काव्यवन्यास्तु कर्तव्याः पर्दृतिरूक्षणानिता। जैसा कि अभिनकगुप्त ने लिखा है कि इनमें से कुछ लक्षणों का लोग हो गया तथा इनमें से कुछ व्या आशी. तथा दृष्टान्त अकङ्कार नाम से अभिहित हुए: तथा इनमें से कुछ व्या आशी. तथा दृष्टान्त अकङ्कार नाम से अभिहित हुए: तथा क्षणाक्काराविरिति वृत्तयस्था का भा० भाग स्पूर्ण १९४। इनके सम्बन्ध ने दस पक्ष हैं: इव तु दसपक्षण कर्तु (भाग १ पृ० २९४)।

ह्रिक्डों, ओड़ों (उड़ीसा प्रदेश के निवासियों) तथा वनवासियों (इनकी बोली को विभाषा कहते हैं) !

(१९) उच्च, मध्य तथा निम्न वर्ग के पात्रों को प्राच्योचन करने को विशिक्ष प्रपालियों यथा श्राह्मण को लाई, राजा को सहाराज कहना, द्विजातियों के नामों का करावः सर्मा, वर्गा तथा दलाना होना चाहिये, प्रदेशस्थानों के नामों का कालवाः सर्मा, वर्गा तथा तथा, पाट्य (वर्णात् गव्यमाग) के मुण; सङ्गीत के सत्त तथा (पंडब, श्रुष्टय हलावि), तीन स्थान (वरुत्पल, कष्टत्वा सीषे); चार तथा दलात, जन्द्रतत, त्वरित तथा कम्लित; काकु के दो प्रकार, अकडूतर, उच्च, तीन्त, मन्द्र, नीच, हुत तथा विल्लित ।

(२०) दस रूपको (निम्नलिक्षित<sup>1</sup>) की विस्तृत विवेचना; प्रथम प्रकार के रूपक विषय तथा वैशिष्ट्य, रङ्गमच<sup>2</sup> पर किन घटनाओं को प्रस्तुत करना तथा किन को नहीं प्रस्तुत करना चाहिए; प्रवेशक तथा विष्कम्मक की प्रणाली प्रकरण तथा अन्य प्रकार के रूपको की विशेषताएँ तथा उनके सघट के अंगों की परिमालाएँ।

(२१) नाटक की कथावस्तु, इसमें आधिकारिक तथा प्राथमिक भाग, पौच प्रकार की सन्या, पौच जबस्थाएँ (प्रारम्भ, अयल आदि) पौच वर्षे प्रकृतियाँ—सीज, निव्हु, पताका, प्रकारी तथा कार्यं, इनकी परिभाषाएँ; सन्यान्तर; पौच सन्यियों के ६४ जय (अर्थान् मृत तथा गर्म के १२, प्रतिमुख तथा विमर्ध्य के १३ तथा निवंहण के १४), तथा उनकी परिभाषाएँ, पौच वर्षांविषक (जङ्कों के मध्य घटनेवाजी घटनाओं का परिचायक जिनको रङ्गामच पर प्रस्तुत नहीं विध्या जाता है) अर्थात् विकारमक, चुक्किया, प्रवेशक, अङ्गा-

नाटकं सप्रकरणमङ्की व्यायोग एव च । भाण, समवकारस्च वीथी प्रहसनं डिमः ॥ ईहामृग च विज्ञेय दशमनाट्यलक्षणम । (नाटय २०. २–३)

<sup>2.</sup> कोषप्रसादसोका सापोत्सर्गोज्य विद्वश्रोद्दारी । अद्भुतसंध्यदर्जनमञ्जूप्रत्यवज्ञानि एत् । युद्ध राज्यभ्रश्लोनरण नगररोषम वैद । अप्रत्यवश्चलानि
क्षेत्रकः सविषेयानि ॥ अद्भुप्तदेशके वा प्रकरणमाध्यित्य नाटक वापि । न वयः
कर्त्तेव्य स्वाधीमपूरवी नायक क्षातः ॥ नाट्व २०. २०-२२ त्रष्टव्य क्षः भाव
भाव २ १० ४२६-४२७ (अध्याय १८) मृत्यु का प्रत्यक्ष अभिनय प्रस्तुत करने
के सम्बन्ध में । अभिनव (भाव २ पृ० ४२६) स्वय इसके विषक्ष में हैं
(तस्माद्रङ्गी मरणप्रयोज्ययेय) ।

बतार, तथा अक्टुमुख; ऐसा कोई कार्य, विद्या, विक्षा, कला या शिल्प नहीं है विसका नाटक में प्रदर्शन<sup>1</sup> न हो सकता हो या जो उसके लिए उपयोगी न हो ।

(२२) (गां० बों० सि० स, बच्चाय २०) चार वृत्तियाँ—मारती, सात्वती, कौसिकी, आरभरी, उनकी पौराणिक उत्पत्ति—मगवान विष्णु का मचु तवा कैटम नाम के देखा के साथ युद्ध और उसमे चारो वृत्तियाँ का प्रयोग, उनकी चार वेचों से उत्पत्ति—ऋषेव से भारती, गबुबँद से सात्वती, सामवेद से कैसिकी, जायवेवेद से आरभरी; चारों वृत्तियों के उपनेद तवा उनकी परि-भाषाएँ; चारो वृत्तियों का जिल-जिल रहीं में विनियोग-।

(२१) - नाट्य का प्रदर्शन आहार्य अभिनय पर जालम्बित है और आहार्य अभिनय नेपप्प पर आर्थित है जिसका वर्ष है वेशमुण, आमूगण तथा प्रदर्शन के विभिन्न उपाय'; नेपप्प वार प्रकार का है – प्रस्तुत, अकन्द्रार, अनुस्वन, संजीव (याः औः विः वंस्तरण में २१/५ पर सजीव पाट और २१/१९६१

त तन्त्रानं न तन्त्रिल्य न सा विद्या न सा कला। न तत्कर्मं न योगोञ्जी नाटके यब दुस्तते। नाट्य २१.१२२. यह नाट्य । ११३-११४ मे भी है। ब० भा० (भाग इ, ४२) में उत्केख हैं 'शानिम्त्युपादेयनारसवानादि।'''' विद्या टप्यनीत्यादि।'''योगो योजन तेषामेव ज्ञानीतोनां कलान्तानां स्वभेदरित्योग्यदावरें: 'कमंति युद्धनियद्धादिव्यादार्', '

या नानप्रधाना पुरुषप्रयोज्या स्त्रीवजिता सस्कृतवास्ययुक्ता । स्वनाम-क्षेत्री प्रकृता का भारती नाम भवेतु वृत्ति ॥ नाह्य २२।२५ (वषवा गा० क्षेत्री की सस्करण २०।२६) अलकार शास्त्र के बन्धों मे वृत्ति के अनेक अर्थ होते हैं।

<sup>3.</sup> वृत्ति के संबन्ध में इष्टब्ब डा० राषवन — ज० ओ० रि० महास भाग ६, पु० ३४६—३७० तथा भाग ७ पु० ३३—५२ तथा ९१—११२ तथा सम कन्येपट ओफ दि जनकारसास्त्र पु० १८२—१९३। रदार्णवसुषाकर (पु० ६९-७१) में मारती हस्तादि नामके काल्यनिक ध्युत्यत्ति सी गई जयाय १५ से २२ तक नादय में बाचिकाभित्रय का विवेचन किया तथा है।

<sup>4.</sup> आहार्याभिनयो नाम न्नेयो नेपच्याचो विधि । तत्र कार्यः प्रयत्नस्य नाट्सस्य ग्रुभीमच्छता ।। नाट्य २३.२, अववा गा०ओ०वित का नाट्य २१३ । अ० भा० की ब्याख्या इस प्रकार है —सम्बत्ताभिनयप्रयोगिषत्रस्य नितिस्थानीय-माहार्यम् । इच्छ्य दा ची० एस पूरे की पुत्तक "भरतनाट्य एण्ड इट्स कोस्ट्यूम —पापुकर कुक विशो ववाई के क्राविद्य १९५८.

पर सजीव पाठ है); उनकी परिनापाएँ—पुस्त का अर्थ है पर्वेत, रव, बावि को अकट करने के लिए बस्त एवं वर्ष की बनी हुई आकृतियों। अरुक्कार का अर्थ है—पुष्पमालाएँ, सिर से पैर तक के आनुष्प लगा विभिन्न देशों जा नगरों के स्वी पुष्पों की वेशभूषा, तिलक, अजन, दन्तराग एवं बोच्छराग। अक्कारणना का अर्थ है राजा, पनिक, किरात, आग्ध्र, अक, यवन, सृद्ध आदि का वर्ष अर्थ कर से लिए शरीर को राजा मुंछ तथा दाबी की बनावट आदि। सजीव का अर्थ है दिपद, चनुष्पद, पती, सर्थ आदि को प्रवीचत करने के क्षेत्र, नाटय के उपकरणा तथा नकली शस्त्रास्त।

(२४) (अथवागा० ओ० सीका २२).

सामान्य अभिनय—वह अभिनय जिसका अब तक वर्णन नही किया गया किन्तु आवश्यक है। सत्व की बाह्य अभिन्यक्ति ।

तरुणियों के तीन अङ्गन नलङ्कार—भाव, हान, हेला । दस स्वभावन लीला, विलास आदि । सात अयलन—शोभा, कान्ति, दीप्ति, माचुर्य, चैर्यं, प्रागरून्य और नौदार्य ।

उनकी परिभाषाएँ—पुरुषो में सत्व की अभिव्यक्ति—शोभा आदि । रस और भावो के अनुसार शारीरिक अभिनय । बारह प्रकार के बाचिक अभिनय— अकाप, प्रलाप, विकाप आदि । ये सभी वाक्याभिनय है ।

दर्शन, श्रवण, आस्वादन, स्पर्शन आदि का अभिनय। उचित एव अनुचित घटनाओं के प्रदर्शन के प्रकार।

विभिन्न प्रकार की स्त्रियों के वर्णन।

काम की दस दशाएँ—जिमलाष, विन्तन, अनुस्मृति, गुणकीतंन, उद्वेग, विलाप, उन्माद, व्याघि, जङ्ता, मरण एव उनके प्रदर्शन के प्रकार।

दती प्रेषण

आठ प्रकार की नायिकाएँ—वासकसम्बा स्वाधीनपतिका, अभिसारिका आदि तथा उनके प्रदर्शन के प्रकार । दर्शको मे पिता, पुत्र, पुत्रवधू, सास<sup>1</sup> आदि सभी होते हैं उनका ध्यान रखना आवस्यक है ।

प्रेमिकाओं द्वारा प्रेम, कोच तथा ईर्ब्या के समय अपने प्रेमी को संबोधित करने के प्रकार ।

(२५) (अथवा गा॰जो॰सि॰ का २३) वैशिक अर्थात् बहु व्यक्ति जो कलाओं में निष्णात है तथा बेक्याओं एव अन्य स्त्रियों से प्रेम करने में पटु है। ऐसे व्यक्ति के स्वामाविक तथा सम्पादित ३३ गृण। उसके मित्र तथा दुरिया।

प्रेम विह्वल तथा पुरुष से घृणा करनेवाली स्त्रियो की चेष्टाएँ।

स्त्रियों के यौवन की चार अवस्थाएँ।

प्रेमियों के पाँच प्रकार।

स्त्री को बश मे करने के पाँच उपाय—साम, प्रदान, भद, दण्ड, उपेक्षा।

(२६) (अथवा गा० ओ० सी का २५) वित्राभिनय—आङ्गिक अभिनयों जिसका अभी तक वर्णन नहीं हुआ और अतएव जो सामान्य अभिनय के अन्तर्गत है।

आकाश, रात्री, सायकाल, अन्धकार, उष्णता आदि को प्रदर्शन करने के प्रकार !

हर्ष, कोष, विवाद तथा शोक प्रकट करने का प्रकार । आकाशवचन, आत्मगत, अपवारित तथा जनान्तिक का तात्पर्य ।

वृद्ध तथा बालको को कैसे बोलना चाहिए।

. आसन्नभृत्य के प्रदर्शन का ढग। अन्य अभिनय जनसाधारण से सीख लेना चाहिए।

(२७) सिद्धि अर्थात् अभिनय का सफल प्रदर्शन ।

दैवी तथा मानषी सिद्धियाँ ।

दर्शको द्वारा अभिनय की सफलता पर सन्तीय प्रकट करने के प्रकार— पारितीयिक के कप में बस्त्र आदि का दान, स्मित (विदयक की बालाकियो पर) अट्टहास, (चमत्कारपूर्ण तथा प्रेम के दृश्मों पर) सायुवाद अयदा अहोवाद, (करण दश्यों पर) कच्टम बाद।

दैवी सिद्धि का बर्ष है—कोलाहल, विघ्न तथा अपशकुन का न होना एवं दर्शक कक्षका भरा हुआ होना ।

श. नोक्ता ये च मया तत्र लोकपाह्यास्तु ते वृधैः ॥ लोको वेदास्तवाध्यास्यं प्रमाणं निषेचं स्मृतम् । ""तस्माणद्वस्ययोगे तु प्रमाणं लोक जच्चते । "" कतानुकरणं लोके ताद्वसित्वमित्रीयते । लोकस्य चिरतं यत्तु नानावस्थान्त् एत्सकम् । तद्वसुन्नामनयोगेतं नाद्वसित्वमित्रीमतम् ॥ नाद्व २२१११ –११५. दुवेंटनाएँ तथा बपशकुन का अर्थ है—आग कमना, तूफान बाना, तथा हाथी, सीप आदि का उपदव। इसी प्रकार वृणा करनेवाले व्यक्तियों द्वारा ताली बजाना, अभिनेताओ पर गोबर तथा कीचड़ फेकना, अभिनेता द्वारा पाठ का विस्मृत होना मुकुट अथवा किसी अन्य आभूषण का नीचे गिरना।

नाट्य के निर्णायकों अथवा परीक्षको की योग्यता-

(२८) चार प्रकार के वाख—तत (वीणा के समान तारवाले), अवनद (डोलकी के समान चमड़े से मडे हुए), घन (ताल) सुधिर (बौसुरी के समान अन्दर से लाली)

सात स्वर---यड्ज, ऋषभ आदि।

उनके चार प्रकार—वादी, सवादी, अनुवादी तथा विवादी एवं उनकी परिभाषाएँ।

ग्राम, मूर्च्छनाएँ, २७ श्रुतियाँ और जातियाँ ।

(२९) किस रस में किस जाति और स्वर का प्रयोग करना चाहिए। चारवर्ण—आरोही, अवरोही, स्थायी तथा संवारी एवं उन पर आश्रित

चारवण—आराहा, जवराहा, स्थाया तथा संचारा एवं उन पर आहि ३३ खलकार और उनकी परिमाणाएँ।

उपहार

(३०) बौसुरी

(३१) ताल तया लय

(३२) ध्रुवाओं का प्रतिपादन—अभिनेता के सच पर प्रवेश तथा निर्ममं के समय, अक्कु के अन्त में या अभिनय के मध्य में अधवा किसी पात्र के गिर पड़ने पर, पाठ भूल जाने पर या मूर्छित होने पर गाये जाने वाली।

ध्रुवाओं की भाषा सामान्यत्या थौरसेनी होनी चाहिए (क्लोक ४०८-४१०), यद्यपि कुछ (अ० ३२.४७-५५) सस्कृत मे भी हैं।

गायक तथा वीणा एव वशी बजानेवालो की योग्यता।

प्रविधिकी तु प्रथमा द्वितीयाक्षेपिकी स्मृता । प्रासादिकी तृतीया च चतुर्वी चान्तरा ध्रुवा ॥ नैष्कामिकी च विजेया पचकी च ध्रुवा बुवै: ॥ नाट्य १२.२२-२४; द्रष्टव्य १२.३३४,३४०.

ध्रुवा स्लोकों की प्राकृत कुछ भ्रष्ट है, डा० मनमोहन घोष ने इस अध्याय के सभी प्राकृत स्लोको का सपादन किया है; इष्टब्य इष्डि० हिस्ट० क्वा० माग ८ अन्तमें पू० १-५२ तक।

स्वामाविक रूप से गायन रिनयाँ करती हैं और बजाने का कार्य पुरुष<sup>2</sup> । समीताचार्य तथा संगीत सीखनेवाले की छ. विशेषतार्थे ।

(३३) मृदञ्ज, पणव, दर्दुर आदि अवनद्ध वाद्यो का विवेचन । स्वाति तथा नारद द्वारा गान्धर्व एवं वाद्य का प्रवर्तन ।

ऐसे अवसर जब सभी प्रकार के वाद्य बजाये जाते हैं।

बाद्यों के अधिरक्षक देवता।

(३४) पुरुष तथा स्त्रियो<sup>2</sup> की तीन प्रकृतियों—उत्तम, मध्यम तथा अथम एव उनकी विशेषताएँ।

चार प्रकार के नेता---धीरोढत, धीरललित, धीरोदात्त तथा धीरप्रधान्त तथा इन श्रेणियो में ञानेवार्ल नेताओं का वर्णन ।

स्त्रियो की विभिन्न श्रेणियाँ---महादेवी, देवी, नर्तिका, परिचारिका तथा उनका परिचय।

अन्त पुर के परिचारक-कंचुकीय, वर्षवर।

नृप, सेनापति, पुरोहित, मन्त्रिन्, सचिव, प्राडविवाक तथा कुमार की विशेषताएँ।

(३५) नाट्यमण्डली के सदस्यों में पात्रों का विभाजन तथा उसके लिए आवश्यक विशेषताएँ।

मिट्टी, काष्ट तथा चर्म के द्वारा कृत्रिम आकृतियो एव दृष्यों अर्थात् ताट्यथर्मीयो का निर्माण । उदाहरण के रूप में — राजण के समान अनेक सिर, अनेक हाथ आदि की रजनाएँ, सिंह, हायी आदि पशुओ का प्रदर्शन, पुरुष के द्वारा स्त्रीपात्र का अभिनय तथा स्त्री के द्वारा पृष्ठपात्र का अभिनय करने के लिए जेस जिल्लास।

अभिनय दो प्रकार का होता है (१) सुकुमार अर्थात् नाटक, प्रकरण, भाण, बीची और अक्टू में किया जानेवाला (२) आविद्ध अर्थात् डिम तथा रूपक के अन्य मेदो में किया जानेवाला।

सूत्रधार, पारिपार्श्विक, अभिनेता, विट, शकार°, विदूषक, चेट, नायिका,

प्रायेण तुस्वाभावास्त्रीणां गानं नृणा च वाद्यविष्ठिः । स्त्रीणां स्वभाव-मधुर. कण्ठो नृणा बलत्वं च । नाट्य ३२.४६५.

<sup>2.</sup> एवं च शीलतो नृषां प्रकृतिस्त्रिविधा स्त्रियः ॥ नाट्य ३४.८.

उज्ज्वलवस्त्राभरणं कृष्यत्यनिमत्ततः प्रसीदति च । अवमो मागवभाषी भवति सकारो बहुविकारः ॥ नाट्य ३५.५६.

गिषका, नट तथा शिलाकार एवं कलाकार, (मालाकार, वेषकर, रावक, कारक) के गुण । आयेय तथा जय मृतियो ने भरत से कुछ अपन एके हैं-मूर्व रङ्ग में किय देवता की पूजा की जाती है? नाट्यविद्या स्वर्ग से पृथ्वी पर कैंसे आई और भरत के व्यवज नट क्यो कहलाने ? मरत ने उत्तर दिया कि उसके बंधजों को अपनी कला का जिम्मान हो गया और वे कियायों की नकल उतारते लगे, उच्छू बक्क एस जन्नियत क्याकों के रचना करने लगे; ऋषियों ने कूड होकर मरत तथा उसके बंधवों को गाप दिया कि उनकी गणना शुद्धों में की आयायी। मरता ने उत्तर दिया—भविष्य में नाट्यविद्या की शिवा उच्च चरित्र वाले आविद्यों में की अपयी। मरता ने उत्तर दिया—भविष्य में नाट्यविद्या की शिवा उच्च चरित्र वाले आविद्यों ने इस दीय के लिये प्रायविद्यत करेंगे। उन्हीं दिनों नहुप स्वर्ग का अधिपति होगया और उसने मरतों ने नाट्यविद्या जावा पाला वाला। तात्यवात् मरतों ने व्यविद्या को शिवा उच्च प्रायविद्या की शिवा उच्च माला जावा। तात्यवात् परतों ने व्यविद्या की लिया की नाट्यविद्या की शिवा उच्च प्रायविद्या की शिवा उच्च माला जावा। तात्यवात् मरतों ने व्यवी स्वतान को नाट्यविद्या की शिवा दी। कोहल, बाल्य, पाडिस्त वार्या धृतिक ने उक्का विद्य में प्रचार किया। नाट्य- साल नाट्यविद्या की शिवा दी। कोहल साल्य ने उच्च विद्या की शिवा दी। अत्रव्य नाट्यविद्या की शिवा दी। कोहल साल्य निवा है। देवता पुण्य एव चंचन द्वारा की गई पूजा से उतने प्रवत्य नहीं ही जितने नाटक के व्यवनय से।

नाट्यशास्त्र विशाल ग्रय है उसे देखते हुये प्रस्तुत विषयसूची अत्यत सकुचित कही जायगी, फिर भी यह प्रकट होजाता है कि वह एक विश्वकोष है। रूपक को देखने पर जो सात्विक आनद प्राप्त होता है उसका इसमे पर्याप्त विश्लेषण तथा विस्तार है। नाट्यशास्त्र तथा रगमच के निर्माण पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। रूपक के लिये उपयुक्त छद अर्थात आङ्गिक वाचिक तथा सात्त्विक अभिनय, नाटक के प्रकार, उनके सगठन, रचना तथा शैली आदि विषयो का भी विस्तृत विवेचन किया गया है। नाटक में प्रयुक्त होने वाले गीत एव बाद्यो के विषय में भी पर्याप्त सूचनाये है, संगीत एव छदों के परस्पर सम्मिश्रण की भी सूक्ष्म चर्चा है। सबसे बढकर नाटक के उदात एव उच्चतम लक्ष्य पर बल दिया गया है। अश्लील व्यवहार, दृश्य तथा भाषा का निर्वेध किया गया है। अभिनेताओं के सामने उच्च अध्यात्मिक आदर्श रक्खा गया है और बताया गया है कि यदि वे भक्तिपुर्वक अपने आपको कला के प्रति अपित कर देते हैं, उसमें दक्षता प्राप्त कर छेते हैं तो यह मानव समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी भीर उन्हें महान् पुष्य प्राप्त होगा। नाट्यशास्त्र के अतिम अध्याय से जात होता है कि उस समय नाट्यविद्या तथा अभिनेता अच्छी दृष्टि से नही देखे जाते थे, भरत ने दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयत्न किया । नाट्यविषयक संभवतया विश्व के नाटप-साहित्य में इस यथ का अदितीय स्वान है। नाट्यशास्त्र जितना सर्वस्थारी, तथा गभीर है, उससे कला का जिनना मूक्त्र तथा अग्राफ विश्वेषन है उतना विश्व की अन्य भाषाओं के किसी एक ग्रथ में शायद ही मिने। दुख की बात है कि नाट्यशास्त्र के सामने उन्वतम लक्ष्य होने पर भी कुछ हो शताब्दियों में यह विद्या पून अपने स्तर से पिर गई, नैसा कि दामोदरगुन्त (आटवी शताब्दी का उत्तरार्ष) कुत कुटुनी मन<sup>1</sup> (क्लोक ८८१-९२८) से प्रकट होता है।

श्री हर्षकृत रत्नावली के प्रथम अक का अभिनय किसी राजा के सामने हुआ। था। दामोदरगुप्त ने अपनी बात को पुष्ट करने के लिये उसका उल्लेख किया है। बाराणसी के एक मदिर में किमी नाटक का अभिनय हुआ था, जहां नाटकाचार्य के निर्देशन मे स्त्री तथा पुरुष-समस्त पात्रो का अभिनय वेश्याओं ने किया था। उनमे एक का नाम मजरी या (श्लोक ८०३ – ८०५) जिसने सागरिका (अथवा रत्नावली) का अभिनय किया था तथा एक अन्य वैश्या ने (जिसका नाम नही दिया गया). उदयन का अभिनय किया था। रत्नावली का 1, २४ वलोक कुट्टनीमत ने (V, ९२६) अक्षरशः उद्धत किया है। वेश्याएँ घनलोलूप होती है, उनका उद्देश्य छिपा नही रहता। सारा ग्रन्थ पद्यों में हैं और उसमें सर्वसाधारण विशेषतया संगीत एवं नृत्तप्रेमियों की चरित्रहीनता का वर्णन है। आगे बताया जायेगा कि नाट्यशास्त्र की आठवी शताब्दी के अन्तिम भाग मे जो स्थिति थी उसपर कुटटनीमत पर्याप्त प्रकाश डालता है। राजनरिंगणी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कश्मीर के राजा जयापीड ने कुट्टनीमत के रचयिता दामोदरगुप्त को अपना मुख्यमत्री बनाया था । (स दामोदरगुप्तास्य कुट्टनीमतकारिणम् । कर्वि-कर्वि बिलिरिव धुर्यं धीसचिव व्यधात् ॥ राजतरिंगणी IV. ४९६)। जयापीड का शासन ७७९ से ८१३ तक था।

## नाट्य-ज्ञास्त्र का तिथि-निर्णय

नाट्यशास्त्र के साराश तथा उसके कर्ना के सम्बन्ध में कुछ विवेचना की जा चुकी है जिसका नाट्यशास्त्र की तिथि से भी सबन्ध है। इस विषय में विवेचन करने से पहले एक बात को स्पष्ट कर लेना आवस्यक है। नाट्य-सादव में प्राप्त कुछन कुछ जुब्ता रहा है। इसकी हस्तिलियित गैरी परस्पर प्राप्त अन्तर है। जा जन उसके स्वेचन के स्व

वैद्य तनमुखराम द्वारा संपादित, बबई सस्करण ।

पर्वास्त्रोचन जबकि इसके प्रमुख क्षरीर तथा अध्यायों की रचना दुई। भुटकर इस्त्रोकों के प्रक्षेप का विमर्थ यहाँ सम्भव नहीं है।

नाट्यशास्त्र की रचना के सम्बन्ध में अनेक तिथियाँ बताई गयी हैं। स्व म • प • हरप्रसाद शास्त्री ने इसकी रचना-तिथि ई • प्र • द्वितीय शताब्दी बतायी है (ज॰ ए॰ सो॰ ब॰ १९१३, प० ३०७)। इन्डियन एन्टिक्वेरी भाग ३३, पु॰ १६३ मे अनूदित एक लेख में प्रो॰ लेवि महोदय ने नाट्यशास्त्र में संबोधन-वाची शब्दों—स्वामिन्, सुगृहीतनामन् तथा भद्रमुख के आधार पर यह स्वापित करने का प्रयास किया है कि भरत के नाट्यशास्त्र की रचना भारतीय शक समय में हुई जब चष्टन, नहपान आदि शासक अभिलेखो में अपने को स्वामी तथा भद्रमल शब्दों से अभिहित करते हैं। (देखो एपी० इण्डि॰ भाग ९, पु० २७४ तथा एपि० इण्डि॰ १६, प्० २३८) लेबि महोदय ने अपने तर्क पूरे बल तथा विश्वास के साथ उपस्थित किये हैं। फिर भी यह मान्यता कि संस्कृत-नाटय-कला सर्वप्रथम क्षत्रपों के समय मे अस्तित्व में आयी पुष्ट प्रमाणी पर **बाघारित नहीं है।** पहली बात यह है कि नाट्यशास्त्र में (१९.१२) स्वामी शब्द राजा के लिये नहीं बल्कि युवराज के लिये प्रयक्त हजा है। दूसरे तर्क के रूप मे यह कहा जा सकता है कि अभिलेखों की रचना उन व्यक्तियो ने को होगी जो नाटयशास्त्र की परिभाषाओं से परिचित थे। सबोधन-वाचक 'भद्रमख' शब्द नाटयशास्त्र मे नहीं किन्तु साहित्यदर्पण मे आता है । इन्डियन एन्टिक्वेरी भाग ४६ (१९१७) प० १७१-१८३ में मैंने तिथि-सम्बन्धी विवेचन किया है तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ई० ३०० मे भरत-प्रणीत नाट्यशास्त्र विद्यमान या और उसमे सामान्य रूप से रस-सिद्धान्त तया नाट्य-कला का विवेचन सम्मिलित या। कीय का मत है कि ऐसा कोई आधार नही मिलताजिससे इसे ईस्वीत्तीय शताब्दीसे पूर्वरखाजा सके। पिछले दिनों श्री मनमोहन घोष ने (डि॰ आफ ले॰, कलकत्ता विश्वविद्यालय, भाग २५, आर्टिकिल ४ पृ० १-५४) इस प्रइन का विस्तृत विवेचन किया है। उन्होने भाषा---शास्त्रीय तथ्यों, (सस्कृत, प्राकृत अध्याय १८, ध्रुवाएँ अध्याय ३२) छंदों, केवल चार अलंकारों के उल्लेख, पौराणिक गायाओ, भौगोलिक तथ्यों आदि के आधार पर कई दिष्टिकोण उपस्थित किये हैं। अन्त में बे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं (पृ० ५२) कि नाट्यशास्त्र की तिथि को ई० पू० १०० तथा ई० पश्चात् २०० के मध्य रखना चाहिये।

मैं उनको अनेक बातो' से सहमत नही हूँ तथापि उनके द्वारा प्रस्तुत तिथि भेरे बिचार में सत्य से दूर नहीं हैं। डा॰ दिनेशक्द्र सरकार (अ॰ आन्ध्र हिस्टारिकल रित्यर्च सीहादरी, भाग रा॰, दि॰ ८८ तथा आगे) का मत हैं कि प्रस्तुत पुस्तक में 'महाराष्ट्र' (१४१३८) तथा 'नेपाल' (१४४३) का उन्लेख स्पष्टत्या इसकी रचना-तिथि द्वितीय सवाब्धी के पदचात् होंने की और संकेत करता है। क्योंकि 'नेपाल' शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सपूर्व शताब्दी ई॰ के दूर्वार्ढ में समुद्रगुत्त की प्रयाग-प्रशस्ति में मिलता है। तथा 'महाराष्ट्र'

<sup>1.</sup> टिप्पण —प्० २५ पर इन्होंने लिखा है कि सात प्रकार की प्राइतों में दक्षिणात्या के नाम से जिस प्राइत का उल्लेख अप्याय १८, स्लोक ३५-३६ में है यह महाराष्ट्री नहीं है। परत के वास्त्र यह है, "धारेकेस समाजित्य प्राचा कार्यों दु ताले है। "परत के वास्त्र यह है, "धारेकेस समाजित्य प्राचा कार्यों दु ताले है। "पराचें वाहुकाराधिणात्या च सत्त प्राचा प्रकोतिता। यहीं यह प्रस्त उपाचा प्रकोतिता। यहीं यह प्रस्त उपाचा पर होता है कि योग महोदय के मत में दाक्षिणात्य किस देश का नाम है। अध्याय ५, स्लोक ३६ से द्रविद और लीड़ का पृषक्-पृषक् उल्लेख है। काव्यावर्ष्य १, इर्जेक १ महाराष्ट्री को संबंधेष्ठ प्राइत वाताया याची है, साथ ही पह भी कहा है कि सेतुबन्ध की एका उससे की गई। इसका एवनाकाल ई० ५०० से अर्वाचीन नहीं है। गृरकेम (मयुरा के आसपास का प्रात्त) के निवासी ये। इसी प्रदेश में मयंश्रम्य नाट्यकला का विकास हुआ। इस कारणों से भरत ने भले ही शरिसेनी को अधिक महस्त्व दिया हो, किन्तु जिस भाषा में सेतुबन्ध सरीवें उनम काव्य की रचना हुई यह नहीं कहा जा सकता कि भरत के समय अर्थात् दो गताबित्या पहले उसका अस्तिर्थ ही न चा।

<sup>-</sup> पृष्ट ४२ पर उन्होंने लिखा है कि भरत नाट्यशास्त्र में विष्णु के अवतारों का उस्लेख नहीं मिलता, किन्तु यह ठीक नहीं है। अध्याय १३ के स्लोक १५२ (चौलम्बा सस्करण) में नीचे लिखा पाठ है—

या इता नरसिंहेन विष्णुना प्रभविष्णुना ः इस पर अभिनवगुप्त की व्याख्या भी है (गा.ओ.सी. XII. P. 154, Vol. II, P 162)।

उन्होंने महाराष्ट्री को शौरतेनी का ही रूपान्तर माना है (Dept. of Letters, Cal. Uni., vol. 23). सी चाटपे ने 'महाराष्ट्री भाषा तथा साहित्य पर किसे गये अपने लोकपूर्ण निक्य मे उपरोक्त मत की आलोकपा की है। इसके किये डा॰ घटने डाग्रा धौरतेनी पर जिसित निक्य (Journal Born. 14. vol. III part 6 pp. 44-62) भी पठनीय है।

धम्द का उल्लेख सर्वप्रयम महावंश (५वी शताब्दी ई०) तथा ऐहोल अभिलेख (६३४ ई०) से मिलता है। यह तर्क विविच हैं और ऑवस्वसनीय सी। देखें के ताम अकस्पान् प्रयोग में नहीं जाते। यह भी नहीं कहा जा सकता कि समृद्रमुद्रा अवस्था उनके प्रविक्तिकार हो ने सर्वप्रयम उन सत्यो को गढ़ा। यि यह मान भी लिया बाय कि २२५ ई० के ही आसपास सर्वप्रयम नेपाल का उल्लेख हुआ दो भी इस मान्यता का कोई आधार नहीं है कि दो सताब्दियों पूर्व उन सक्ष्यों को असित्व ही नहीं था। यही तर्क "महाराष्ट्र" के लिय पंत्रप्रयम्प किया वा सकता है। ६३४ ई० में (ऐहोल अभिलेख) 'महाराष्ट्र' एक विश्वाल प्रदेश के रूप में प्रविद्ध हो चुका था जिससे तीन प्रात तथा ९९००० ग्राम थे। नाताबाट के अभिलेख में (आर्क सर्व बोक दिल्ट० इण्डिंग मान ५, १०६०) लगमन २०६ ई० पूर्व 'महाराष्ट्र' सहाराष्ट्र निवासों किया वा सकता है। भने ही विद्यानों ने इस शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकारों से की हो।

नाद्यशास्त्र की पूर्व-सीमा का निर्यारण अत्यन्त कठिन है। केवल कुछ समावनाएँ की वा सकती है। नाद्यशास्त्र में गृहिनमाँण तथा वास्कृष्ठला के सावायों विश्वकर्मा का उल्लेख है (२१७ तथा १२)। इस्मी प्रकार पुराण (१४)४६ तथा २०।५९ गांव को तींव) पूर्वाचायों (१५)२२ सक्टलक्षण के सम्बन्ध में), कामतत्र (२३।३७ तथा ५२ गांव ओंव तींव), नृहस्पति (२४।८८ गांव ओंव तींव तथा ३४।७६ वर्षा ५२ गांव के सम्बन्ध में), नारद (३२११ प्रवाधों के सम्बन्ध में), नारद (३२११ प्रवाधों के सम्बन्ध में), राष्ट्र (४११० व्याहारों के सम्बन्ध में), राष्ट्र (४१८५८), घवर, आमीर तथा द्वाविड (१८)३६), धक (१८)४०) का भी उल्लेख हैं। किन्तु में उल्लेख नाट्यशास्त्र की तिथि के सम्बन्ध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते। फिर भी इस समावना की और सकेन करते हैं कार्यशास्त्र ईस्वी सन् से प्रवासीन नहीं ही सकता उत्तर-सीमा का निर्मारण अयेखाइत बर्थक निश्चय के साथ किसा बा सकता है। इसके विधे उरलब्ध आधारों की सक्षित्र ताविका निम्निविष्ठत हैं —

<sup>(</sup>क) विकमोर्वशीय (२।१८) में कालियास का एक श्लोक है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। उससे प्रतीत होता है कि कम से कम ४५० ई० में मरत की नाट्यसास्त्र का प्रवर्तक माना जा चुका था। साथ ही यह भी

 <sup>&</sup>quot;अगमदिषपतित्वं यो महाराष्ट्रकाणा नवनवित्तिसहस्रग्रामभाजा त्रयाणाम् ॥" एपि० इण्डि० भाग ६, प० १, प० ४ पर ।

जात होता है कि उसने बाठ रसों का प्रतिपादन किया वा तथा देवताओं के सम्मूल नाटक का जिमनय कराया था। इसते खिंद होता है कि उस समय अपना अध्याय की बाक्यायिका तथा छठ अध्याय रस-प्यांकोजन का बस्ताल था। रचूवा (१९१२१) में सम्बद्धतानाधिका का एक उन्लेख है जो नाट्यधारण ११/१०९—११० तथा आये पिनाई गई बाठ नायिकाओं का स्परण दिखाता है। इसी प्रकार रचुवा (१९१२६) में 'अंग सरववनावर्य मियः स्वीचू नृत्यमुख्याय दर्शनम् 'पाठ है जो कि नाट्यशास्त्र (१९४१) 'खामान्यमिनयो नाम जेयो बागकुसब्तकः' का अनुकरण है।

(स) कुट्टनोमत (श्लोक ७५) नाट्यशास्त्र को ब्रह्मोक्त बताता है। यह स्पष्ट रूप से नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय की ओर संकेत है। इसी प्रकार उसके क्लोक ९४६ (भरतसूर्तकपदिष्ट क्षितिपतिनहुषावरोधनारीणाम् ।) मे नहुष तथा भरत के पुत्रो की आख्यायिका का निर्देश है जो नाट्यशास्त्र के अन्तिम अध्याय (३६.४८-६१) के अन्त मे है। कुट्टनीमत में विविध स्थलों पर अनेक विषयों का उल्लेख है, जिनका विवेचन नाट्यशास्त्र के विभिन्न अध्यायो मे प्राप्त होता है। उदाहरण-स्वरूप श्लोक ७९१-९२ में खण्डिता. कलहान्तरिता का उल्लेख है जिसकी तुलना नाट्यशास्त्र के २२।२१६-२१७ (गा॰ ओ० सी० भाग ३) तथा आगे के इलोको से की जा सकती है। इलोक ८८१ तथा ९२८ मे प्रावेशिकी, (जब सूत्रधार मच पर प्रवेश करता है) तथा नैं कामिकी (जिस समय सारे पात्र मच छोड देते हैं) ध्रुवाओ का उल्लेख है जिसका प्रयोग रत्नावली के प्रथम अक मे हुआ है। यह स्पष्टतया अध्याय ३२, क्लोक ३३५ तथा ३३६ की ओर सकेत है जहाँ दोनों का वर्णन है। कूट्टनीमत के क्लोक सख्या ८०५ में सात्त्विक भावों का उल्लेख है और उसीके क्लोक ८०९ (सद्शेष्यनुभावगेण करुणरस विप्रलम्भतो भिन्नम्) मे नाट्यशास्त्र (भाग ६ पृ० ७३) का उल्लेख है जहाँ सात्त्विक भावो की चर्चा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नाट्यशास्त्र के १ से लेकर ३६ तक प्रमुख अध्याय आठवीं शताब्दी में विद्यमान थे।

(ग) ध्वन्यालोक मे बातन्यवर्धन का कथन है 'यदि वा वृतीनां अरत-प्रसिद्धाना कॅसिक्यादीनां 'पु० २०२) तथा 'यद्या वेचीसहारे विकासास्वस्य प्रतिनुक्तान्य्यकुस्य प्रकृतरासिन्वस्यनानृतृगुषमधि अरतानुत्वरणमांक्यान्यस्य चटनं' (पू० १८५); इसी प्रकार 'अत एव च भरते प्रवन्धस्थान्वस्वत्वस्य स्व अस्यातीयात्तानास्वस्य च नाटकस्यावस्यकर्ताव्यत्योगन्यस्यम् (पु० १८०) (घ) काव्यप्रकाश मे नाट्यशास्त्र का निम्नलिखित सूत्र उद्धृत किया है---"विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद्रसनिष्पत्ति" (अध्याय ६, पृ० ७१) । साथ ही भट्टलोल्लट, शकुक, भट्टनायक तथा अभिनवगुप्त द्वारा की गयी इस सन्न की व्याख्याओं का विवेचन है। इस बात की चर्चा आगे चल कर की जायगी कि इन चारो ने नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी थी या नहीं । आगे चल कर यह भी बताया जायगा कि अभिनवगुष्त का साहित्यिक जीवन ई० ९८० से लेकर १०३० ई० तक रहा तथा भट्टनायक का समय ई० ९००-९२५ है। शकुक सभवतया वे ही है जिन्होंने 'भुवनाम्युदय' नामक महाकाव्य रचा था जिसका राजतरङ्गिणी (भाग ४,७०५) मे उल्लेख है—"कविबुधमन सिन्धुशशाङ्क शकुकाभिष:। यमुद्दिश्याकरोत्काच्य भुवनाभ्युदयाभिषम्॥" अतः शकुक का समय लगभग ८४० ई० माना जा सकता है। काव्यप्रकाश के टीकाकार सोमेश्वर ने उपरोक्त सूत्र की व्यास्या वरते हुए शकुक की कुछ कारिकाएँ उद्धत की है। साथ ही उन पर भट्ट तौत की आलोचना भी प्रस्तृत की है। लोल्लट की तिथि का निर्णय होना कठिन है। काव्यप्रकाश मे शकुक, नायक तथा अभिनवगुप्त का उल्लेख तिथि-ऋम के अनुसार है। अतः यह माना जा सकता है कि भट्टलोल्लट उनके पूर्ववित्त थे। उन्होने 'रसविवरण' लिखा जिसका उद्धरण सोमेश्वर ने दिया है--'यमकानुलोमतदितर-चकादिभिदा हि रसविरोधिन्यः । अभिधानमात्रभेद्गद् (ड्ड<sup>?</sup>) रिकादिप्रवाहो वा ॥' (Folio 155B) इस क्लोक को निमसाधु (हृद्रट् ३,५९) ने भी उद्धृत किया है किन्तु वहाँ निर्माता का उल्लेख नही है । अतः लोल्लट शकुक के पूर्ववर्ती हैं। सभवतया उनका समय ७५०-८०० ई० है। उपसहार के रूप

में कहा जायगा कि बाठवीं कताब्दी में नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय की, जहाँ रस का निरूपण है, अनेक व्याख्यार्वे होने लगी थीं।

- (ङ) अवस्रति (७००-७४० ई० लगमग) ने तौयंत्रिक सूत्र (अर्थात् नाट्यशास्त्र) के रचियता भरत को तथा रामायण के रचियता वाल्मीिक को समकालीन माना है (इष्टब्य, उत्तररामचरित ४)।
- (च) बायमस्ट ने कादम्बरी (पैरा ७१) में उन विद्यालों का वर्णन किया है जिनने कदापीय ने पट्टा प्राप्त की थी। उनमें मरतकृत नृत्तवास्त्र का भी उन्लेख है। हर्षचरित (माय २, अनुच्छेद ५) में भी सगीत का उन्लेख है जिसमें मरत द्वारा निविष्ट पद्वति का अनुसरण बताया गया है। अन्यत्र (हर्षचरित माय २, पृ० ४) आरमटी यृति वाले अभिनेताओं का उन्लेख है। रैणवाबर्तमण्डलीरेक्करासरस्वारस्थनतंनारभटीनटाः)। नाट्यवास्त्र में रेचक का प्रतिपादन ४.२४०-२४६ में तथा आरमटी का अध्याय २० ६५ माग ३ (गाउ और सी०) में है।
- (छ) याज्ञयलम्य स्मृति मे कहा गया है कि साम-नीतो का नियमानुसार तथा दोषरहित गायन करने वाला ब्रह्मण्य प्राप्त करता है तत्त्रचात् यहा बताया गया है कि वे व्यक्ति जो वेंदिक गीतो के स्थान पर व्यपानक, उल्लोपक, मदक, प्रकरी, ओवेणक, सरीविष्टु तथा उत्तर नामक सात प्रकार के व्यविक
- वधानुगमिववादि स्कृटकरण भरतमार्गभजनगृह । श्रीकष्टिविनियाँत गीतिमद हवंराज्यमिव ॥ हवंचरित भाग ३, स्लोक ४; विवादी के लिये देखो नाट्यशास्त्र जहां चार प्रकार के स्वरो का वर्णन है—वादि, स्वरादि, अनुस्तर तथा विवादि (२८.२०) और 'विवादिनस्तु ते येणा विकातिस्वरमन्तरम्। तथा वृषयागायारी वैवतिमयादी । (नाट्य अध्याय २८, स्लोकसस्या २१ के बाद, पृ० ३१८) करणों (हाय के) के लिये देखो नाट्य ९ पृ. १९८-२००.
- 2. अपरान्तकमुल्लाप्य मद्रक प्रकरी तथा । औषेणकं सरीबिन्दुमुत्तर गीतकानि व । ऋष्माथा पाणिका दललिहिता बहागीतिका । येथमेतत्तदम्यातकरणान्योक्षः स्त्रितम् ॥ बीणावादनतत्त्वः अतिवातिविद्यारदः तालज्ञयच प्रयावेक साध्यम् विद्याचित्रका ॥ विष्णावादनतत्त्वः अर्तिकातिविद्यारदः तालज्ञयच प्रयाचेक सप्तक्ष्मा । विद्याचाक ३१११३-११५। तुल्ला—"अहामेतक सप्तक्षम ( सम्वेताद विति-सृतम् । दैवतारायन पुण्यमनन्तं गीतवादितम् ॥" ऋष्माथा-पाणिकाना च प्रमाणाना तर्यव च । अनेनेव विषानेन युग्योजस्त विभाववेत् ॥ नाट्य ३११४१४, ४२१; काव्यमाला ३११३२४ आदि स्त्रिकं के कुछ मिलतान्त्रता है। फिर ३११५२४ वे "ऋष्माथा पाणिका विद्याच्याचेत्र सप्तक्ष्मं प्रकृष्णका है। फिर ३११५२४ वे "ऋष्माथा पाणिका निक्स्तान्त्रमेव च ॥"

मीतों को गाते हैं वे भी ब्रह्म-पद को प्राप्त करते हैं। स्मृति में आगे चलकर यह भी प्रस्तुत किया गया है कि (निम्तिलिलित) चार प्रकार के अन्य गीतों का गायन भी मोक्ष-पद दायक है। इसमें मन स्वतः परव्रह्म के ध्यान में लीन हो जाता है। तथा वे व्यक्ति जो वेणुवादन का मर्म समझते हैं एवं जो (२२) श्रुति, (१८) जाति तथा ताल मे नियुण है मोक्ष-पद प्राप्त करने के अधिकारी हैं। व्यान देने को बात यह है कि इन श्लोको की व्याख्या करते हुए मिताक्षरा तथा अपरार्कने भरत का उल्लेख किया है। विश्वरूप ने नारद आदि आचार्यों का तथा दीपकलिका ने विशाखिल अदिका उल्लेख किया है। ये सात नाम नाट्यशास्त्र ३१।२८७ (काव्यमाला ३१।१८४) मे कुछ परिवर्त्तन के साथ आते हैं। और इनका विवेचन एक सौ तीस से अधिक क्लोको में किया है। प्रकरण का उपसहार करते हुए कहा है, बह्या द्वारा प्रवर्तित ये सालो नाम अत्यन्त पूनीत है तम देवताओं को सतुष्ट करने वाले हैं। अभिनव भारती में भी (भा० ओ० रि॰ इ॰ की हस्तलिखित प्रति मे) सात प्रकार के अवैदिक गीतो की विशद व्याख्या अनेक पष्ठों में (पाण्डलिपि में पु० ४७९ से लेकर) की गयी है। नाट्यशास्त्र के अनुसार वे सात नाम निम्नलिखिन हैं: मन्द्रक, अपरान्तक, प्रकरी, रोविन्दक (याज्ञवल्क्य का सरोबिन्दु) ओवेणक, उल्लोप्यक सथा उत्तर। अनेक आधारो पर यह कहा जा सकता है कि याज्ञवल्क्यस्मृति ने नाट्यशास्त्र का अनुसरण किया है। प्रथम चार टीकाकार इस बात से सहमत हैं कि याज्ञबल्क्य के समय गीतवाद्य पर कोई ग्रन्थ अवस्य विद्यमान था। मिताक्षरा तथा अपरार्कने केवल भरत का ही उल्लेख किया है। इसके अति-रिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त क्लोक याज्ञवल्क्यस्मृति मे आकस्मिक आये हुए से प्रतीत होते हैं। किन्तु नाट्यशास्त्र मे स्वामाविक एव यथास्थान हैं। हमारा यह मत है कि याज्ञवल्क्य में सगृहीत इन क्लोको का मूल-स्रोत नाट्यशास्त्र है। ऐसी स्थिति मे नाट्यशास्त्र को ईसा की पहली अथवा दूसरी शताब्दी के पश्चात् नही रखा जा सकता।

(ज) सातबाहुन अर्थात् हाल ने अपनी गायासप्तधती (गया स २४४, बेबर सस्करण मे २७) मे कहा है कि उपगृहुन श्रृङ्कार-अभिनय का पूर्वरङ्क हैं। उनकी दृष्टि मे नाट्यशास्त्र का पचम अध्याय था जहाँ पूर्वरङ्क की चर्चा

मानदुमपस्सपवणस्स मामि सब्बगणिब्बृदिअरस्स । अवज्रहणस्स भद्दरद्वनाड अगुब्बरमस्स ॥ सत्तसई (सप्तश्रती) ३४४ और IV.४४ (निर्णयसागर सस्करण)

की गयी है। साधारणतया यह माना जाता है कि गाधासप्तश्रती की रचना २००-४०० ई० में हुई (देखो कीच हि॰ आफ सं० लिटे; पृ० २२४)।

(#) प्लीट द्वारा सपारित प्राचीन सक्कृत तथा कन्नती अमिलेको में (इंडिंग ऐटिंग माग १० पू॰ १६६-१० एट्टरकरू-स्थित स्तम पर उल्लीणं इंडिंग हे स्लीको (आठवी अथवा नवी खाताची की लिपि में) का निर्देश है जिनकी रचना किसी अचल (अथवा अचलद) नामक कवि ने की थी। इनमें से सही दिश्रीय स्लोक को उद्दुत किया गया है जिससे पता चलता है कि किस प्रकार मरत के अनुवाधिकों ने नृत्यामर के किसी अन्य अथवा प्रतिद्वन्दी आचार्य के शिक्षों को पराजित किया?

> "नटसेव्यभरतमतयुतपरृतरबचनाशनित्रपातेन । कुटिलोन्नतनटशैल. स्फुटिता नतमस्तक. पतति ॥"

(ज) अलकार-नास्त्र के निम्नाकित लेखको (५९० तया ६५० ६० के मध्य) भट्टि, दही, भामह तथा उद्भटने तीस से अधिक अककारों की परिभाषा की है। यस्त ने केवल मुम्मतम चार अकड्मारों (उपमा, दीपक, रूपक, यमक की बचा की है। किल्नु उन्होंने छम्टों तथा प्राष्ट्रतों की निस्तुत विवेचना की है। यदि उस समय अधिक अलकार प्रचलित होते तो उनकी परिभाषा अवस्य करते। अत. भरत का समय उपरोक्त आलड्मारिकों से कई शताब्दियों पूर्व मानना होगा।

उपयुंक्त पर्यालोचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि नाट्यसास्त्र को २०० ई० के बाद नहीं रखा जा सकता। परन्तु इसका यह तारखं नहीं कि आधुनिक पाठ अपने मूल रूप में उस समय से ही चला जा रहा है। साब ही इस मत का प्रतिवाद नहीं किया जा सकता कि २०० ई० के पूर्व भरत द्वारा रिचत किसी यत्य का अस्तित्व अवस्य था, जिससे रस-सिद्धान्त तथा नाट्यक्का का विवेचन या। चूकि कास्यवास्त्र के सिद्धान्ती का विवेचन करने वाला २०० ई० दुराना कोई सम्य आज उपलब्ध नहीं है, अत. नहीं तक वर्तमान जानकारी का प्रत्ये नाट्य आज उपलब्ध नहीं है, अत. नहीं तक वर्तमान जानकारी का प्रत्ये नाट्य आज उपलब्ध नहीं है। अत. नहीं तक वर्तमान जानकारी का प्रत्ये नाट्यशास्त्र को ही अलङ्कारसास्त्र का प्राचीनतम प्रस्थ मानना पड़ेगा।

दशरूपक (३।५६-६०) की टीका मे बनिक ने भरत का निम्म स्लोक उढ़ा किया है। "एतच्च "इर विशुरदाहे तु लक्षणं बह्यामोदितम्। ततस्व-पुरदाहरूच डिमसज्ञ. प्रयोजित.॥" इति भरतावृनिना स्वयमेव विशुरदाहेतिबृत्तस्य तृत्यस्व दिवातम्।" नाट्यसास्य (IV 10) मे स्लोक का केळ लरास्य ही पाया जाता है। सरस्वतीकठाभरण (२। पू० २५४ वाराणवी सस्करण कारिको १०९ पर, निर्णयसायर सस्करण १९३४ पू० २६८) के टीकाकार का कमब है कि बही तक मुख्यवध का संबन्ध है भरत ने अक्षरों के व्यवहार का उल्लेख किया है: 'पाठाक्षराणि मुरजे लहकारी तथदधान्छमी रेफ । नणकखनवडान्वेश्य थोडस भरतादि कवितानि॥' नाट्यशास्त्र में इस विषय पर कुछ भी उपलब्ध नहीं होता।

## नाट्यशास्त्र को टोकायें

अब हम नाटयशास्त्र की टीकाओ पर विचार करेंगे। उनमे सर्वीधिक प्रसिद्ध तथा पाण्डित्यपूर्ण अभिनवगुप्त की नाट्यवेदविवृति नामक टीका है जिसे हस्तिलिखित प्रतियो की पूब्पिकाओं में तथा राघवभट्टा (शकुन्तला के टीकाकार) आदि ने अभिनवभारती नाम से व्यवहृत कि ग है। अभिनवगुप्त के विषय में स्वतंत्र रूप से विचार किया जायेगा। पहले बताया जा चुका है कि कवि महोदय ने अब तक गा०ओ०सी० में (सिद्धिलक्षण-विधान, २७ अध्याय) अभिनवभारती के तीन भागों को प्रकाशित किया है। शेष के लिये मैंने भण्डारकर ओरियण्टल इन्सटीटचट मे सगहीत हस्तलिखित ग्रन्थ संख्या ४१ (१९२४-२८) का उपयोग किया है। किन्तु वह अशुद्ध एव अपूर्ण है। अध्याय ३२, श्लोक ३७६ पर समाप्त हो जाता है। (चौलम्बा सस्करण के ध्रवाध्याय तक) इसके बाद का अश नहीं है। जहाँ तक मैं जानता है सम्पूर्ण नाट्यशास्त्र पर अभिनव-भारती पूर्ण रूप मे अब तक कही उपलब्ध नही है। फिर इसमे भरत के अन्य टीकाकारो तथा नाट्यकला के अन्य आचार्यों के विषय मे बहमल्य सामग्री है। अगले पृष्टों में नाट्यशास्त्र के टीकाकारों का सिक्षप्त विवरण दिया जायगा। श्वाइंदेवकृत सङ्गीत-रत्नाकर के अनुसार लोल्लट, उद्भट, शकुक, कीर्तिधर तथा अभिनवगृप्त भरत के टीकाकार है। (ब्याख्याकारी भारतीये लोल्लटोद्भटशक्का. । भट्टाभिनवगुप्तश्च श्रीमत्कीतिषरोऽपरः ॥ १.१९) उद्भट का वर्णन स्वतत्र रूप से किया गया है। किन्तू यहाँ उनकी टीका को लक्ष्य में

उदाहरण के रूप मे रामवभट्ट ने अभिज्ञान शाकुतल पर अपनी टीका मे नाट्यशास्त्र (५. २४-२५, १०६-१०७) मुत्रबार. गठेलान्दीम् लङ्ककताम्) केत्र करके जिला है, 'इद पद्यमधिनवगुष्तावार्येर्थरतटीकायामधिनव भारत्या आख्यातम्।'

अधिक जानकारी के लिये अनंल ऑफ ओरियटल रिसर्च मद्रास भाग ६ पृष्ठ १४९ से १७६, १९९ से २२३ मे प्रकाशित डा॰ राषवन का "अभिनय-भारती मे उद्धत ग्रंथकार" शीर्थक लेख देखिये।

रस्रकर कुछ विवेचन किया जायगा। अभिनवगुप्त ने निम्नलिखित स्थलों पर उद्भटकाउल्लेख कियाहै—

- (१) नाट्यशास्त्र ६।१० पर बौद्धट सम्प्रदाय का मत उद्धृत किया गया है तथा इस पर अभिनवगुप्त का कथन है कि नोल्लट उससे सहमत नही है (इष्टब्य अभिनवभारती गां० ओ० सी० भाग १,१० २६६);
- (२) नाट्य॰ ९।१८२ (भाग २ पू॰ ७०) के सम्बन्ध में अभिनवभारती का कथन है कि उद्भट ने इस क्लोक का भिन्न पाठ किया है "उत्तानीधस्त-रूस्थश्रीयगोधीमुक एवं च। पञ्च प्रचारा हस्तस्येति भट्टोद्भटः पठित";
- (३) समस्कार (एक प्रकार का रूपक) के लिये नाट्यवास्त्र में (१८/७६) निम्न पाठ है-"उण्लिमायन्याद्वास्त्रयानि व यानि बस्स्कृटिकानि । कृतानि समस्कारे कविभिन्तानि प्रयोज्यानि ॥" अभिनवभारती का रूपन है कि उद्भट ने तानि 'प्रयोज्यानि' के स्वान पर 'वेत प्रयोज्यानि' पाठ किया है।
- (४) वृत्तिवतुष्टय-भारती, सालती, कैविकी तथा आरमटी के सम्बन्ध में उद्भट स्वय भरत की आलोचना करती हैं। उत्सृष्टिकाङ्क नामक नाटक की परिभाषा करते हुए भरत (२० ६६-१००) कहते हैं कि यह स्त्री के हरत में यूणे होता है तथा भारती वृत्ति की छोडकर अन्य कोई वृत्ति नहीं होती। किन्तु करूणरस के अभिनय स जहां मुख्यां या मृत्यु का प्रदर्शन किया जाता है वहां वाणी एव भारतीवृत्ति का प्रयोग नहीं होता। नाटपचाल्य २२.२५ से उसका वर्णन वाक्यपाना आदि के रूप में आया है। पा अवो-दी। सं में यह उत्केख रूपने वालायाना आदि के रूप में आया है। पा अवो-दी। सं में यह उत्केख २०.२५ वर है। इन कारणो से उद्भट ने वृत्ति-चतुष्ट्य का मत त्याग दिया है तथा केवल तीन वृत्तियों का प्रतिचारन किया है—म्यायचेष्टावृत्ति, अन्यायचेष्टावृत्ति, अन्यायचेष्टावृत्ति, वा फळ-वृत्ति। अभिनवगुत्त उद्भट के एक स्लोक को उद्भुत करते हैं? तथा कहते हैं तथा कहते हैं कि शक्तियां मां मतिवादियों का मत है कि वृत्तियों है

तैव प्रयोज्यानीत्युद्भट पठित सम्बरादीत्येव प्रयोज्यानि नाल्याक्षराणीति स ब्याचष्टे। अ. भा. भाग २ पृष्ठ ४४१. अच्याय (२०-८०) मे उद्भट के समान पाठ है।

तस्मारफलप्रिच्चास्या वृत्तिः वाक्चेच्य्यो फलानुमव इति यस्या लक्षण साम्युपगत्तव्या । अवस्य चैतत् लग्यवा मुच्छीमरणादौ वाक्चेच्य्योरभावे निवृत्ति-कतैव स्वात् । ......तस्माञ्चेच्यात्मिका न्यायवृत्ति रत्यायवृत्तिवीयूपा तत्कलभूता

पीष' प्रकार की होती हैं बाद भरत की तथा आत्मसबृधि नामक पीचबी (बयबा उद्भट की फतबृध्ति)। जोल्डट ने उद्भट तथा सक्लीगर्ग के मतो का स्वयन किया है। ब्रिनवन्तुपत इन तीनो आवाधों से सहमत नही है। वे भरत-सम्मत वृधि-प्युष्टप के समर्थक है।

- (५) एक अवतरण (गा० ओ० सी० संस्करण में अ० भा० का पाठ यासावन्वेषण) में अभिनव ने उद्भट द्वारा प्रतिपादित अवसर्थ नामक चतुर्थ सन्वि (नाट्य २११४२) का उल्लेख तथा खण्डन किया है।<sup>2</sup>
- (६) उद्भट ने नाट्य० २१।१७ की व्यास्या इस प्रकार की है कि नाटक में विविध सीषयों तथा उनके अग भरत के कवनानुसार प्रदर्शित करने चाहिये। किन्तु अनिननभारती ने उसका सण्डन किया है और कहा है कि यह न तो तकंभात है और न कवि-यरप्यरा के अनुकूल । उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अनिननपुष्त ने नाट्यशास्त्र के ६, ९ तथा १९ अध्यायों (गा० बो॰ सी०) पर उद्भट की टीका का उल्लेख किया है। प्रतीत होता है कि

फलसर्वित्तिरिति त्रयमेव युक्तमिति भट्टोक्स्टो मन्यने । यदाहा आखे वाक्केप्टाम्या पुरुषार्यक्तुष्टयेन बाष्टविद्ये । बोडसघा फलवृत्तिस्तद्दयतोऽनेकघा तु रसमेदात् । अ. भा. भाग २ पू. ४५१.

- 1. यच्छकलीगर्ममतानुसारियां मूर्छादावास्मधांवित्तलक्षय पञ्चमी वृत्ति सकककार्यानृत्यस्मुनेया "आस्मव्यापारक्षा मय्यते "तम्मत भावाना बाह्यस्कृष्यस्वामयद्भि भृदेलोल्लर्यमृतिमि पराकृतम्। स्र० भाव वाह्यस्कृष्यस्वामयद्भि भृदेलोल्लर्यमृतिमि पराकृतम्। स्र० भाव (गा० स्रो० सी०, भाग २ पृ० ४५२) सप्तास्त नं वास्तता। प्रयम् तो इत्लिए कि स्र० भाव मे समय तो इत्लिए कि स्र० भाव मे समय साथ स्वीत्र स्वाप्ति स्वाप्ति भाव स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति प्रस्तु कि स्वाप्ति प्रस्तु कि स्वाप्ति स्वाप्ति एक स्वय्य नाम का प्रयोग स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति स्वापति
- यदाह भट्टोद्भट । नासान्वेषणभूमिरवमृष्टिरवमर्श इति तच्चेद व्याख्यान स्रुव्यविषद युक्तया च । २८, अध्याय १९ गा० लो० सि० भाग ३.
- पुनरेषामिति पुन 'झब्दो विश्लेषक्कोतको लक्षण एवाय कमो न निबन्धने इति यावत् । तेन यहुद्धटप्रमृतयो बङ्गाना सन्धौ कमे च नियममाहृस्तबुक्त्या-गमविक्द्धमेत, पु० ३६, भाग ३, गा० ओ० सी० सस्करण ।

उद्भट ने सम्पूर्ण नाट्यशास्त्र पर टीका जिली होगी । आगे यह बताबा बायेगा कि उद्भट की तिथि लगमग ८०० ई० है। आस्मरिबित नामक कृति पर उनके मत की, जिसकी जोस्टट ने आजोचना की शक्तियमं ने स्वीकार किये है। अत जोस्टट की तिथि लगमग ८००-८४० ई० के मच्च होगी चाहिए। यह पहले बताया जा चुका है कि उन्होंने अनेक स्थलो पर उद्भट की बालोचना की है (उदाहरण-स्कम्न नाट्यशास्त्र ६१४० तथा १८११२ पर)। उनके एस-विद्वारत का वर्णन जिसे लिनवगुर्ण (गांव ओं) सीए, माग १ पु० २०४) ने में सक्तित किया है, दितीय संख्य में किया वायेगा। उनकी कुछ अन्य रस सुन्न पर अपनी व्याख्या मान्यताये निम्नलिखित है —

- (क) लोल्लट के मतानुसार रसो की सस्या सीमित नही है। किन्तु परम्परागत शास्त्रों की मान्यतानुसार (मञ्च पर) आठ (या नौ) रसो का ही प्रदर्शन किया जाता है।
- (स) जान पड़ता है कि कोल्कट ने नीचे लिखे स्लोक को नहीं पढ़ा— "य किंद्यन्तार्यवशाद्गन्छिति पुरुष. प्रक्रप्टमध्वानम्। तत्राप्यक्कुम्बेटः कर्तव्य. पूर्ववत्तन्त्री ॥" (गा०ओ०सी० १८।३२, बच्चाय २०।३० काव्यमाला १८।३४)²
- (ग) अभिनवभारती (भागर, पृ०१३४) मे ध्रुवताल के सम्बन्ध मे गोपाल तथा लोल्लट के मनो का उस्लेख है।
- (घ) अभिनवगुप्त ने नाट्य० १३।१ पर टीका में लोल्लट के मत का उल्लेख किया है।
- (ड) उनका यह भी कथन है कि (१८।१४) लोल्लट ने क्लोक का पाठ इस प्रकार किया है: 'अक्टू इति गुडशब्दो भावेश्च रसेश्च रोहयत्यर्थान्' जबकि अभिनव को 'रूडिशब्दो' पाठ अभिन्नेत है।
- (च) नाट्य (गा॰ बो॰ सी॰ १८१६०, चौलम्बा स॰ २०१६३) की व्याख्या करते हुए अभिनवगुष्त ने इस बात का उल्लेख किया है कि लोल्लट के मत से नाटिका यट्पदा होती है और शक्कू के मत से अध्टपदा।
- तेनानरुपेपि पासंद्रशिद्धवैतावता प्रयोज्यत्वमिति यद्भुद्व लोल्कटेन निरूपित तदस्वेणमा दरामुक्टेस्टकम् (?) । त्र॰ भा० भाग १ पृष्ठ २९९ के स्थान पर अवकेणनाथरामुन्टेस्टकम् १ राठ होना चाहिये इसका वर्ष होगा लोल्कट को मिध्याभिमान हो गया।"
  - 2. अतएवैत-क्र्टुलोल्लटाचैर्न पठितमेव । अ० भा०, भाग २, पृ० ४२३ ।
- षट्पदेयं नाटिकेनि सबहानुसारिणो भट्टलोल्लटाचा, श्रीसङ्क्ष्कस्तु अयुक्तमेतवित्यभिषायाध्ययेति व्याचष्टे । अ० भा० भाग २, प्०४३६ ।

 (छ) नाट्यशास्त्र २१।२९ (चौलम्बा स०) के सबन्ध में छोल्लट का मत है कि पताका-नायक के जीवन तथा कर्तव्यो का अश अनुसंधि कहलाता है।¹

उपयुंक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि लोल्लट ने भी नाट्यशास्त्र के कुछ कथ्याचो यथा ६, १३, १८ तथा २१ पर (यदि संपूर्ण पर नही) टीका अवस्य लिखी थी।

हेमबन्द्र ने अपने काव्यानुवासन (अ० ५, पृ० २१५) में लोल्लट के दो स्लोको को उद्गत किया है. 'यन्तु सर्पिदिसागरनानुरपपुर्गिरवर्गने यातः ! स्लिसिनित्यातिकले विततिथया नो मत प्रवच्येषा। यसकानुलोमतिवितः क्षाविनिया हि स्तिविरोधियः। अभिमानमामनेतन्गवृह्यरिकायियाहो वा ॥' काव्यमीमाला मे प्रथम स्लोक को बापराजिति का बताया गया है। (पृ० ४५); दूसरे स्लोक को सोनेश्वर ने काव्यप्रकाल की टीका में (Folio 105 b) लोल्लट का कहकर तथा नामिसाचु ने वहट (३५५) पर व्याक्सा करते हुए स्वियता का नाम दिये बिना उद्गत किया है। प्राणिवयवन्द्र, (मैनूर संस्करण पृ० ८२) ने ११५%-६० ई० में काव्य-प्रकाशनस्थिकत नामक टीका लिखी। उनका कथन है कि लोल्लट के रसिवयण तथा अन्य आचार्यो द्वारा प्रतिवादित रस सिद्धान्त का अप्ययन करना चाहिये। पृ० १४० पर वे लोल्लर, सकुक तथा नामक तीनो का सक्ष्य करते हैं' 'प्र वेति यस्य गामनीर्थ मिरिजुङ्गीण लोल्लट। तस्तर स्वपाधीये कथ बानातु शकुक. ॥ भोगरस्यार्थ- मावाना भोग स्वस्योचिन बुवन्। सर्वया रससर्वस्वमर्गस्त्राक्षीन्न गायक॥।

प्रतीत होता है कि लोल्लट ने अपने तकों को पूर्वमीमासा के आघार पर प्रस्तुत किया है। उदाहरणस्वरूप द्राट्य अ० मा० भाग २, पू० १९६ 'अरलेक्स अहुत्तकामान् कमस्यापदार्थत्वानार्थप्रमाणकत्वानमृक्ष्यत्रीतपदार्थ- वाधकत्वमयुक्त अत्या वावध्यमालयः वाधनादित तु भट्टलोल्लटोकत प्रकृते विच्यति विशोधाभावाद।' देवो जैमिनि का प्रतिद्व मूत्र—''अुतिलङ्गवाक्य-प्रकरणस्यानसमास्याना समसाये पारदीवंत्यं ०'' (३, ३, ४४)।

पूना में मानन्दाश्रम-सप्रहालय की हस्तिलिखित प्रतियो में लोस्लटाचार्य द्वारा भादप्रकरण नामक एक प्रत्य हैं (न ११७५) वहां स्त्रोकों में मेयातियि के मत्त का उस्लेख हैं। यह उस्लेख समस्तया मेयातिय के स्मृति-विश्वेक का है जिसका उन्होंने अपने मनुमाय्य में उस्लेख किया है। यह सरेहास्यह है कि

तथा लोल्लटाबास्तु मन्यन्ते परार्षे सावधितव्ये पताकानायकस्येतिवृत्त-भागा अनुसन्वय: । पृ० १७, ब० मा०, भाग ३ (गा० बो० सी०) ।

श्राद्धप्रकरण का रचयिता लोल्लट रस-मीमासक लोल्लट ही है क्योंकि प्रथम लोल्लट की तिथि ९०० ई० के बाद ही सभव है।

शंकुक के रस-सबन्दी मत का विवेचन द्वितीय खड में किया जायगा। उनकी तिषि पहले दी वा चुकी हैं (पू० ४ )। वे लोल्डट के बाद हुए। उन्होंने लोल्डट के रस-सबन्दी सिद्धान्तों की ब्राल्वेचना की हैं (टप्टब्य बंक भाज भाग १, पू० २७४)। प्रतीत होता हैं कि उन्होंने भी नाट्यवाहम की टीका लिखी थी।

- (क) अभिनव भारती माग १ प्० ७५ मे, अध्याय ३, स्लोक २१-२२ की व्यास्या करते हुए एज्नुपीठ पर शकुक के मत का उत्तलेख किया गया है। "अत खतुहुँस्तं रङ्गपीठप्छ एव मग्डलमित्युक्त भवति। शकुकादिभिः बोडशहुरताव-काशामाव आसतनस्तम्भादिवशावस्मादकृत एव रङ्गपीठ डत्यादि वृषैव बहुतर-मृप-यस्तम्।
- (ल) अध्याय १८-१० (पृ० ४११ गा० ओ० सी०) (प्रस्थातकस्तृतिषय प्रस्थातीवासत्तास्कम्) मे नाटक से विषय मे अभिनतपुर्य ने सकुक से मत का उत्लेख तथा सम्बन्ध किया है। (ग) १८११२ (गा० ओ० सी०) सलोक : "पृतिना सम्बर्धित नानारसभावर्षिष्टत बहुमां" मे नृपतीना शब्द के अम्र्य के सबत्य मे शकुक की व्यास्था का उत्लेख तथा खण्डन किया है।' (ग) नाटिका में (१८१६० भाग २, पृ० ४५६) के विषय मे भी लोल्डर की चर्च करते हुए शकुक के मत का उत्लेख है। (इ) अध्याय २१। ४० (=काल्यमाला १९।४०) मे अभिनवगुष्य प्रतिमुख सिष का दिव्यक्षन कराते हुए एकुक यारा दिये गये उदाहरणों का उत्लेख करते हैं। (भ) नाट्य० १९।४२ काल्यमाला १९।४२) पर अभिनवभारती ने विषयं सिम्ब के विषय मे सकुक का मत दिया है।

श्री शकुकस्तु व्याचव्टे । विजिशीषुरिरमैध्यमौदासीनो मित्र मित्रमित-मिति । एषाचरितमितिबहुवचनेन कम्यते ।

देनो हिस्सी ऑक वर्मशास्त्र भाग ३ पूछ २१८-२२२ विजिशीषु तथा अस्य बातों के किये अ॰ मा॰ १८.१२ दितीय भाग (बा० ओ॰ सि॰) वहा आया है नृपतीना यच्चरित नानारसभावचीष्टन बहुमा। बुखदुओस्परिकृत भवतिहि तमाटक नाम। शाकुक ने इसी स्लोक पर टीका की है।

उद्पाटितत्वाद् बीजस्य स्तोकमात्र तु शकुकादिभिरुदाहृत यसदेकदेश-लक्षणिमिति इष्टव्यम् । पृष्ठ २५, ब० मा० गा० बो० वि० भाग ३.

(छ) नाट्य० २१।९१ (≃काव्यमाला १९।८७) पर अभिनवभारती ने गर्भसन्धि के अग-विद्रव की चर्चा करते हुए शकुक द्वारा स्वीकृत पाठ, उसकी व्याख्या तथा उदाहरण का उल्लेख किया है। (अन्ये तुशक्काभयत्रासैः कृतो यः स विद्रव इत्यादि तत्र च विशेष्यपदमन्वेष्य, समुदाय एव विशेष्य इति श्रीशकुकः, उदाहरति च कृत्यारावणे षष्ठके गर्भसन्वौ) । (पृ. ५२ व. मा. भाग ३ गा.ओ.सी.) (ज) नाट्य०अ० २४ ( =काव्यमाला २२ सामान्याभिनय) की व्यास्था मे भी शकुक के मत को सविस्तार उद्धृत किया है (अ०भा० भाग ३, गा०ओ०सि० पृ० १४७), (झ) अभिनवगुप्त ने नाट्य० अध्याय २४।३ (==का० मा० २२।३) मे भी शकुक की व्याख्या को दिया है (अव्यक्तरूपमित्यादिक प्रबन्ध श्रीशकुकादय इत्य ् नयन्ति इत्यादि, अ० भा० गा० ओ० सि० भाग ३ पृ० १५०)। (अ) नाट्य० २४.६६-७१ (=का० मा० २२ ६६-७१) के सबन्ध मे अभिनवगुप्त ने बताया है कि किस प्रकार अभिनय के सैकड़ो भेद हो जाते हैं। उसी सबन्ध मे उन्होंने यह भी बताया है कि शकुक के मतानुसार अभिनय के भेदो की सख्या चालीस हजार है। (ननुयथा श्रीशकुकेनोक्त चरवारिशत्सहस्राणीत्यादि, अ० भा० भाग ३, गा**०आ**।०सि० पृ० १८०); (९) नाट्य० ५ २०-२१ मे अभिनव भारती ने २९ अध्याम (चौ०स०) के कुछ क्लोक उद्धृत किये है और बताया है कि उनमें से कुछ का इक्कुक अभिमत पाठ भिन्न प्रकार का है। शकुक का पाठ है— 'त्रि. शस्योपरिपाणौद्योष निर्दिष्ट । भूय शस्यातालानुगुणादुनरस्तथा द्विकलञ्च।'जब कि अभिनव का पाठ—'तालावित्येवमेककल ' और व्वृत्तरस्तया चैव हैं। ध्यान देने की बात है कि नाट्य०अ०(२९ १२३-१२४) मे वही पाठ है जिसे शकुक ने भी ग्रहण किया है। भाग १, रससूत्राध्याय मे पृ० २९३, २९८ तथा ३१८ पर शकुर्कको उद्धृत किया गया है। उपयुंक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि नाट्य० में ३ से लेकर २९ अध्यायो तक शकुक की टीका के उद्धरण हैं। अंत सहज अनुमान किया जा सकता है कि शकुक ने मपूर्ण नाट्य० पर टीका की होगी।

अभिनवभारती ने भट्टनायक को बाहुत्य से उड्डन किया है। किन्तु उन्होंने नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी वी अथवा उस विषय पर स्वतत्र ग्रन्य की रचना की बी, इस प्रश्न पर स्वतत्र रूप से विचार किया जायगा।

नाट्यसास्त्र के अध्याय ४ के अतिम स्लोक (तथा उससे आये 'एवं' शस्त्र पर) की व्यास्था में कीतिषर के मन का उत्केख किया है। किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा वा सकता कि प्रस्तुन उन्लेख कीतिषर द्वारा विरक्तित किसी टीका का है। कीतिषर ने निर्देशसर के मद का जो प्रतिपादन किया है उसकी चर्चा पहले की वा चुकी है। वस्तुत यह कहने के लिये अभी तक पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है कि कीर्तिघर ने नाट्यशास्त्र पर ऋमबद्ध टीका लिखी थी।

सिमतबपुरत ने किसी लेखक का उन्लेख बहुमा टीकाकार अथवा टीकाइत के रूप में किया है। छठे सम्प्राय (भाग १, पू॰ ११८, ३२८) में उसके उदरण दो बार आये हैं तथा बीसियों बार उनके मत का उल्लेख एव खण्डन किया गया है। चैसे —

पृ० २८६ (अध्याय २१,३-५=अध्याय १९, अभिनवभारती, गा० ओ० सि०,पृ० ३, ओ कि प्रासमिक इतिवृत्त पर श्री उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत मत के विरुद्ध है)।

पृ० ३८२ (अध्याय २८, क्लोक ८-१० जहाँ आतोद्य का प्रतिपादन है) ।

पृ० ३९७ (२९३२ पर) ।

पृ० ३९९ (२९.७६ जहाँ श्रीपाद को उनका गुरु बताया गया है) ।1

पृ० ४२० (अध्याय ३० जहाँ सुविरवास की चर्चा है)।

पृ० ४२३ (३०.४ वहाँ टीकाकार का डेढ़ क्लोक उद्धृत है) ।

पू० ४५८ (३१.२५२), इस प्रकार उनका उन्लेख सब बच्यायों से नहीं तो अधिकाश में अवस्य है। नाटकीय कथावस्तु से प्रकुत्त आलाए, प्रलार, उपरेश, अतिदेश आदि बारह प्रकार के समायणों की वर्षों करते हुए कथिनव-गूप्त ने (२२.५२-५३ जी० जी० ही०) आक्षेप किया है कि टीकाकारों ने उपरेश, अतिदेश तथा उपमान की व्यास्था करते हुए काव्य के क्षेत्र से तार्किको एव मीमासकों की पद्धित को अथना जिया है और परिचामस्वरूप कोमल बुद्धि वाले भम में पर जाते हैं और लट्ट-अच्ट हो जाते हैं। यह नार्विश्व स्वास्थ्य साम्बर्ध मानस्य च साहित्यविषये तार्किकमीमाकविषयं विश्वेषभित्रावन यह टीकाकार. इसं तत्सुकुमारमनीमोहन वृद्याभ्रमणिकामात्र प्रकृतान्ययोगादिशोध्यन्यन ॥"

अभिनवगृष्त ने निम्नाङ्कित स्थानो पर अन्य टीकाकारों का भी उल्लेख किया है। नाट्य तथा नृत के सम्बन्ध मे (अ० भा० भाग १, पृ० २०८ पर) भट्टनायक का, सैत्थवक नामक जास्याङ्ग पर (भा० ओ० रि० ६० की प्रति,

टीकाक्काङ्कस्य सदाधिवमतादिययातराणिखितं त्रयस्थितदिये प्रोक्ता अलक्क्करा इत्यादितन (?) তিশित प्रयादरपरिवर्तने विनयप्रसङ्गात् वियोदप्रोमकाविति स्वयुक्तताद्, तथा देखिये युष्ट ३९९ भ० ओ० रि० ६० की प्रति ।

पु० ३१७ पर) प्रियातिषि का; बच्चाय ३१।४६-४८ बा० बो० रि० इ० की आवाषा करते हुए महुसुनत का; महुनूबिं (बच्चाय ३२१५ ताल सम्बन्धी, विक्रमा करते हुए महुसुनत का; महुनूबिं (बच्चाय ३२१५ ताल सम्बन्धी, पृ० ५१४ पर) का; बच्चाय ३१, पृ० ५१४ पर) का; बच्चाय ३१, पृ० ५१४ पर; बोलाव्य करते हुए महुसुनत का; प्रवताल के सम्बन्ध में (बा० बो० सि०, गाय २ पृ० १३४ पर; बोलाव्य करते व्याप्त ३१।५१० तथा मा० बो० रि० इ० की प्रति में पृ० ४८८ पर) प्रहाशेषाल का; ताल के संबच्य में (बीलाव्या सक्तरण बच्चाय ३१।३५७, मा० बो० रि० इ० की प्रति में पृ० ४८८ पर) व्यवस्था (इ८१८) का; बुत्रकरण के सबस्य में (बीलाव्या सक्तर्थ के एवर) पर प्रवत्य मा० बो० रि० इ० की प्रति में पृ० ४८८ पर) व्यवस्थ तिर्ध रिवर्ट ) का; बुत्रकरण के सबस्य में (बीलाव्या सक्तर्थ के इच्चार्थ, महुगकर का; तालक के इंग्लंड के इच्चार्थ, महुगकर का, नाटिकानेद के सबस्य में (बा० बो० ति० भाग २, पृ० ४३६) पर) षष्टक का। उपलब्ध सामधियों के बायार पर यह नहीं कहा वा सकता कि उपरोक्त सभी आवारों ने विक्रानित भरत के सत पर विवेचन किया है, नाट्यसाल पर टीकाएँ लिखी वी व्यवस इस विषय पर स्वतन सम्बन्ध सम्बन्ध के से में

प्रतीत होता है कि अभिनवपुन्त ने (अष्याय ३२।३६०, चौकान्या स० तथा मा० को० रि० इ० की प्रति पु० ५२९ पर) अष्टागम का उल्लेख किया है। कैल्लु यह अवतरण अपृद्ध है। 'अष्टागम' का अर्थ होगा 'ताट्यशास्त्र पर आठ प्रामाणिक अपवा परम्परागत हम्य'। यह शब्द 'अस्पदागम' का अपृद्ध पाठ है वो प्रतिनिर्णकार की गन्नती से हो गया होगा। राहुल नाम के आचार्य को अभिनवभारती में अनेक बार उद्धत किया गया है। उदाह्रणस्वरूप उनका एक श्लोक नीचे दिया जाता है जिससे भरत के नाम का उल्लेख हो। अभिनवभारती (नाट्य० भार६७ गा० औ० सि० माग १, पृ० १०३)

तथा च भट्टबृह्वितदत्तादिपाणितलयभगलक्षणपुस्तकेषु सर्वत्र शता इति
 प्रस्तारो दृश्यते । पृ० ५१४. यह अनुच्छेद अशुद्ध है । इसका पाठ 'भट्टबृह्वि-इत्तिलादिप्राणीतलय,' अधिक सगत प्रतीत होता है ।

<sup>2.</sup> प्राविधिकी बहुणमुण्डकाणार्थम् । नृणामिति वेष्टाबाहुत्यसम्भावनात् । क्रम्ये तु व्रियमपरतः व्याचनते तच्चाष्टागमपक्षविकद्धमित्युपेक्यमेव । पृ० ५२९. बा० राष्ट्रवने ने क्ष्या मुझे सुचित क्रिया है कि 'अष्टागम', 'अस्मदागम' का अधुद्ध क्ष्य है। में उनसे सहमत हूँ तथा १९५१ के सस्करण में इसे सशोवन करने का प्रताब दे चुका हूँ।

यथोनतं महमातृगुप्तेन । पुष्यं च जनयत्येको भूयोनुस्पर्धनान्वितः । इति । पृष्ठ ४०२ म० ओ० रि० ६० की प्रति ।

का कथन है---'यथाह राहुल.। परोक्षेऽपि हि वक्तव्यो नार्या प्रत्यक्षवित्रय.। ससी च नाट्यधर्मोऽय भरतेनोदित द्वयम् ।' पृ० ११५ पर (गा० बो० सि० माग १) वैशाखरेचित के संबन्ध में भी राहुल का एक स्लोक उद्धृत है। अध्याय २४ में भरत (अध्याय २४,५३०) के बीस आभूषणो के अतिरिक्त मौग्ध्य, मद, भावविकृत तथा परितपन को नवयुवतियो का अलङ्कार माना है। अभिनवगुप्त ने पुष्प नामक या पारिभाषिक शब्द पर मातृगुप्त का भी उल्लेख किया है। यह शब्द वीणा-वादन की एक शैली को प्रकट करता है। जिसका वर्णन नाट्यशास्त्र २९. ९३ (चौ० स०) मे है। प्रतीत होता है मातृगुप्त नाट्य तथा सगीत के आचार्य थे। भावप्रकाशन में उनके मत का उल्लेख इस प्रकार है--नाटक का कथावस्तु अतीत की घटनाओ पर आधारित होना चाहिये तथापि उसमे कवि द्वारा कल्पित षटनाओं का होना भी आवश्यक है।<sup>2</sup> राषवभट्ट ने अभिज्ञानशाकुन्तल पर अर्थबोतनिका नामक अपनी टीका में लगभग बीस स्थानो पर उनके अनेक श्लोकों को उद्भृत किया है। उनके प्रतिपाद्य विषय निम्नलिखित हैं --सूत्रधार के गुण, आर्यावर्त, शौरसेनी—जिसका नाटको में सभी वर्णों की स्त्रियो द्वारा प्रयोग होता है, नाटकलक्षण (५५ श्लोक), बीज (३ श्लोक), नाटकों में संस्कृत के प्रयोक्ता (१ इलोक), भूषण (नाटक के ३६ लक्षणों में प्रथम) की ब्याख्या, यवन जातीय परिचारिकाओं का वर्णन (डेढ श्लोक), सेनापित का स्वरूप, हसित, स्मित, पताकास्थानक, कञ्चूिकन्, परिचारिका, कार्य का निरूपण, साधारणतया प्राकृत-भाषी भी किन अवस्थाओं मे सस्कृत का प्रयोग कर सकता है। सागरनन्दी ने अपने 'नाटक-लक्षणरत्नकोष, मे भी मातृगुप्त के अनेक श्लोकों को उद्भृत किया है (पृ० ५, १४, २०, २१, २३, ५० पर)। 'वकोक्तिजीवित' में (पृ० ५२) उसे एक महान् कवि बताया गया है तथा कहा गया है कि उनकी कविता अत्यत सुकुमार है। 'औचित्यविचारचर्चा' में भी उनके ब्लोक उद्धृत हैं (देखो पू० १४२)। राजतरंगिणी (अध्याय ३, ब्लोक १२५-३२३) में विस्तृत वर्णन है कि मातृगुप्त हर्षविकमादित्य के राजकवि तथा

तेन मौज्यमदभावविकृतपरितपनादीनामपि शाक्याचार्यराहुलाविभिर-भिषान विरुद्धिस्त्यल बहुना । पृ० १६४ अ० भा० (भाग ३, गा० ओ० सि०) सामान्याभिनय प्रकरण ।

पूर्ववृत्ताश्रयमि किचिदुत्पाद्यवस्तु च । विषेयं नाटकमिति मातृगृत्तेन भाषितम् ।। मा० प० २३४ ।

वर्षु चेक के (राजतर्रियों अध्याय ३, स्त्रोक २६०-२६२) समकालीन थे। हर्षियकम के परचात् पाँच वर्ष तक वे कस्मीर के शासक रहे और अन्त में वाराणसी जाकर सन्यासी हो गये। (राजतर्रियों, अध्याय ३, स्त्रोक ३२०)।

ऐसा नही प्रतीत होता कि उन्होने नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी थी। किन्तु हर्षविक्रमादित्य के आश्रय में रहकर नाट्यकला पर स्वतंत्र श्लोकात्मक ग्रन्थ लिखा मा। राजतरंगिणी मे दो बलोको को (अध्याय ३० वलोक १८१ और २५२) उनकी रचना बताया गया है। सुन्दरिमश्च ने अपने नाट्यप्रदीप (१६१३ ई०) में भरत के नाट्यशास्त्र (५-२५ और १-६) से नान्दी की व्याख्या उद्धृत की है तथा उस पर टिप्पण के रूप में लिखा है- 'अस्य व्याख्याने मातृगुप्ताचायै': बोडशांद्रिपदापीयमुदाहृता' (इण्डि॰ आ॰ हस्तिलिखित प्रतियों की सूची भाग ३, पृ० ३४८, स ११९९) । किन्तु एक उत्तरकालीन लेखक द्वारा दिया गया यह वक्तव्य अक्षरकाः सत्य नहीं माना जा सकता। इसका इतना ही अर्थ है कि मातृगुप्त ने अपने नाट्य-विषयक ग्रन्थ में भरत द्वारा प्रतिपादित नान्दी की चर्चाकी है। डा॰ डे (हिस्ट्री ऑफ सस्कृत पोइटिक्स भाग १ पृ० ३३) की मान्यता है कि राजतरिंगणी में निर्दिष्ट महाकवि मातृगुप्त नाट्यविषयक ग्रन्थ के लेखक मातृगुप्त से भिन्न हैं। किन्तु वे अन्यत्र लिख चुके है कि अभिनवगुप्त ने नाट्यविषयक ग्रन्थ के लेखक मातृगुप्त की पुष्प-विषयक एक कारिका उद्धृत की है। सभवतया उपरोक्त मत का प्रतिपादन करते समय वे अपने ही प्रस्तुत बक्तब्य को भूल गये। कुछ समय पहले डा० भाऊ दाजी (ज०वो०बु०र०ए०सो० वर्षं १८६१ पृ० २०८) सरीखे विद्वान् मातृगुप्त और कालिदास को एक ही मानते ये। किन्तु अब उस मत को कोई नहीं मानता। राजतरगिणी के आधार पर मातृगुप्त का समय सप्तम शताब्दी का पूर्वीर्थमाना जा सकता है। प्रो॰टी॰आर॰ चिन्तामणि ने ज॰ ओ॰ रि॰, मद्रास, भाग २, पु॰ ११८-१२८ में 'मातृगुप्त के उद्धरणो' का सग्रह किया है। अभिनव के गुरु भट्ट तौत ने नाट्यशास्त्र पर कोई टीका लिखी यी या नहीं, इसकी चर्चा बाद में की जायगी। अभिनव के परमगुरु उन्कलदेव को अभिनवभारती ने अनेक स्थानी पर (अध्याय २९, ३१, ३२) उद्भृत किया गया है। किन्तु यह बताना कठिन है कि उन्होंने उपरोक्त अध्यायों पर टीका लिखी थी या सगीत पर स्वतत्र ग्रन्थ भावबोवरिवहव की प्रति (पृव ४३६ पर अभिनव ने उनसे अपना मतभेद प्रगट किया है। (उत्पलदेवपादास्तु अस्मत्परमगुरवो ब्याचक्षते ...वयं तु मन्महे)।

ध्वन्यालोक केटीकाकार लोचन ने (पृ० २१७) भरत की निम्नलिखित

कारिका उद्धूत की है— बहुतां सम्बेशामा क्यं सत्य भवेंड्ड । स मत्यकों स्थाः स्थानी खेशाः सञ्जारिको सताः ॥" (माट्यवाह्म, गाव कीव विव २०,७६— चौकामा सेव २०,२६८ वहीं 'बहुता' के स्थान पर सर्वेषां पाठ है। और बताया है कि इसकी व्याव्या अनेक प्रकार से की गयी है। अन्त में उसने भागूरि के मत का समर्थन किया है। 'वया च भागूरियों कि रसनामिर स्थामियञ्जारिकामा तरीयांवियागुनुगर्मनेनवोत्तरमधोच्छा सम्तीति 'भागूरि से भ रत के टीकाकार थे, इस बात को बानने का अन्य कोई आधार नहीं है।

नाट्यशास्त्र के प्राचीन लेखकों के विषय में भी कुछ कहना आवश्यक है, जिनके ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं। सगीतरत्नाकर (अध्याय १, श्लोक १५-१८) में अनेक देवता तथा दैवी गुणो से सम्पन्न आचार्यों का उल्लेख है यथा सदाशिव, शिव, ब्रह्मा, भरत, कश्यपमुनि, मतग, याष्टिक, कोहल, विशाखिल, दन्तिल, कम्बल, अश्वतर, नारद, तुम्बर, आञ्जनेय, मातृगुप्त, रावण, नन्दिकेश्वर, रुद्रट, नान्यभूपाल, भोज, सोमेश्वर मर्दी, जगदेकमहीपति । कोहल भी इन्हीं में से एक हैं। उनके विषय में पर्याप्त लिखा जा चुका है (पु॰ ३८-४०, ४८, ५८-६४)। सभवतया उन्होने नाट्यशास्त्र के समस्त अगी विशेषतया सगीत, नाट्य तथा नर्तन पर लिखा या । (देखो आ०इ०ओ० का० छठा सत्र, पटना, पू० ५७७.५८०, मे 'फौमेन्ट्स ऑफ कोहल" शीर्षक मेरा लेख) । कवि महोदय (ज० आ ० हि० रि० सो० भाग ३, पृ० २४) का कथन है कि ताल तथा अभिनय के अतिरिक्त कोहल रचित 'सगीतमेर' उपलब्ध नही है। कोहल ने ही सट्टक वादि (नाट्यदर्गण, पू० २५ तथा अ०भा० भाग २, पू० ४०७) उपरूपको की परिभाषा का प्रारम्भ किया। यह बात ऊपर बताई जा चुकी है कि उद्भट-परम्परा के अनुसार 'रसा भावा' आदि कारिका मे कोहल द्वारा प्रतिपादित ग्यारह सात्विक भावों का निरूपण किया गया है। इस बात का भी उल्लेख किया जा चुका है (प्०३८-४०,५८-६४) कि अभिनवभारती में कोहल के मत का उल्लेख बाहुत्य से है तथा उनके क्लोको को भी उद्धृत किया गया है। नाट्य० ९४-६ (भाग २, पृ• २६) मे कोहल को नृत्ताचार्य कहा गया है। (शून्यभास्वरिवद्यवाद्यभिनयिववये नृताचार्यप्रवाहसिद्धः कोहललिखितोऽपि हस्तः संगतो भवतीति) उनके मत का उल्लेख निम्न स्थलो पर है -नाट्य॰ ९.१२६ (भाग २, पू॰ ५५); १२.२-३ (भाग २, पृ०१३०), भाग २, पृ० १४२ (सुभद्र नामक ध्रुवताल के विषय मे), भाग २, पू० १४४ (रीद्र रस मे उत्फूल्लक तथा नर्तनक नामक चलने की विधियों के विषय मे); भाग २, पू॰ १४६ (जम्मटिका नामक एक रूप के

विषय में); भाग २, पू० १५१; नाट्य० १२.११३ (भाग २ पू० १५५. सञ्जक, हेला, विलम्बित नामक चलने की विधियों के संबन्ध में); नाट्य १८.१ (भाग २, प्०४०७) जिसमे यह कहा गया है कि यदि 'प्रयोगतः' शब्द की पूरी व्याख्या की जाय तो तोटक, सट्टक, रासक तथा अन्य उपरूपको को भी सम्मिलित करना होगा, १८७-८ (भाग २, पृ०४१०)। कोहल ने नाटकों के विविध प्रकारो को भिन्न-भिन्न नाम दिये हैं किन्तु वे सभी परिभाषा की दृष्टि से दश रूपको मे अन्तर्हित हो जाते हैं। नाट्य० १८.१४ (भाग २, पृ० ४१६-१७) में कोहल के ढाई श्लोक उद्धत हैं उनमें अब्दू नामक रूपक के तीन भेद बताये गये हैं। १८।२६ (भाग २, प० ४२१ मे कोहल द्वारा प्रति-पादित अर्थोपक्षेपको का वर्णन है), भाग २, पृ०४३४ पर एक आर्थी द्वारा विष्कंपक के विषय में (कोहरू का मत उद्धृत किया गया है। भाग २, पृ० ४५२ पर कोहल का मत उद्धत है 'शृगारहास्यकरुणैरिह कैशिकी स्यात्' यह भरत के विपरीत है) भाग २, पृ० ४५९ (बीची के सम्बन्ध में कोहल की दो भार्याओं को उद्धृत किया गया है); भाग २, पृ० १३३ में द्विपदी के सम्बन्ध मे कोहल का अनुष्टुष् श्लोक उद्धत है। गा० ओ० सि० के अ० भा० भाग ३, पु॰ ७२ में यह कहा गया है कि कोहल के अनुसार प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाओं के आधार पर रूपक अनेक प्रकार के होते हैं। भरत का भी यही मत समझना चाहिये क्योंकि सैन्घव भाषा मे उन्होंने एक सैन्घवक नामक रूपक भी माना है। तेन दशरूपकस्य यद्भा गकृत वैचित्र्य कोहलादिभिरुक्त तदिह मुनिना सैन्धवाङ्ग-निरूपणे स्वीकृतमेव । अ० भा० प्० १४६ (अध्याय २२, चौलम्बा संस्करण के २४.१) में कहा गया है कि जिन प्राचीन आचार्यों ने कोहल के सिद्धान्तो का अनुसरण किया है उनके मतानुसार सामान्याभिनय छ प्रकार के होते हैं तथा इस सम्बन्ध में कोहल का एक श्लोक भी उद्भृत है। नाट्य० २५।१२४ पर अ० भा० पृ० २८९ का कथन है कि कोहल द्वारा प्रतिपादित नाट्यशास्त्र के

<sup>1</sup> देखो नाट्य० ३१।५१३ (चौलम्बा स०) सैन्यबीमाश्रित भाषा झैय सैन्यवक बुषे । रूपवाचादिसयुक्त सैन्यव स्पादमोद्धतम् ॥ का० मा० ३१।३१५ पर कुछ अधिक सगत पाठ — 'रूपवाचादिसयुक्त युग्मतासकृत तथा' है ।

 <sup>&#</sup>x27;कोहलमतानुसारिमिवृद्धे सामान्यामिनयस्तु बोढा भव्यते । तबाहि कोहलः । विष्ट काम मिश्र वक सम्भूतमेकयुक्तत्वम् । सामान्यामिनये यत् बोढा विदुरेतदेव बुवा । इति ।

प्रसिद्ध चित्राभिनयों का अध्ययन करना चाहिये। इसी स्थान पर उनके लगभग तीस स्लोक उद्धृत किये गये हैं।

भावप्रकाशन में कोहल का मत अनेक स्थानों पर उद्मुत किया गया है। (देखों पू० २०४, २१०, २३६, २४४, २५१) प्राव्हतावर्षत्व के लेखक मार्कथ्येय ने मञ्जलावरण के तृतीय स्लोकः में कहा है कि शाकल्य, भरत, कोहल, वस्त्रील, मामह, वसत्तराज तथा अन्य आचार्यों के यन्यों का सम्यक् अध्ययन कर लेने के पश्चात् उन्होंने अपने सन्य की रचना की है।

शिङ्गभूपाल के रसार्णवसुधाकर (पृ०८ क्लोक ५२-५४) में कहा गया है कि शाण्डिल्य, कोहल, दित्तल तथा मतङ्ग आदि भरतपुत्रो ने नाट्यशास्त्र पर अपने ग्रन्थ रचे<sup>2</sup>। कामसूत्र (१-१११; भाग ६, २५५; ६, ३४४) दत्तक का उल्लेख मिलता है जिन्होने पाटलिपुत्र की गणिकाओ की प्रार्थना पर कामशास्त्र के वैशिक भागकी व्याख्याकी । कूट्टनीमत (क्लोक ७७,१२२) मे दत्तकाचार्य (भाग १, दन्तिलाचार्य) उल्लेख मिलता है। अभिनवभारती (भाग १, पु० २०५, अध्याय ४,३२६–२७ ध्रुवा के सम्बन्ध मे) में दत्तिलाचार्य का एक स्लोक उद्युत है। आतोद्य तथा ताल विषयों पर भा० ओ० रि० इ० की प्रति मे दत्तिलाचार्य के श्लोको को अनेक बार उद्वृत किया गया है। देखो प्०३८३, (अध्याय २८ १०, ४०३) अध्याय २९.१०१ चौखम्बा सस्करण), ४३५,४३९ (अध्याय ३१.३१), ४४२, ४४६, ४४७, ४५०, ४७८, ४८७, ४८९ (अविणक विषयक एक क्लोक), ४९१। कवि महोदय (ज० आ० हि० रि० सो० माग ३, पु०२४) का कथन है कि दत्तिल रचित ग्रन्थ का नाम 'गान्धवंवेदसार' है तथा अब वह उपलब्ध है। स्पष्टतया दत्तिल और दन्तिल एक ही नाम के दो रूप हैं। किन्तु इस बात मे सन्देह है कि कामसूत्र मे उल्लिखित दत्तक ही नाट्यशास्त्र का दत्तिल है। मतंग का उल्लेख दामोदरगुप्त ने सुविरस्वरवाद्य के (यथा वेणु आदि) आचार्यं के रूप मे किया है । अतः वे अभिनवगुप्त से बहुत प्राचीन

<sup>1.</sup> प्राकृतसर्वस्व १९२७, विजगापट्टम सस्करण

<sup>2.</sup> इसी प्रकार रसरत्नप्रवीषिका (सपादक डा॰ बार॰ एन॰ डांढेकर मारतीय विद्या भवन सीरीज) में घथकार ने बालोडित प्रयो की सूची में कश्यप, कोहल, मतङ्ग, दक्तिल विशासिल, नारद, तुम्बर तथा रावण का उल्लेख किया है।

सुधिरस्वरप्रयोगे प्रतिपादनपण्डितो मतङ्गमुनिः । ছুट्टनीमत, गामा
 ১৬৬ ।

हैं। भा० ओ० रि० इ० की अभिनवभारती में (अध्याय ३०।१ प्०४२०) सह कथन है कि मतजू आदि ने भगवान महेन्वर को बाँस की बनी हुई वेणू से प्रसन्न किया। अतः वेणु-मात्र का नाम 'ववा' हो गया। खदिर से बनी हुई भी खाली नली जो बजायों जा सकती हो 'वश' कही जाती है। वागे बलकर इसी सम्बन्ध में एक इलोक उद्धत है जिसमें कोहल ने बताया है कि धातु-निर्मित नली भी काम मे लाई जा सकती है। 'तयाहि मतङ्गमुनिना' चत्वारो घातवो वंश इत्यादिना धातविनियोगोऽपि प्रदर्शित एव । भा० ओ० रि० इ० की प्रति अ० ३०.१९ की व्याख्या में (प० ४२६) मतजूत के दो क्लोक उद्धृत हैं। जगदेकमल्ल (११३८-११५० ई० सन्) के 'सगीतचुड़ामणि' में मतङ्ग तथा भोज को २ पूर्ववर्ती आचार्यों मे गिनाया गया है (इ० हि०क्वा० भाग २०, पू० ८७)। संगीतरत्नाकर (१।१५ तथा ५५)मे अनेक आचार्यो का उल्लेख है। संगीतरत्नाकर (१.३.२४)-प० ३८ की टीका करते हुए कल्लिनाथ का कथन है कि मतुङ्ग ने बड्ज तथा अन्य स्वरों की व्याख्या में उन्हें महत्त्वपूर्ण बताया है। तथा १.३.२५ की ब्याख्या मे . 'सरिगादीना मतञ्जाभिमत उद्धारककम उच्यते' टिप्पणी भी दी है। स० र० १४.९ की टीका मे कल्लिनाथ का कथन है कि मतङ्क तथा निर्देकश्वर ने द्वादश मुच्छंनाओं का उल्लेख किया है। स० र० १.८.१९ प्० १४६ की व्याख्या में इन्होंने मतङ्ग के मत का वर्णन किया है . 'सामवेदेगीतप्रधाने आवृत्तिषु अर्थानाद्रियन्ते इति ।' स० र० २ १७ की टीका करते हुए कहते है कि मतजू ने भाषा तथा विभाषा को ध्यान में रखते हुए सात गीतियों की चर्चा की है। किन्तु भरत ने मागबी आदि केवल चार गीतियों को ही माना है । कवि महोदय (जिं आ हि रि सो भाग ३,

<sup>1</sup> पूर्व मगवन्महेस्वराराधान मतङ्गानुनिप्रभृतिप्रिश्वंणुमित (वेणुना इत १) ततो वय इति प्रतिद्ध, वस्तुस्तु खिद्धात्मक्युषिराभिव्यवनतस्वर्रावशेषक्य-तर्यवात्यापयोग इति सादिरादिनिमितव्यवन (१) भवत्येन । तथा चोकनम् । कये सुष्ट यदापूर्व वयसकता नू वैणवी । वशास्तु सादिरारोष्याः शासवायकः प्रति ।

<sup>2.</sup> देखो नाट्य० २९ ७६-७७ अत ऊष्ट्रं प्रवस्थामि गीतीनामित लक्षणम् । प्रथमा मागधी मेया दितीया चार्षमायाची । सम्माविता तृतीया च चतुर्थी पृषुला समृता ॥ स० र० १८.१४-१६ मे भी स्नृती चार का उल्लेख प्राप्त होता है । तथा कल्लिलाय का कथन : 'अस्या माग्यदेशीद्भवत्यान्याग्वीति निर्मात-मंतञ्जीक्ता ।'

प् ० २४) का कथन है कि मतङ्ग बृहदेशी नामक प्रन्थ के रचयिता हैं जिसके लगभग २५०० इलोक अब भी उपलब्ध हैं। नान्यदेवकृत भरतभाष्य मे बृहदेशी का बीसियों बार उल्लेख है। (हस्तिलिखित प्रति १११, १८६९-७० भा• ओ० रि॰ इ॰, फोलियो ८६ क, ८६ ख, १०७ इत्यादि)। कुछ दिन पहले नन्दिकेश्वरकृत भरतार्णव नामक ग्रन्थ अग्रेजी तथा तमिल अनुवाद के साथ तजोर सरस्वती महल सि॰ ७४ (१९५७) मे प्रकाशित हुआ है। ग्रन्थ अपूर्ण है और उसमे पन्द्रह अध्याय है जिनमे केवल बाठ सौ क्लोक हैं जबकि सम्पूर्ण ग्रन्थ की क्लोक-सख्या चार हजार है। वामन ने अपनी काव्याल द्शारसूत्रवृत्ति में (१.३.७) विशासिल को कला-विषयक ग्रथकार के रूप मे उद्भृत किया है। कुट्टनीमत (गाया १२३) मे निम्नलिखित श्लोक है--- "भरतिवशाखिलदिन-लवृक्षायुर्वेदचित्रसूत्रेषु । पत्रच्छेदविधाने भ्रमकर्मणि पुस्तसूदशास्त्रेषु ।" अभिनव-भारती (भाग १, प्० १९९ अध्याय ४.३१२) का कथन है कि लास्यगान का प्रति-पादन विशाखिल ने किया था । नाट्य० २८.१० पर अभिनवभारती (भ०ओ०रि० इ॰ की प्रति पृ॰ ३८३) का कथन है 'तथा च विशाखिलाचार्या स्वरपदताल-समवायेगांघवंमिति ।' नाट्य० २९ ८१-८३ भा० बो० रि० इ० प्रति पु० ४०१ मे नीचे लिखा टिप्पण है और बताया गया है कि भरत को विशाखिल विदित थे---'एवकारेण चतुष्प्रहरणसत्रिप्रहरणमगुलीना विभागो हे वृत्ती समलेखा च त्रिलेखा इत्यादिक विशाखिलाचार्यान्तरप्रोक्त सर्वथैव ध्रुवागानज्ञानवैकल्प्यो-पयोगात् मया नोक्तमिति सूचयति ।' विशाखिल का उल्लेख पृ० ४०८, ४२२ (३०.३ अतएव शारीरबद्धश्यानामारोहणमिवारोहण वेति विशाखिलाचार्य), ४२९, ४३१, ४३२, ४९७ (विशाखिलादिलक्षित सर्वमेव लास्यगान) ।

प्रतीत होता है कि नाट्यशास्त्र पर एक वार्तिक भी था। इसकी रचना किसी श्रीवृष्टं अथवा हुने नामक व्यक्ति ने की। बहुवा दवका उच्छेब कभी वार्तिकहृत तथा कभी श्रीवृष्टं नाम के होता है। (१) नाट्य २१९७-९९ कभी क्यांतिकहृत तथा कभी श्रीवृष्टं नाम के होता है। (१) नाट्य २१९७-९९ किया नाम के नाट्य नाट्य क्यांतिकहृत का बेड बायों स्लोकों में उद्युत है जिनकी लिणि अस्पन्ट है। कुछ अन्तर (पृ० ६८) पर चार और आयार्गे हैं जो समस्त्रपा वार्तिक हे की गई हैं। (२) नाट्य १८४४ नेप्यामूर्यों निमस्तु की व्याख्या के सम्बन्ध में जल भार भाग १, पृ० ३१ पर भी त्यांतिक करा के पत्र नाट्य के पाट्य के प्रतिकृति क्यांत्रपा के सम्बन्ध में जल भार भाग १, पृ० ३१ पर भी त्यांतिक करा के पत्र नाट्य के पाट्य हो होता क्योंकि उन्त अवतरण का पाट अवस्यत्र असूद है। (३) नाट्य १९६७-६८ (भाग १, पृ० १७२)

वार्तिककृत का दावा है कि वस्तुत. नाट्य तथा वृत्त भिन्न नहीं है1--वाच्यानु-गतेऽभिनये प्रतिपाचेऽर्षे च गात्रविक्षेप । उमयोरिप हि समानः को भेदो नृत-नाट्यगतः ॥ (४) वार्तिक (भाग १, पृ० १७४) से ली गई एक बन्य आर्या में भी इसी मत का दृढ़ता से प्रतिपादन किया गया है। (एवमवान्तरवाक्य-रुपदेशो रागदर्शनीयेषु । सिहादिवर्णकैर्वा स्विचदप्यर्थान्तरन्यासात्") । (५) आरो चलकर ४।३३१ (भाग १, पृ० २०७) मे एक अशुद्ध पाठ द्वारा उसीमत का पुन समर्थन किया गया है। (६) नाट्य० (५।७) पर श्रीहर्ष के पूर्वर ज़ सम्बन्धी मन्तव्य का उल्लेख है, साथ ही एक गाथा भी उद्घृत है-'श्रीहर्षस्तु रङ्गशब्देन तौर्यत्रिक बृदन् नाट्याङ्गप्रयोगस्य तस्यैव पूर्वरङ्गता मन्यमान पूर्वश्वासौ रग इति समासममस्त । यदाह—दृष्टा येऽवस्यार्थे (वस्त्वर्षे ?) नाट्ये रगाय पादभागा स्यु । पूर्वं त एव यस्मिन् शुद्धा स्यु: पूर्वरगोऽसौ ॥' (७) नाट्य० (५ ८-१५) पर पूर्वरग के अगो का वर्णन है। वहाँ अभिनवगुत भाग १, पृ०२७२ ने वार्तिक का एक खण्डित गद्याश को उद्घृत किया है ! (८) नाट्य० ५।१८० पर पूर्वरंग की प्रस्तावना के सम्बन्ध मे श्रीहर्ष को उद्धृत किया गया है (भाग १, पृ० २५१)-यदाह श्रीहर्ष:- अतएव हासो नाम कविः कस्मिश्चित्राटके 'दिव यातश्चित्तज्वरेण कलिरित एवाभिवतंते,

<sup>1.</sup> नाटप का अयं है सभी प्रकार के रूपक या अधिनय । अनुकृति, नृत्य तथा सारीत सभी इतने समितित हैं। कुछ रूपकों में अनुकृत्या या अभिनय की प्रमानता रहती है, किसी ने सारीत की और किसी में नृत्य की। अभिनय के स्थानों पर नाट्य, नृत्य और नृत्त में परस्पर मेंद बताया गया है। नाट्य में कई अभिनेता होते है, इसके विपरीत नृत्य और नृत्त और नृत्त और नृत्त में में एस्सर मेंद किया गया है। देखे दशक्य कहे जाते हैं) नृत्य और नृत्त में मी परस्पर मेंद किया गया है। देखे दशक्य कहे जाते हैं) नृत्य और नृत्त में मी परस्पर मेंद किया गया है। देखे दशक्य कहे जाते हैं) नृत्य और नृत्त में मी परस्पर मेंद किया गया है। देखे दशक्य का प्रकास मा प्रमान प्रकास नृत्य नृत्य तालक्षमाम्यम् मं भावप्रकाशन पृष्ट २९८ पर आया है। 'दरार्थीमत्यो नृत्य होम्मीश्रीणवितादिषु । अङ्गुविक्षेत्राम मस्क्यताल समन्तितम् ॥ तन्तृत तथा देखो पृष्ट ४५. नटकमेंच नाट्य स्थादिति नाट्यविद्या मतम् । कर्णदेशहर्ष नितृत नृत्यमुख्यते ॥ अनुकृति या अनुकृत्य हो एक ऐसा तत्व है जो तीनों में समान है। अमरकोश में आया है—'तौबैकिकं नृत्यनीतवाल गत्वमीस्व व्यवस्था न्या में

व्यवस्यमस्य पुरतोऽवस्थानुम्' इत्यादि ।1

उपर्युक्त विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हपंवार्तिक ने सभवतया सभी अध्यायो पर टीका लिखी थी। इस टीका की रचना मुख्य रूप से आर्या छन्द में की गई और साथ ही गद्य भी दिये गये थे। इसमे नाटकीय साहित्य से उदाहरण भी लिये गये थे। कवि महोदय (दूसरे भाग की भूमिका, पृ. २३) का कथन है कि अगहार पर वार्तिक का अधिकांश उपलब्ध हो चुका है। डा. राधवन ने आक्षेप किया है (ज ओ. रि. मद्रास, भाग ६, पृ. २०५ पर अभिनव-भारती मे उल्लिखित लेखकों के विषय मे) कि यहाँ भी केवल प्रथम ६ अध्यायो में ही इनके मत का उल्लेख है। शेर पूरी अभिनवभारती में कुछ नहीं मिलता। यह तकं अन्य स्थानो पर वार्तिक का उल्लेख न होने के कारण उपस्थित किया गया है किन्तु इससे यह निष्कर्ष निश्चित रूप से नही निकाला जा सकता कि पुस्तक के किसी भी अन्य अध्याय पर वार्तिक नही लिखा गया। अभिनवगुप्त की टीका सातवें और बाठवें बध्याय पर (प्रथम कुछ क्लोकों को छोड़कर) नहीं मिलती तथा अन्य परिच्छेदों में भी कही-कही अनुपलब्ध है। ३२ वे अध्याय के बाद तो कुछ भी नहीं मिलता। भावप्रकाशन (पृ २३८) में हुए के मत का उल्लेख है कि त्रोटक, नाटक से मिन्न होता है क्योंकि त्रोटक में कोई विदूषक नहीं होता। डा. सकरन ने 'रस-सिद्धान्त का इतिहास' (पू. १३) मे कन्नीज के सम्राट् हर्षवर्द्धन और श्रीहर्ष को एक ही व्यक्ति बताया है। लेकिन यह कल्पना मात्र है।

मायमकाधन (प्०२३८) मे सुबन्तु को नाट्यशास्त्र का लेखक बताया गया है जिसने नाटक के पीच भेदों का प्रतिपादन किया है—पूर्ण, प्रधानत, सास्त्र, ललित तथा समय । नाट्यशास्त्र (२४५१) मे घरिपास्त्र को छ मानो मे विभाजित किया है निसका एक भाग नाट्याधित है (इसको परिभाषा गामा ४८ मे दी गई है)। और उदाहरण के रूप मे अभिनवनारती (भाग ३, पू० १७२) मे महार्कित सुबन्युहरू वासवदतानाट्यथार को प्रस्तुत किया गया १६। (जमाय बहुतस्थापिनों बहुगमेस्वपायिततुत्वस्य नाटपायितस्थोदाहरण सहाकविद्युवन्तुनिबद्धो वासवदतानाट्यथार समस्त एव प्रयोगः। तत्र हि

सम्पादक महोदय का मुझाब है कि हास के स्थान पर भास होना चाहिये किन्तु इसके लिये कोई आधार नहीं है। हो सकता है अज्ञात नाटक-कार का नाम हास ही हो।

बिन्दुसारः प्रयोज्यवस्तुके उदवन चरिते इत्यादि ।) प्रतीत होता है कि सुबन्धुक्रस इसी नाटक का उल्लेख अभिनवभारती (भाग २, ४२७) ने "वासवदत्ता-नृत्तपार" के नाम से किया है। महाकवि सुबन्धु और नाट्यप्रंथ के लेखक सुबन्धु (जिनका उल्लेख भावप्रकाशन में हुआ है) एक ही व्यक्ति थे, यह सदेहास्पद है। सभवतया वे भिन्न है। भ० ओ० रि० इ० मे हस्तिलिखत भ्रन्थों का जो राजकीय सग्रह है उसमे एक हस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्ध हुआ। है जिसका निर्देश हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची भाग १२, पृ० ३७७-३८३, स० १११, १८६९-७० के रूप में किया गया है। पुस्तक का नाम है 'भारतभाष्य' अथवा 'सरस्वतीहृदयाल क्कार' (और अन्त मे दी गई पुष्पिका मे उसका नाम भरतवार्तिक भी दिया है) है। पुष्पिकाओं में उसके रचयिता का नाम नान्यपति अथवा नान्यदेव दिया गया है और उसके साथ महासामन्ताविपति वर्मावलोक एवं मिथिलाधिपति विशेषण लगाये गये हैं। योजना के अनुसार ग्रन्थ विशालकाय होना चाहिये, उपरोक्त अश में चार प्रकार के अभिनयों में से केवल वाचिक अभिनय की चर्चा है। प्रधानरूप से यह नाट्यशास्त्र के अध्याय २८–३३ की टीका है, जिसमें सगीत की चर्चा है। लेखक ने अपना नाम राजनारायण भी बताया है (Folio 12 a) तथा कहा है कि ये कीर्तिराज के अनुज थे (Foho 199 a) । उन्होने 'ग्रन्थमहार्णव' नामक अपनी एक अन्य रचना काभी उल्लेख किया है। फोलियो २२१ पर अन्तिम श्लोक का उत्तराई नीचे लिखे अनसार है-"तेनाय मिथिलेञ्बरेण रचितोऽध्यायोऽवनदाभिध ।" उन्होंने प्रारम्भ में प्रतिज्ञा की है कि सत्रह अध्यायों में वे वाचिकाभिनय की चर्चा करेंगे। साथ ही नाम तथा विषयों का सक्षिप्त विवरण दिया है। हस्तिलिखित ग्रन्थ (२२१ फोलियों) अत्यत प्राचीन है और उसमे पृष्ठमात्राओ का प्रयोग है। लिपि अत्यत निविड होने पर भी स्पष्ट है। ग्रन्थ कुछ अस्त-व्यस्त है। अलङ्कार-विषयक पाँचवाँ तथा सोलहवाँ एव सत्रहवाँ अध्याय लुप्त हैं। ग्रन्थ मे भरत के प्रत्येक क्लोक पर टीका नहीं है किन्तु उन्हें सैंकड़ो बार उद्धत किया गया है। कश्यप, दक्तिल और नारद के भी सैं हड़ो उद्धरण है; फोलियो १११ b तथा ११४ b पर बृहत्कश्यप एव बृद्धकश्यप का उद्धरण हैं। बृहदेशी, मतग, याध्टिक तथा विशाखिल के बीसियों उद्धरण हैं। इनके वितिरक्त निम्नलिखित ग्रन्थो एव लेखको के उद्धरण हैं .--नारदीयशिक्षा-विवरणकृत् (फोलियो 16 b), देवराज (जिनका पाठान्तर देदराज भी है, जैसे फोलियो 69 b, 70), मेर्बाचार्य (फोलियो 70 a), नन्दिमत (205 a, 210 b),

स्वरसंहितावार्य (1:7 b), स्वांत (२०1 a, जिन्हें स्वरसृति कहा जाता है), प्राप्त वस्त्रसम्ति, भाग ३, ११२-११६ (कोडियो १८२ क), युन्यूक्ट (१८९ क). कांजिकापुराण (१२१ क), भगवतपुराण अथवा भागवतपुराण (१२८ क, १३८ क), केंक्क में पूर्णत्या अभिनवपुर का अनुसरण किया है किन्तु उनका उस्केख प्राय: नहीं किया जैसे कोठियो १० क, १८४ ख। पणिनि, नारद तथा अभिवालि (आिपसिल ?) का उत्केख एक ही स्थान (८ ख) पर है। कही-कही पर अपने मत का मरत के मत से केंद्र भराय किया है विदे १३ क)—
'गाम्यारसामस्य भरतेनालीकिकस्वात्रीयस्थाय शास्त्रे भ्योगायला अस्माभिस्व कस्ययभततानुस्वरियां विकास वार्यनिक्तिल्यां नवनात् द्यादा । बहुत से स्थानो पर मूत्र भी उद्भत हैं (जैसे कोडियो २१ क, ३५ क, ४३ क, गाम्यारप्रच्यानिक्यण्य पर, ४३ क ब्राग्मी लक्षण पर) । इसी प्रकार सस्कृत के ब्रह्मोक्त कहे जाने वाले चतुन्यद तथा चतुन्यदी भी उद्भत हैं (कोडियो २२ क, ४३ क, अस्मा इह्मोक्त वनु पदी यथा—सोस्या गौरीमुक्ताभोकहृदिव्यतिलकपरिचृन्विवाणित स्थादि।

भरतभाष्य के लेखक नान्यदेव का तिथि-निर्णय अपेक्षाकृत सरल है किन्तु एक कठिनाई है। चौथा प्रस्तावित श्लोक है—'लक्ष्यप्रधान खल् शास्त्रमेतन्ति शङ्कदेवोऽपि तदेव वष्टि (वनित<sup>7</sup>) प्रथम अध्याय का २३ वौ क्लोक (जो उपजाति में है) भी नि.शङ्क का उल्लेख करता है—'नोपाधि ददेघस्य (?) विकारभेद नि शकुसूरि खल कुटताने । सर्वेश तास्तेपि कृताश्च शुद्धाश्वतुर्दशैवेति मत मदीयम् । किसी लेखक का नाम नि शक्क असाधारण सा प्रतीत होता है। सगीतरत्नाकर के लेखक ने भी इसी नाम को स्वीकार किया है जहाँ उन्हें निशकशार्गदेव के रूप में बताया गया है। उसके पिता सोढल को देवगिरि के यादवनरेश भिल्लम और सिंघन ने आश्रय दिया था। सिंघण का राज्य १२१०-१२४७ ई० तक था। शार्क्टदेव का समय १२३३ से १२७० ई० तक है ऐसी स्थिति में यदि नान्यदेव ने निशक-शार्गदेव का उल्लेख किया है तो उसका समय १२८०-१३०० ई० तक होना चाहिये। किन्तु ऐसा कोई उल्लेख नही मिलता जिससे यह कहा जा सके कि प्रस्तुत नान्यदेव ने तेरहवीं शताब्दी के उत्तराई में मिथिला पर राज्य किया था। मिथिला के राजा नान्यदेव ही कर्णाटक के मैथिल राजवंश के सस्थापक मे और उनका ग्रासनकाल १०९७-११४७ ई० तक है। (देखो ६० हि० कां० का कार्य-विवरण, १३०-१३५; । 'नान्यदेव तथा उसके

समकालोन', लेखक श्री राधाकृष्ण चौधरी) । उन्हें बंगाल के राजा विजयसेन ने हराया या जिनका शासनकाल १०९५-११५८ ई० तक है। (देखो देबोपारा प्लेट (ए० इ०, भाग १, २०५; पू० ३१४ पर) और डा॰ आर॰ सी॰ मजुम-दार का लेख इ० हि० क्व॰ भाग ७, प० ६७९-६८७) जहाँ उन्होंने बताया है कि विजयसेन १०९५ ई० में सिहासनारूढ़ हुए। इससे प्रगट होता है कि प्रस्तुत नान्यदेव ग्यारहवी शताब्दी के लगभग विद्यमान थे। अत. या तो भरतभाष्य की हस्तिलिखित प्रति में निशकदेव का उल्लेख प्रक्षिप्त है (ओ कि बहत सभव है क्योंकि प्रस्तूत हस्तिलिखित प्रति अधूरी है और अन्य कोई प्रति तुलना के लिये उपलब्ध नहीं है) अथवा भरतभाष्य मे उल्लिखित नि.शंकदेव, शार्गदेश से भिन्न है अथवा मिथिला के नान्यदेव कोई और रहे होगे जिनका अभी तक पता नहीं चला है। अत भरतभाष्य के तिथि-निर्णय का प्रश्न इसी स्थिति मे छोडना होगा, सागरनन्दी के नाटकलक्षणरत्नकोश के अन्त मे नीचे लिखी कारिका है-'श्रीहर्षविकमनराधिप-मातुगुप्त-गर्ग-अश्मकृट्रनख-कृट्रकबाद-राणाम् । एषा मतेन भरतस्य मत विगाह्य प्रष्ट मया समनुगच्छत रत्नकोश्चम् ॥' प्रतीत होता है सागरनन्दी द्वारा निर्दिष्ट उपरोक्त सात आचार्यों ने या तो भरत पर टीका लिखी थी या नाट्यशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाले विषयो पर स्वतन प्रकरण ग्रन्थ लिखे थे।

अभिनवगुप्त तथा अन्य आचार्यों ने (देखों ऊपर पू० १०-११, २६ इत्यादि) नाट्यशास्त्र का निर्देश परतपूत्र के नाम से किया है। अब व्याकरण, तक्कारण, वेदान्त आदि की परस्परा के अनुसार प्रस्तुत सूत्र पर जिसी गईं टीकाओं को भी भाष्य, वार्तिक आदि नाम दिये गये।

किव महोदय तथा उनकी शैंकी के विषय में हम पहले लिख चुके हैं (पू०१४)। डा. डे महोदय की आलोचना का उत्तर देते हुए किव महोदय ने (दू० हिं० क्वा॰ भाग ५, पू० ५५८-५७०) अपने क्वतन्त्र्य को समीचीन सिद्ध करते का प्रत्य किया है। डे महोदय का प्रत्यूत्तर ६० हिं० क्वा॰ भाग ५, पू० ५५८-५०९ में अपने क्वा॰ भाग ५, पू० ५८-५०९ में अपने का प्रत्यात्रकाल पु० ५८-५०९ में अपने का प्रत्यात्रकाल पु० ५८-५०९ और "भोच का प्रत्यात्रकाल पु० ५८-५०९ और "भोच का प्रत्यात्रकाल पु० ५३६-५४२ (कर्नाटक पिल्वॉबग हाउस) अभिनवभारती का सशोधित सस्कर्ण के लिये और अद्यार लाहबेरी बुलेटन, १८, खब्द ३-४, पू० १९६-२०९ कुछ अनुच्छेरों में सुचार के लिये देखों अभिनवभारती, भाग १ और २ (गा० को 6र्षण)।

४. मेबाबी -- भामह ने मेघाबी नामक बाल क्ट्रारिक का दो बार उल्लेख किया है जिसने उपमा के सात दोष बताये हैं। (त एत उपमादोषा सप्त मेघाविनोदिताः, भाग २, ४०). उसी ने अन्य स्थान पर कहा है-- "यथासंस्थम-बोत्प्रेक्षामल द्वारद्वयं विदुः। संस्थानमिति मेघाविनोत्प्रेक्षामिहिता क्वचित् ॥" (भाग २, ८८). उपरोक्त मुद्रित पाठ के उत्तराई का अर्थ है कि 'मेघावी ने कुछ स्थानो पर उत्प्रेक्षा के बदले संख्यान नाम दिया है'। किन्तु यह ठीक नहीं है। दण्डी के मतानुसार अन्य आलङ्कारिकों ने सख्यान को यद्यासख्य का दूसरा नाम माना है। ('यथामंख्यमिति प्रोक्त संस्थानं कम इत्यपि' काव्यादर्श भाग २, पु॰ २७३) । अतः भामह के ग्रन्थ में उपलब्ध पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है । यदि पाठ को 'मेघावी नोत्प्रेक्षा' के रूप में बदल दिया जाय तो दण्डी के साथ समन्वय हो सकता है। उसका अर्थ यह होगा कि मेघावी ने यथासंख्य के स्थान पर सस्थान लिखा है और अनेक स्थानों पर (कुछ अल क्कार-प्रन्थों मे) उत्प्रेक्षा को अलङ्कार नही माना गया । निमसाधु ने स्द्रट के काव्यालङ्कार (१,२) पर व्याख्या करते हुए लिखा है---''नन् दण्डिमेधाविरुद्रभामहादिकृतानि सन्त्येवा-लक्कारशास्त्राणि'। प्रश्न यह है कि 'मेघाविरुद्र' एक ही नाम है अथवा 'मेघावि' और 'रुद्र' अलक्द्वारशास्त्र के दो विभिन्न लेखक हैं। रुद्र द्वारा विरचित किसी अलङ्कार-ग्रन्थ का उल्लेख अन्य किसी आलङ्कारिक ने नहीं किया। कद्रभट्ट का शृगारतिलक, जैसा कि उसकी विश्य-सूची से प्रतीत होता है, अलक्कार-ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता। अतः सभव है कि पूरा नाम मेघाविरुद्र हो । धमंकीर्ति और भर्तृहरि को प्रायः कीर्ति और हरि शब्द से उद्भृत किया जाता है। अत. यदि मेघाविरुद्र भी केवल मेघावी शब्द से निर्दिष्ट हुए हों तो कोई आश्चर्य नही है। (देखो जि रो॰ ए॰ सी॰, १९०८ पु० ५४५ पर मेरा लेख भामह और दण्डिन्) शार्क्नु ने मालबस्द्र (स० १०९१) का एक इलोक उद्धृत किया है। इसी प्रकार कपिलस्द्र (स॰ ३७८७) का भी एक क्लोक तथा एक सुभाषित (१६६६) उद्धृत किया है। इससे प्रतीत होता है कि रुद्र नामक अनेक लेखक ये। रुद्रट (११, २४)पर टीका करते हुए निमसाधु ने मेघावी को पुनः उद्धृत किया है जहां उपमा के सात दोशों की वर्षी है। वर्षी की शैली से प्रतीत होता है कि उदाहरण मेधाबी के ग्रन्थ से लिये गये हैं। 'अत्र च स्वरूपोपादाने सत्यपि चत्वार इति ग्रहणाद्यन्मेथावि-प्रमृतिभिरुक्तं यथा लियवचनमेदौ हीनताधिक्यमसम्भवो विपर्ययोऽसादृश्यमिति सप्तोपमादोषाः ... तदेतिक्षरस्तम् । निमसायु ने उपमा के सात दोवों का प्रति- पादन करने वाजी सात कारिकामें उद्भुत की हैं जिनका उल्लेख मेबाबी ने भी किया है। इनमें से पौत्र मामह के काष्मालङ्कार (माच २; ४०, ४७, ५५, ५८, ६३) में उपलब्ध है। उपमानोपमेयमोलिङ्गवननमेद तथा 'हीनता' का प्रतिपादन करने बाली निम्मलिखित दो कारिकामें भामह ने नहीं उद्भुत की।

> 'भक्षिताः सक्तवो राजन्शुद्धाः कुलवपूरिव। परमातेव निस्तेहा शीतलाः परकार्यवत्॥'

तथा

'स्फुरन्ति निखिला नीले तारका गगने निश्चि । भास्कराभीशुसस्पृष्टा कृमय कर्दमे यथा ॥'

तमिलाषु ने मेपावी का नाम देकर तुरत सात स्लोकों को उद्भुत कर दिया तथा उनके विषय मे आमह का निरंख नहीं किया । निम्माशृ ने आमह का नाम करट (८८४) पर टंका करते हुए दिया है। यदि उपरोक्त स्लोक भामह के होते तो तक्तृत्वार निरंख अवश्य होगा । अत. यह भानवा चाहिये कि भामह ने पांच स्लोक मेपावी से उद्भुत किये हैं। पृ० ९ (इटट २२) पर निस्ताषु का कमन है कि मेपाविकट आदि ने उन्दों के चार हो मेद किये हैं—एत एवं ब्लावर; शब्दिया इति ये। सम्पन्द सत तन तेषु नामारिष्ट मध्य मेपाविकट तथा का कमन है कि मेपाविकट तथा का कमन है कि मेपाविकट तथा कालिटाल को पर्योप शब्द या माना है। काव्यमी। (पृ० १२) का कमन है कि मेपाविकट तथा कालिटाल को पर्योप शब्द माना है। काव्यमी। (पृ० १२) का कमन है कि मोपाविकट तथा कालिटाल को आल ह्यारिक के रूप में उद्भत किया है। मेथावी की कोई रचना अमी तक उपलब्ध नहीं हुई।

५ बमंकीत वुबन्यु कृत वासवदत्ता (हाल स०, प्०२३५) में निम्नि लिखित पित्त 'बीद्यमपितिमंबाल क्क्युरपूषिता।' है। इससे ऑफ्लेस्ट (इ० स्टी॰, माग १६, प्० २०५-२०७), हाल, पेटेर्सन (युआ० की अस्तावता युल ४७ और ज० बी॰ बी॰ आर० ए० एस०, भाग १६, पु॰ १७६) तावा तेलग (अ० बी॰ बी॰ बी॰ आर० ए० एस० भाग १८, पु॰ १४८, १९०) आदि अनेक बिहानों ने यह निकलं निकाला है कि घमंकीति अलक्क्यार शास्त्र पर एक अस्यान प्राचीन लेखक हैं। उन्होंने शिवराम की व्याख्या का अनुसरण किया है जहाँ अलक्क्यार की वर्मकीति की रचना वाया गया है। किन्तु औरगम् संस्करण (पु॰ २०३) में निम्निश्चित पाठ है—'सत्किवकाव्यरचनामिवालक्क्यार-प्रसाधिताम्।'साथ ही इस उदरण के व्यतिस्ता अन्य कोई प्रमाण नहीं है

जिससे यह माना जा सके कि धर्मकीति ने किसी अरुक्टार-ग्रंथ की रवना की थी। प्राध्यापक बटुकनाथ ने अपने 'साहित्य-शास्त्र का सक्षिप्य परिचय' (Brief survey of Sahitya-Sastra) (ब॰ आफ कि. आफ छेटसं, कलकता, भाग ९, प० ११९), केवल औफोक्ट के मत को दुहरा दिया है। बौद्ध आचार्य धर्म-कीर्ति किव भी थे। यह बात उन संग्रहों से भी प्रगट होती है जहाँ वे 'भदन्त धर्मकीर्ति' के नाम से उद्धत हैं। (शार्क्न० सं० ९४७, सुभा० ६५७; सुभा० ७३७, १५८७, १६१७, २२४६, ३२३२). ध्वत्यालोक (प्०२७०) में नीचे लिखा क्लोक उद्धत है-'लाबष्यद्रविणव्ययो न गणित क्लेशो महानजितः, स्वच्छन्द चरतो जनस्य हृदये चिन्ताज्वरो निर्मितः। एवापि स्वयमेव तुस्य-रमणाभावादराकी हता. कीऽर्थरचेतिस वेषसा विनिहितस्तन्व्यास्तनं तन्वता॥ साथ ही बताया है कि उपरोक्त श्लोक को कुछ बाल क्यारिकों ने व्याजस्तुति का उदाहरण माना है किन्तु वास्तव मे यहाँ अप्रस्तृतप्रशसा है। तदनन्तर यह टिप्पण है - 'तथा चाय घमंकीतें. श्लोक इति प्रसिद्धि. सम्भाव्यते च तस्यैव ।' इसके लिये यह यक्ति प्रस्तृत की जाती है कि प्रस्तृत श्लोक में जो भाव हैं वे ही एक अन्य क्लोक में भी उपलब्ध हैं जो असन्दिग्ध रूप से धर्मकीर्ति का है। तदनन्तर वह क्लोक उद्धृत है (ब्ब॰ पु॰ २७२), क्षेमेन्द्र ('बौचित्यवि॰' में), सुभाषितावली अन्य संग्रहों में ध्वन्या॰ का ही अनुसरण किया गया है। 'लावण्यद्रविण' कारिका को घर्मकीति की रचना बताया गया है। अतः बौद्ध तार्किक एव दार्शनिक धर्मकीर्ति कवि हो सकते है, किन्तु ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो उन्हें आल क्यारिक सिद्ध कर सके।

सहुत सभव है सुबन्धु ने 'बोडसगीतिमिवालक्क्यरमृथिताय्' लिखा होगा। सगीति का अर्थ है 'विचार-परिषद' (देखो धम्मपद की प्रस्तावना, एस० बीठ है, माग १०, पृ० देश)। यह उस साहित्य का नाम भी है विसमें अनुमायियों को सर्वेत्रमम बुद का परिचय दिया गया है। (देखो ए० आफ मा० बी० दि० ६०, भाग १०, पृ० ५ न) श्रीमती राइस डेविव्स ने 'संगीति' का सर्वे किया है 'खागमो का यथानियम पाठ'। अक ब्यूट माम बाकी वो रचनावें हैं किया है 'खागमो का यथानियम पाठ'। अक ब्यूट साम बाकी वो रचनावें हैं अध्यापने का सुनाव क्यार विसक्त कुमारजीव (४०५ ६० सन्) ने बीनी माम में अनुवाद किया तथा जिसमें कर्य-कर सम्बन्धी क्यार्थ हैं। (देखो बी० सी० लॉ का 'खरवयोप' पृ० ६ और व० ए० १९२९, पृ० २७०-२८०, के० जीव सीम्बर्स 'Epochs in Buddhist History, पृ० ६५; इ० जे० बायस प्रियस कर्यनर', माग १३, पृ० १४२-१४६) हृसरा महामानसुनावक्क्यर विस्ता स्वार के सामा बता है तथा जिस पर वस्तक्य (दीकी

भतान्वी) ने टीका लिखी है। प्राच्यापक उई ने सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि महायानसूत्रालकार मैत्रेय की कृति है, असग की नहीं । (देखों जे॰ इ॰ इ॰, भाग ६, १९२८, पृ० २१५ – २२५, प्रो० उई का लेख । सिलवा लेवि ने 'महायान-सूत्रालक्कार' का सम्पादन किया है तथा फेंच अनुवाद भी साथ मे दिया है (१९०७ और १९११)। प्रस्तावना (पु०१६) में उन्होने नीचे लिखा पाठ दिया है—'बौद्धसंगीतिमिवाल क्कारभृषिताम्' तया बताया है कि नर्रासह नामक टीकाकार ने इसका अर्थ 'वौद्ध-शास्त्र' किया है। उपरोक्त पन्ति के बावजूद भी अभी तक ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नही हुआ दिससे धर्मकीति को किसी अलक्कार-ग्रथ कारचितामानाजासके। प्रा०ए १० पी० भट्टाचार्यने अपने 'म्बोब्द्रिस्ट न्युक्लियस इन अलक्कारशास्त्र', ज० ए० एस० बी० भाग २२, १९५६, अञ्च १ पु० ४९-६६ शीर्षक लेख मे आशा नगट की है कि किसी दिन हो सकता है कि धर्मकीर्ति को आलङ्कारिक मान लिया जाय (पु॰ ६४) । जन्होंने (नाटमशास्त्र २२.२६-३१, पृष्ठ १६४ गा०ओ सी० भाग ३) शाक्याचार्य राहुल तथा शौद्धोदनि, जिसकी कारिकाओ पर केशविशत्र ने अलङ्कारशेखर (देखी पैरा३७ नीचे) की रचना का भी उल्लेख किया है। किन्तु उससे भी लेख द्वारा प्रतिपाद्य विषय मे विशेष सहायता नहीं मिलती। अ० भा० के तीन भागो में राहुल का उल्लेख केवल तीन बार है। इस मान्यता का कोई आधार नहीं है कि उनका समय दशम शताब्दी से बहुत पहले है, जबकि केशविमश्र अत्यत परवर्ती अर्यात सोलहवी शताब्दी के ग्रन्थकार है। शौद्धोदिन की रचना मानी जाने वाली कारिकार्ये, जैसा कि आगे चलकर बताया जायगा, एकादश शताब्दी से पूर्व की नहीं हैं। इन दो ग्रन्थकारों के पहले ही सम्कृत का अलक्कार-शास्त्र पूर्णतया व्यवस्थित एव विकसित हो चुका था ।

६. विष्णुवर्भोत्तरपुराण—यह आश्वर्य की बात है कि अलङ्कार-सास्य की वर्षा करते समय असिनपुराण का उल्लेख प्राय सभी ने किया है किल्यू कि वर्षा कर के स्वर्ध से अलङ्कार विष्णुवर्भोत्तरपुराण का किसी ने मही किया। इसके तृतीय लख्ड मे अलङ्कार विष्णुवर्भोत्तर तृतीय लड्ड के कुछ मात का साराया यही दिया जा रहा है तथा नाट्यविषयक महत्त्वपुर्ण सामग्री विद्यमान है। डा॰ राष्ट्रवन् ने नाट्यकारक तथा काव्यालङ्कार सम्बन्धी विभिन्न विषयो पर गम्मीर परिचम तथा मनन किया है। उल्होने भी इस पुराण में आये हुए अलङ्कारों का उल्लेख एक या दो स्वर्धा ने प्रति है किया है। अलङ्कारण के अलङ्कारण का उल्लेख एक या दो स्वर्धा ने प्रति है किया है (अल कुण्डारणास्य, केलङ्कारणास्य, केलङ्कारणास्य, केलङ्कारणास्य, केलङ्कारणास्य, केलङ्कारणास्य, क्षांक अलङ्कारणास्य, क्षांक प्रति विद्यास्य कर्णा क्षांक अलङ्कारणास्य, क्षांक वात्र का स्वारं का स्वरं का स्वारं का स्वार

पृ॰ १७ पर विष्णुवर्गोत्तर में आये हुए वार्ताका उल्लेख करते हैं। प्रवान-संकोच के कारण इस ग्रन्थ की किस्तुत चर्चा सम्भव नहीं है। पुराण में नाट्य-शास्त्र तथा काव्याल द्धार के सम्बन्ध में १००० इलोक हैं। इसके अतिरिक्त चार अध्याय (१८, १९, ३२, ३६) गढा में हैं जहाँ निम्नलिखित विवयों की चर्चा है-गीत, आतोध, मुद्राहस्त तथा प्रत्यक्रविभाग । यह उल्लेखनीय है कि चित्र-कला, मूर्तिकला, नाट्यकला तथा काव्यशास्त्र के सम्बन्ध में जो प्रतिपादन किया गया है उसे चित्रसूत्र नाम दिया है। वी० बी० बार० ए० एस०, भाउ वाजि संग्रह में सगृहीत तथा वे इट्टोरवर प्रेस द्वारा शक १८३४ में प्रकाशित प्रति के आधार पर उपरोक्त पुराण का निम्नलिखित परिचय दिया जा रहा है। प्रथम अध्याय वक्त और मार्कण्डेय के सम्वाद से प्रारम्भ होता है। मार्कण्डेय का कथन है कि देवता की उसी मूर्ति मे देवत्व रहता है जिसकी रचना वित्रसूत के आदेशानुसार हुई है तथा जो प्रसन्न मुख है। बुद्धिमान् व्यक्तियों को ऐसी मूर्ति की ही पूजा करनी च हिए । "चित्रसूत्रविधानेन देवताचाँ विनिर्मिताम् । सुरूषां पूजयेब्रिडान् तत्र सनिहिता भवेत् ॥७॥" द्वितीय अध्याय में यह प्रतिपादन है कि चित्रसूत्र का ज्ञान हुए बिना प्रतिमालक्षण (अर्थात् मूर्तिकला) समझ में नहीं जा सकती। और नृत्तशास्त्र का अध्ययन किये बिना चित्रसूत्र समझ में नहीं भा सकता। नृत्त वाद्य के विना सम्भव नहीं है और गीत के बिना वाद्य में पटुता नही आ सकती। ("विना तु नृत्तशास्त्रेण चित्रसूत्रं सुदुर्विदम्।" आतोधेन बिना नृत्त विद्यते न कथचन । न गीतेन विना शक्य कातुमातोध-मप्युत ॥") स॰ र॰ (१.२४) का भी कथन है--- 'नृत्य वाद्यानुगं प्रोक्त वाद्यं

किव महोदय अभिनवभारती, भाग २, प्रस्तावना पृ० २० में वृत्तियों के सम्बन्ध में विष्णुधर्मोत्तर का उल्लेख करते हैं।

<sup>2</sup> यह उल्लेखनीय है कि कुटुनीमत में जिस पारिमापिक वित्रसूत्र की वर्षा है उसका प्रारम्भ विल्युवर्गोत्तर में ३.३५ से होता है तथा यह बताया गया है कि भरत, विशाखिक और दिन्तिक के व्यतिरिक्त निष्णात पिकाओं को वित्रसूत्र का अव्ययन भी करना चाहिये। सामोदरपुत ने वित्रक्षका पर किसी प्राचीन मन्य का उल्लेख किया है। सन्मवतया उनकी दृष्टि में प्रस्तुत पुराष्ट्र था। कुटुनीमत की कारिका सक १२३ निम्निलिखत है—'भरत-विशाखिक-वर्तिक-वृत्रावुर्थे-वित्रसूत्रीयुर्धे। पत्रक्षेत्रीयाने भ्रमकर्मीण पुरत्मसूत्रवाहत्रेषु ॥'विष्णमर्मीतर प्क प्रकार का विश्वकर्षेष्य है। प्रतीत होता है उसके सामने वित्रसूत्र विषयक कोई सन्य रहा होता।

गीतानुष्ति च । यीत सस्कृत, प्राकृत या अपभव मे होता है। अन्तिम अर्थात् अपभव के अनेक मेद है क्योंकि प्रान्तीय बोलियां जनेक हैं। 'अपभव्द तृतीय क तदनन्तु नारीय। देवाभाविक्षिण तस्यान्तो नेह विद्यते।'' अध्याय २,९-१०) पाठ्य गव्य अथवा पद्य दोनों में होता है।

तृतीय तथा चतुर्व अध्यायों में कमशः छन्द तथा वाक्य-परीक्षाकी चर्चा है।

पञ्चस कप्याय मे सुन की व्यास्था तथा निम्निलिति त्र विषय हैं :—
कन्सान के पांच बवयब, सुन की छः व्यास्थाएं, नीन प्रमाण (प्रत्यक्षानुमानाप्यवास्थानि) तथा उनकी परिमायाये, ब्राप्तवाच्य किसे मानना चाहिये,
स्मृति, उपमान तथा वर्षापत्ति ।

षष्ठ अध्याय तन्त्रयुक्ति पर है (ग्रन्थ का विषय तथा खण्डो मे विभाजन)। स्प्तम अध्याय में स्थारह श्लोक हैं और विभिन्न प्रकृतो की चर्चा है। अष्टम अध्याय में देवादि के पर्याय सब्दों का वर्णन है।

नवम् तथा दशम् बप्याय में शब्दकोष है। एकादश, द्वादश तथा नयोदश क्रष्टाय में लिङ्गानुशासन है और प्रत्येक में पन्द्रह रलोह है। चतुरंश अध्याय में बलङ्क्कारों के नाम एव परिभाषाएँ हैं (वे केवल मन्दर् है जिनकी चर्चा आगे पु० ७१ की वायेगी)। पञ्चदश अध्याय में काव्य का निक्ष्यण है और उसका शास्त्र तथा इतिहास से भेद बताया गया है (तदेव काव्यमिष्ठुक्तमृपदेशीवना कृतमृ)। यह मी कहा गया है कि उसमें नी रश होने चाहिये (रवे. कार्य समित्रित्स, गाषा १४) थोडल अध्याय (पन्द्रह स्लोक में) में २१ प्रहेलिकाओं कृतिकृत्यण है। सप्तदा अध्याय में क्ष्यको का निक्ष्यण है और उनकी सस्या १२ बताई गई केवलिक मरन के अनुसार उनकी सस्या दश है। (नाट्य० २०. ६-३—गा० ओ० सि०, भाग २, अध्याय १८, २-३)। इलोक १२-१३ में

<sup>1.</sup> कीटिस्य जर्पचारत्र के पन्द्रहवे अधिकरण का नाम तन्त्र गुरित है। वहाँ यह कताया गया है कि प्रत्य से २२ युक्तियों है। उवाहरणस्वरूप-विषक्त (विषा, योग, याग, योग, दार्च, हैत्यमें इत्यादि। इनमें से अधिकतर सब्द उपरोक्त पर अध्याद में मिलले हैं। देनों 'कीटिलीयतन्त्र युक्त 'पर एक लेख क. ओ. र., मदाम, भाग ४, १९३० पु० ८२ तथा आये। वरक्ताहिता (सिद्धिसान, अध्याय १२, गाथा म. ४०-४५) से २६ तन्त्र युक्तियों का करनेल हैं और सुयुत (उत्तरतन्त्र, अध्याय ६५) मे उनकी सब्द्या २२ है। आसूर्यंद के इस दो प्रन्यों में दियं गये नाम कीटिय से मिलले हैं।

बताया गया है कि मुखु (नायक की), राज्य का पतन, नगर का अवरोष तथा-युद्ध का साक्षात् प्रदर्शन नहीं करना चाहिये। उन्हें प्रवेशक द्वारा केवल बात्तांकाप के रूप में प्रकट करना चाहिये। में इस क्षम्याय के स्लोक ५६-५२ में बात प्रकार की नायिकाओं का निरूपण है। जष्टादश अध्याय अधिकतर गद्ध में है और उसमें गीत, स्वर, प्राम तथा मुख्नाओं का निरूपण है। इसके निम्निखित्तत वो स्लोक याझ तीसरा अध्याय, ११३-१४ के समान हैं।

> "अपरान्तकमुल्लोप्यं मद्रकं प्रकरी तथा। उदेणक सरोबिन्दुमुत्तमं गीतकानि तु॥ ऋग्गाया इत्यादि। (देखिये पृष्ठ टिप्पण २)

नाट्यसास्त्र (३१.२९०) में 'रोबिन्दक' पाठ है उसके स्थान पर याज्ञवस्त्र्य में (जैसा कि विश्वरूप कोर मिताक्षरा ने किया है) 'सरोबिन्दु' पाठ है। उसीसवीं अध्यान मध में है और उसने निम्मिलिला विषयों का निक्पण है—चार प्रकार के बादा। बीस मण्डल तथा प्रत्येक के दो प्रकार से दसन्दस भेद। ३६ अज्ञुहार (कोक संख्या २९-३५) जबकि नाट्यसास्त्र (अध्याप ४.२७) ने केवल ३२ का प्रति-पादन किया है। १०८ करण जिनका नाट्यशास्त्र (आग ४, ६१-१६९) में वर्णन है। पिष्टीक्च पार वृत्तियों तथा चार प्रवृत्तियों। बीसमें अध्याप के प्रयाम स्त्रके मे यह कहा गया है कि नाट्य का अर्थ है दूसरे का अनुकरण और नृत उसे सस्कार एव शोमा प्रवान करता है।

परस्यानुकृतिर्नाट्य नाट्यज्ञैः कथित नृप । तस्य सस्कारक नृत भवेच्छोभाविवर्धनम् ॥१॥

इसके अतिरिक्त इसमे लोकघर्मी एवं नाट नवर्मी; चार प्रकार के अभिनय काभी प्रतिपादन है। २२-२३ अच्याय तक शब्या, बासन और स्थानक का प्रतिपादन है। अच्याय २४-२५ में अधिक अभिनय। हास्य तथा अन्य अक्ट्रों के सञ्चालन एव पुत्राओं के प्रकार) का वर्णन है। २६वें अच्याय में संयुक्त करते

म. मरणं राज्यविभयो नगरस्थोपरोधनम् । एतानि वर्षविभाक्ने तथा युद्ध न पामिन । प्रवेशकेन कर्तव्य तेवासक्यानकं नुवैः । विष्णुष० भाग ३, १७-१२-१३; देखो नाद्य० २०. २१:—गा० को० ति०, साग २, कम्याव १८.३८ तथा भावप० (७) पृ० २१६, इसी प्रकार के स्कोक के क्रिये ।

१३ तका असंयुक्त करके २२ सकेतों का वर्णन है। अन्त में कहा गया है---'सर्व करायत्तमिद हि नृत्तम्।' २७वां अध्याय आहार्याभिनय का प्रतिपादन करता है। वह चार प्रकार का है प्रस्त (पूस्त?), अलकार, अङ्गरचना तथा सम्बीद (देखो नाट्यशास्त्र २३.५)। २८वां अध्याय सामान्याभिनय पर है (६२वां अन्तिम क्लोक निम्नलिखित है--'नाट्य हि विश्वस्य यतोनुकारं, कृत्सन तसो वक्तमशक्यमीश') । २९वाँ अध्याय गतिप्रचार पर है जिसमें विभिन्न पात्रों की गति का मञ्च पर प्रतिपादन है)। ३०वें अध्याय में रस वर्णन है और २८ क्लोक हैं। प्रथम क्लोक है---'हास्यश्रृङ्गार ..... नव नाट्ये रसाः स्मृताः। ३१वें बच्याय में ५८ रलोक हैं और ४९ भावो का निरूपण है। ५३ वाँ रलोक है--- "बहुनां समवेताना रूप यस्य भवेद्रहु । स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः सञ्चारिणाः स्मृताः") । ३ ३२वां अध्याय हस्तमुद्राओ पर है । यहां छन्दोविचिति वेदाञ्जों के भी हस्तमुदाओ द्वारा प्रदर्शन का प्रकार बताया गया है। ३३ वाँ अध्याय नत्यशास्त्र सम्बन्धी मुद्राओं पर है (१२४ क्लोकों मे)। ३४ वें अध्याय में नृत्य की उत्पत्ति का वर्णन है और बताया गया है कि जब मधु और कैटभ मामक दैत्य वेदों को लेकर भाग गये तो भगवान विष्णु ने उनके साथ युद्ध किया। उसी से नत्य की उत्पत्ति हुई । श्लोक १७ निम्नलिखित है :---

> नृत्तेनाराषयिष्यन्ति भक्तिमन्तस्तु मां शुभे। त्रेलोक्यस्यानुकरण नृत्ते देवि प्रतिष्ठितम् ॥

२८ वें स्लोक मे नृत्य की आशीविका करने वालो अथवा दूसरो को नियुक्त करके नृत्य-विकय करने वालो की निन्दा है। किन्तु दूसरे स्लोको मे कहा गया है कि ईश्वरप्रमित्त के लिये नृत्य करने वाला समस्त मोगो को प्राप्त करता है और अन्त में सीक्ष मी । इस प्रकार का नृत्य सुप्त है। उससे तीर्ष जीवन तथा स्वर्ग प्राप्त होते हैं तथा सुर्व मा स्वर्ग प्राप्त होते हैं तथा दुस्ती है तथा दुस्ती है तथा दुस्ती के दूस हर होते हैं। "देवतारायन दुर्यावस्त्र नृत्तन समेवित्। सम्बकामानानोति मोक्षोपाय च विन्दति॥ सम्ब यसस्यमायुष्य स्वर्गलोकप्रय

इस अध्याय के क्लोक त० २१-२५ नाट्यणास्त्र के २३. १०२-१०४ के समान है। विभिन्त देशों के पात्रों का वर्ण-भेद।

यह स्लोक नाटघसास्त्र भाग ७ पृष्ठ ११९ (गा० ओ० सी० भाग ७ पृष्ठ १८१) तथा भाग २२ पृष्ठ ६८ गा० ओ० सी० सस्करण में भी आया है। नाटघसास्त्र में बहुनाम् के स्थान पर सर्वेदाम् पाठ है।

<sup>3.</sup> देसो नाट्य० बच्याय २२. १-२३ = (गा० ओ० सि०, २० १-२५)

तमा । देवरामां विकासं तु वार्तानां दु.बताशनम् । मूडानामुग्देशं तत् स्त्रीमां सीभायवर्षमम् ।।' ३५वं कथ्यासं मेरी क्ले क्षान्तार उपस्वार निया गया है । नारायण ने वित्रसूत्रकी रचना की और उसे विरवकमी की विकासा । नृत्य के समान वित्रकला में भी तोनों लोकों का अनुकरण किया जाता है (यदा मूले तथा वित्र में को स्वाता है (यदा मूले तथा वित्र में को स्वाता है (यदा मूले तथा वित्र में को स्वाता है । यह समान वित्र में को स्वाता है । इसकी विद्यास्त्र पर है (अध्याय ८६ तथा आगे)। उसकी वर्षी यहाँ वावस्यक नहीं है ।

विष्णुधर्मोत्तर ने प्रायः नाट्यशास्त्र का अनुसरण किया है। केवल कुछ बातो में अन्तर है जैसे कि रूपक तथा रसों की सरूपा। अत<sup>.</sup> नाट्यशास्त्र की तुलना मे यह बहुत परवर्ती है। विष्णुधर्मोत्तर के दान, श्राद्ध आदि विषयों पर जो अध्याय हैं उनके उद्धरण बारहवी शती के ग्रन्थों में मिलते हैं। उदाहरण-स्वरूप अनिरुद्ध कृत हारलता मे इसका एक ब्लोक (विष्णुधर्मोत्तर १.१४२, १६-१७) उद्भृत है । बल्लालसेन ने अपने दानसागर की प्रस्तावना (श्लोक १४) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनका ग्रन्थ विष्णुधर्मोत्तर एव अन्य पूराणो पर आधारित है। तीमरे खण्ड के पाँचवें अध्याय मे निम्नलिखित क्लोकार्ष है— 'सूत्रेष्वेव हि तत्सर्व यद्वृत्त (यद्वृत्तौ ?) समुदाहृतम्।' यह श्लोक कुमारिल के तन्त्रवार्तिक में भी मिलता है (सूत्रेष्वेव हि तत्सवँ यद्वृत्ती यच्च वार्तिके। सूत्रं योनिरिहार्थाना सर्वं सूत्रे प्रतिष्ठितम् ॥ इति ये वदन्ति तान्त्रत्युच्यते ॥) इसका अर्थ है विष्णुधर्मोत्तर का समय पाँचवी ई० से पूर्व नही है। इसके अतिरिक्त भोज कृत युक्तिकल्पतर कलकत्ता पृष्ठ ८५ मे विष्णुधर्मोत्तर के रल-विषयक छ क्लोक उद्धृत हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अलबेरिन (लगभग १०३० ६०) ने अपने इतिहास में विष्णु धर्मोत्तर से लगभग तीस पाठ उद्धृत किये हैं उनमे से २२ का अनुसन्धान बुहलर कर चुके हैं। (इ० एन्टि० भाग १९, प्० ३८१-४०९) उनका मत है कि अलबेबिन ने विष्णुषमें तथा विष्णुषमोंतर

<sup>1.</sup> देखो नाट्य० १. ११०-१३ मे नाट्य के भी वे ही लाभ बताये गये हैं।

 <sup>&</sup>quot;तथा च विष्णुपर्मोत्तरेमाकंण्डेय । बिष्णुननताह्या कर्त्तव्य आढ वै पुत्रजनानि । बशीचोपरेन कार्यसम्बद्याप नराषिय ।" हारलता, पे० १९ (बी० इ० स०) । हारलता तथा बल्लालसेन की तिथि के लिये देखो, एच बॉफ इ० माग १, पु० २३७-२४१ ।

देखो तन्त्रवार्तिक, पृ० ६०२ (अ० सं०) जैमिनी भाग २, ३.१६ पर।

के जिस नाम से पुराणों को उद्धृत किया है वे उस समय कश्मीर में क्षांगमिक साहित्य के रूप मे विद्यमान थे। तथा उसने विष्णुधर्म से जितने उद्धरण दिये हैं उनमे से अधिकाश विष्णुधर्मोत्तर मे मिलते हैं (सब नहीं)। देखो इ० एन्टि० भाग १९, पृ० ४०२, ४०७। इसका अर्थ है दशम शतान्दी में विष्णुधर्मोत्तर अत्यंत प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता था । हेमाद्रिकृत ' 'वतलण्ड' में अकेले विष्णुवर्मोत्तर को लगभग डेढ़ सौ बार उद्धत किया गया। मूर्तिकला विषयक तृतीय काण्ड के उद्धरण अधिक संख्या में हैं। स्थान-संकोच के कारण केवल दो-तीन उदाहरण दिये जाते हैं। व्रतसाण्ड भाग १. पृ० १२३ में महादेव की मृति के विषय में सात रुठोक उद्धत हैं। वे विष्णुधर्मोत्तर भाग ३, अध्याय ४४, १४-२० में हैं। वतसण्ड, भाग १, पु॰ ११० में विष्णु की मृति के सम्बन्ध में पाँच श्लोक उद्धत हैं जो विष्णुवर्मोत्तर भाग ३, ४४., ९-१३ मे है। व्रतखण्ड के पु० १०८ मे आठ क्लोक उद्भृत हैं। उनमें यह प्रतिपादन किया गया है कि चार वेद तथा पाञ्च-रात्र, पाश्यत, पातञ्जल, अर्थशास्त्र और कलाशास्त्र आदि शास्त्रो की मृतियाँ कैसे बनानी चाहिये। वे सब क्लोक विष्णुधर्मोत्तर के अन्त भाग ३, अध्याय ७३) में है। इसी प्रकार वरुण की मूर्ति के विषय में सात श्लोक बनखण्ड १, पृ० १४५-१४६ पर उद्धत हैं जो कि विष्णुधर्मोत्तर के तृतीय भाग, अध्याय ५२, १-७ में है।

बस्कालसेन ने अपने दानसागर में विष्णुवर्मोत्तर के तृतीय खण्ड से अनेक स्कोक उद्भुव किये हैं। उठ श्वरूप कथाय २६० के स्कोक १-५ तक प्रारम्भ में ही उद्भुव हैं जिनमें ब्राह्मणों की प्रश्नात २०५ के स्कोक व्याय २०५ के तृत्वे हुं जिसमें ब्राह्मणों की प्रश्नात २०६ के जकबेन विषयक सात स्वोक, और अध्याय २०६ के जकबेन विषयक १५ स्कोक; अध्याय २०६ से तिकचेन विषयक १५ स्कोक उद्भुव हैं। श्री भावतोष महावार्य ने दानसागर के तीन भागों में तथा प्रस्तावना चोचे भाग में किसी हैं जो बीं व बाइ॰ सिरीज में प्रकाशित हुई हैं। उपरोक्त विवरण के किये में उनका श्वर्ण हुंग हों दानसागर की रचना १६६६ के हुई थी। देखों, एव० ऑफ वर, प्राप १, १०३४९)। इतका अर्थ है कि विष्णुवर्मोत्तर का तीसरा सण्ड भी प्रारम्भ से ही उसका मीकिक भाग रहा है।

वेबो तंत्रवार्तिक पृष्ठ ६०२ (आनदाश्रम सस्करण) जैमिनी के लिये १९-३-५६।

एक अन्य बात भी विचारणीय है जिसके आघार पर मैंने विष्णुधर्मोत्तर को मिट्टि से पूर्वकालीन माना है। टीकाकारों की मान्यतानुसार मिट्टि ने ३८ सक्कुक्कारों के उदाहरण दिये हैं। दण्डी, भागह, वामन तथा उद्घट सभी ने सक्कुक्कारों की संस्था ३० से ४० के बीच प्रस्तुत की हैं। जब कि विष्णुधर्मोत्तर ने सध्याय १४ में केवल १७ अलङ्कारों की चर्चा की है। वे सब स्लोक नीचे दिये जा रहे हैं—

एकैकस्य तु वर्णस्य विन्यासो य पुन पुनः । अर्थगत्या तु सख्यातमनुप्रास पुरातनैः ॥१॥ अत्यर्थे तत्कृत राजन् ग्राम्यतामुपगच्छति । शब्दाः समानानु-पूर्व्या (पाठातरसमाना भिन्नार्था) यमकं कीर्तित पुन<sup>ा</sup>।।२॥ आदौ मध्ये तथैवान्ते पादस्य तु तदिष्यते । सन्दष्टकसमुद्गास्यौ तथैव यमकौ मतौ ॥३॥ समस्तपादयमक दुष्करं परिकीतितम् । उपमानेन तुल्यत्वमुपमेयस्य रूपकम् ॥४॥ रूपकाम्यधिक नाम तदेवैकगुणाधिकम् । गुणाना व्यतिरेकेण व्यतिरेकमुदाहृतम् ॥५॥ उपमानविष्ठद्वैश्व गुणैस्तदपर मतम् । द्विश्ययंवाचकैः शब्दैः इसेष इत्यभिचीयते ॥६॥ अन्यरूपस्य चार्यस्य कत्यना यान्यया भवेत् । उत्प्रेकास्यो ह्मलकारः कथित स पुरातनै ॥७॥ उपन्यासस्तथान्य स्यारप्रस्तुताद्यत् क्विच्यूबेत् । ज्ञेय सोर्थान्तरन्यास पूर्वार्थानुगतो यदि ॥८॥ उपन्यासेन चान्यस्य यदन्य परिकीर्त्यते । उपन्यासमलङ्कार तन्नरेन्द्र प्रचक्कते ॥ ९ ॥ हेतुं बिना विततता प्राप्ता सा तु विभावना। प्रोक्ता चातिशयोक्तिस्तु ह्यतुलैरूपमागुण. ॥१०॥ यथास्वरूप कथन वार्तेति परिकीर्तितम् (पाठांतर. स्वभावोक्ति प्रकीर्तिता । वेंकट सस्करण) । भूयसामुपदिष्टाना निर्देश कमशस्त्रया ॥११॥ यथासस्यमिति प्रोक्तमलङ्कारं पुरातनै । विशेषप्रयनायुक्ता (वेकट सस्करण में विशेष प्रापणा॰ पाठ है) विशेषोक्तिस्तया नृप ॥१३॥ या किया चान्यफलदाविरोधस्तु स इब्यते। स्तुतिरूपेणयानिन्दानिन्दास्तुति रिहोच्यते ॥१३॥ निन्दास्तुतिस्तयैवोक्ता निन्दारूपेण या स्तुति.। वस्तु-नस्तूपमानेन (वेंकट सस्करण मे वस्तुनारूप्यमाणेन पाठ है) दर्शन तिश्वदर्शनम् १।१४।। विना तया स्यादुपमा तु यत्रतेनैव तस्यैव भवेच वीर । अनन्वयास्यं कथित पुराणैरेताबदुक्त तबलेशमात्रम् ॥१५॥ वे अलकार हैं---अनुप्रास, यमक, रूपक, व्यतिरेक, क्लेष, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास, उपन्यास,¹ विभावना,

उत्तरवर्ती बाबायों ने उपन्यास को व्याजीक्त के रूप मे प्रस्तुत किया है, उसीको संगवतया मम्मट ने अतिवायीक्ति का प्रथममेद बताया है; वार्ता और स्वभावीक्ति को एक ही माना जा सकता है।

स्रतिशयोक्ति, वार्ता, यथासंस्य, विशेषोक्ति, विरोध, निन्दास्तुर्ति, निदर्शन, अनन्ययः।

यह उल्लेखनीय है कि विष्णुधर्मोत्तर को उपमा परिज्ञात थी। फिर भी उसका निर्देश नहीं किया गया। इससे यह निष्का निकलता है कि विष्णुवर्मीत्तर ने केवल महत्वपूर्ण अठारह अलङ्कारो को सम्मिलित किया है। भागह (भाग २, ४) से पता चलता है कि उसके पूर्ववर्ती आचार्यों ने केवल पाँच अल क्कारों का उल्लेख किया है। वे हैं-अनुप्रास, यमक, रूपक, दीपक और उपमा । उद्गटकृत काव्याल क्कारसारसग्रह के अनुसार कुछ पूर्ववर्ती आचायौ ने बाठ अल क्कार ही प्रस्तुत किये हैं--पूनरुक्तवदाभास, छेकानुप्रास, अनुप्रास, लाटानुप्रास, रूपक, उपमा, दीपक और प्रतिवस्तूपमा। अतः विष्णुधर्मोत्तर को एक ओर चार, पाँच या आठ बल द्वारों के वर्णन करने वाले भरत एवं भामह तथा उद्भट के पूर्ववर्ती आचार्यों के परचात् तथा दूसरी ओर ३० से ४० अलङ्कारो का वर्णन करने बाले भट्टि, दण्डी, भामह, उद्भट और वामन के पूर्व रखना चाहिये। विष्णु-वर्मोत्तर ने गीता, मनुस्मृति तथा नाट्यशास्त्र को ही नही अपि र् नारदस्मृति को भी उद्धत किया है। उ० स्व० विष्णृ० भाग ३, ३३३ १० = नारद० भाग ७, ९, विष्णुधर्मोत्तर भाग ३, ३३६१ = नारदभाग १३.२। यदि विष्णुधर्मोत्तर के प्रथम तथा द्वितीय खण्डो को एक ही समय का माना जाय तो कहना होगा कि इसकी रचना वराहमिहिर के पश्चात हुई। विष्णुचर्मोत्तर भाग २, १७६, ९-११ के रुलोक वराहमिहिरकृत बृहखोगयात्रा से उद्त हैं क्योंकि अद्भृतसागर में बृहबोगयात्रा के सान श्लोक उद्धत हैं उनमें से तीन विष्णुष ॰ भाग २, १७६, ९-११ मे भी हैं। इसके अतिरिक्त विष्णुष ० भाग २, १२४-१५-२६ मे आये हुए उत्पात विषयक क्लोक बृहत्सहिता (डिवेदी स०) ४५, ८२-९४ में भी उसी प्रकार मिलते है। अन: विष्णुधर्मीतर का तृतीय खण्ड ५७५~३५० ई० के मध्य की रचना मानना होगा। उसी समय अथवा उससे कुछ पूर्व भट्टि का समय माना जाता है। डा॰ कुमारी प्रियबाला

शाह ने विष्णुवर्मोत्तर के तृतीय खण्ड (११८ क्लोक) का सम्पादन किया जो कि गा० ओ० सि० १९५८ में प्रकाशित हुआ है । वह चार हस्तीलीबत प्रतियों पर आघारित है।

श्री प्रावतोत्रभट्टाचार्य ने मेरा प्यान कालिकापुराण (वेंक्टेवनर प्रेस द्वारा प्रकाशित) के निम्मालितित स्लोक की और ब्राइस्ट किया है विसक्ते किये में उनका ऋणी हूँ। वह स्लोक निम्मालितित है—विष्णुयमॉत्तरे तन्त्रे बाहुस्यं सर्वेतः तुन । इष्टब्यस्तु सदाचारो इप्टब्यात्ते प्रसादतः।'

 अदिकाब्य—इस काव्य में २२ सर्ग हैं और उनकी रचना मुख्यतया ब्याकरण के उदाहरण देने के लिये की गई थी। इसमें चार खण्ड हैं-प्रकीर्ण-काण्ड (१-५ सर्ग), अधिकारकाण्ड (६-९ सर्ग), प्रसम्नकाण्ड (१०-१३ सर्ग), और तिङन्तकाण्ड (१४-२२ सर्ग) । प्रसन्नकाण्ड मे काव्यशास्त्र सम्बन्धी विषयों का वर्णन है। दसवे सर्ग में (७५ क्लोक, ७४ क्लोक मल्लिनाय के अनुसार) ३८ अलक्कारों के उदाहरण हैं जिनमें अनुप्रास और यमक नाम के दो शब्दा-लक्कार भी सम्मिलित हैं। एकादश सर्ग में ४७ क्लोक हैं और माध्येंगुण के उदाहरण दिये हैं; द्वादस सर्ग के ८७ श्लोकों में भाविक नाम के अलक्कार के उदाहरण हैं जोकि भामह (अध्याय ३ क्लोक ५३) एव दण्डी (अध्याय २ क्लोक ६४) द्वारा प्रबन्धविषय माना गया है। त्रयोदश अध्याय मे ५० इलोक हैं और भाषासम के उदाहरण दिये हैं। वहाँ ऐसे इलोक हैं जो सस्कृत तथा प्राकृत दोनो मे समान हैं। इन चार सर्गों के कारण भट्टि का नाम भी काव्यशास्त्र के इतिहास में सम्मिलित हो गया है और उसका सामान्य उल्लेख आवश्यक हो जाता है। नीचे खण्ड १३ में जो तालिका दी गई है उससे स्पष्ट हो जाता है कि भट्टि ने उन्ही अलक्कारों के उदाहरण दिये हैं जिनके भामह तथा दण्डी ने लक्षण दिये हैं। भामह ने जिस कम से लक्षण दिये हैं भट्टि ने उसी कम से उदाहरण दिये हैं। यद्यपि कुछ उदाहरणों में भागह का अनुकरण नहीं किया गया। उ० के रूप मे भामह ने पहले रूपक का लक्षण दिया है (अध्याय २ क्लोक २१) और फिर दीपक का (अध्याय २ क्लोक २५) इसी प्रकार आक्षेप का लक्षण अर्थान्तरन्यास से पहले दिया है। जबिक भट्टि ने दीपक और अर्थान्तरन्यास के उदाहरण कमशः रूपक और आक्षेप से पहले दिये हैं। भामह ने विरोध के अनन्तर तुल्ययोगिता (अध्याय ३ क्लोक २७) का लक्षण दिया है जबकि भट्टि ने तुल्ययोगिता का उदाहरण उपमारूपक के पश्चात् तथा विरोध (अध्याय ३, २५) के पूर्व दिया है। भट्टि ने अप्रस्तुत प्रशसा का उदाहरण नहीं दिया जबकि भामह ने उसका लक्षण दिया है। भट्टि ने हेत् तथा बार्ता नामक

अरुक्कारों के उदाहरण दिये हैं किन्तु भामह ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अट्टि की हस्तिलिखित (१०.४४) प्रति मे 'निपुण' नामक अलङ्कार का उदाहरण दिया है जिसे मामह अथवा दण्डी किसी ने स्वीकार नहीं किया। भट्टि ने क्लेश और सूक्ष्म नामक अलक्क्कारो के उदाहरण नही दिये जबकि दण्डी ने उन्हें तथा हेतु को उत्तम अलङ्कार माना है। भामह (२.८६) ने उपरोक्त तीनो को अलङ्कार मही माना । मट्टि ने यमक के उदाहरण में बीस श्लोक दिये हैं जोकि नाट्य-शास्त्र तथा काव्यादर्श में आयी हुई यमक की चर्चा के अनुसार हैं। किन्तु भामह ने इस चर्चाको बहुत सक्षिप्त कर दिया है। इससे सिद्ध होता है कि अट्टिने भामह अथवा दण्डी ने किसी का अनुसरण नहीं किया। उसके उदाहरण किसी ऐसी एक या अनेक रचनाओं पर आश्रित हैं जो उन दोनों से पूर्ववर्ती हैं। श्री के॰ पी॰ त्रिवेदी ने अपनी महिकाव्य की प्रस्तावना मे तेरह टीकाओ काउल्लेख किया है। जयमङ्गला ने भामह (२ और ३ के लक्षण ३३ बार उद्धृत किये हैं। भामह ने (अध्याय २, कारिका २७) को भट्टि ने १०-२३ पर उद्धत किया है। इसी प्रकार भामह का २.८७ क्लोक मट्टि १०.४६ पर उद्धत है। प्रतीत होता है कि जयमगला ने काव्यादशं २.२७५ को केवल एक स्थान पर (भट्टि १०-४९) उद्धृत किया है जहाँ ऊर्जस्वि की चर्चा है। मल्लिनाथ पन्द्रहवी शताब्दी मे हुए और उन्होने प्रतापरुद्रीय सरीखे अर्वा-चीन ग्रन्थों को भी प्रमाण माना है। उन्होंने लगभग २० जगह जयमगला से अपना मतभेद प्रकट किया है और उसकी कठोर आलोचना की है। उ० स्वरूप भट्टि के निम्नलिखित रलोक को जयमगलाने (मध्य) दोपक का उदाहरण माना है और मल्लिनाथ ने जयमगला द्वारा प्रस्तुत नाम की कटुआ लोचना की है। मट्टिका रलोक निम्नलिखित है---

> गरुडानिलतिग्मरस्मयः पततां यद्यपि समता जवे । अचिरेण कृतार्यमागत तममन्यन्त तथाप्यतीव ते ॥

आचरण कृतायमागत तममन्यन्त तथाप्यताव त ॥ मल्लिनायने अपनी बालोचना निम्नलिखित शब्दों में की है—

''अत्र गण्डन्तित्यादिश्लोकत्रये कमादाश्वनतम्यावदालेषु किमापदाव्ययोगा-वाण्यत्तम्यादीकानोत्युक्त अवभगलाकारेण तत्यरममणल लक्षणपरिकालात् ।'' भिट्ट और भामह के तुष्त्रात्मक अप्ययन के क्लिये देखो डाउ दे का हिउ से पो भाग १, १० ५०-५७ तथा प्रो० एक आर० दिकेद जल रो० ए० सो० १९२९, १० ८२५-८४१ कुछ दिन यहले डाठ ती हृद्यकास ने भट्टिकाव्य (१०) अकक्कार भाग पर एक विद्वतापूर्ण निवस्य निवाह है वो सर राष्ट्रक टरनर के अमिनन्दन क्रम के पृ० ३५१-३६३ पर छपा है। गृ० ३५७ पर उन्होंने मिट्ट दख्यी तका भामह द्वारा प्रस्तुत बरू क्यूरों की विस्तृत तालिका दी है और विधिष्ट अलंकारों पर विद्यतापूर्ण टिप्पण भी दिये हैं। स्थान-चेकोच के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत अनुवाद एवं व्याव्याओं की चर्चा यहाँ सम्भव नहीं है। पृ० ३५१ यर उन्होंने किसा है कि मेट्टिकाव्य प्राचीन जावा भाषा में उपस्क्य रामायण का आवर्डण मा।

मिंटू को तिथि निश्चित सीमा में स्थित की वा सकती है। बन्तिम स्लोक में उन्होंने किसा है कि प्रत्य की रचना बस्काओं में वह घरतेन का शासन बा की गई है। 'काव्यमिद विदित नया बरुव्या धीघरसेननरेष्ट्रवाकितायाम्'। मिंटू ने कपने विषय में और कुछ नहीं किसा। वयमगला का कथन है कि मिंटू के पिता धीस्वामी थे जबकि अन्य टीकाकार विद्याविनोद का कथन है कि उनका नाम शीयरस्वामी था।

यन्यकार ने अपना नाम कही भट्टस्वामी और कही मत्ं । दिया है। इससे कई कल्पनाये भन्नत होती हैं। उनका सिक्षप्त विवरण नीचे दिया बा रहा है। वस्कमी (आयुनिक वका, काठियावाइ मे) परसेन नाम के चार राखं हुए। वयमगढ़ा में निम्निकिस्त पाठ है—'औपरसून्नरेन्द्रपाछिताया।' किन्तु यह पाठ बहुत सी प्रनियों में नहीं मिलता और अनेक टीकाकारों को भी बिमियत नहीं है। वस्कमी के सासकों में श्रीघर का पुत्र नरेन्द्र नाम का कोई राजा नहीं हुआ। बस्कमी के सासकों में श्रीघर का पुत्र नरेन्द्र नाम का कोई राजा नहीं हुआ। बस्कमी के सासकों में श्रीघर का पुत्र नरेन्द्र नाम का कोई राजा नहीं हुआ। बस्कमी राजवता के एक सी ताम्रपन्न प्राप्त हो चुके हैं। उनमें से अकेके परसेन डितीय के तेरह ताम्रपन्न हैं। चार परसेनों को सम्मिक्ति करने वाली

<sup>1.</sup> रामवर्गा रिसर्च इस्स्टिट्यूट के बुलेटिन भाग १३, १९४६ खुलाई, १० १३-२४ में श्री एत्तर का कथन है कि विचूर में भट्टिकाव्य की जो हस्तलिकित प्रतियां मलयालन लिपि में हैं उनमें इसका नाम भत् काव्य दिया गया है तथा प्रत्येक सर्ग की टीका के अन्त में निम्नलिकित पुरिषका है—परनयुक्ट्रिपिश्येत काव्यटीकायां। टीकाकार के भी तीन नाम है—जयेदवर, जयदेव तथा जयसगढ़।

## बंब-परम्परा नीचे लिखे बनुसार है— सेनापति मटार्क (सस्या

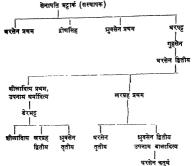

घरतेन द्वितीय के पानीवाना गांठ ताम्रपत्र जोिन गुग्द-जनकभी-तस्त् भवामा गया है तथा घरतेन द्वितीय को महाराज कहा गया है। देखों इठ परिट० माग १५. पृ० ३३५ तथा आगे जहाँ बरतिन जतुर्य द्वारा बरूजमी सबत् ३३० (४४८ ई०) में दिसे गये दान का उक्लेख है। वहाँ घरतेन जतुर्य को जकतर्ती कहा गया है। जिनमङ्कत विद्यास्वयसकमाय्य के जला ने बताया गया है कि प्रत्य को समादि बरूजमी में शोधादित्य के समय बरूजमी संबत् ५३१ (६०८-९ ई०) में हुई। देखों पीठ औठ, आतर ११, ३-४ पृ० २५,

य सोन दितीय ने कपनी मुद्रा पर अपने आपको महाराजाधिराज लिखा है। देवो औ ए० एस० गर्से का लेख पाँच बल्लभी दोनों के सम्बन्ध में बम्बर्ट् विश्वविद्यालय का जनरल, भाग ३,१, पू० ७४ तथा आगे। पञ्चम साम्रप्रच लेखकों में मुख्य विनिरपित महि के पुत्र बल्ल्यमह हारा लिखा गया है। यरिनेतृ चतुर्व ने वपने वापकों महारावाधिराज-परमेश्वर चन्नवर्ती लिखा है (देवो हु० एन्टि॰ भाग १५, पु॰ ३३५, बलभीसंबत् ३३० (६४९ ई०)। मट्टि ने अपने आश्रयदाता का उल्लेख केवल नरेन्द्र शब्द से किया है। अन्य कोई उपाधि या विशेषण नहीं लगाया । इससे हमारी धारणा है कि उनका संकेत प्रथम धरसेन की ओर नहीं है जिसे वल्लभी के दानपत्रों में केवल सेनापित शब्द से व्यवहृत किया है (देखो इ० एन्टि० भाग ६, पु० ९, द्वितीय घरसेन का दान, बल्लभी संवत् २६९ (५८८ ई०) । जबकि उसके छोटे भाई द्रोणसिंह तथा घरपट्ट की महाराज कहा गया है और घरसेन द्वितीय को महासामन्तमहाराज। घरसेन प्रथम के छोटे भाई ध्रुवसेन के पालीताना तास्रपत्र (ए० इ० भाग ११, प्र १०९) तथा उसी के भावनगर ताम्रपत्र (ए० इ० भाग १५, पू० २५५) में जनका उल्लेख महासामन्त-महाराज-ध्रुवसेन । उपरोक्त दोनो ताभ्रपत्र वल्लभी सबत् २१० (५२९ ई०) में लिखे गये। एक अन्य दानपात्र मे, वल्लभी सबत् २१७ (५३६ ई०), उसने अपने को 'महाप्रतीहारमहादण्डनायकमहाकार्ताकृतिक-महासामन्त (जि॰ रो॰ ए॰ सो॰ १८९५, पृ॰ ३७९). देखो हि॰ आफ घ० माग ३, पु० ९९५, ९९६, १००० इन उच्च पदो की व्याख्या के लिये। घरसेन प्रथम के उत्तराधिकारी तथा ध्रुवसेन प्रथम के अग्रज द्रोणसिंह के एक दानपत्र पर गुप्तनवत् १८३ (५०२ ई०) है। इसका अर्थ है कि घरसेन प्रथम उससे कुछ समय पूर्व शासक रहे होगे। घरसेन द्वितीय का शासन-काल बहुत लबा अर्थात् ५६९-५९९ ई० तक है। घरसेन चतुर्थ का अन्तिम दान-पत्र वल्लभी सवत् ३३२ (६५१ ई०) का है। अतः यदि मट्टिको धरसेन प्रथम का समकालीन माना जाय तो उसका समय ५०० ई० के पश्चात् नही रखा जा सकता। यदि उसे धरसेन द्वितीय का समय माना जाय तो उसकी तिथि ६०० ई० के पूर्व रखनी होगी। यदि यह भी मान लिया जाय कि वे घरसेन चतुर्थ के समय हुए तो भी उनका रचना-काल ६५० के पश्चात् नही हो सकता । किन्तु धरसेन चतुर्य अपने आपको चत्रवर्ती लिखते हैं। ऐसी स्थिति मे यह सभव नही है कि भट्टि उन्हें केवल नरेन्द्र शब्द से व्यवहृत करते । अत यही सभावना उचित प्रतीत होती है कि भट्टि धरसेन दितीय (५७०-६०० ई० के मध्य) या तृतीय के शासनकाल में हुये जो धरसेन प्रथम के उत्तराविकारी खरग्रह प्रथम के पश्चात् सिंहासन पर आये । अतः बहुत सम्भव है कि भट्टि ५९० से ६५० ई० के मध्य हुए। वलभी के ताम्रपत्रों में भट्टिका नाम कई रूपों में मिलता है। किसी ने उसे प्रतिग्रहिता, किसी ने दिविरपित (लेखक-मुख्य) और किसी ने राजस्थानीय लिखा है। देखों इ० एन्टि भाग ६, पृ० १२ ध्रुवसेन उपनाम बालादित्य द्वारा दिविरपतिवत्सभट्टि को दिये गये दानपत्र के लिये; ब॰ रो॰ **ए० सी० १८९५, पृ० ३७९ (२१७) वलभीसबत्=५३६ ई०) श्रृवसेन प्रथम** द्वारा दानपत्र दूतक-राजस्थानीयभट्टि को, इ० ए० १५, पृ० ३३५ (धरसेन चतुर्थं का दान) दिविरपति-वत्रभट्टिपुत्र-दिविरपति-स्कन्दभट्ट को; ए० इण्डि० भाट १, पृ० ८९-९२ मट्टिभट्ट को । इनमें से किसी को भट्टिकाव्य का लेखक सिय करने के लिये उपरोक्त कल्पनाओं के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है। भी • कीय ने इस मत का समर्थन किया है कि मट्टि घरसेन प्रथम के समय हुए । (देखो जि रो० ए० सो० १९०९ पृ० ४३५ न)। नाट्यशास्त्र ने केवल चार अलक्कारों का निरूपण किया है और भट्टि ने ३८ के उदाहरण दिये हैं। अतः इन दोनों मे पर्याप्त व्यवधान होना चाहिये। इसके विपरीत दण्डी और भामह की बलक्कार संस्था प्राय उतनी ही है और प्रतिपादन शैली भी उतनी ही व्यवस्थित है। अतः भट्टि और इन दो आलङ्कारिको का अन्तर्काल बहुत बोडा होना चाहिये। यह मानना तकंसगत या उचित नही है कि पाणिनी व्याकरण के नियमों के समान भट्टि अनेक अलकारों को जानते थे किन्तु सबके उदाहरण नही दिये । यह सादृश्य दोषपूर्ण है । पाणिनी-सूत्रो की सस्या हजारो है जबकि आठवी शताब्दी तक अलकारों की सख्या ४० से अधिक नहीं थी।

भट्टिके सम्बन्ध में एक अन्य बात उन्लेखनीय है जिसकी ओर अब तक बिडानों का प्यान नहीं गया। पाणिनी सूत्रों पर जयादित्य एवं वामन की कांश्रिका नामक वृत्ति है। उसकी प्रस्तावना में निम्नलिखित श्लोक है।—

## वृत्तौ भाष्ये तया धातुनामपारायणादिषु । विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रहः ।।

जिनेन्द्रबुढिक कार्यिकाविवरणपञ्चिका अथवा व्यास मे इस दलोक की व्याक्या करते हुए कहा है—चूलिल, अट्टि और नत्लूर ने पाणिनी सूत्रों की व्याक्या कार्यिका से पहिले की थी। इस्तिय ने अपना वर्णन ६९१ ई० में विक्वा था। तदनुसार वयादिय का मृत्यु-काल ६९१ ई० है। समयतया माट्टि ने पाणिनी मुत्रो के उदाहरणों के लिये जो महाकाव्य लिखा उस पर टीका भी लिखी थी। यदि यह बात प्रमाणित हो जाती है तो मानना होगा कि माट्टि कार्यिका से हुछ पूर्व अयोग् ६००-६४० ई० तक हुए। मिट्टि की तिथि के विकारण मायक सहीता है। किन्तु यह न्यास मे उल्लिखित भट्टि के साथ महाकाव माहिकी पहिका पर साधारित है।

जयमञ्जला नामक टीका अपैक्षाकृत् प्राचीन है। उसमें भामह और दण्ही सरीखे प्राचीन आलक्क्कारिकों का ही उल्लेख मिलता है, मम्मट का नहीं। इसका अर्थ है कि इस टीका के रचियता जिनके तीन नाम थे (देखो पु० ७४, टिप्पण संख्या १) आठवी के पश्चात् तथा दशम के पूर्ववर्ती हैं। भट्टिकाव्य पर जयमगला के रचयिता से कामसूत्र की टीका जयभगला के रचयिता भिन्न हैं। कामसूत्र की जयमंगला के रचयिता यशोधर माने जाते हैं जो गुरुदत्तेन्द्रपाद के नाम से भी व्यवहृत हैं। प्रस्तुत जयमंगला भी प्राचीन प्रतीत होती है; क्यों कि बी० बी० आर० ए० एस० में स्थित भाउ दाजी सग्रह में इसकी जो हस्तिलिखित प्रति प्राप्त हुई है उसे चालुक्य वीसलदेव (१२४३-१२६१ ई०) भारतीभण्डार (पुस्तकालय) स्थित हस्तलिखित ग्रन्थ की प्रतिलिपि बनाया गया है। देखो श्री त्रिवेदीजी की भट्टिकाब्य पर प्रस्तावना पु० १५-१७, भट्टिकाव्य के लेखक के नाम-विषयक विवेचना के लिये जहाँ वे इस निष्कष पर पहुँचे है कि लेखक के तीन नाम थे----भट्टि, भट्टस्वामी तथा भर्तृस्वामी। अधिकतर टीकाकारों का मत है कि उनके पिता का नाम श्रीधरस्वामी अथवा श्रीस्वामी था। इस सम्बन्ध मे यह उल्लेखनीय है कि श्री त्रिवेदी के सस्करण की प्राचीनतम अपनारभूत प्रति (शक १३२६=१४०४ ई०) की पुष्पिका निम्नलिखित है---"श्रीघरस्वामिसूनोर्मेट्टिबाह्मणस्य कृतौ" इत्यादि । कुछ विद्वानों के मतानुसार भट्टिकाव्य के रचयिता दान ग्रहण करने वाले भट्टिभट ही हैं जोकि बप्प के पुत्र थे, जिनका उल्लेख ध्रुवसेन के एक दानपत्र (बल्लभी सवत् ३४४ == ६५३ ई०) में है। डा० हुल्ट्स इससे असहमत हैं (ए० इण्डि० भाग १, पू० ९२) । श्री बी० सी० मजूमदार (ज० रो० ए० सो०, १९०४, पू० ३९५-९७) ने भट्टिकाव्य के रचयिता की मन्दसोर-सूर्य-मन्दिर मे प्राप्त शिला-लेख (फ्लीट---'गुप्त शिलालेख', स॰ १८)४७३ ई० मे निर्दिष्ट वत्सभट्टि के साथ एकता बताई है। उनका यह निर्णय शिलालेख तथा भट्टिकाव्य (द्वितीय सर्ग) के शरद्-वर्णन की समानता पर आधारित है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मिट्ट धरसेन प्रथम के समय अचना उससे भी पूर्व हुए। प्रो॰ ए॰ बी॰ कीच (जि॰ रो॰ ए॰ सो॰, १९०९, पृ॰ ४३५) ने इस मान्यता को अप्रमपूर्ण माना है तथा श्री मजूमदार (जिंग्रो० ए० सी० १९०९, पृ० ७५९) ने कीच का उत्तर देते हुए उसे सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। कीथ तथा मजूमदार दोनो इस बात में एकमत हैं कि भट्टि, भारवी और दण्डी से पहिले हुए और वे वाक्यपदीय के रचयिता मतुं हरि से भिन्न हैं। मेरी राय मे केवल वर्णन की समानता के आधार पर मन्दसोर शिलालेख वाले वत्सभट्टि तथा महाकाव्य के

रचियता मिट्ट को एक मानना उचित नही है। मिट्टकाव्य पर जनेक टीकाये हैं। उनमें से जयमगठा निर्णयसायर से प्रकाशित हुई है और मिरुवनाव की टीका बन्बई सस्कृत सीरीज मे जिसका सम्मादन श्री के०पी० निवेदी ने किया है।

८. भामह का काव्यालंकार—बहुमत के प्रति बादर होने के कारण पुस्तक के प्रथम संस्करण मे मैंने भामह को दण्डी से पहले रखा था। प्रस्तुत सस्करण मे भी बढ़ी कम रखा थय। है। किन्तु इसका यह वर्ष नही है कि मैं भामह को दण्डी का पूर्ववर्ती मानता हूँ खैसािक बनेक बिद्धानों ने माना है। व्रद भी मेरी यही मान्यता है कि यह बहुमत आन्तिपूर्ण है। कारणों की चर्चा आगे की जायनी।

बहुत से विद्वानों ने इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार नहीं किया। खेद है कि अत्यत उत्सुकता और निर्णय-शक्ति की कमी के कारण वे गलत निष्कर्ष निकाल रहे हैं। उ० स्वरूप नोबेल महोदय ने अपनी पुस्तक 'फाउण्डेसस आफ इण्डियन पोइट्री (पृ०१६ टि०) मे लिखा है कि श्री पाठक तथा अन्य विद्वानों ने दण्डी के भामह से पुर्ववर्ती होने का जो सिद्धान्त उपस्थित किया है, उसकी चर्चा भी अनावश्यक है। उन्होंने भामह को कालिदास (प० १४-१५) से भी पूर्ववर्ती सिद्ध करने की कोशिश की है। प्रो॰ बटकनाथ ने भामह कृत काव्या-लखार का सम्पादन किया है और नि० स० १९८५ में सरस्वती भवन सीरीज भाग ७, प० १-७० (१९२९ ई०) से प्रकाशित हुआ है। उसकी प्रस्तावना मे लेखक ने जो मन्तव्य प्रगट किये हैं वे भी विवादास्पद है और उनकी चर्चा करना आवश्यक है। भामह के विषय में १९२० ई० तक जो ऊहापोह हुआ उसके लिये उपरोक्त दो ग्रन्थो का अध्ययन उपयोगी है। यद्यपि श्री शर्माने अपनी प्रस्तावना (प्०३७) में मेरी प्रश्नशा करते हुए निम्नर्लिखत शब्द दिये हैं— 'काने महोदय ने पूर्णतया निष्पक्ष रहकर उपरोक्त मतों का उपस्थापन एव परीक्षण किया है और यह निष्कर्ष निकाला है' इत्यादि। किन्तु खेद है कि प्रत्युत्तर में मैं उनके लिये वैसे शब्द नहीं लिख सकता। दुख है कि इस विषय मे जो प्रश्न उपस्थित हैं वे उनकी गहराई मे नहीं गये। उन्होंने जो मन्तव्य प्रगट किये हैं (प्रस्तावना, पू॰ ३९) वे न तो तर्कसगत है और न इतिहास पर आधारित । उन्होने कहा है कि सम्भवनया दण्डी के समय प्राकतो का जितना प्रचार था, उतना भामह के समय नहीं था। अत<sup>.</sup> भामह और दण्डी मे शताब्दियों का अन्तर है (प्रस्तावना, ए० ४०)। श्री शर्मा ने अनेक कल्पनायें की हैं और उनके आधार पर यह कहने का प्रयस्न किया है कि भामह दण्डी

से कई शताब्दी पूर्व हुए। उन सबकी चर्चा यहाँ सम्भव नही है। जहाँ तक सेतुबन्य का प्रक्त है वे तस्सबन्धी हांचरित के उल्लेख को सम्भवतया भूल गये या जानकर छोड़ गये। वह उल्लेख निम्निखित है—

> 'कीर्तिः प्रवरसेनस्य प्रयाता कुनुदोज्ज्वला । सागरस्य परंपारं कपिसेनेव सेतुना ॥"

(प्रस्तावनाः गाथा स॰ १४)

अतः सेनुबन्ध की रचना छठी शताब्दी से अधिक नहीं तो एक शताब्दी पूर्व अवश्य हो चुकी होगी। इसके अतिरिक्त हर्षचरित मे ही श्लोक १३ मे हालकृत गाथा-सप्तशती की प्रशसा की गयी है और बताया गया है कि उसमें ७०० गायाएँ हैं। यह ग्रन्थ निश्चित रूप से ४००-६०० ई० जो काल प्रो० शर्माने भामह के लिये पुरस्कृत किया है, से पूर्व का है। वे इस तथ्य की भूल गये हैं कि अशोक के अतिरिक्त उत्तर तथा दक्षिण भारत के अधिकतर शिलालेख, जो ई॰ पूर्व दितीय शताब्दी तथा उसके पश्चात् कई शताब्दियो तक लिखे गये, प्राकृत में है। भामह ने स्वयं काव्य को तीन भाषाओं में विभक्त किया है-सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश। काव्यादर्श (१, ३२) मे भी वाङ्मय को चार भागो में विभक्त किया है-सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश तथा मिश्र। नाटयशास्त्र का कथन है कि नाटको के गीत सस्कृत, विभ्रष्ट अथवा देशी बोली मे होते हैं। उसने शौरसेनी, मागधी, दाक्षिणात्या आदि प्राकृतो के नाम का उल्लेख किया है। श्री शर्मा ने जो कल्पनायें प्रस्तृत की हैं उनका खण्डन करने के लिये उपरोक्त तथ्य पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त हाल ने अपनी गाथा सप्तशती की तृतीय गाथा में बताया है कि उन्होंने अपने ग्रन्थ की रचना करोड़ गाथाओं में से की है। अतिशयोक्ति को न भी माना जाय फिर भी इतना अवस्य कहा जा सकता है कि हाल के समय प्राकृत मे विशाल साहित्य विद्यमान था। डा॰ ए॰ संकरन ने अपनी पुस्तक 'सम आस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेरी किटीसिज्म इन संस्कृत' (संस्कृत आलोचना-शास्त्र के कुछ पहल्) (१९२९), प० २५ पर लिखा है कि सस्कृत साहित्य के इतिहास मे दण्डी का तिथि-निर्णय सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को सुलझाने के लिये अभी तक निश्चित आधार नहीं मिले। इस स्पष्ट कयन के पश्चात डा॰ सकरन ने दण्डी और भामह के पौवापर्य के सम्बन्ध में पिछले २५ वर्षों से जो तर्क एव आघार प्रस्तुत किये जा रहे हैं उनकी समीक्षा नहीं की और भोजकृत शृगारप्रकाश की मद्रास मे जो प्रति उपलब्ध हुई है केवल उसी के एक पाठ पर विश्वास करके अपना निर्णय दे दिया। उनका मत है कि उपरोक्त पाठ दण्डी का है। किन्तू काव्यादर्श की विभिन्न हस्तिलिखित प्रतियों पर आवारित सभी सस्करण इसके बिपरीत सिद्ध करते हैं। अन्त में वे कहते हैं कि इस आधार पर भामह दण्डी से पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। वह पाठ निम्निर्लाखत है-- 'तदुक्तम् । वक्रत्वमेव काब्यानां परा भूषेति भामह । इलेप पुष्णाति सर्वासु प्रायो बकाकित्यु श्रियम ।' उत्तराई काव्यादर्श भाग २, ३६३ पर है। किन्तु पूर्वाई काव्यादर्श के किसी संस्करण मे नही है और न डा॰ सकरन ने किसी टीकाकार का उल्लेख किया है। पूर्वाई सम्भवतया भोज के किसी पूर्ववर्ती का उद्धरण है अथवा भोज की अपनी शक्ति है। भोज ने अपने अभीष्ट आलंकारिक दण्डी का एक उद्धरण देकर इसका समर्थन किया है। डा॰ सकरन के प्रति पूर्ण आदर-बृद्धि होने पर भी मुझे यह कहना पड़ता है कि किसी भी समस्था के समाधान का यह मार्ग अत्यन्त दोषपूर्ण है। इस पाठ पर अधिक टिप्पणो के लिये देखो डा॰ राघवन का श्वारप्रकाश, भाग १, खण्ड १, पृ० १२२ । प्रो० बटुकनाथ ने भामह का जो सम्पादन किया है उसकी भूमिका मे प्रिन्सिपल ए॰ बी॰ ध्रुव ने दण्डी और भामह के पौर्वापर्य की चर्चा की है किन्तु जिस शीघ्रता और अधिकारपूर्ण शैली में उन्होंने इस चर्चा का उपसहार किया है उसे देखकर आश्चर्य होता है। चन्होंने पहले भामह का श्लोक उद्धत किया है और फिर दण्डी का जो निम्नलिखित है :---

'स्वादुकाव्यरसोनिमञ्जं शास्त्रमप्युपयुञ्जते । प्रयमालीढमयवः पिवन्ति कटभेवजम्॥'

(काव्यालकार)

'प्रतिकाहेतुबृष्टान्त हानिर्बोषो न बेत्यसौ । विचार; कर्कश प्रायस्तेनालोढेन कि फलम्॥'' (दण्डी, ३.१२७)

प्रित्मिपक धृव मानते हैं कि यह श्लोक दण्यों का कठोर उत्तर है। उन्होंने भी आलीड छव का प्रयोग निका है और पूछा है क्या विवार कभी आलीड हो सकता है? उनके मत में विवार के साथ आलीड शब्द का प्रयोग नीति-विवद्ध है। किन्तु प्रित्मिपक धृव भूल गये कि दण्यों ने काष्या ९.९५. पर स्वय जिसा है—'निष्ठमुतीश्पीणंगनातांद गोजपृत्तिप्राप्त्रम्यम्म । अतिसुन्दरमन्यम्म साम्यक्ता विवाहते।' व्याप के रूप में विवार के साथ आलीड शब्द का प्रयोग अनुषित नहीं है, प्रस्तुन भावपूर्ण कवा है। काव्यनय मयूर शब्दी में उपयेश ना एक प्राप्ति गद्धा है। देश को सौनदरनन १८.६३. 'यन्मोशास्त्रमन्यदम हि मया तत् काव्ययमास्त्रित 'त्रिक्तिमन्यवां का सम्यूर्ण ह्या के स्वप्त है। है। स्व

घूव भूल गये हैं कि लिंहू चातु अदादिगण की है जिसका अर्थ है स्वाद लेना और वसे बातु भ्वादिगण की है जिसका जये है चवाना तथा रस विद्यान्त में रसास्वाद एव रसववंगा शब्दों का प्रयोग अत्यिक हुवा है। इसके आनन्दवर्थन स्ति हो प्रयोग अहारिक का क्वन है—'यथा वा वाणिज अ हरिवरन्ता 'द्रायादि गावायंस्य 'करिजीवेहब्बकरो''वहूद एवमादिष्ठ्यं सुंदर्सि अनालीवतैव'' (ब्वन पु० २३७)। उन्होंने जये के साथ आलीड शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रयागों के आधार पर कहा जा सकता है कि विचार के साथ आलीड शब्द का प्रयोग स्वाभाविक एव रसानिव्यन्त्रक है।

चिरकाल तक भामह के काव्यालकार का अस्तित्व उद्धरणो तक सीमित रहा। (देखो कर्नल जैकोब का लेख. ज॰ रो॰ ए॰ सो॰, १८९७, पृ० २८५)। १९०६ ई० मे प्रो० रगाचार्य ने मुझे भागह के ग्रथ की एक प्रतिलिप भेजने की कृपा की । १९०९ में श्री के 0 पी 0 त्रिवेदी ने प्रतापरुद्र यशोभषण के साथ परिशिष्ट संस्था आठ के रूप में भामह के ग्रन्य को जोड़ दिया जोकि बोo सं० सिरीज से प्रकाशित हुआ है। १९२७ मे पी० बी० नागनाथ शास्त्री, तजोर ने इसके मूल पाठ का सम्पादन चार हस्तलिखित प्रतियो के आधार पर किया और अंग्रेजी अनवाद टिप्पण तथा प्रस्तावना के साथ प्रकाशित किया । १९२८ मे सर्वश्री बटकनाय शर्मा तथा बलदेव उपाध्याय ने विस्तत भूमिका के साथ इसका सम्पादन किया और वह काशी संस्कृत सीरीज से प्रकाशित हुआ। खेद है कि उपरोक्त सभी संस्करण (जिनमें अन्त भी सम्मिलित है) त्रृटिपूर्ण हैं। उनमे उपयुक्त हस्तिलिखित सामग्री अत्यत्प है तथा सम्पादको ने बहुत से विवाद-ग्रस्त प्रश्नो का स्पष्टीकरण नही किया। विभिन्न ग्रन्थो मे काव्यालकार के जो पाठ उद्धत हैं उन पर भी विचार नहीं किया गया । इसी प्रकार उद्भट से लेकर ध्वन्यालोक, लोचन आदि ने भामह पर जो व्याख्यात्मक टिप्पण दिये हैं उनकी भी समीक्षा नहीं की गयी। श्री बटुकनाथ तथा बलदेव उनाध्याय ने अपने सस्करण की प्रस्तावना मे जो पद्धति अपनायी है प्रो॰ पाठक ने उसकी कट आलोचना की है। मुद्रित पाठ में व्याकरण सम्बन्धी शुद्धियों का ध्यान भी नहीं रखा गया और न ही पाठ-शृद्धि के लिये कोई सुझाव दिया है। (देखो एनल्स भाव औव रिव इव भाग १२, पृव ३८५-३८८, ३९२-३९५). भामह के प्रथ का विद्वत्तापूर्ण सम्पादन अत्यत आवश्यक है। मैंने अपने विवेचन मे १९२८ के सस्करण का उपयोग किया है। तिस्वदि के प्रो॰ डी॰ टी॰ ताताचार्य ने १९३४ मे एक सस्करण प्रकाशित किया है। उसमे उद्यानवृत्ति नामक सस्कृत टीका है जिसे सम्पादक ने स्वयं रचा है। साथ ही अग्रेजी टिप्पण, संस्कृत तथा

अपेजी में प्रस्तावना एव जसेजी परिविष्ट के रूप में (पू॰ १-३४) जलकारों की सूची है जो कि पूर्ववर्ती विद्यानों द्वारा परतुत विवचन का सिक्प्त सार है। अंग्रेजी प्रस्तावना में बहुत-सा भाग जप्रासामिक है जिसमें उन्होंने मैक्सपूनर, पीत्रस्टूकर, मैक्डोनल, प्रो० राजवाड तथा ग॰ म॰ जनतकुरूण बामजी की जालोचना की है। सस्कृत प्रस्त वना में उन्होंने प्रो० ए० सकरन, प्रो० के एस० रामास्वामी बास्त्री तथा टिप्पण में मुझ पर भी जालेग किये हैं। सबसे अधिक उन्होंने प्रो० पर सहस्त्र की आचारमूत प्रति का कोई परिवच नहीं दिया।

भामह कृत काव्यालकार छ. परिच्छेदो में विभक्त है तथा उसमें लगभग ४०० रलोक हैं। वास्तव में देखा जाय तो उनकी सख्या ३९६ हैं जिसमे अन्तिम दो इलोक सम्मिलित नही है। उनमे केवल पाँच प्रमुख विषयो पर रचे गये हलोको की सल्या दी है—'यष्ट्या शरीर निर्णीत शतषप्ट्या त्वलकृतिः। पञ्चाशता दोषदष्टि सप्तत्या न्यायनिर्णय ॥ षष्ट्या शन्दस्य शुद्धिः स्यादित्येवं वस्तुपञ्चकम । उक्त वडिंभ परिच्छेदैर्भामहेन क्रमेण वा) । काशी सस्करण के छ. परिच्छेदो मे कमण क्लोकसस्या निम्नलिखित है—६९, ९६, ५८, ५०, ६९, ६६ (अन्तिम दो क्लोक मिलाकर) अर्थान कुल योग ३९८ क्लोक हैं। प्रत्येक परिच्छेद की अन्तिम तथा ग्रन्थान्तर्गत अन्य कुछ कारिका को छोड़कर . सर्वत्र अनुष्ट्प छन्द हैं। प्रथम परिच्छेद में सार्वकों नमस्कार करके काव्य के प्रयोजन, किन की योग्यता, काव्य का लक्षण एव भेद गिनाये गये हैं। भेदों का निरूपण कई दिप्टियों से किया है गद्य और पद्य, सम्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश । उन्होंने काव्य का विभाजन, नीचे लिखे अनुसार किया है - वनदेवादिचरितशसि, उत्पाद्यवस्तु, कलाश्रय और शास्त्राश्रय । पुन निम्नोक्त पाँच प्रकारो मे विभाजन किया है-सगंबन्ध, अभिनेयार्थ, आस्वायिका, कथा तथा अनिबद्ध। तत्पश्चात सर्गबन्य का लक्षण दिया है। अभिनेयार्थ (नाटक, रासक आदि) की चर्चाछोड दी है क्योंकि उस पर दूसरे लिख चुके है। तदनन्तर कथा तथा आख्यायिका में परस्पर भेद का प्रतिपादन किया है, तथा वैदर्भी और गौडी रीतियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि दोनों का तथाकथित परस्पर भेद अर्थहीन है। इसके पश्चात नेयार्थ क्लिष्ट आदि दोषों का वर्णन है। द्वितीय परिच्छेद के प्रारम्भ में माधुर्य, प्रसाद और ओज नामक तीन गुणो का वर्णन है। तत्पश्चात् तृतीय परिच्छेद के अन्त तक बलकारों की चर्चा है। उन्होंने कमश: निम्न-लिबित अलकारों के लक्षण दिये हैं — अनुप्रास (बास्यानुप्रास तथा लाटीयानुप्रास), यमक (पाँच भेद), रूपक (दो भेद), दीपक, उपमा (सात दोवों के साथ),

प्रतिवस्तूपमा (उपमा का एक भेद), आक्षेप (दो भेद), अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, यथासस्य, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, प्रेयस्, रसवत्, ऊर्जस्वि, पर्यायोक्त, समाहित, उदात्त (दो श्रेद), श्लिब्ट, अपह्नु ति, विशेषोक्ति, विरोध, तुल्ययोगिता, अप्रस्तुतप्रशसा, व्याजस्तुति, निदर्शना, उपमा-रूपक, उपमेयोपमा, सहोक्ति, परिवृत्ति, ससन्देह, अनन्वय, उत्प्रेक्षावयव, संस्ष्टि, भाविक, आशी.। उन्होंने हेत्, सहम और लेश को बलंकार-कोटि में नहीं रखा क्योंकि उनमे क्कोक्ति नहीं है। प्रतीत होता है भामह के पूर्ववर्ती आलकारिको ने इन्हें अवश्य अलकार के रूप में गिनाया होगा। उनका कथन है. (२८३) कि वकोक्ति के बिना किसी की अलकारों में गणना नहीं हो सकती। हेतू, सूक्ष्म तथा लेश में बकोक्ति नहीं है। अतः वे अलकार कोटि में नहीं आते (२.८६)। द्वितीय परिचछेद के क्लोक ८७ में उनका कथन है कि कुछ लोग वार्ता को अलकार मानते हैं और उसके लिये 'गतोस्तमकों भातीन्द्रयान्ति वासाय पक्षिण 'को उदाहरण के रूप में उपस्थित करते हैं। किन्तु इस प्रकार का वर्णन काव्य-कोटि मे नही आता। तदनन्तर भामह का कथन है कि कुछ लोग स्वभावोक्ति को अलकार मानते हैं उसका लक्षण निम्नलिखित है- "अर्थस्य तदवस्थत्व स्वभावोभिहितो यथा" (२.९३) और उदाहरण है--- "आकोशमा-ह्वयन्नस्यानाधावन्मण्डलेन् दन् । गा वारयति दण्डेन डिम्भ शस्यावतारणीः (२.९४)।" स्वभावोक्ति अलकार के लिये यह आवश्यक है कि स्वाभाविक वर्णन मे भी कुछ चमत्कार एव आकर्षण होना चाहिये, जैसाकि उपरोक्त उदाहरण में है, जहा गायों को खेती में धसने से रोकने के लिये बालक द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नो का वर्णन है। उसने चिल्लाना तथा शोर मचाना शुरू किया, दूसरों को सहायता के लिये पुकारा, चारों ओर दौडना शरू किया और गाय को हाँक दिया। यह चमत्कार सूर्य अस्त हो गया, चाँद निकल आया तथा पक्षी अपने-अपने घोसलों मे चले गये' में नहीं है। भामह इस प्रकार के भूतवस्तु प्रतिपादन को काव्य-कोटि मे रखने के लिये तैयार नहीं हैं। दूसरो ने इसे वार्तासज्ञादी है। (उदाहरण स्वरूप विष्णुधर्मोत्तर, पृ० ६९)। इसका अर्थ है कि इस प्रकार का कथन समाचार मात्र है। मेरी दृष्टि मे प्रयम व्याख्या अधिक सगत है क्योकि भामह ने अर्थालकारों का प्रतिपादन एव अन्य लेखकों का मत प्रदर्शित करते समय 'प्रचक्षते' शब्द का अनेक बार व्यवहार किया है (२.५; २.९३; ३.५४)। चतुर्व परिच्छेद में उन्होंने ग्यारह प्रकार के दोषों की चर्चाकी है (उ० स्वरूप अपार्व, व्यर्थ) तथा उनमें से प्रथम दश के लक्षण एव उदाहरण दिये हैं। पञ्चम परिच्छेद में ग्यारहवें दोष का लक्षण

एवं उदाहरण दिये हैं। यह दोन प्रतिका, हेतु अथवा दृष्टान्त के सदोग होने पर उत्पन्न होता है। यह चर्चा न्याय-वैश्वीषक दश्चन में प्रस्तुत प्रमाणों की सच्या, प्रतिका का स्वस्तण तथा उसके मेदे, हेतु तथा उसके मेदे, दृष्टान्त आदि विषयों पर अवस्तित्वत है। यट्ट परिचेट मे सीशस्य (व्याकरण बृद्धि) प्राप्त करने के चिये कवियों को सूचनायें दो नहीं है। वामन ने भी अपने काम्यालकार के पञ्चम परिच्छेट में इसी विषय की विस्तृत चर्चा की है।

काव्यशास्त्र के उपलब्ध आचार्यों में भामह को अलंकार सम्प्रदाय का प्राचीनतम आचार्य माना जाता है। उनके वैयन्तिक जीवन के विषय में कुछ भी बिदित नहीं है। अन्तिम क्लोक में उन्होंने अपने को रिकलगोमिन का पुत्र बताया है---'अवलोक्य मतानि सत्कवीनामवगम्य स्विधया च काव्यलक्ष्म । सुजनावगमाय भामहेन ग्रथित रिकलगोमिसुनुनेदम्।। इस नाम को लेकर एक विवाद चल पड़ा है और कुछ लोगो की घारणा है कि भामह बौद्ध थे। प्रो० एम० टी॰ नर्रासिहिंगर (ज॰ रो॰ ए॰ सो॰ १९०५, पृ॰ ५३५-५४५) की धारणा है कि भामह बौद्ध थे क्यों कि रिकल जोकि उनके पिता का नाम है. बौद्ध परम्परा मे प्रचलित नामो से मिलता है; उ० स्व० राहुल, पोतल तथा गोमिन् जो कि बुद्ध के एक शिष्य का नाम है। इस मत के विरुद्ध देखिये ज० रो० ए० सो० १९०८, पृ० ५४३। प्रो० पाठक (इ० एण्टि० १९१२, पृ० २३५) का मत है कि गोमिन गोस्वामिन का विक्रत रूप नहीं है किन्तु उसका अर्थ है पूज्य तथा रिकल बौढ़ ये। उनका मत चान्द्रव्याकरण के सूत्र 'गोमिन् पूज्ये' पर अवलम्बित है (४.२, १४४, गोमान् अन्य ।) । वास्तव मे देखा जाय तो नाम का विशेष महत्त्व नही है। जब बौद्ध तया ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हजारो वर्षों तक एक साथ रहे तो बौद्ध परम्परा मे प्रचलित नाम का किसी बाह्मण द्वारा अपनाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जबकि स्वय बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया । इस प्रकार का आदान-प्रदान दशम शताब्दी के पूर्व होता रहा है। यह बात वर्तमान भारत मे भी विद्यमान है जबकि हिन्दू और मुसलमान परस्पर एक दूसरे के नाम तथा उपाधियों को अपना रहे हैं। गुप्त संवत् २०९ (५२८-५२९ ई०) के खोद ताम्रपत्र ("गुप्त इन्स्किप्सन्स" फ्लीट, स॰ २५, पु॰ ११३) में उल्लेख है कि छोडुगोमिन ने महाराज सक्षीम से भगवती पिष्टपुरी के मन्दिर को एक ग्राम दान करने के लिये प्रार्थना की । देवराज के सिरोद ताम्रपत्र में (ए० इण्डि भाग २४, पु० १४३, लगभग चौथी शताब्दी) उल्लेख है कि गोमिन् वश के राजा देवराज ने दो ब्राह्मणो को कर-मुक्त किया था। उपरोक्त प्राचीन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि चतुर्थ ई० मे

भी गोमिन् शब्द का व्यवहार बौद्धों तक सीमित नहीं था। ग्रन्थकार के धम का निर्णय उसके प्रंय से ही किया जा सकता है, नाम से नहीं। काव्यालकार मे कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे पूर्णतया बौद्ध कहा जा सके। बद्ध के जीवन तथा बौद्ध कथाओं का उल्लेख भी नहीं है। प्रथम श्लोक में सार्व सर्वज्ञ को नमस्कार किया गया है। सर्वज शिव तथा बुद्ध दोनों की उपाधि है। सार्व शब्द का अर्थ है 'सब के लिये हितकर'। अमरकोष ने उसे बद्ध के नामों में नहीं गिना। भामह ने सार्व तथा सर्वीय शब्दों की व्याख्या ६.५३ पर दी है-'हितप्रकरणे ण व सर्वशब्दात् प्रयुञ्जते । ततश्क्षमिष्टया च यथा सावं सर्वीय इत्यपि ।। (तुलना - 'सर्वपुरुषाम्यां णढवो' पाणिनि ५.१.१०) । भामह ने बौद्धों के अपोहवाद का निषेध किया है (६.१६-१७. 'अन्यापोहेन शब्दोर्थमाहेत्यन्ये प्रचक्षते । "यदि गौरित्यय शब्द. कृता वीं उन्यनिराकृती । जनको गवि गोबद्धमें ग्य-तामपरो ध्वनि: ।) भामह ने जिन तीन क्लोको मे अपोहबाद का खण्डन किया है (६.१७-१९) शान्तरक्षित ने तत्त्वसग्रह (प० २९१, क्लोक ९१२-९१४) में उन्हें उद्धत किया है। टीकाकार कमलशील ने स्पष्ट शब्दों में उन्हें भामह की रचना बताया है और खण्डन किया है। शान्तरक्षित ने अपोहबाद का खण्डन करने वाले भामह तथा कुमारिल को कृद्ष्टया तथा दूरात्मान शब्दों से लाञ्छित किया है। ('अन्यापोहापरिज्ञानादेवमेते कुदृष्टयः । स्वयं तुष्टा दुरात्मानो नाशयन्ति परानिष ॥ इलोक स० १००३ तत्त्वसग्रह, गा० ओ० सि० मे प्रकाशित)। अत प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान शान्तरक्षित के मतानुसार भामह बौद्ध नहीं थे। शान्तरक्षित ७०५-७६२ ई० में हए; देखो तत्त्वसग्रह पर प्रस्तावना पु॰ २३, गा॰ ओ॰ सि॰)। इससे यह सिद्ध होता है कि भामह ७५० से पूर्ववर्ती हैं। भामह ने अपोहवाद का निषेध किया तथा शान्तरक्षित सरीखे कट्टर बोद्ध विद्वान् ने उसके लिये कुद्ष्टि और दुरात्मा शब्दो का प्रयोग किया। यह उसके बौद्ध होने के विरुद्ध प्रवल प्रमाण है। चन्द्रगोमिन् बौद्ध थे। उन्होंने सर्वज को नमस्कार किया है-'सिद्धं प्रणम्य सर्वज्ञ सर्वीय जगतो गुरुम् ।' इसी प्रकार भामह ने भी सवंज्ञ को प्रणाम किया है। अतः उसे भी बौद्ध होना चाहिये। इस युक्ति का उपरोक्त निश्चित प्रमाण के सामने कोई महत्त्व नहीं है। भागह द्वारा अपोहवाद के निषेध तथा किसी ऐसी बात का, जिसे स्पष्ट रूप से बौद कहा जा सके. उल्लेख न होने पर भी दिवगत प्रिन्सिपल ध्रव ने भामह को बौद माना है। उनका मुख्य आघार हेमचन्द्र कृत काव्यानुशासन है जहाँ समस्त उदाहरण बाह्मण साहित्य से लिये गये हैं। और उनका कथन है कि हेमचन्द्र ने भैन होने पर भी ब्राह्मण साहित्य का प्रश्रय लिया। इसी प्रकार भागह ने स्वय

बौद्ध होने पर भी ब्राह्मण परम्परा का अनुसरण किया होगा । किन्तु यह सादश्य विचार करने पर उचित नहीं प्रतीत होता । हेमचन्द्र ने अपने धर्म के विशय में कोई सन्देह नहीं छोड़ा और अपने मगलाचरण में जैनधर्म के सस्थापक को नमस्कार किया है - 'सर्वभाषापरिणना जैनी वाचमुपास्महे । संभवतया भामह उस समय हुए जब बुद्ध को अवतार माना जा चुका था। परिणामस्वरूप उन्होंने अपने मगलाचरण में श्लोक द्वारा बुद्ध और शिव दोनों को नमस्कार किया है। सभवतया वे हिन्दू थे और सस्कृत साहित्य की समस्त प्राचीन शाखाओं में पारगत थे। साथ ही बुद्ध के उदात्त जीवन के प्रति आदर रखते थे। इसीलिये द्वचर्यंक मगलाचरण किया है। सम्भवतया उन्होंने बौद्ध तक का भी अध्ययन किया या जिसे ५ वी से लेकर आठवी शताब्दी तक बहुत महत्त्व प्राप्त था। भाग ४, ४९ वें क्लोक मे उन्होंने आगमविरोधी वर्णन का उदाहरण दिया है-'भुभता पीतसोमाना न्याय्ये वर्त्मनि तिष्ठताम्' । सोम-पान का अधिकार े... केवल ब्राह्मणो को है। यदि वह अधिकार किसी राजा को दे दिया जाता है और यह वर्णन किया जाता है कि वह सारा सोम पीकर मदमत रहता था तो यह वेद और घर्मशास्त्र के विरुद्ध है। इससे प्रतीत होता है कि भामह प्राचीन वैदिक प्ररम्परा के विद्वान् थे। उनके द्वारा प्रस्तृत अधिकतर उदाहरणो मे ब्राह्मण परम्परा के देवता तथा वीर-पुरुषों का वर्णन है। रामायण तथा महाभारत के पात्रो एव घटनाओ का बाहल्येन उल्लेख है। उदाहरणस्वरूप ३ ७ (कर्ण, पार्थ, शल्य), ३.११ 'उदात्त शन्तिमान् रामो गुरुवान्यानुरोधक । विहायोपवन राज्य यथावनमुपागमत्। ' ३.५ ('अद्य या मम गोविन्द' इत्यादि) । २४१ (यदप्रवीर तया शार्ज़), २५५ (युगादौ भगवानु ब्रह्मा विनिर्मित्सूरिव प्रजा), ३२४ (शम्भु तथा कुसुमायुध), ३.३२ (राम सप्ताभिनत् तालान् गिरि कौञ्च भृगूत्तमः), ४२१ (रथाङ्गशूले विभागौ पाता वः शम्भुशागिणौ), ५.३९ (भीम और उनका क्विरपान), ५.४१-४३ (दुर्योघन युविष्ठिर तथा भीष्म की प्रतिज्ञायें), ५४४ (परशुराम और राम का मिलन), ५.३७ (हनुमान और सीता). भामह एक प्रकार से मध्यस्य वृत्ति के व्यक्ति थे। चतुर्थ परिच्छेद के अन्त में काव्य-दोषों की गणना के पश्चात् उनका कशन है--न दूषणायायमुदाहतो विधिनं चामिमानेन किमु प्रतीयते । कृतात्मना तत्त्वदृशा च मादृशो जनोभिसधि क इवाबभोत्स्यते (४.५०)। किन्तु कभी-कभी वे उग्र बन जाते हैं और मार्मिक जपहास भी करने लगते हैं (देखो १३१,४.४५)। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आ चार्यों की महायता ली है। उनमें से मेघावी का नामोल्लेख भी किया है। उनके समक्ष आलोचना सम्बन्धी जो सामग्री थी उनका भी सक्षिप्त विवरण

दिया है और कहा है-अलकारों का विवेचन करने के लिये मैंने अनेक ग्रन्थों का परिशीलन किया है और उन पर स्वयं विचार किया है। 'समासेनोदितमिद घीखेदायैव विस्तर.। असगृहीतमप्यन्यदम्युद्धमनया दिशा ॥' (२.९५) और 'इति निगदितास्तास्ता वाचामलकृतयो मया बहुविधिकृतो-र्दृष्टवान्येषा स्वय परितवर्य च' (क्लोक सं० ६९) । देखी १.१३-१५ . रूपकादिरलङ्कारस्तस्यान्यैबंहुघोदित<sup>.</sup> । रूपकादिमलङ्कार बाह्यमाचक्षते परे।' उपरोक्त उद्धरणों से प्रतीत होता है कि भामह से पूर्व अनेक स्यातिप्राप्त आलक्कारिक हो चुके ये और उनमें मेघावी भी ये जिनका नामोल्लेख भामह ने स्वय किया है। सम्भवतया भामह ने मेघावी के पाँच इलोक उद्दत किये हैं जैसाकि ऊपर बताया जा चका है। द्वितीय परिच्छेद के निम्न-लिखित अन्तिम क्लोक को विद्वानों ने बहुत महत्त्व दिया है---'स्वयक्रतैरेव निदर्शनैरिय मया प्रकल्प्ता खलु वागलकृतिः। (पृ० ९६)। 'इय बागलकृति ' का क्या अर्थ है ? यदि इस उद्धरण का सकेत समस्त काव्यालक्कार की ओर है (जिस पर 'एव' शब्द के कारण बहुत वल दिया जाता है) तो इस वक्तव्य की मर्यादित करना आवश्यक है। ग्रन्य मे ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो निश्चित रूपेण अन्य ब्रथों से उद्धृत हैं। डा॰ स्व॰ ४.८ 'दाडिमानि दशापुपा विडत्यादि यथो-दितम्, १.४१ 'हिमापहामित्रघरैंव्याप्त व्योमेत्यावाचकम् ।' अत. यह नहीं कहा जा सकता कि पुस्तक का प्रत्येक उदाहरण भामह की अपनी रचना है। यदि यह उल्लेख केंवल अल द्वारों के उदाहरणों से ही सम्बन्ध रखता है ऐसा कहा जाय तो उपरोक्त इलोक ततीय परिच्छेद के अन्त मे आना चाहिये था। इतना ही नहीं, दूसरे परिच्छेद में भी अनेक श्लोक अन्य लेखकों के हैं। लेखक ने उस का नामोल्लेख भी किया है। किन्तु उपरोक्त श्लोक 'स्वयकृते' : इत्यादि मे ऐसा कोई विशेषण नही लगाया गया जिससे उपरोक्त उद्धत क्लोको का परिवर्जन हो सके । सम्भवतया शताब्दियाँ बीतने पर बहुत से लेखकों के नाम लुप्त हो गये। काव्यालकार की हस्तलिखित प्रतियाँ उस विशाल सख्या मे उपलब्ध नहीं हैं जिससे भामह के मूल पाठ का ठीक-ठीक निर्णय किया जा सके। उदाहरण के रूप में लोचन (पृ० ८७) का कथन है-"भामहेन हि गुरुदेवनुपतिपुत्रविषय-प्रीतिवर्णन प्रेयोल क्ट्रार इत्युक्तम्' । किन्तु भामह ने 'प्रेम.' की व्याख्या कही नही की और केवल एक उदाहरण दिया है (३.५) जिसमे देव का उल्लेख है। राधव मट्टने अभिज्ञानशाकुन्तल (१.२) पर अपनी अर्थद्योतनिका नामक टीका मे सर्वप्रथम भामह द्वारा प्रस्तुत पर्यायोक्त (३.८) का लक्षण उद्धत किया है और साथ ही 'यं प्रेक्य' इत्यादि उदाहरण दिया है। उसने बताया है कि भामह ने यह स्कोक 'ह्मचीववध' से लिया है। मृद्धित जन्य में यह स्कोक नहीं मिलता। सम्मद में देखें पर्यापोस्त के उदाहरण के रूप में उद्धत किया है। सम्मव है राषवस्त्र मम्मद के स्थान पर मामह का नाम जिल गये हो। बीमानावानुत्त्व करणा के मम्मद के स्थान पर मामह का नाम जिल गये हो। बीमानावानुत्त्व करणा के स्थान में राषवस्त्र ने कहा है-नीपपात तिडन्तेन 'हित मामहोस्ते'। किन्तु ये खब्द काव्यादर्ध २.२२७ में है, आमह में नहीं मिलने तथा पाणिनि सूत्र २.१.७ के महामाम्य से लिये पत्रे हैं। य प्रेश्य स्थादि स्वोक को उद्घादिक्षक (प्रूप्प) ने उद्घादि किया है किया है किन्तु कोई नाम नहीं दिवा । इस पर कोई टीका भी अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। अब वक एक ही टीका का पता चला है जिसका नाम है मामहिषवरण अथवा मामहिष्टित किन्तु वह भी प्राप्त नहीं है। अत 'स्वय-इति' इत्यादि खब्दी र व्यव्ह करिय' इत्यादि खब्दी र व्यव्ह करिय' इत्यादि खब्दी र व्यव्ह कि कि नहीं अपनी रवना हो और स्वयक्षति इत्यादि बान्दी र वान्यो का प्रयोग छतिस्थाय अनुसार किया है।

ब्बन्यालोक ने पृ०४६ (पर्यायोक्त के सम्बन्ध मे) तथा पृ०२५९ (सैया इत्यादि क्लोक के विषय में २.८५) दो स्थानो पर भामह का स्पष्ट उल्लेख किया है। देखी वामन विषयक चर्चा।

भामह ने निम्नलिक्षित ग्रन्यकारो एव ग्रन्थो का उल्लेख किया है---राम-शर्माका अच्युतोत्तर (२.१९ तया ५८), अश्मकवश (१.३३), कणभक्ष (५.१७), न्यास (६.३६), पाणिनी (जिनका उल्लेख सालातुरीय के नाम से भी हुआ है, ६.६२–६३), मेघाबिन रत्नाहरण (३८), राजिमत्र (२.४५, ३.१०), शासवर्धन (२४७) । इनमे से पाँच अर्थात् अच्युतोत्तर, अश्मकवश, रत्नाहरण, राजमित्र तथा शासवर्षन ऐसे हैं जिनका उल्लेव अन्यत्र कही नही मिलता। भामह ने अश्मकवश से कोई उद्धरण नहीं लिया। यह सदिग्ध है कि रत्नाहरण किसी ग्रन्थ का नाम है। (उवाच रत्नाहरणे चैव शागंधनुर्यथा। गृहेष्यध्यसुवा नान्न भुञ्जमहेयदधीतिन । न भुञ्जते द्विजास्तच्य रसदान-निवृत्तये ।।) शास्त्रवर्षन तथा रामशर्मा के उदाहरण केवल दोषों का प्रदर्शन करने के लिये दिये हैं। उन्हें निम्सामु ने स्ट्रट ११.२४ पर मेबाबी से उद्धृत किया है तया काव्यप्रकाश में कोई नाम नहीं दिया गया । क्योंकि ये लेखक तथा ग्रन्थ ऐसे माने जाते हैं जिनका उल्लेख अन्यत्र कही नही है। अत कुछ लोगो कामत है कि भामह अल्पत प्राचीन है। (देखी नोबेल, 'फाउण्डेसस ऑफ इन्डियन पोइटिक्स पृ० १५) । किन्तु यह बात नहीं है । कुछ वर्ष पहिले भामह का ग्रन्थ भी उपलब्ध नहीं था। यह नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में क्यां-

क्या प्रकट होगा । अत<sup>.</sup> इस समय उपलब्ध अत्यल्प सामग्री के आधार पर कोई सिद्धान्त स्थापित नही किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि भामह ने जब उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये स्वयं ही श्लोकों की रचना की है तो अन्य लेखकों को उद्धत करने की अधिक गुंजाइश नहीं थी। जिन ग्रन्थों अथवा लेखकों को बिना नाम के उद्धत किया है वे निम्नलिखित हैं - भरत (१.२४ 'उन्तं तदिमनेयार्थमुनतोऽन्यैस्तस्य विस्तर'), महाभाष्य पतञ्जलि (६.३१)। इसी प्रकार के शब्द काव्यादर्श में भी मिलते हैं-काव्या० १.३१ 'मिश्राणि नाटकादीनि तेषामन्यत्र विस्तरः, ' ४.२२ सूत्रकृत् (पाणिनि), पदकार (कात्यायन तया इष्टप्रयोग (महाभाष्य) । अन्य जिन लेखको के विषय में उद्धरण अधवा) उल्लेख की सम्भावना की जाती है उनके सम्बन्ध में निम्नलिखित भागह का तिथि-निर्णय देखना चाहिये। भामह ने बत्सेश (४.३९) तथा नरबाहनदत्त (४.४९) का उल्लेख किया है। दोनों बृहत्कचा के पात्र हैं। भामह ने प्राय: अन्य आलकारिको के उद्धरण अपरे, अन्ये, केषाचित् (२६,८,८७; ३.१२, ५४) आदि शब्दों के साथ दिये हैं। व्याकरण तया अन्य शास्त्रों पर भी इसी प्रकार अन्य लेखकों को उद्धृत किया है (४.६; ५६,११,६०)। उन्होंने पाणिनीय शास्त्र को बहुत आदर दिया है-- 'श्रद्धेय जगति मत हि पाणिनीय' (६.६३)। षष्ठ परिच्छेद के प्रारम्भ में व्याकरण पर सुन्दर रूपक है---'सुत्राम्भसं पदावर्तंपारायणरसातलम् । बातूणादिगणब्राह् व्यानग्रहबृहुत्प्लवम् ।। नापारियत्वा दुर्गाधमम् व्याकरणार्णवम् । शब्दरत्न स्वयंगममलङ्कर्तुमय जनः ॥ ... उन्होने दण्डनीति (४.३८) तथा स्फोटवाद (शपथैरिप चादेय बची न स्फोट-बादिनाम्। नभाकुसुममस्तीति श्रद्द्यात्क सचेतनः, ६.१२) का भी उल्लेख किया है। अध्याय चार, क्लोक ७ 'पर 'गुरुमि कि विवादेन' पाठ है। कहा नही जा सकता कि गर शब्द से उन्होंने किसका उल्लेख किया है। उनके इलोक कोमल एवं परिष्कृत हैं। उनमें से लगभग सौ लोचन तथा उत्तरवर्ती लेखकों ने उद्धत किये हैं।

कामबेनु (बाणीबिजास स॰) ने भामह के अनेक स्लोक उद्धत किये हैं। उनमें पूत्र एव वृत्ति के रूसका तथा काब्यशास्त्र सम्बन्धी सन्य विषयों का वर्षन है। किन्तु के काव्याल क्यार में नहीं मिलते। वृत्तरत्नाकर के टीकाकान नारायक ने मामह के कई लम्बे पाठ (पृ० ५–६) उद्धत किये हैं। इसका सर्व है उन्होंने छन्दशास्त्र पर भी प्रन्य रचना की होगी। राषवभट्ट ने अभिज्ञानवाकुन्तल १.१ पर अपनी टीका में भामह का निम्नालिखित स्लोक उद्धत किया है—'क्षेमें समंगृब्देसे मगणो भूमियेवत.—हित भामहोक्ते।' यह निश्चित कप से नहीं कहा वा सकता कि बराइनि के टीकाकार मामह बीर प्रस्तुत आक क्यारिक मामह (पह ही थे। पिखेल ने बपने प्राकृत व्याकरण (पृ०३५) मे तथा प्रो० पाठक के किराजमार्ग की प्रस्तावना (पृ०१६) ये दोनों को एक ही बताया है। हेमबन्द्र कृत देशीनाममाला (सम्पा० पी० रामानुबस्वामी, १९३८ सं०) में ८.३९ पर भामह को नीचे जिल्ले अनुसार उद्देश किया गया है 'अत्र सुगिन्हलों फारनुनोत्सव हित सुगीज्यक्यस्थान (दस्यते वाय सस्कृते। यद्भामह । सुगीप्मकेन दृष्ट हित।' यह बताना कठिन है कि प्रस्तुत उद्धरण भामह के किस यम का है। यह आयों का एक पाद है।

गोपाल ने काव्यप्रकाश पर साहित्यवृद्धामिण नामक वपनी टीका (वि॰ स॰ पृ॰ २) मे कहा है—'उद्भटेनापि नचेषा नामकेनोपलालित. । ह्वी भाम इब स्वीणामल्पारम्भोपि मानह । यह सुनिदित है कि उद्भट ने भामह विवरण लिला। किन्तु यह बताना कठिन है कि भट्टनायक का भामह के साथ क्या सम्बन्ध रहा है।

सामह के तिबि-निर्णय की वर्षा शास्त्रक करते से पहले प्रमिका के रूप में काल्यादर्श पर कुछ लिखना आवस्यक है। श्री बदुकनाथ सामी ने अपनी काल्याल क्ष्मार की प्रस्तावना ( $\P \sim 44$ ) में सामह को ४००–६०० ई० के मान्य रखा है। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमान मुक्तियों को चर्चा आगे की जायगी।

(९) क्यों का काव्यावर्ध — काव्यावर्ध मारत तथा पूरोप में अनेक बार मृद्रित दुना है — कलकता से १८६३ ई० में नेमचन तर्कवाधीय की टीका के साथ प्रकाशित हुआ; १८९० ई० में वोचिंक द्वारा जर्मन अनुवाद के साथ; १९९० ई० में दो टिकाओं के साथ प्रकाशित हुआ; १८९० ई० में वो टिकाओं के साथ प्रोच होरा महास में, १९६८ ई० में वो वेजवेककर रगावार्य वात्मी तथा स्वर्त्रात्व होरा महास में, १९६८ ई० में वो वेजवेककर रगावार्य वात्मी तथा स्वर्त्रात्व होरा महास राज्यार्य है। दूर हो थे। पुस्तक में तीन परिच्छेद है। रङ्गायार्थ के सम्बन्ध में वार परिच्छेद है। इसमें अन्य सम्बन्ध को नृत्रीय परिच्छेद वे परिच्छेदों में विमन्त है। महास स० का चतुर्य परिच्छेद दोप-चर्चा से प्रारम होता है। कलकता तथा रेड्डी के म० में कुछ मिलाकर ६६० स्लोक है यथि महास स० में ६६३ हैं। (दितीय परिच्छेद का जिम्मतीव तमो स्थादि प्रसिद्ध स्लोक छोड़ दिया पया है। दो तृतीय परिच्छेद के आ तो, एक चतुर्य के आदि में तथा एक मध्य में ओड दिये गये हैं, उ० स्वरूप — 'आविष्याधिपरिताय अद्य देवो वा

विनाशिने। को हि नाम सरीराय धमपित समावरेत्॥' ३.१६० कलकत्ता स० के पश्चात्) प्रस्तुत चर्चा में रङ्गाचार्य का सस्करण उद्गृत है।

प्रथम परिच्छेद में काव्य का लक्षण तथा उसका गद्य, पद्य एवं मिश्र तीन रूपों में विभाजन किया गया है। साथ ही सगंबध के रूक्षण दिये गये हैं तथा गद्य के दो रूप आस्यायिका तथा कथा का निरूपण किया गया है। उसमें उन्होंने बताया है कि बस्तुत: इन दोनों में कोई मेद नही है। साहित्य को सस्हत, प्राकृत, अपभ्रश तथा मिश्र में विभाजित किया है। वैदर्भी तथा गौडी शैली की चर्चा की है और दश गुणों का भी वर्णन है। अनुप्रास के लक्षण तथा उदाहरण दिये हैं। किव के तीन आवश्यक गुण-प्रतिभा, श्रुति तथा अभियोग की भी चर्चा है। द्वितीय परिच्छेद में अलक्कार शब्द की व्याख्या दी है। उसमें ३५ बलंकार गिनाये हैं तथा उनके उदाहरण भी दिये हैं। निम्नलिखित बलकारों का क्रमशः वर्णन है—स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक, आवृत्ति, आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, उत्पेक्षा, हेतू, सुक्म, लेश (अथवा लव), यथासस्य (अथवा ऋम), प्रेयः, रसवत, ऊर्जस्वि, पर्यायोक्त, समाहित, उदात्त, अपह्न ति, श्लेष, विशेषोक्ति, तुन्ययोगिता, विरोध अवस्ततप्रवसा व्याजोक्ति, निदर्शना सहोक्ति, परिवत्ति, आशी, सकीणं तथा भाविक । तृतीय परिच्छेद मे यमक का विशद वर्णन है। गोमुत्रिका, अर्घभ्रम, सर्वतीभद्र स्वरस्थानवर्णनियम आदि चित्रबन्धों के लक्षण तथा उदाहरण दिये हैं। साथ ही १६ प्रकार के प्रहेलिकाओं तथा दस प्रकार के दोषों का वर्णन है।

दण्डी का काव्यादासं महात रीति-सम्प्रदाय का समर्थक है और अंतर कलकार सम्प्रदाय का उत्तमे गुण और कलकार दोनों का विस्तृत वर्णन है। कत उत्ते हैं। की एक सम्प्रदाय में सम्मिलित नहीं किया वा सकता। उनके भी वैयस्तिक जीवन के विषय में विशेष विदित्त नहीं है। केवल अवस्तिसुन्दरी-कपा ही, मार्थ करे के स्थानी की हित माना जाय, तो कुछ सामधी प्रस्तृत करती है। इसका प्रकाशन १९२४ ई० में दिलाभारती प्रचमाणा में किय महोदय ने किया है। प्रथ अनेक स्थानों पर चृदित है। विबक्ती चर्ची आगे की जायगी। विस्तित्त सुन्दरी-कथा में प्रस्तुत वर्णन के अतिरिक्त भी यह प्रतीत होता है कि वे दिला अथवा नर्भदा के दिला मार्य के निवासी थे। उदाहरणों में नीचे लिखे स्थानों का पुन-युन निर्देश है—मलयानिल (२.१७४, ३.१६५), कांवरी (३.१६५), कांवरी (३.१६५), कांवरी (३.१६५), कांवरी है), चीक

(३.१६६); कलिङ्ग (३.१६५), अवन्ती (२.२८०, वासवदत्ता का नाम)। पूस्तक में अनेक स्थानो पर 'पश्य' शब्द का प्रयोग है। उ०---

> "आविराजयक्षोबिम्बमार्क्यं प्राप्य काङ्मयम् । तेवामसन्निषानेऽपि न स्वयं पक्य नक्सति ॥"

> > 2.4

"भगवन्तौ जगन्तेत्रे सूर्याचन्त्रमसाविष । पत्रय गच्छत एवास्तं नियति केन लड्ड्घ्यते ॥"

२. १७२ ।

अतः अनुमान किया जाता है कि दण्डी ने इसकी रचना किसी सुलार्थी राजकुमार के लिये की थी। किन्तु प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग केवल अनुप्रास के लिये हैं (पश्य नश्यति)। डा० बेलवेलकर ने अलक्द्वार-सूची (२, ४~७) के प्रक्षिप्त होने का सदेह किया है। सदेह का कारण है छन्दोभ झ दूर करने के लिये बत्ती के स्थान पर दीपकावृती तथा लेश के स्थान पर लव एव प्रशंसा तया विशेषोक्ति के लिये अप्रस्तृत-स्तोत्र तथा विशेष जोकि विचित्र सा प्रतीत होता है। यद्यपि उपरोक्त दोष सदेहोत्पादक हैं फिर भी इतने मात्र से कारिकाओ को प्रक्षिप्त मानना उचित नही है। प्राचीन ग्रन्थों में अलकारो की चर्चा से पहले इस प्रकार की सूची सर्वंत्र है। भामह, उद्भट तथा रुद्रट ने भी इसे दिया है। यद्यपि सब अलकारों को एक स्थान पर नहीं दिया)। अलकारों के लिये पर्याय शब्दों का प्रयोग कोई असाचारण बात नहीं है। उद्भूट का कथन है----'काव्यदृष्टान्तहेतु चेन्यलकारान्परेविदु' (६१)। इसमे अलकारो के नाम काव्यहेत तथा काव्य-दष्टान्त दिये है। किंतु लक्षण देते समय उन्होंने प्रचलित नामो का प्रयोग किया है अर्थात काव्यहेत के स्थान पर कार्व्य लङ्ग और काव्य-दृष्टात के स्थान पर केवल दृष्टान्त । इसी प्रकार लेश के स्थान पर लव, प्रशसाके स्थान पर स्तोत्र तथा विशेषोक्ति के स्थान पर विशेष का प्रयोग सम्भव है।

काव्यादर्श की पीठी सरक एव सारगामित है। वहीं तक कवित्व का प्रक्त है भामह की तुकना में दण्डी का स्थान ऊँचा है। किंतु विचाद एवं तर्क-सगन विवेचन में भागह रण्डी से आमें बढे हुए हैं। दही के उदाहरण मौक्रिक है तथा दोनीन स्थानों को छोडकर, जिनकी चर्ची आमें की जायगी, उन्होंने कहीं से उद्देत नहीं किया। काव्यादर्श में नीचे लिखे प्रयों का उल्लेख है—छन्दोविषिति (१, १२), बृहत्कया (१, २८, मूतभावामयी प्राहुरद्भुतावी बृहत्कवाम्), तेतुवन्य (१.३४ 'महाराष्ट्राश्या भाषां प्रकृष्टं प्राकृत विदुः। सावर; सुवितरलानां तेतुवन्यादि यस्पयम्)। बृहत्कया का निर्देश निम्नतिस्तित है—'कथा हि सर्वभाषामिः

<sup>1.</sup> डा॰ मनोमोहन घोष का मत है कि १००० ई० से पूर्व महाराष्ट्री नाम की कोई प्राकृत नहीं थी। अत: 'दण्डी ने महाराष्ट्री की जो प्रशसा की है वह केवल प्रान्तीयता मूलक अतिशयोक्ति है (देखो प० ६७, ७५-७६ कर्पू रमञ्जरी पर प्रस्तावना, १९४८) । महाराष्टी और शौरसेनी के परस्पर सम्बन्ध की चर्चा यहाँ अप्रासंगिक है । किन्तु दण्डी के विषय मे द्वितीय आक्षेप अर्थात् ''यह केवल प्रान्तीयता है" की नर्चा आवश्यक है। डा० घोष की इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर सकता कि दण्डी को प्राहृतों का ज्ञान नहीं था। उन्होंने महाराष्ट्री, शौरसेनी, गौडी तथा लाटी का विभिन्न प्राप्ततों के रूप में उल्लेख किया है। दण्डी सरीखे प्रतिभाशाली विद्वान के लिये यह कहना अनुचित है कि उन्हें महाराष्ट्री एव शौरसेनी मे परस्पर भेद का ज्ञान नहीं था। प्रान्तीयता और उसके नाम पर मिथ्या प्रचार केवल पिछले दो सौ वर्षों की परम्परा है। यदि अवन्तिसुन्दरीकथा तथा उसके सार को प्रमाण माना जाय तो कहना होगा कि दण्डी-परिवार आनन्दपूर, उत्तर-पश्चिमी आर्यदेश (वर्त्तमान उत्तर गुजरात), से प्रस्थान करके अचलपुर नासिक्यभूमि में आया तथा दण्ही के प्रपितामह ने काञ्ची मे आकर भिम प्राप्त की । उन्हें लेकर चार पीढियो ने, जिनमें दण्डी भी सम्मिलित हैं, काञ्ची में निवास किया । इस स्थिति में दण्डी की प्रान्तीयता का लक्ष्य किस भूमि को कहा जायगा, आनन्दपूर, अचलपूर अथवा काञ्ची? ऐसा कोई आधार नही है जिससे यह कहा जा सके कि किनी दिन महाराष्ट का विस्तार काञ्ची अथवा आनन्दपूर तक था। साधारणतया यह माना जा सकता है कि उसकी भक्ति उसी प्रदेश के प्रति रही होगी जहाँ उन्होंने अपनी चार पीढियाँ बिताई है। नासिक्यभमि केवल मध्यवर्ती स्थान है जहाँ वे तीन पीढ़ियाँ पहले आये थे। उसे जीवित स्तेहका केन्द्र नही माना जा सकता। अत. प्रान्तीयता मूलक अतिशयोक्ति का सिद्धान्त केवल कपोल-कल्पना है। यदि किसी के सिद्धान्त अयवा वर्तमान ज्ञान का समर्थन तथ्यो द्वारा नहीं होता तो उस सिद्धान्त को छोड देना चाहिये और अधिक ज्ञान की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

संस्कृतेन च बच्यते । भूतभाषामयी प्राहुरद्भुतार्था बृहत्कथाम् ॥' इसका अर्थ है कि कथा की रचना सस्कृत तथा प्राकृत सभी भाषाओं में हो सकती है। कहा है कि बृहत्कथा मे अद्भुत सामग्री है (कथाएँ) और इसकी रचना भूतभाषा, (पैशावी) मे हुई है। उत्तराई मे 'सर्वभाषाभि.' का उदाहरण है। नोबेल 'फाउण्डेसस आफ इण्डियन पोइट्री', पृ० १३६ का मत है कि यह साक्षात् भामह १.२८ का निर्देश है। (न वक्त्रापरवक्त्राम्या युक्ता नोच्छ्वासवस्यपि । संस्कृतं संस्कृता चेष्टा कथापभ्रशभाक् तथा) । किन्तु उनका कथन युन्तिसगत नही है । इसी प्रकार का तर्क विपरीत निर्णय के लिये भी उपन्यित किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि भामह ने दण्डी का निर्देश किया है। अपि च भामह का क्लोक स्पष्ट नही है। 'सम्कृत' से क्या अपेक्षित है? उत्तराई का अर्थ कि कथा संस्कृत में होनी चाहिये। किन्तु अपवाः रूपेण अपभ्रश में भी हो सकती है। भामह ने स्वयं कहा है (१, १६) कि कावा के गद्य और पद्य दोनों रूप हो सकते हैं और वह सस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रश मे रचा जा सकता है। वण्डी ने एक कलापरिच्छेद का उल्लेख किया है जिसे सम्भवतया काव्यादर्श के भाग के रूप मे उन्होंने लिखने का निश्चय किया था। 'इन्थ कलाचतुष्पिट-विरोध, साधु नीयताम् । तस्या कलापरिच्छेदे रूपमाविभविष्यति । (३.१७१) कुछ समय पहिले विद्वानो की घारणा थी कि छन्दोविचिति

<sup>1.</sup> देखो ६० हि॰ क्वा॰, भाग २४, प० ११%—१२४ मे प्रो॰ एस॰ एस॰ सात्रे के लिए । उन्होंने मालतीमापव की जगदर-कुल टीका से बहुत से उद्धरण एकतित किये हैं जोकि उपजब्ध काव्यावधी मे नहीं है। कामपुत्र, १.३.१६ मे वहाँ १४ कळाओं का निक्पण है, जयमङ्गळा ने दुवंचकथांग (जीकि २० की कळा है) का उदाहरण देते हुए काव्यादणं का निम्मिंशिका रक्लोक उद्धत किया है—'वंष्ट्रापद्धयी प्राम्योद्धान्त्रमामन्वयन स्थामृत्यक्षिण । देवपूर्ट्यापुत्रक्त्य सम्पान्त्र सोव्याद्धार्यक्षान्त्र मान्य है स्थान साथ स्थान स्थान

दण्डी की अपनी रचना है। मैंने अपने लेख (इ० एण्टि० १९११, पू० १,99) में चर्चा की है कि छदोविचिति छन्द-विद्या का नाम है आही विशेषरूपेण वैदिक छन्दों का निरूपण है और जिसके निर्माता पिङ्गलनाग माने गये हैं। जैमिनी सूत्र की टीका शाबरभाष्य (१, १.५ पृ० ५४ आनंदाश्रम) में भी उल्लेख है। छन्दोविचिति शब्द कौटिल्य अर्थशास्त्र (१.३.१) तथा बापस्तम्भधर्ममूत्र (२ ४.८.११) मे भी बाता है। बुलेटिन आफ लंडन सोसाइटी आफ ओरि॰ एन्ड अफि॰ स्टडीज भाग २२, खण्ड १, पृ० १९२ में छन्दोविचिति नामक ग्रन्थ के मूल सस्करण का पर्यालोचन किया गया है। जुर सस्कृत मेट्रिक, सम्पादक डा॰ सेलिङ्लीफ । यह सस्करण तुर्फान, मध्य-एशिया मे उपलब्ध एकमात्र प्रति के आधार पर किया गया है। किंतु मुझे अभी तक कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई। यह भी उल्लेखनीय है कि भरत नाट्यशास्त्र के १४-१५ अध्यायो मे (काव्यमाला सस्करण=१५-१६ चौलम्बा स०) अनेक छंदों की चर्चा है। उसके १५ वे अध्याय की पुष्पिका (गा० ओ० सी०) में निम्नलिखित क्लोक है-'इति भारतीय-नाट्यशास्त्रे छदोविचितिर्नामाच्यायः पञ्चदशः ।' नीचे लिखे ग्रथ एव लेखको के उद्धरणो पर नाम नही है। पतञ्जलि का भाष्य निम्न प्रकार से उद्धत है--आक्तमाधित 'नोपमान तिइत्तेनेत्यित-कम्याप्तभाषितम्' (काव्याः २ २२७) । भरत का नाट्यशास्त्र आगमान्तर शब्द द्वारा उद्धृत है-- 'यच्च सध्यगवृत्यगलक्षणाद्यागमातरे। व्यावणितमिदं चेष्टमलक्कारतयैव न (२.३६७)। संघ्यंग, वृत्त्यग तथा लक्षण के लिये देखी १७, २१, २२ परिच्छेद (चौख ० स०) । अन्यत्र दण्डी ने भामहका अनुकरण किया है (१.२४ जिसका उद्धरण ऊपर दिया जा चुका है) 'मिश्राणि नाटका-दीनि तेषामन्यत्र विस्तर, (१.३१) । उन्होने प्राचीन आचार्यो एव विद्वानों का उल्लेख सामान्यवाचक शब्दो मे किया है-- 'पूर्वशास्त्राणि संहृत्य (१.२; ग्रंथ-कारो के लिये इस प्रकार का उल्लेख सार्वजनीन है, तुलना 'समाहृत्यान्य-तन्त्राणि' अमर०), 'सूरव' का उल्लेख १९ (पूर्वीचार्यों ने काव्य के श्ररीर तथा अलङ्कारों की चर्चा की है) तथा २७ पर हुआ है (इति वाचामलङ्कारा दर्शिता पूर्वसूरिभि.), 'किंतु बीज विकल्पाना पूर्वीचार्ये प्रदर्शितम्', २.२. तथा ३.१०६ पर 'एता' बोडश निर्दिष्टाः पूर्वाचार्यैः प्रहेलिका । काव्यशास्त्र पर अन्य लेखको के मत केषाचित् कैश्चित् (२.२२७, १.७९) तथा एके (२ २६८ लेश का लक्षण देते समय) शब्दो द्वारा उद्धृत किये हैं। आधा श्लोक लिम्पतीब तमोङ्गानि वर्षतीवाञ्जन नभ (२.२२६) उद्धृत करके उस पर विस्तृत विवेचन किया है। और यह बताया है कि प्रस्तुत क्लोक में तीन बार 'इव' शब्द का

प्रयोग देखकर अनेक विद्वानों ने इसे उपमा का उदाहरण माना है। किन्तु उनकी मान्यता भान्त है। अस्तुत स्लोक वास्तव में उदांशा का उदाहरण है। यह पच्छी के समय भी उपलब्ध था। इसके पूर्वाई में दो 'दव' हैं। उन्द्रट के टीकाकार प्रतीहारेन्द्रायन ने (१० २६) इस चर्चा का विशेषस्थेण उल्लेख किया है। यह स्लोक मून्छकाटक एन चास्तत १.१९ तथा बालचरित १.१५ नामक नाटकों में उपलब्ध है। मन महो० नाप्तिज्ञास्त्री ने अन्तिम दो नाटकों को भासकृत माना है। दच्छी ने कापिल (३.१७५), सुगत (३.१७४) तथा स्थाय अवदा हेतुचिवा (३.१७३) का उल्लेख किया है।

बार्ज्यसपद्धति (स॰ १७४) तथा जल्लगकृत मुक्तिमुक्तावली (पृ॰ ४५, स० ७४) मे निम्नलिखित ब्लोक है-- 'त्रयोजनयस्त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयो मुणा. । त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च त्रियु लोकेषु विश्वताः । इससे प्रतीत होता है कि दण्डी ने तीन ग्रथो की रचना की थी। इन तीन ग्रयो का निर्णय करने के लिये अनेक विद्वानों ने कठोर विद्व-व्यायाम किया है। क्लोक का इतना ही अर्थ है कि दण्डी के तीन ग्रथ सर्वविदित है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उनकी तीन ही रचनाये हैं। पिशेल ने लिम्पतीय इत्यादि श्लोक का अभिप्राय न समझने के कारण विलय्ट कल्पना की है कि मुच्छकटिक दण्डी की रचना है और उसके साथ काव्यादर्भ एव दशकुमारचरित को मिला देने पर तीन सन्धा परी हो जाती हैं। किन्तु अब इस ब्लोक वाले दो अन्य ग्रथ उपलब्ब हो चुके है। यदि पिशेल की युक्ति को माना जाय तो उन ग्रयो को भी दण्डी की रचना मानना होगा। पिटरसन (दशकुमारचरित प्रस्तावना पु॰ ५) तथा डा॰ जैकोबी (इण्डि॰ स्टडी॰, भाग १७ में) आदि विद्वानों ने दण्डी की तीसरी रचना छन्दोविचिति को माना है। किन्तु यह बारणा भी ग्रमपूर्ण है। (देखो इण्डि॰ एण्टि॰ भाग ४०, (१९११), प्० १७७-७८, छन्दोविचिति पर मेरा छेल) । आप० घ० सः २.३७, १४-१५ 'पडङ्गो वेदः । छन्दकल्पो ब्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा छदोविचितिरिति, वासवदत्ता मे मुबयु पर 'छदोविचितिसिव आजमान-तनुमध्याम्, पृ० २३५ (हाल म०) है। छद कल्प एक शब्द है और उसका अथ है कल्पमूत्र । तनुमध्या छद का नाम है । कुछ विद्वानो ने 'कलापरिच्छेद' को तीसरा ग्रथ बताया है। किंद्र प्रतीन होना है कि करु।परिच्छेद काव्यादर्ग का एक अशा था. स्वतंत्र ग्रंथ नहीं।

कुछ विद्वानों ने यह भी सदेह प्रगट किया है कि काब्यादशंतथा दशकुमार-वरित के रवयिता एक ही है या मिन्न-भिन्न और इस प्रश्न को और उलक्षा विया है। श्री त्रिवेदी (प्रस्तावना, प्रतापरूद्र, ३१) तथा अगसे महोदय (इंडि॰ एटि॰ १९१५, पृ० ६७ तथा दशकुमार । की प्रस्तावना में) का मत है कि दोनों के रचिता एक नहीं हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत तकों की विस्तृत आलोचना यहाँ उचित नही है। किनू कुछ यक्तियाँ सक्षेप में प्रस्तुत की जाती हैं। अगसे महोदय का प्रथम तक यह है कि दण्डी उग्र आलोचक थे। उन्होंने कवियो की चेतावनी दी है कि सुक्ष्म दोष भी काव्य के महत्त्व को घटा देता है (तदल्पमिप नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्ट कथवन । स्याइप् सुन्दरमपि श्वित्रेणैकेन दुर्भगम् । १.७) । तथा 'कन्ये कामयमान मा न त्व कामयसे कथम । इति ग्राम्योयमर्थातमा वैरस्याय प्रकल्पते ॥' (१.६३) सरीखे निर्दोष वाक्यो की भी ग्राम्य बताया है। जब कि दशकूमारचरित मे ग्राम्थता एव अदलीलता के अनेक उदाहरण हैं। तथा मैथून का साक्षात् उल्लेख है। यहादो बाते घ्यान देने योग्य हैं। सिद्धात एक व्यवहार में सदा महान् अतर रहा है। काव्यशास्त्र के समस्त आचार्यों ने इस बात को स्वीकार किया है, उ० व्यक्तिविवेक ने अन्य कवियों मे दोष निकालने की अपनी पद्धति का समर्थन करते हुए लिखा है-'स्वकृतिप्वयन्त्रितः कथमनुशिष्यादन्यमयमिति न बाच्यम् । बारयति भिषगपथ्यादितरान् स्वयमा-चरन्नपितत् (प०३७)।

क्षेमेन्द्र ने अपनी औचित्य विचार चर्चा (कारिका २० तथा २१) मे अपनी ही रचना मे दोष प्रगट किये है। अपिच यह भी कहा जा सकता है कि दण्डी ने जिस समय दशकूमारचरित की रचना की उस समय वे तरुण एवं अनुभवहीन थे। जबकि काव्यादर्शपरिणत बुद्धिकी रचना है। यह भी एक बात है कि दण्डी द्वारा 'कन्ये इत्यादि' को ग्राम्य बताया ज.ने का अभिप्राय समझने का प्रयत्न नहीं किया गया। उसने अपने अभिप्राय को साक्षात एव स्पष्ट शब्दों में प्रगट करने की निंदा की है और उसके स्थान पर व्यक्तघात्मक पद्धति को उपादेय बताया है। इस बात को दण्डी ने अगली कारिका में स्वयं प्रगट किया है जिसका अभिप्राय वही है किंतु प्रकार में भेद है- 'काम कंदर्पचाण्डाली मिय बामाक्षि निर्दय । त्विय निर्मत्सरी दिष्टयेत्यग्राम्योर्थो रसावह (१.६४)। अगसे महोदय का दूसरा तर्क यह है कि काव्यादर्श तथा दशकूमार की शैलियों में परस्पर बहुत अतर है। काञ्यादर्श की शैली निर्दोष, कोमल, अर्थ-गम्भीर तथा परिपक्व है। जबकि दशकुमार॰ की दोषग्रस्त तथा लम्बे-लम्बे समासो से परिपूर्ण है। यहाँ भी भ्राति है। काव्यादर्श क्लोकबद्ध है। बत उसमें लम्बे समास सम्भव नहीं हैं। फिर भी उसमे आघे श्लोक तक का समास अभिप्रेत है (१.८४ वयोषरतटोत्सङ्गलग्नसध्यातपाशुका । कस्य कामातुर चेतो वारुणी न

करिष्यति ॥) जबकि दशकुमारचरित में गद्य-बद्ध होने के कारण लम्बे समास सम्भव हैं। काव्यादर्श ने पद्मबद्ध रचना में ही लम्बे समासों का निषेध किया है अोजः समासभूयस्त्व-मेतद्गद्यस्य जीवितम् । पद्ये अप्यदाक्षिणात्यानामिदमेक परायणम्, १.८०) । अत. किसी प्रकार की विसगति नही कही जा सकती । सुवन्धु के प्रस्तावना क्लोक तथा गद्य भाग मे परस्पर महान् अंतर है। दशकुमारचरित मे प्रस्तुत कुछ इलोक भी इसी प्रकार के हैं। अतः दण्डी को दशकुमार • का रचयिता न मानने मे पर्याप्त प्रमाण नही हैं। दशकुमार • का प्रथम क्लोक जल्हण की सुक्तिमुक्तावली, पृ० ३१, सं० ८६ तथा सरस्वतीकण्ठा-भरण (परिच्छेद २, लाटानुप्रास पु० २६२) मे उद्धृत है। सरस्वतीकण्ठा० में काव्यादर्श के भी अनेक उद्धरण है। अवन्तिसुन्दरीकथा के प्रकाशन से इस चर्चा का रुख पूर्णतया बदल गया। प्रथम रुलोक मे हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा), ईशान (शिव) तथा हरि को नमस्कार है। यद्यपि बहुत से भक्त उन्हें परस्पर भिन्न मानते हैं फिर भी वास्तव में वे एक हैं (हिरण्यगर्भमीशानमाद्य च पुरुषं हरिम। त्रीनप्यसत्य-नानात्वान्वन्दे विश्वशारीरिणः) । तदनन्तर क्लोक स०२ से लेकर २१ तक निम्नलिखित लेखको एव ग्रथो की प्रशसा है। यद्यपि इन क्लोको मे बहुत से अश त्रुटित है--रामायण, महाभारत, मुबन्यु (जो बिन्दुसार के बधन मे नही पड़ा और जिसका हृदय बत्सराज की ओर आकृष्ट था) बृहत्कथा, मूलदेव (?), शूद्रक, भास (तथा उसके नाटक), मर्वसेन तथा उनका हरिविजय, सेतू, कालिदास (जिसने वैदर्भी रौति मे रचना की), नारायण (जिन्होने काव्यत्रय िल्ला), तथा एक अब कवि (कुमारदास ?), बाण तथा मयूर, कुछ कवियित्रियां-विज्जका, जो स्थान वर्ण होने पर भी स्वभावोक्ति तथा गुणो के वर्णन मे अत्यत निपुण थी (वर्णहीनापि या जाता जात्युत्कर्षगुणास्पदम्) तथा मनोवती । २२ वें क्लोक में ग्रयकार ने अपने को दामोदर का वशज बनाया है। उसके पश्चात् चार श्लोक स्पट्ट नहीं हैं। अतिम श्लोक में सरस्वती तथा किव समाज की स्तुति है। तदनतर गद्य में कथा प्रारम्भ होती है। राजनगर काञ्ची में सिहविष्णु नाम का राजा रहता था। किसी गधवं ने उस के सामने एक आर्या का पाठ किया। दण्डी परिवार ने आनदपुर (गुजरात) से प्रस्थान करके अचलपुर (वर्त्तमान एलिचपुर, बरार ?) मे निवास किया । उनके पूर्वज कौशिकगोत्रीय दामोदर-स्वामी भारवि के कहने पर (जो महाशैव था) राजा विष्णुवर्षन के साथ मित्रता स्थापित की ।1 दामोदर की गाञ्जेन वशज दुविनीत

<sup>1.</sup> हा राष्ट्रवन ने इस पाठ को त्रिवेन्द्रम स्थित हस्तिलिखत प्रति के

के साथ मेंट हुई को अपनी यात्राओं के लिये प्रस्थात या। गंवर्व ने परूजद-वंबीय सिंहविष्णुको जो आर्या मुनायी यी वह दामोदर द्वारा रची गई थी। ' सिंहविष्णुने दामोदर को अपनी सभा में आमन्त्रित किया। उसका विवाह

अनुसार शुद्ध किया तथा कुछ समय परचात् मुसे भेन दिया। बहु इस प्रकार है—'महार्शन सहाप्रभाव गवा प्रभव प्रदीप्तभास भार्यित रिविमिनेजु नाकुष्य वर्ष ह पुष्पकर्मणि विज्युवेद्यानेच्ये राजसूनी प्रथमस्वनक्षमात् । भी किंति हारा सम्पादित मुद्रित पाठ अपुद्ध है कितु 'पुष्प बच्चात्' (पृ० ६) यह बख वहीं विख्यान है। देखों इ० हि० क्वा॰, माग ३, पृ० १६९-१७१, इसी प्रकार भी हरिहर शास्त्री ने भी एक पाठ को गृद्ध किया है। टी॰ एस॰ एस॰ संस्करण पृ० १० पर यह पाठ विख्यान है।

 अवन्तिसुदरीकयासार (१.१६) मे उपरोक्त आर्या—-'दन्जपितहृदय ---भृषरविभेदविज्ञातशक्तिनखकुलिश्चम्, जगदुदयहेतुविष्णोरवतु वपुर्नारसिंहं व.' है। यह नृसिंहावतार एवं पल्लववशीय सिंहविष्णु दोनों के साथ सम्बद्ध है। इससे एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा होता है कि क्या दण्डी के पूर्वज दामोदर ही कवि दामोदर है जिनके अनेक क्लोक यत्र-तत्र उद्भृत हैं। देखी बल्लभदेव का सुभाषिताविल सः २५२८ तथा कवीन्द्रवचनसमुख्यय पृ० ४३-४६। जहां तक वर्तमान सामग्री उपलब्ध है उपरोक्त प्रश्न का निश्चित उत्तर देना सम्भव नहीं। डी० सी० रिसर्च इस्टीच्युट, पूना के बुलेटिन भाग, १, पृ० ४२१-४२४ में प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि वासवदत्ता के एक प्रस्तावना श्लोक से यह ध्वनित होता है कि दामोदर सुबचु के गुरु थे। अवन्तिसुदरीकथा के प्रस्तावना इलोक ६ मे मुबधु का उल्लेख है किंतु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि प्रस्तुत उल्लेख वासवदत्त। के रचयिता का ही है। वे महाकवि मुबधु भी हो सकते हैं, जिन्होंने वासवदत्तानृत्यवारा नामक रूपक की रचना की, जिसका अभिनवभारती ने उल्लेख किया है। डा० ए० एन० उपाध्याय ने पूना ओरि॰ भाग ११, खण्ड ३ तथा ४, पृ॰ २९-३० जिनभद्र के विशेषावश्यकभाष्य से एक गाथा उद्धृत की है। इसमे वासवदत्ता एव तरङ्गवती नामक दो बाल्यायिकाओ का निर्देश है। साथ ही उन्होने बताया है कि विशेषावश्यकमाध्य की पुष्पिका से यह प्रतीत होता है कि उसकी रचना शक स०५३१ (=६०९ र्दः) में हुई वो। इसका अर्थ है वासवदत्ता के रचयिता छठी र्दं के पूर्ववर्ती हैं। और यह भी सम्भव है कि दामोदर सुबधु के गुरु रहे हों।

कराया तथा भूमि प्रदान की। दामोदर के तीन पुत्र वे उनमें मध्यम का नाम मनोरथ था। उसके चार पुत्र वे विनमें बीरदत किन्छ था। उसके गौरी के साथ विवाह किया। दखी उनके एकाकी पुत्र वे। चीतव में ही उसकी माता का बेहुल हो पार्थ और उपन्यत होने पर पिता का। कुछ समय परवाल, वाक्रमण हुआ और काञ्ची का ध्वस हो गया। दख्यी उसे छोड़कर चले गये। कुछ वर्ष परवाल, दख्यी पल्लब की राजदमा में लीट आये। ' स्वप्य में उसने सरस्वती के दर्वात किने और उसने आयोवित प्रान्त किया। सरस्वती ने उसे विधायन रोदे पर परवाल, विवास किने का बादेश दिया। सरस्वती ने उसे विधायन रोदे परवाल की कथा लिखने का बादेश दिया। सगत्व उसने व्यवस्थित एवं की कथा तुनाई। वह सम्पूर्ण कथा का प्रवस माग है। उपलब्ध वस्त वस्त्र तीर उसने व्यवस्थात राजदात की कथा लिखने का बादेश दिया। अगले दिन उसने व्यवस्थात रहे के स्व का मध्य भाग है। उसके साथ ही एक उच्छ्वता वस्तरित वस्तरित के स्प में हैं। जबलित बुरीकिया। १२२ ई० में दिलाभारत सीरीज महास से प्रकाशित हुई थी। अवलित बुरीकिया। में मातृत्व को वच्छी का मित्र बठाया पार्थ है। देखे जब बोज रिव (महास) माग १९, पुत्र १९५९-१९५; भाग १७ तमा भाग २५ थी जीन न रहिराशास्त्र हारा सन्यादित व्यवस्था सीरी सारा । उन्होंने उस पर प्रस्तावना भी जिली है तथा सांवस्त व्यवस्था भी दी

 रेखो आर० गोपाल द्वारा लिखित 'पल्लवो का इतिहास' (१९२८) जिसके प्० ८३ पर वशावली का उल्लेख है। मैंने यहां अपेक्षित अशो को ही उद्धत किया है।

| -<br>नन्दिवर्मन्              |                  |
|-------------------------------|------------------|
|                               |                  |
| सिंहविष्णु प्रथम              | <br>भीमवर्मन     |
| ।<br>महेन्द्रविकमवर्मन् प्रथम |                  |
| नरसिंहवर्मन् प्रथम            |                  |
| <br>महेन्द्रवर्मन् द्वितीय    | परमेश्वरवमन् प्र |

महेन्द्रवमन् द्वितीय परमेरवर्तवमन् प्रवम भारानिकास नामक प्रहमन सिंहिनिच्छु के पुत्र राजा महेन्द्रविक्रमवर्मन् प्रवम की रचना है। (देखो प्रहमन का पृत्र हो) उस प्रहसन का २२ वी स्लोक है— 'विरोध पूर्वसम्बद्धो युवयोरस्तु आश्वत । परस्पर - प्रीतिकर किराताजुँन-योरिव ।' इसमें भारित के किराताजुँनीय का उल्लेख है जो अर्थान्तसूदरीकथा के अनुसार सिंहिनिच्छु का समकालीन था।

है। देखो प्रो० वी० वी० मिराशी का लेख भा० ओ० रि० इ० भाग २६, पु॰ २०-३१ शीर्षक 'दशक्मारचरित मे ऐतिहासिक तथ्य'। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि दशकूमारचरित के आठवें उच्छवास में जो राजनीतिक स्थिति वर्णित है उससे अनमान होता है कि दण्डी ५५० ई० के अधिक पश्चात नहीं हए। अवन्तिसदरीकथा के प्रकाशित होने पर यह विवाद चल पड़ा कि उसे दण्डी की कृति माना जाय या नहीं । देखों इ० हिं क्वा० भाग ३, ५० १६९--१७१ (हरिहर शास्त्री) ; प० ३९५--४०३ (डा० डे) तथा इ० हि० क्वा॰ भाग १, पु॰ ३१ तथा आगे। यह कहा जाता है कि यद्यपि उसमे भारिव का महाकवि के रूप में उल्लेख है किन्तु किराता जुनीय का निर्देश नहीं है। यह आइचर्य की बात है क्योंकि दण्डी दामोदर के प्रपौत्र थे और दामोदर भारित के मित्र थे। प्रसिद्ध विद्वान म० म० कृप्युस्वामी शास्त्री ने दण्डी और भामह की एकता के प्रश्न पर एक निवध लिखा है जो जब ओव रिव मदास. भाग १. प० १९१-२०१ मे प्रकाशित हुआ है। उन्होंने अवन्तिसदरीकथा को दण्डी की रचना मानने में सदेह प्रगट किया है। डा॰ राधवन ने ज॰ ओ॰ रि॰ मद्राम, भाग ५, खण्ड २, पु॰ ४ पर बताया है कि अप्पयदीक्षित (जो बेदान्ती अप्पयदीक्षित से भिन्न है) विरचित नाम संग्रहमाला में निम्नलिखित कारिका है-'निरस्ता पल्छवेष काञ्ची नाम नगरीत्यवन्तिसदरीये दण्डि-प्रयोगात्'। ज॰ ओ॰ रि॰ मद्रास भाग १३, खण्ड ४, पृ॰ २९४ पर डा॰ राघवन का कथन है कि त्रि॰ स॰ सी॰ द्वारा प्रकाशित कालि ज़राय द्वारा विरचित सक्तिरत्नहार की कछ प्रतियों में मत्यंयन्त्रेष आदि इलोक दण्डी की रचना बताया गया है। यह अवन्तिसुदरीकथा की प्रस्तावना का तृतीय क्लोक है और इसमें महाराज की प्रशसा की गई है। मैंने स्वयं प्राप्त किया है कि (डी॰ सी॰ ग्रथ स॰ १११, १९१९-२४, जिसका उल्लेख डेस॰ कट० भाग १२. सं० १२५, पृ० १३७) काव्यादर्श की श्रुतानुपालिनी नामक टीका, है काव्यादर्श (१.८१) के वर्णन प्रसङ्घ मे निम्नलिखित कारिका है--- आख्यायिका खुदक-चरितप्रमृति. सा आदि. येषा (यासा ?) अवन्तिसुदर्यादिकथाना तास्वित्यर्थः। दण्डी के वशानुक्रम तथा अवन्तिसुदरीकवा के सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिये देखो भाग १. न्य कैटेलोगस कैटेलोगोरम, डा > राघवन द्वारा सम्पादित, पु० २०८-३१० अवन्तिसदरी शीर्षक में । विद्वानो के उपरोक्त मतों का पर्यालोचन करने के पश्चात् में इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि अवन्तिसुदरीकथा दण्डी की कृति है तथा वर्तमान दशकूमारवरित की पूर्व-पीठिका है। किन्तु कथासार उसकी

रचना नहीं है। मैरा यह निर्णय निस्संकोचा नहीं है। यदि इसे स्वीकार कर सिया जाता है तो दण्डी का तिथि-निर्णय किया जा सकता है और उसकी मर्यादायें संकृतित सीमा में स्थिर की जासकती है। जैसाकि ऐहील शिलालेख से प्रगट होता हैं छठी शताब्दी में भारवि कालिदास के समान प्रसिद्ध थे। वे दण्डी के प्रपितामह के सित्र थे। दामोदर चालुक्य विष्णुवर्धन के सित्र थे जब वे केवल राजकुमार ये (सिहासनारूड राजा नहीं) । प्रस्तुत घटना को ५९० ई० के बाद की नहीं मानाजा सकता। यदि प्रत्येक पीढी को २५ या ३० वर्ष दिये जाये तो दण्डी जो कि भारवि के मित्र का प्रपीत्र था, ७५ या ९० वर्ष पश्चात होना चाहिये (अर्थात ६६०-६८० ई० के मध्य) । श्री गोपालन द्वारा विरचित 'पल्लवो का इतिहास' नामक ग्रन्थ के पु० २२९ पर श्री एस० के० आयगर का जो टिप्पण है उसमे बताया गया है कि असावधानी के कारण दामोदर के स्थान पर गोपाल का प्रयोग होने लगा। विष्णवर्धन सत्याश्रय पुलिकेशिन् द्वितीय का अनुज था। उसीने आन्ध्र तथा कलिङ्ग मे पूर्वी चालुक्य दश की स्थापना की, उसका शासनकार ६१५-६३३ ई० है। देखी डा० डो० सी॰ गागुली द्वारा 'ईस्टर्न चालुक्य' (बनारस, १९३७) पु॰ १७ प्रमाण के लिये। गङ्गवशीय राजा दूर्विनीत ने ६०५-६५० ई० तक के लम्बे काल तक शासन किया (मैसूर आरक्योलोजिकल रिपोर्ट्स, १९२१, पृ २८, 'ईस्टर्न चालक्यं प० १९)। राष्ट्रकृट वशानकम के राजा नपतुद्ध (अमोधवर्ष) ने कविराजमार्ग (१८९८ मे के बी । पाठक द्वारा सपादित ) की रचना की जो कन्नड़ का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ है। उसमे जैसाकि पाठक महोदय ने बताया है काव्यादर्श के अलङ्कार विषयक छ क्लोक उद्धत है। इसी प्रकार तृतीय परिच्छेद के अधिकतर क्लोक दण्डी का अनुवाद या परिष्कार मात्र है। प्रो॰ पाठक ने (इण्डि॰ एण्टि भाग ४१, प॰ २३६) बताया है कि काव्यादर्श मे प्रतिपादित उपमा के ३३ भेदों में से अधिकतर का कविराजमार्ग (२ ५९-८५) ने अनुसरण

<sup>1.</sup> सकीच के मुख्यतया चार कारण हैं—(क) उसमें किरातावृंनीय अथवा आरिक की फिसी अत्य रवना का उल्लेख न होना । (ख) दखकुमारपरित की जुलना में अविलय्त स्वाम का उल्लेख न होना । (ख) दखकुमारपरित की जुलना में अविलय्त स्वाम का विस्तार सीमित है। (ग) मन्यवं द्वारा वामोवर मुत्त की किरिका का गाया जाना और हम प्रकार कथा में देवी तरनो का प्रवेस । (ख) दखकुमारपरित और अवित्तपुदरिक्या की खेली में भी परस्पर भेद है। जिस प्रकार बाग की काटमपरी पर अमित ने आवस्परित की लिस प्रकार किया मिल किया है।

किया है। नृपपुत्र शक स० ७३७ (-८१५ ६०) में विहासनास्त्र हुए तथा सक स० ७५७ (-८७५ ६०) में विहासनस्त्र होगये। अतः काव्याखर्ष को किसी भी स्थिति में ५५६ ६० के परचान् नहीं रखा जा सकता। न्योंकि इसके प्रसिद्ध होने और परिणाम-स्वरूप कलड़ में अनुदित होने में पर्याप्त समय सकी प्रसिद्ध होने और परिणाम-स्वरूप कलड़ में अनुदित होने में पर्याप्त समय सकी होगा। देखों कि में त्राप्त मुख्य १८० । प्राचीन आल खुरिकों को अनुसरण करने के लिए नृपपुत्र की प्रतिशा पृष्ट १८० । प्राचीन आल खुरिकों को परस्पर नुकना के लिए तथा हर्षचरित, कारम्बरी, नारायण प्रारािव, कालीदास और माम के स्पष्ट उस्लेख के लिए पृष्ट १३। भूमिका के १६ पण्ड पर प्रो. पाठक ने प्रतिपादित किया है कि सम्वी ने भामह को पर्याप्त कालीपत किया था, किन्तु बाद में उन्होंने अपनी सम्मत्ति में परिवर्तन कर लिया।

श्री हैण्डिक जयतिलक द्वारा संपादित सिया-बस-लकार (स्वीयभाषालंकार) नामक सिंहली भाषा की पुस्तक में इप प्रश्न को बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध किया गया है। इसका प्रथम श्लोक काव्यादर्श के श्लोक के सदस है। दूसरा श्लोक भिन्न है, उसमे महाबह्म, इन्द्र, बहस्पति, और काश्यप ऋषि के बन्दना के उपरान्त काव्यशास्त्र के लेखक वामन, दण्डी तथा अन्य प्रसिद्ध आचार्यों का वर्णन है। तीसरे क्लोक में लेखक ने बताया है कि पहले की रखनाओं को सक्षिप्त करके मैंने अपनी भाषा में इस ग्रन्थ का प्रणयन किया है। इसका चौथा और पाचवाँ श्लोक काव्यादर्श के ती 1रे और चौथे श्लोक के मदश है। काव्यादर्श का प्रथम क्लोक और दो परिच्छेदो के प्राय सभी क्लोक इस सिंहली रचना में परिगहीत हैं, किन्तु काव्यादर्श के तृतीय परिच्छेद को अनुदित नही किया गया है। अन्तिम क्लोक में बताया गया है कि राजवंश में प्रसूत भूपति सिलमेशसेन ने इसकी रचना की है। वे भूपीत स्वेतच्छत्र से परिभूषित एकाधिपत्य से युक्त हैं और उनकी शरीर कान्ति मुकूट के रत्नो की किरणमाला की आभा से चमत्कृत होती है । डॉ॰ एल॰ डी॰ बर्नेट (ज॰ रि॰ ए॰ सो॰ १९०५. पुष्प ८४१ में) सिहली रचना का उद्धरण देते हुए यह सम्मति प्रकट की है कि इसका लेखक राजा सेन प्रथम था अथवा सिलमेधवर्णसेन । जी० जी० मेण्डिस और प्रो<sup>े</sup> गेगर ने लका के प्राचीन इतिहास (पृथ्ठ ५०, आठवां सस्करण १९४७) में प्रतिपादिन किया है कि सेन प्रथम ने ८३१ से ८५१ तक झासन किया था। डॉ॰ बर्नेंट ने नेबिल महोदय की सम्मति को उद्भृत किया है, कि इसका वास्तविक लेखक सभवतः कसुप तृतीय का पुत्र अक्वो था, जिसने ७४१

में राज्यारोहण किया था। श्री बर्नेट के अनुसार सिहली रचना को दो पांडुलिपियों में (ब्रिटिस, म्यूजियम में प्राप्त) वामन के स्थान पर बामह मिलता है। उनका मत है कि इस विषय की दो परम्पराए विद्यमान थो। किसी भी स्थिति में सिहली रचना का समय ८८० ई० के बाद का नहीं हो सकता और इस प्रकार दण्टी का समय लगभग ७५० ई० के बाद नहीं रखा जा सकता।

इस ऐतिहासिक विवरण की सामक पिलतों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भासह और दण्डी दोनों का समय लगनग ७५० ई॰ के बाद का नहीं हों सकता। इन दोनों में समय का बन्तर कुछ दशकों का है सताब्दियों का नहीं, लेसे कि श्री बटुकनाय शर्मां ने सिद्ध किया है (काव्यालकार की भूमिका, पूष्ठ ४०)।

अत. इनकी परस्पर सम्बद्ध स्थितियो को निश्चित करने के लिए हमें दूसरे प्रमाणों का भी परीक्षण करना होगा।

शृगार प्रकाश में 'द्विसधान काव्य' को दण्डी की (तृतीय) रचना कहा गया है।

डॉ॰ रायबन ने अनुपह्यूकंक मुझे सुचित किया है कि शृङ्कारप्रकाश की मदास राष्ट्रिणिए (मार २, पूछ ४४४) में दण्डी के दिसपान महाकाव्य को प्रकल्प विषय दिसपान (एक ही रचना में रामायण और महाभारत दोनो की क्या प्रस्तुत करना) के उदाहरणरूप में उत्तिशक्ति किया है। उसी पांकुशिए के (सन्य माग) १६८-६९ पूछ पर भी उत्थी रचित दिसपान का उल्लेख है। देखों -दण्डि दिसपान के लिए, इ॰ हि॰ क्वा॰ भाग २४ पुष्ठ ११७।

मपुरा निवासी सेठ कन्हैयाजाल पोहार ने 'सस्कृत साहित्य मे जीनपुराण का स्थान' बीर्पक निवस्य लिखा है जो हिन्दुस्तानी एकेडेसी की पत्रिका (जुलाई १९३१ १० ३३७-३४९) मे प्रकाशित हुआ है जहाँने उसकी प्रकाश प्रति सुक्षे मेंको की छ्या की है। निवस्य मे उन्होंने मेरे तथा वे सहोस्य के इस मत का बण्डन किया है कि जीनपुराण केवल सम्हन्यन्य है। बास ही यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भामह, दण्यो तथा व्यन्यालीक सभी ने जनिन्दुराण से सामग्री की है। मैं उनके तकों का उत्तर जािमपुराण की वर्षा में दे चुका हु। उनकी पुनराकृति करना उचित्र नहीं समझता। प्रतीत होता है कि उनके मस्तिष्क मे दो भागत भारणायं वसी हुई हैं और वे सबकुछ उन्हींके प्रकाश में लिख रहे हैं। उनकी प्रथम घारणा यह है कि मेरा काव्यशास्त्र का इतिहास डे महोदय के इतिहास पर आधारित है '(एस॰ के॰ देबाब् जिनके ग्रन्थ पर श्री काणे का निबन्ध अधिकांश में अवल म्बित है)'। उनकी तथा अन्य अपरिचित पाठकों की सूचना के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता है कि मेरा काव्यशास्त्र का इतिहास जून १९२३ मे प्रकाशित हो चुका था। उसी मास डा॰ डे विरचित काव्यशास्त्र का इतिहास (हिस्ट्री आफ संस्कृत पोइटिक्स), प्रथम भाग प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग दो वर्ष पश्चात् । इसके अतिरिक्त इण्डियन ऐण्डीक्वेरी १९१७ भाग ४६ पु० १७३ टिप्पण में मैंने अपने काव्यशास्त्र के इतिहास की अपेक्षा भी अधिक विस्तार के साथ अग्निपूराण के लिए किये जाने वाले दावों की चर्चा की है और बताया है कि किस प्रकार अग्निपुराण ने अनुप्रास (अग्नि ३४३,१ और काव्यादर्श १, ५५) यमक (अग्नि ३४३, ११-१२ और काव्यादर्श ३,१) तथा अनेक अर्थाल क्कारों के लक्षण प्रस्तुत करने के लिए दण्डी के क्लोक अक्षरश उद्धृत किये हैं। अत. अग्निपुराण पर मेरे विचार डा० डे के ग्रन्थ (प्रथम भाग) से छ वर्षपूर्वप्रकाशित हो चुके थे। डा० डे ने स्वय (प्रथम भाग पृ०३४१, परिवर्धन तथा सशोधन) मेरे निवन्ध (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी भाग ४६, १९१७ में प्रकाशित) का उल्लेख किया है। श्री पोहार की दूसरी भ्रान्त घारणा यह है कि मेरे मतानुसार काव्यादर्श का अधिकाश अग्निपुराण मे अन्तिहित है (पृ० ३३७, ऐसी परिस्थिति में काव्यादर्श का अग्निपुराण में समावेश किया जाना किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकता)'। मैंने यही कहा था कि अग्निप्राण ने माधुकरी वृत्ति को अपनाया है। उसने जहाँ से उचित समझा ले लिया परिणामस्वरूप यह सग्रह-ग्रन्थ है मौलिक रचना नही है। यह ठीक है कि अनेक स्थानो पर उसने दण्डी और भामह से अपना मतभेद प्रकट किया है किन्तु इतने मात्र से यह सिद्ध नहीं होता कि उसने उन दोनों से सामग्री नहीं ली। नाट्यशास्त्र तथा काव्यालङ्कार सम्बन्धी अध्यायो के अतिरिक्त भी अग्निपुराण ने याज्ञवल्क्य स्मृति, तथा अन्य ग्रन्थों से सैकड़ों इन्होक उद्भुत किये हैं। कुमारिल कृत तन्त्रवार्तिक (पृ० ३५४ आनन्दाश्रम सस्करण, जैमिनीय सुत्र १,४,२० की व्याख्या) से निम्न लिखित श्लोक उद्भुत किया है--अभिघेयाविनाभूत प्रतीतिलंक्षणोच्यते (अग्नि ३४४, ११)। विद्वान् लेखक ने इन बातो पर ध्यान नहीं दिया है।

निन्नलिखित पाठ दण्डी तथा भामह दोनो के साथ अक्षरशः मिलते हैं : (क) 'सर्ववन्थी महाकाव्यम्' काव्यादर्श १, १४, काव्यालक्कार १, १९; (ख) कन्बबुत्तप्रयाणाविनायकाम्यूपर्यरिपं काव्यादर्श १, १७, काव्याक हुए १, २० (मनवृतः चर्वेश्व यत्); (ग) 'कन्याहरणसयामवित्रकम्पोदयादयः' काव्यावर्ष १, २९, काव्याक हुए १, २७ (०दयान्विता); (घ) 'अध्य या मन
गोविन्य वाता त्विय गृहागते। कालेनीया मनेत् प्रीतिस्तर्वेनायमनात् पुनः ॥
कन्यादर्ष २, २७६, काव्याक हुए १, ५ (दोनों ने इसे प्रेयम् के उदाहरण के
क्य में विया है), (इ) 'तर्माविकिमिति प्राटुः प्रवन्यविषय गुणम्' काव्यावर्ष २, ३६४, काव्याक हुए ३, ५३ (माविकत्यिनि हत्यादि); (च)
अपार्ष व्ययंभेकार्य विरोधि च।' काव्यादर्श ३, १२५-१२६, काव्याक हुए
४, १-, (इ) समुदायायं-युन्य यत्यत्यार्थकमिष्यते काव्यादर्श ३, १२८
(५, १ वीस्तीव्यते), काव्याक हुए ४, ८ वेकिमव्यते, (ज) 'गतीस्त्रको
भातीनुवर्गित वासाय पक्षिणः।' काव्यादर्श २, २४४, काव्याव हुए १, ८७,
(इ) 'आसोपाव्यान्यत्यातो व्यतिरेको विभावनां काव्यादर्श २, ४, काव्याक हुए २, ६६१ (ज) 'प्रेयो रसवहुकंन्य पर्यायोक्त समाहितम्' काव्यादर्श
२, ५, काव्याक हुए २, १।

भामह और दण्डी का पौर्वापर्य-इस विषय पर पर्याप्त मतभद है। इसी प्रकार भामह और न्यास का प्रश्न भी विवादग्रस्त है। इन विषयो पर अनेक वर्षों से ऊहापोड एव खण्डन-मण्डन चल रहा है। अब तक भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्रश्न का इधर या उधर सन्तोषजनक निर्णय हो गया है। त्रिवेदी महोदय (प्रतापस्त्र की प्रस्तावना, २३, टि॰ और इ०, एण्टी भाग ४२, १९१३ ई० प० २५८ – २७४ और भण्डारकर स्मति ग्रन्थ प० ४०), डा॰ जैकोबी (Z.D.M G. ६४ प० १३४ तथा १३९), प्रो॰ रडगा-चार्य (काव्यादर्श की प्रस्तावना), श्री गणपति शास्त्री (स्वप्नवासवदत्तम् की प्रस्तावना प० २५), और प्रो० पाठक ने (कविराजमार्ग की प्रस्तावना प० १६) भामह को दण्डी का पुर्ववर्ती माना है। इसके विपरीत प्रो० एम० टी० नरसिंहीगर नै (जि॰ रो॰ ए॰ सो॰ १९०५ पु॰ ५३५) दण्डी को भामह का पूर्ववर्ती माना है। प्रो॰ पाठक ने भी, प्रतीत होता है, अपना मत बदल दिया पु॰ २३६ टि॰)। प्रो० कीय ने (हि॰ स॰ लि॰ पु॰ ३७५–३७६ तथा ु इण्डियन स्टडीड इन औनर आफ लैनमान पु० १६७—१८५) जैकोबी के मत का खण्डन किया है और कहा है कि भामह के निम्नलिखित इलोक मे दण्डी पर आक्षेप किया गया है-काच्यान्यिप यदीमानि (२, २०), और इस आधार पर दण्डी को भामह का पूर्ववर्ती माना है। मैं दोनों पकों की युनितयों को संक्षेप में प्रस्तुत करूँगा और साथ ही उन पर अपने टिप्पण दूशा ओकि इस विषय पर मेरा नम्न योगदान है।

आगे बढ़ने से पहले तीन बाते स्पष्ट कर लेनी चाहिएं और उनका महत्त्व समझ लेना चाहिए। पहली बात यह है कि दण्डी और भामह दोनो में बहुत से पाठ समान हैं। इसका निर्देश ऊपर किया जा चुका है। इसरी यह है कि भामह और दण्डी दोनों ने लिखा है कि उनके पहले अनेक आलक्कारिक हो चके हैं। जिनके ग्रन्थों का उन्होंने परिशीलन किया है। भामह ने तो मेधाविन का नाम भी दिया है। अत. दोनों में एक सरीखें पाठ देखकर यह कहना कि एक ने दूसरे को उड़त किया है अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत आलाचनाओं को पढ़कर यह कहना कि एक ने दूसरे की आलोचना की है विचारपूर्ण निष्कर्ष नही है। इससे सावधान रहने की आवश्यकना है। उपरोक्त तथा पूर्ववर्ती अलक्कार साहित्य के विषय में हमारी अज्ञानता को सामने रखते हुए यही अच्छा होगा कि इनके पौर्वापयं का निर्धारण न करके हम यह माने कि दोनों ने पूर्ववर्ती भाल दूधरिकों के पाठ उद्धत किये हैं और उन्हीं की आलोचना की है जिनके ग्रन्थ अब उपलब्ध नहीं हैं। तीसरी बात यह है कि दोनो आलक्कारिक अपेक्षाकृत प्राचीन हैं और उनमे परस्पर सभय का व्यवधान बहुत थोड़ा है। उदभट ने ८०० ई० मे काव्याल द्वार पर टीका लिखी है, अतः भामह का समय ७५० ई० के पन्चात् नहीं हो सकता। शान्तरक्षित ने (देखिये ऊपर पु॰ ८४) भामह के तीन इलोक उद्धत किये है इससे भी उपरोक्त तथ्य का समर्थन होता है। दण्डी को भी इसके पश्चादवर्ती नहीं माना जा सकता इसके लिए निम्नलिखित आधार हैं--लोचन की रचना १००० ई० में हुई। उसने भामह एव उद्भट के साथ दण्डी का उल्लेख किया है और उसके द्वारा रची गई चम्पू की परिभाषा (प०१४१) उद्धत की है। इसी प्रकार प्रतिहारे-न्द्रराज ने (लगभग ९५० ई०) भी पुरु २६ पर दण्डी का लिम्पतीव तमोऽङ्गानि इत्यादि (काव्यादर्भ २, २२६-२३३) क्लोक उद्धृत किया है। कविराजमार्ग तथा सिंहलीयन्य सिया बसलकार का काव्यादशं के साथ जो सम्बन्ध ऊपर (पु॰ ९९-१००) बताया जा चुका है उससे यही सिद्ध होता है कि दण्डी भी ७५० से पश्चादवर्ती नही है ।

अब मैं उन आधारों को प्रस्तुत करूँगा वो भामह को दण्डी का पूर्ववर्ती मानने वालों द्वारा प्रमाण रूप में उद्धत किमे जाते हैं।

(क) श्री त्रिवेदी तथा प्रो॰ रङ्गाचार्य का कथन है कि अलक्कार सर्वस्य (पृ०३ जो कि ७ पृ० पर उद्धत है पैरा टि० ऊपर) मे भामह को चिरन्तन आल क्यारिक कहा गया है। राघवभट्ट ने भामह के प्रन्थ को आकर के रूप मे निर्दिष्ट किया है (शाकुन्तल पृ०१४) तथा प्रतापस्त्र मे उसे पुरातन कहा गया है ('पूर्वेग्यो भामहादिम्यः,' प्राचा भामहेन पु० ४ तथा ११), श्री त्रिवेदी के मतानुसार एक ही स्थान ऐसा है जहा दण्डी को भामह का पूर्ववर्ती बताया गया है और वह है रुद्रट (१,२) पर निमसाधु की कारिका, इसका उद्धरण हम मेषावी की चर्चा (पृ० ६३) में लिख चुके हैं। मेरी समझ में नही आता कि इससे भामह का पूर्ववर्ती होना कैसे सिद्ध होता है। इसमे तो उस बात का संकेत भी नहीं मिलता। भामह एक प्राचीन लेखक हैं और उनके साथ पूर्व विशेषण से कोई नई बात प्रकट नहीं होती। क्या उपरोक्त विद्वानों का यह अभिप्राय है कि जब कभी प्राचीन उद्धरण आये तो उसके साथ पिछले समस्त लेखकों को जोडना चाहिए ? इसके अतिरिक्त श्री त्रिवेदी ने जितने लेखको का उल्लेख किया है निम्माधु उनमें प्राचीनतम है। उसने भामह को मेघाबी का पूर्ववर्ती लिखा है और मेबाबी दण्डी के पूर्वदर्ती इस प्रकार का निश्चयात्मक ... प्रमाण अन्य समस्त अनिश्चयात्मक तर्क-वितर्को को खण्डन करने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त यह बात नी है कि जो ग्रन्थकार १२ वी या १४ वी शताब्दी में हए हैं उनको पाच या सान सौ वर्ष पूर्ववर्ती ग्रन्थकारों के पौर्वा-पर्यं के विषय में अधिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। यदि तिथि-निणय के विषय में अन्य ऊहापोह किये बिना इन उत्तरवर्ती लेखको का अनुसरण किया जाय तो भयकर अध्यवस्था आ जायेगी। अलङ्कार सर्वस्व मे उद्भट को भी चिरन्तन कहा गया है। क्या इतने मात्र से श्री त्रिवेदी यह मानने लगेंगे कि उद्भट दण्डी से पहले हुए। श्री त्रिवेदी इस बान की भूल गये हैं कि जयरथ ने अल क्यार मर्वस्व के उपरोक्त पाठ पर टीका करते हुए दण्डी को विशेषरूप से विरन्तन लेखको में गिना है। इस प्रकार के तर्क उपस्थित करने में अस्यन्त साबघानी एव समय की आवश्यकता है। अभिनव भारती के निम्नलिखित पाठ को पढने पर श्री त्रिवेदी का कथन शक्तिहीन हो जाता है। विभावानुभाव० आदि (अध्याय ६) रसमूत्र पर है। टीका करते हुए अभिनवगुप्त ने सर्गप्रथम भट्टलोल्लट के मत को उपस्थित किया है। साथ ही बताया है कि यही मत प्राचीन आल द्कारिको काभी है और उसके उदाहरणस्वरूप दण्डी केदो क्लोक (काव्यादर्श अ॰ २, क्लोक २८१, २८३) उद्धत किये है—विरम्तनाना वायमेव पक्षः । तथाहि दण्डिना स्वालक्कारलक्षणेऽम्यवायि रतिः श्वगारता गता "इति,

'अपिरुष्ट्र परां कोर्ट कोर्ग रोहास्तां गत: ।' यहाँ अकक्कुरसर्वस्व से सवाजी वर्ष पूर्वतीं लेखक ने दश्की को चिन्न्तेन कहा है। इसके अतिरिक्त प्रतीहारेन्दु-राख ने उद्भय्ट के अकक्कुरस्तास्मह एर अपनी दीका (पु॰ २६) में दश्की का नामोल्लेख करते हुए लिम्पतीव तमोऽङ्गानि (काव्यादर्ध २, २२५-२३३) आदि दलोक उद्गत किया है। उसका कथन है—'अतएव बिष्ट्रना लिम्पतीव गतेत्यादे-'नर्मीह्रतातिचयोरश्रेक्षामेदत्वमेव महता प्रवन्येनाम्यथायि।' आगे चलकर बताया जायेगा कि प्रतीहारेन्द्रराज का समय लगमग ९५० ई० है।

(ख) दण्डी ने यमक तथा शब्दाल इट्टारों का पृथक् अध्याय में विस्तृत वर्णन किया है तथा उपमा के अनेक भेद बताये हैं। इससे उनके उत्तरवर्ती होने का अनुमान होता है। इसके विपरीत, भामह का विभाजन इतना विस्तृत नही है। मेरी सम्मति मे यह तथ्य विपरीत निष्कर्ष पर पहुँचाता है। भरत ने यमक के दस भेदों की व्याख्या एवं उदाहरण दिये हैं (नाटयशास्त्र १७, ६२-८६) जबकि भामह ने पांच ही भेदों का वर्णन किया है (काव्याल द्धार २, ९) फिर भी भागह को नाट्यशास्त्र से पहले रखने का किसी ने साहस नही किया । विष्णधर्मोत्तर पूराण मे आदि-मध्यान्तयमक, सन्दब्द, समुद्रम् और समस्तपादयमक का प्रतिपादन है। कालिदास ने भी यमक को महत्त्व प्रदान किया है (रघुवज ९वा सर्ग) ! १५० ई० में लिखे गये रहदामन के शिलालेखों में भी वह उपलब्ध है। निस्सन्देह उत्तरवर्ती लेखको ने ही यमक की उपेक्षा की । उद्भट ने उसे छोड ही दिया है, यद्यपि अनुप्रास का उचित विस्तार किया है, मम्मट ने बहुत सक्षेप कर दिया है। अन्य शब्दाल द्वारों की भी यही बात है। सुबन्ध तथा बाण भी शृंखलाबन्धी तथा अक्षरच्यतक, मात्राच्यतक आदि प्रहेलिकाओ से परिचित थे। दण्डी ने उपमा के ३२ भेद दिये है किन्तु वे यूक्ति सगत नहीं हैं। उन्होंने भरत (नाट्यशास्त्र १७, ४४-५५ गा० ओ० सी० सस्करण १६, ४६-५९) का अनुकरण किया है। भागह ने सर्वप्रथम व्याकरण के आधार पर उपमा का प्रतिपादन किया है। आगे चलकर उदभट और मम्मट ने भी वैसा ही किया है। इन तथ्यो के आधार पर मेरा यह कथन है कि दण्डी भामह से पहले हुए। अधिकाश विद्वान इन बात से सहमत होंगे कि दोनों तर्क निराधार है। सम्भवत दण्डी और भागह भिन्न-भिन्न परम्पराओं के समर्थक रहे होगे। दण्डी ने भरत की परम्परा का अनुसरण किया है और भामह ने अर्थाल द्वारों को मुख्यता देने वाली परम्परा का। मतभेद के उपस्थित होने पर उत्तरवर्ती लेखक अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार प्रन्थो एवं आचार्यों को चुन लेते हैं। उदाहरण के रूप में कविराजमार्ग ने दण्डी द्वारा

प्रस्तुत उपना के प्रायः सभी मेदों को स्वीकार कर किया है। (कविराजमार्ग २, ५९-८५)

- (ग) तरुणवाचस्पति नामक टीकाकार ने कई स्थानो पर स्पष्टरूप से लिखा है कि दण्डी ने भामह की आलोचना की है (उ० काव्यादर्श १, २३, २९, २, २३५, ३५८ और ३, १२७) । तरुणवाचस्पति अपेक्षाकृत उत्तरवर्ती लेखक हैं। उन्होंने दशरूपक को उद्धृत किया है (काव्यादर्श २, २८१) और सम्भवतः रीति के छ भेदो में सरस्वतीकण्ठाभरण को भी। कलिङ्गराय-सूर्य कृत सुक्तिरत्नहार (त्रि॰ स॰ सी॰) ने तरुणवाचस्पति के दो श्लोक उद्धृत किये हैं। त्रिवेन्द्रम की क्युरेटर्स लाइबेरी में तरुणवाचस्पति के पूत्र केशवभटारक की तात्पर्यनिरूपण नामक टीका है जो महाराजाधिराज रामनाय के गुरु थे। ये वे ही होयसल वीर रामनाथ हैं जो १२५५ में सिहासनारूढ़ हुए थे (देखो, डा॰ राधवन्---ज बो रि मद्रास, भाग १३ पु २९३-३०६, सुक्तिरत्नहार, पु॰ ३०५) । इसका अर्थ है तरुणबाचस्पति तेरहवीं शताब्दी के पूर्वीर्ध में अर्थात् दण्डी से ६०० वर्ष पश्चात् हुए हैं। उन्होंने परस्पर विरोधी मतो को देखकर कहा कि दण्डी ने भामह की आलोचना की है। तिथि-निर्णय के सम्बन्ध मे उत्तरवर्ती लेखको को प्रमाण मानना कितना दोषपूर्ण है यह बात एक अन्य जवाहरण से स्पष्ट हो जायेगी। चक्रवर्ती भट्टाचार्य ने काव्यप्रकाश पर अपनी टीका में लिखा है कि मम्मट (काब्यप्रकाश १० उ० राजति तटीय० इत्यादि) ने अलक्कारसर्वस्य का खण्डन किया है। नागोजी का भी यही कथन है। जयरथ का रचनाकाल १२०० ई० है और वे सम्मट तथा अलक्कारसर्वस्व दोनों के समीपवर्ती है उन्होंने चक्रवर्ती के विपरीत मत प्रकट किया है और कहा है कि अल खुरसर्वस्व ने (काव्यप्रकाश प० २५०) मम्मट की आलोचना की है। अत. जब तक दूसरे पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते, तरुणवाचस्पति का कथन विशेष महत्त्व नहीरलता।
- (प) भामह ने क्या और बाख्यांपिका में भेद का प्रतिपादन किया है जबकि रखी ते दोनों को एक ही माना है ('तक्त्यास्थायिकेत्वेका जातिः सबाद्वयांक्क्षिणं १, २८) । यह माना जता है कि दखी ने भामह का खख्यत् किया है। भागह ने इन दोनों में नीचे किखे भेद बताये हैं (काव्याकक्क्ष्पर १, २५-२०); (१) सोच्क्ष्यतास्थायिका गता।।, (२) बृतसास्थायते तस्या नायकेन स्वचेष्टितस्।; (३) वन्त्र चापरवन्त्र च काले भायवर्षावाद क्रिया (४) क्षेत्रपित्रायक्कीः क्या (व?) नैः कींस्थाक्क्षिया; (५) कन्याक्षरण-

संग्रामविश्रलम्भोदयान्विता । भिरे मतानुसार इन दो पन्तियों में बास्यायिका का वर्णन है। किन्तु कथा न वस्त्रापरवस्त्राम्या यक्ता यह उपर्यंत्लिखित त्तीय विशेषता के विपरीत है। नोच्छवासवत्यपि इसमें प्रथम विशेषता से भेद प्रकट किया गया है, अन्ये स्वचरित तस्यां नायकेन तु नोच्यते यहाँ द्वितीय अवस्था से भेद प्रकट किया गया है। चतुर्य एव पञ्चम विशेषता के सम्बन्ध मे भामह ने आख्यायिका से कथा का कोई भेद प्रकट नहीं किया। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनका अभिप्राय क्या है। क्या वे यह चाहते हैं कि चतुर्थ और पञ्चम विशेषतायें कथा मे नहीं होनी चाहिए। दण्डी ने एक को छोड़कर अन्य सब विशेषताओं का खण्डन किया है। कुछ विद्वानी का कथन है कि दण्डी के मतानुसार आख्यायिका का वक्ता स्वय उसका नायक होना चाहिए जबकि कथा का वक्ता नायक के अतिरिक्त भी हो सकता है। भामह ने कथा और आख्यायिका मे इस अन्तर का उल्लेख नही किया जैसाकि उपर्युक्त वर्णन से प्रकट होता है। तयोरास्यायिका किल ॥ नायकेनैव वाच्यान्या नायकेनेतरेण वा । अपि त्वनियमो दृष्टस्तत्राप्यान्यैरुदीरणात् । अन्यो वनता स्वयं वेत्ति कीदृग्वा भेदकारणम् ॥' (काव्यादर्श १, २३-२५)। दण्डी ने यह भी उल्लेख किया है कि कुछ आख्यायिकाओं में भी वक्ता नायक से भिन्न है। उत्पर लिबी प्रथम एव ततीय विशेषता के सम्बन्ध मे उनका कथन है-"वक्त्र चापरवनत्र च सोच्छ्वासस्य च भेदकम् ॥ चिह्नमाख्यायिकायाश्चेत् प्रसङ्गेन कथास्विप ॥ आर्यादिवःप्रवेश कि न वक्त्रापरवक्त्रयो । भेदश्च दृष्टो लम्भादिरुच्छवासो बास्त किंतन ॥ (काव्यादर्श १,२६-२७)। उनका केंग्रन है कि जब कथा मे आर्या का प्रयोग हो सकता है तो ऐसा कोई कारण नही है जिससे वक्त्र और अपरवक्त्र का प्रयोग न हो सके। इसी प्रकार कथा का विभाजन लम्भ कहा जाता है (बृहत्कया मे उन्हें लम्भक कहा गया है) यदि उन्हें उच्छ्वास कहा जाय, जैसाकि आख्वायिका मे है, तो उससे कोई अन्तर नही पड़ता। चतुर्य एव पञ्चम विशेषता के सम्बन्ध मे दण्डी का कथन है कि कन्याहरण आदि सर्गबन्ध (- महाकाव्य) मे भी होते हैं वे आख्यायिका की

<sup>1.</sup> सस्कृत सस्कृता चेच्टा कथापम्म शमाक् तथा (भागह I, २८) इसका अन्यय है। सम्प्रवतया इनका यह अयं है कि आस्थायिका सस्कृत में ही होनी चाहिए अविक कथा सस्कृत तथा अपम्राश किसी भी भाषा मे हो सकती है। श्री नागमाय ने सस्कृत के स्थान पर सस्कृते पाठ दिया है परन्तु उसके लिए किमी ह्रस्तिलिखत प्रति का आधार नहीं है।

विशेषता नहीं है। यदि कथा में भी आ जाते हैं तो उन्हें दोष नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार मावने प्रत्येक सर्गके आदि एवं अन्त में श्री शब्द का प्रयोग किया है और सेतुबन्ध ने अनुराग शब्द का, किन्तु इतने मात्र से उनका प्रयोग कथा में वर्जित नहीं है। 'कन्याहरणसंग्रामविप्रलम्भोदयादयः। सर्गबन्ध समा एव नैते वैशेषिका गुणाः॥ कविभावकृत चिह्नमन्यत्रापि न दुष्यति' (काव्यादर्श १, २९-३०)। पुस्तक के द्वितीय खण्ड में यह बताया जायेगा कि पतञ्जलि (६०० ई०) ने भी कथा और आख्यायिका के रूप में गद्य के दो भेद किये हैं। उन्होंने अनेक रचनाओं का उदाहरण भी दिया है। सुबन्धु तथा बाण ने भी उसका समर्थन किया है। आख्यायिका के रूप में उदाहुत रचनाओं में भामह द्वारा उल्लिखित समस्त विशेषताये विद्यमान है। बाण ने अपनी कादम्बरी को कथा बताया है। तथा हवंचरित की प्रस्तावना मे कहा है कि आख्यायिका का विभाजन उच्छ्वासों मे किया जाता है तथा उसमें वक्त्र नामक छन्द में कुछ पद्म होते हैं (उच्छवासान्तेप्यखिन्नास्ते वनत्रे येषा सरस्वती। कथमास्यायिकाकारा न ते बन्द्या कवीश्वरा ॥ हर्षचरित प्रस्तावना दशम इलोक)। हर्षचरित के १९वें इलोक मे बाग ने स्पष्टरूप से लिखा है कि वे बाख्यायिका की रचना कर रहे हैं। हर्षचरित अपूर्ण रह गया। यह कल्पना की जाती है कि बाण ने उसे जान-बूझकर अधूरा छोड़ दिया नयोकि अध्टम उच्छ्वास के पश्चात् उसके चरितनायक सम्राट् हर्षवर्धन की पुलकेशी द्वारा पराजय हो गई जैसाकि ऐहोल शिलालेख से प्रकट होता है (इ० ऐण्टी० भाग ८, पृ० २३७, पृष्ठ २४२ भयविगलितहर्षो येन चाकारि हर्ष) । बाण ने भावी सन्तित के सामने अपने आश्रयदाता की पराजय को प्रस्तुत करना उचित नहीं समझा। हर्षवर्धन की पराजय ६३४ ई० से पूर्व हुई। अत यह मानना होगा कि हर्षचरित की रचना ६३० ई० के लगभग हुई। दण्डी और भामह दोनो इसके चिरकाल पश्चात् हुए। (दे० डा०डेका कथा एव आख्यायिका पर लेख. बुलेटिन ऑफ दी लण्डन स्कूल ऑफ बोरियण्टल स्टडीज, भाग ३, ५० ५०७-५१७) वे इस बात से सहमत हैं कि भामह ने आस्यायिका के जो लक्षण दिये हैं वे हर्षचरित मे उपलब्ध नहीं होते (पु॰ ५११) । डा॰ नोवेल (प॰ १३६ टि॰ फाउण्डेशन्स इत्यादि) ने आश्चयं प्रकट किया है कि दण्डी को बृहत्कथा का पता नहीं या । उन्होंने काव्यादर्श (भूतभाषामयी प्राहुरद्भुतार्थी बुहत्कथाम् १, ३८) को समझने का प्रयत्न नहीं किया। दण्डी का अभिप्राय यह है कि बृहत्कथा मे आश्चर्य-जनक कथायें हैं किन्तु उसकी रचना संस्कृत मे नहीं हुई। उनका क्लोक निम्नालिक्षित है-कथा हि सर्वभाषाभि प्राकृतेन च बच्यते।

कहा जाता है कि बृहत्कथा में प्रयुक्त प्राह्त का नाम मूत्रमाया (वैचाची) या। काव्यादर्श ने (१, ३४-३५) महाराष्ट्री, धौरतेनी, गीडी, जाटी तथा ज्यान लोकप्रायाओं का उल्लेख किया है। वे सभी प्राह्त में सिम्मिलित हैं और महाराष्ट्री उनमें मूच्य है। जैसाकि कार्यम्पी के प्रस्ताबना क्लोक सं॰ १९ तथा हर्षवरित एक कार्यम्पी में उपलब्ध उल्लेखों से प्रतीत होता है, बाण बृहत्का से सुपरिचित थे। नोक्कल (५० १५६-१८७) ने क्या और काब्या-रिका सी वर्ष ने हैं तथा बहुत से अब्द अनुवादों के साथ सिय्या निक्कल प्रका किये हैं। अतः यह मानना अनावस्थक है कि दण्डी ने मामह द्वारा प्रतिपादित सिद्धानों के आलोनना की है। स्थोकि क्या के वस्ता के सम्बन्ध में भामह चुण हैं अतः उस सम्बन्ध में दण्डी ने धोक क्या के वस्ता के सम्बन्ध में भामह चुण हैं अतः उस सम्बन्ध में दण्डी ने ओ कुछ कहा है उसे भागह का स्थवन सीती माना था सकता।

(ङ) न लिज्जनवने मिस्रे न हीनाधिकतापि वा। उपमा दूषणायालं यनोहोग न पीमताम्॥ (काव्यावर्त २, ५१) यहाँ दब्डी ने उपमान तथा जयमेव मे परस्पर लिज्जमेद, वचनमेद, हीनता एव अधिकता को कुछ स्थानों पर दोष माना है सर्वत्र नहीं, जबिक भामह (काव्यावन्द्र २, ३९) ने उपमा के सात दोष बनाये हैं। किन्तु इतने मात्र से भामह को पूर्ववर्ती नहीं माना वा सकता। भामह ने स्वयं कहा है कि मेथावी ने उपमा के सात दौष पिनाये हैं (देखिये, काव्यावर्द्धार २, ४०)। जतः मह संस्था प्राचीन परस्परात्र (देखिये, काव्यावर्द्धार २, ४०)। जतः मह संस्था प्राचीन परस्परात्र ते उपस्पति को प्रत्या के प्रत्या के प्रत्या के प्रत्या के उपसा के केवल बार दोष (काव्यावर्ध २, ५१) पिनाये हैं। अवविक मेथावी ने सात बताये हैं और भामह ने उसीका अनुसर्पत किया वा सकता है। तद स्थाने भामता होना। वामन ने छः दोष (काव्यावर्द्धार २, ४९) पिनाये हैं। अवविक मेथावी ने सात बताये हैं और भामह ने उसीका अनुसर्पत क्या है। अत दख्यों को भवतंत्र मानता होगा। वामन ने छः दोष (काव्यावर्द्धार २, २९) वताये हैं। अवविक मेथाविन हम स्वत्यावर्द्धा स्वत्यावर्द्धा है। अत दख्यों को भवतंत्र मानता होगा। वामन ने छः दोष (काव्यावर्द्धार २, २९) वताये हैं। अवविक स्वत्यावर्द्धा ३, २, ३ का कषत है—

## विभवितसञ्ज्ञालिङ्गानां यत्रोद्वेगो न घीमताम् । सस्यायास्तत्रः भिन्नस्वमुपमानोपमेययोः ॥

1. मांगह (काव्याक क्ट्रार २, ३८) ने मालोपमा आदि उपमा के अनेक भेद बताने वालों पर लाक्षेप किया है और कहा है कि यह विस्तार निरप्क है (मालोपमादि सर्वोऽपि न ज्यायान् विस्तरों मुद्या)। अत उपमा के दोव बताना, उनकी व्याख्या करना तथा उनके उदाहरण देना दण्डी के अपने सिद्धान्त से विपरीत है (यथा काव्याकक्ट्रार २, ४०-६४ पर)। जबकि कहट के व्याख्याकार निम्माधु (११, ४४) के कथनानुसार मेथाबी उपमा के सात दोवों की व्याख्या एव उदाहरण लिखकर दे चके हैं। यह उल्लेखनीय है कि यत्रोदेगो न घीमताम् यह पाठ दण्डी और अग्नि-पुराण दोनों में मिलता है।

(च) गतोऽस्तमकों भातीन्द्रयीन्ति वासाय पक्षिणः दण्डी का कथन है कि उपरोक्त शब्द अवसरविशेष पर उत्तम काव्य कहे जा सकते है ('गतो..... ···पक्षिणः । इतीदमपि साध्वेव कालावस्थानिवेदने काव्यालक्कार २, २४४); जबिक भामह ने उन शब्दों के काव्य होने में सन्देह प्रकट किया है । कुछ उन्हें बार्ता शब्द से सम्बोधित करते हैं। उनका यह अभिप्राय भी हो सकता है कि उपरोक्त शब्द अधमकाव्य के उदाहरण हैं (गतो "पक्षिण. । इत्येवमादि कि काव्य वार्तामेना प्रवक्षते ॥ काव्यालकार (२, ८७)। प्रो॰ रङ्गाचार्य और त्रिवेदी महोदय ने भामह की पूर्ववर्तिता सिद्ध करने के लिए इसे तर्क के रूप मे उपस्थित किया है। किन्तु इत्ये "चक्षते। आदि शब्दो से प्रकट होता है कि भामह किसी प्राचीन परम्परा का अनुसरण कर रहे हैं और इन शब्दो को वार्ता के उदाहरण के रूप में किसी प्राचीन आलकारिक से उद्भृत कर रहे है (तुलना: दण्डी द्वारा लिम्पतीव • इत्यादि क्लोक के सम्बन्ध में इदमपि आदि शब्दों का प्रयोग)। जयमञ्जला के अनुसार (१०,४५) ने वार्ता को एक अलकार मानकर उसका उदाहरण दिया है। विष्णुधर्मोत्तर (एक हस्तलिखित प्रति, १४, ११ देखिये ऊपर प० ७१) ने वार्ताका लक्षण दिया है। प्रतीत होता है कि दण्डी ने वार्ता का निर्देश नीचे लिखे शब्दों में किया है — तच्च वार्नाभिधानेषु वर्णना-स्विप द्रयते (काव्यादशं १, ८५) । किन्तु वार्ता नामक अलकार का उदाहरण नहीं दिया। सम्भवतया वे उसे अलकार मानने के लिए तैयार नहीं है और उसके कुछ उदाहरणों को स्वभावोक्ति में सम्मिलित कर लिया है। प्राचीन बालकारिको द्वारा प्रस्तुत 'गतोऽस्तमकं' उदाहरण के विषय मे उनका कथन है---यदि व्वनित अर्थको लिया जाय तो यह वाक्य उत्तम काव्य का उदाहरण हो सकता है (किन्तु यदि सीधे-सादे शाब्दिक अर्थको लिया जाता है तो बह काव्य नहीं है)। दे० काव्यप्रकाश (५ म उल्लास प० २४० वा० वि० प्रे०) जहाँ इसके श्रोतभेद से व्वनित नौ अर्थों का प्रतिपादन है। गतोऽस्तमकं,

मामह ने दूसरो के मत उद्धृत करने के लिए प्रवक्षते शब्द का बाहुत्थेन प्रयोग किया है। देखिये, स्वभावोक्ति के विषय मे २, ९३ पर एकार्य के विषय मे ४, १२ वर्षोह के विषय मे ४, १६।

<sup>2</sup> सोमश्वर ने का॰ पृ॰ पर अपनी टीका (पत्र ८८ बी॰) मे कहा है— 'तथा गतो पक्षिण. इत्यादी प्रसाद-रुज्य-समता-माध्य-सीकुमार्थार्थव्यक्तीना गुणाना सद्मावेऽपि काव्यव्यवहारात्रवृत्ते ।'

बसदादिमादि के समान सुप्रसिद्ध (मुर्कोमिषिक्त) बाक्य हैं। प्रामह ने इसका उल्लेख (काव्यानंकार ४, ८) किया है। बैमिनि सुत्र की व्याव्या सावस्त्राच्य (पू॰ ४७ और पू॰ १२५, बच्चाय ४, ३,१० जानन्दाव्यम संत्रान्य तथा महामाध्य (भाग १,पू॰ ३८,कील होने द्वारा सम्पादित) में भी इसका उल्लेख है यथा—अनर्यकानि। वयवादिमानि, बठपूराः)।

(छ) अब या मम गोबिन्द इत्यादि रुजेक को भागह तथा दण्डी दोनो ने प्रयस् के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। त्रिवेदी महोदय का कथन है कि भागह ने किसी दूसरे का उद्धरण देते समय रचियता का नाम निर्देश अवस्य किया है अविक दण्डी ने ऐसा नहीं किया जैसाकि 'किम्प्तीव' आदि इसोक से प्रतीत होता है। यह तर्क दण्डी के प्रति जम्याय है। दण्डी ने काव्यावर्ध अ० २, क्लोक २२६ के उत्तरार्थ के साथ इतीदमार बहर्यों का उल्लेख करके उसके किसी अय्य की रचना होने का स्पष्ट निर्देश कर दिया है।

जैसांकि उपर (१० ८०,१२६) कहा चुका है कि सामह का पाठ इतना शुद्ध नहीं है कि पूर्ण विषयस के साथ कुछ कहा जा सके। जत तर्क का प्रथम भाग निराधार है। इस अन्य बातें भी विचारणीय हैं। मामह ने प्रेयम् और उन्हेंसिन की व्याख्या मी नहीं की और अत्येक का एक एक उराहरण दिया हैं (काव्याककार, ब॰ ३, स्टोकर, ७) जबकि दख्यों ने दोनों की व्याख्या की है और प्रेयस् के दो उदाहरण दिये हैं। इससे स्पट्टतया यह निकक्षं निकल्या है कि मामह ने किसी पूर्वाचार्य को व्याख्या की के जिस स्पट्टतया यह निकक्षं निकल्या है कि मामह ने किसी पूर्वाचार्य कर छोड़ दिया। यह भी सम्भव है कि उसे इनकी बलंबारों से गणना बभीप्ट न भी फिर भी पूर्वाचार्य कर के केवल उदाहरण दे दिये। बत यह मानाना कि दखी ने भामह के उदाहरण उद्धा कि कर है कि उसे हैं, दूर कल्यना है। इसके विपरीत यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि भामह ने उपहरण उद्धा किये हैं। काव्यादर्श (२, २७६) का बच्च या मम स्त्यादि, स्लोक महाभारत के निम्मिलिखित स्लोक के समान है (या प्रीति पुष्टरीकाल तवाणमनकारणात्। सा किमास्थावे तुम्यमनतारसांकि देहिनाम्॥ महाभारत, उद्योग ८९, २४)

(ज) भागह ने उपमा रूपक (३, ३५), सतन्वेह (३, ४३), जनन्वय (३, ४५) तथा उत्प्रेक्षावयव की पृथक अञ्चलर के रूप में व्याख्या की है। दण्डी ने उन्हें पृथक नहीं माना और उपमारूपक को रूपक में, ससन्वेह तथा जनन्वय को उपमा में तथा उत्प्रेक्षावयव को उत्प्रेक्षा में सम्मिलित किया है-

अनन्वयससन्देहाबुपमास्वेव दक्षितौ । उपमारूपकं चापि रूपकेव्येव दक्षितम् ॥ उत्प्रेक्षाभेद एवासाबुत्प्रेक्षावयवोऽपि च ।

काव्यालकार २, ३५८-३५९

इस बात को भी जानह की पूर्ववितता सिद्ध करने के किए तर्क के रूप में उपस्थित किया जाता है। मिट्टिने इन सब अलकारों के उदाहरण पृथक रूप में दिसे हैं। दे० मिट्टि समें १०, क्लोक ६८-७० सम्बेद्ध अनन्यम्, और उत्रोशाययक के लिए, क्लोक ६१ उपमास्थक के लिए, जयमञ्जूळा के अनुसार। इस बात के लिए कोई प्रवळ प्रमाण नहीं है कि रूप्यों ने मामह का ही उत्लेख किया है किन्तु मिट्टि से पूर्ववर्ती अन्य आलकारिकों का नहीं किया। इस सुझाव के विकद्ध एक क्या वर्क भी है। भागह ने उपमेथीपमा का लक्षण पृथक दिया है (काल्यालकार ३, ३७) जबकि दण्डी ने उसका लक्षण नहीं दिया। उसने अन्यो-न्योपमा (काल्यादर्ध २, ४८) को ही उपमेथीपमा माना है। यदि दण्डी भागह से परवादर्वी होते तो अन्य अलकारों के समान यहां भी जवस्य लिखने कि उपमेथीपमा का उपमा में समावंद्ध हो जाता है।

(झ) भामह ने १० दोष, जो दण्डी के समान है, गिनाने के पण्डात् ११ वां दोष प्रस्तुत किया है—अर्तिवाहें दुष्टरावहीन हुए व नेष्यते' (४, २) तथा इसकी वर्षा में सारा पण्डम परिवाहें दुष्टरावहीन हुए व नेष्यते' (४, २) तथा इसकी वर्षा में सारा पण्डम परिवाहें दुष्टान्दित के प्रतिवाहें क

नहीं है कि वे इस प्रश्न को सबीप में साधारण-सा आक्षेप करके छोड देते—
तेनालीड़ेन कि फ़कम् । नाट्यसास्त्र (१०, ८८) में प्रतिसायित दस दोध इस
प्रकार हैं—(१) वर्षहोंन (२) एकार्ष (३) मुदार्थ (४) वर्षान्तर (५)
विस्तित्व (६) शब्द-खुत (अथवा शब्दहीन वैसाकि १०, ९५ में है) (७) विषध
(८) भिन्नार्थ, (९) अभिष्णुतार्थ तथा (१०) न्यायावरीत । प्रथम सात
न्युनाधिक रूप में मामह और दण्डी हारा प्रस्तुत नीवे लिखे सात दोशों से
सिखते हैं—१ अपार्य, २ एकार्थ, ३ ससंबंध, ४ अपकम्, ५. विस्तित्य, ६. शब्दहीन तथा अ-मिन्नवृत्त। नाट्यसास्त्र का निष्ठार्थ वहाँ असम्य एव श्राम्य नाम
हारा असिहित है। अभिष्णुतार्थ का अक्षण है—'यत्रादेन (यत्यादे न?)
समस्यते। 'भामह द्वारा प्रस्तुत यतिप्रश्ट सम्भवतया नाट्यहास्त्र के विषय दोध
ने तथा व्ययं वक्ते वर्षहीन में आ जाता है। अलङ्कारिकों ने हुछ दोधों के
नामकरण के लिए न्यायसूत्र का भी आश्रय लिया है। तुळना—'प्रतिक्राहानिध्
प्रतिक्रान्तर प्रतिक्रावित्याध्या हैत्यन्तरसम्बन्तर निर्यक्रमिक्रालावेवार्यक्रमात्र त्वार्यास्त्र का भी आश्रय लिया है। तुळना—'प्रतिक्राहानिध
प्रतिक्रान्तर प्रतिक्रावित्याध प्रतिक्रातम्यास हैत्यन्तरमात्रात्र प्रतिक्रात्वन

ससंशयं न वस्तव्यं प्रतिज्ञारहितं तथा। पूर्वापर विरुद्धं च यज्य लोक विगहितम्॥

३, १५, १३

और ३, १५, ११ पर विष्णुघर्मोत्तर ने उन दशाओं का प्रतिपादन किया है जहाँ पुनस्क्त को दोष नहीं माना जाता।

अब मैं उन प्रमाणों को प्रस्तुत करूँगा जिनके आधार पर भामहको दण्डी के पश्चात् रखा जाता है।

(ञ) भामह का कथन है—-

हिमापहामित्रवरंग्याप्त व्योमेत्यवाचकम् ।

काव्यालंकार १, ४१

दण्डी ने इसके स्थान पर पूरा क्लोक दिया है, जोकि परिहारिका नामक प्रहेलिका का उदाहरण है—

> विजितातम् (न्न ५, १) भवद्वेषिगुरुपादहतो जनः । हिमापहामित्रघरेकाप्तः व्योमाभिनम्बति ॥

> > काव्यादर्श ३, १२०

शार्कुं ने इसे दण्डी का माना है और इसकी व्याक्या की है। मामह ने दण्डी का स्लोक लेकर उससे दोध दिखाया है, इस बात के किए उपरोक्त कचन एक प्रवल प्रमाण है। उसका एक ही विकल्प हो सकता है कि प्रस्तुत स्लोक दण्डी की वपनी रचना न हो। उसने इसे किसी प्राचीन लेखक से लिया हो और सामह के समस भी नहीं लेखक रहा होगा। किन्तु इस विकल्प के विद्यु कई बात हैं। रण्डी ने लिम्पतीन बादि को छोड़कर कोई स्लोक अन्य प्रन्यकार से नहीं लिया। कुछ अन्य स्लोक भी उद्देत बताये जाते हैं, किन्तु यह विवाद-प्रस्त हैं। केवल इतने मात्र से कि स्लोक-विचेष को अन्य की कृति न मानने पर हमारी वारणाओं को आधात लगेगा, किसी स्लोक को दूसरे की कृति मानना वन्नित हैं।

> बोबानपरिसंस्येयान्मन्यमाना वयं पुनः। साञ्बीरेबाभिधास्यामस्ता बुष्टायास्स्वलक्षणः॥

> > काव्या० ३, १०७

उररोक्त शब्दों से प्रकट होता है कि दण्डी ने प्रहेलिकाओं के लिए उदाहरण स्वयं ही रचे हैं और हिमापहा० आदि स्लोक प्रहेलिका का सुन्दर उदाहरण है। साम हने उसका एक अंश उद्धत किया है। इससे सिद्ध होता है कि वे दण्डी के पच्चातृ हुए। बाण (सन्दाम शतक का पूर्वायं) के बहुत पहले प्रहेलिकाओं का अस्तित्य या।

- (ट) भामह की तुलना में दण्डी का उपमा विषयक विवेचन अवैज्ञानिक है। दण्डी ने अनुभास को सक्षित्त रूप में तथा यमक को विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है। किन्तु यह कोई प्रवल गुक्ति नहीं है। अनिन्पुराण ने भामह संसामग्री ली है फिर भी उसने उपमा का विवेचन दण्डी के समान किया है तथा चडट आदि प्राचीन आलकारिकों ने भी यमक का विस्तृत विवेचन किया है।
- (ठ) भामह के प्रत्य में ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ उसने अन्य आलकारिकों के मत का समर्थन या खण्डन किया है। उनमें से अधिकतर दण्डी के काव्यादशें में मिलते हैं। भामह ने बैदर्भी और गौडी को दो रीतियाँ मानने दालों का

I. शाङ्गंधर ने व्याख्या की है—'विना गरुडेन जित: इन्द्र: तदात्मभवः अर्जुन: तद् द्वेषी कर्ण तद्गृह: सुर्यः तत्पादहृत: तिक्करणसन्तप्त: । हिमापहः अपिन तदिमित्र पानीयं तद्वराः मेषाः' (तैव्यप्ति व्योम नमः) ।

खण्डन किया है और उपहास के रूप में उनके लिए सुधियः शब्द का प्रयोग किया है—

वंदर्भमत्यदस्तीति मन्यन्ते सुधियोऽपरे।
तदेव च किल ज्यायः सदर्थमपि नापरम्।।
गौडीयमिदमेततु वंदर्भमिति कि पृषक्।
गतानुगतिकन्यायान्नानस्येयममेषसाम् ॥

काव्यालंकार १, ३१-३२

अन्तिम रक्षेक का अन्तिम पाद महत्त्वपूर्ण है। इसका अयं है, दूसरों का अन्तिम क्रमान्तरण करके अञ्चानियों के सामने इस प्रकार की बात नहीं कहती वाहिए कि देवरं और गाँव मिक्र-मिक्र मार्ग हैं। मानह का अनिप्राय है कि कुछ प्राचीन आतकारिकों ने इन दोनों में भेद किया है किन्तु उसे वैसा ही मानना और सर्वसारण के सामने प्रतिपादन करना उचित नहीं है। इसका अयं है कि मामह उन प्राचीन आंक्रांकिंगों से परिचित है जिन्होंने वेदर्श में परे परस्पर भेद माना है। तुकना के लिए निम्मलिखित स्कोक देखिये—

गतानुगतिको लोकः कुट्टनीमृपदेशिनीम् । प्रमाणयति नो घर्मे यया गोध्नमपि द्विजम् ॥

काव्यादशं ने इन दोनों में मेंद का प्रतिपादन किया है— अस्त्यनेको विरो मार्गः शुक्तमवेदः परस्परम् । तत्र बंदभंगीडीयो वर्ष्यते अस्कुटान्तरी ॥ इति बंदभंगार्गस्य प्राणा दश गुणाः स्मृताः । एवां विपर्यय प्राणो दश्यते गौडदर्सन ॥

काव्यादर्श १, ४०, ४२

किन्तु दण्डी के शब्द 'अनेको मार्ग.' से प्रकट होता है कि प्राचीन समय में इन्हें मिल-निल्न गैलियों के रूप मे माना जाता रहा होगा, किन्तु इस समय वे प्रन्य उपलब्ध नहीं हैं जिनके आधार पर निर्णय किया जा सके। और जब तक वे प्रन्य नहीं मिलते यह निश्चित्वस्थ में नहीं कहा जा सकता कि मायह ने रूप की ही आलोचना की है और किसी अन्य पूर्वतीं आलकारिक की नहीं। यह उल्लेखनीय है कि बाण ने भी गौडी रीति को शब्दाब्य्बर बाली बताया है— गौडरेस्बराट्यस्ट, हर्वचरित, प्रस्ताबना स्लोक ७. (5) वण्डी ने दस गुण (काव्यादर्श १, ४१-४२) गिनाये हैं और उनके नाम गाट्यशास्त्र (१७, ९६) के समान हैं। भागह ने गुणों के विषय में कुछ नहीं किसा। प्रतीत होता है कि व्यनिकारिका (२, ८, १०, ११) तथा मम्मट के समान जिन आक कुरिकों ने गुणों की सस्या तीन ही बताई है और समासप्रधान रचना को ओवस् गुण बताने वालों का उपहास किया है, उनमें भागह समन ये--

> माष्यंमित्रवाञ्छन्तः प्रसादं व सुमेबसः । समासर्वान्तं भूगांसि न पदानि प्रयुज्जते ॥ केचिद्योगोभिषित्सन्तः समस्यन्ति बहुन्यपि । अस्य नातिसमस्तार्यं काव्यं मधुरमिष्यते ॥ आयिद्वदंगनायालप्रतीतार्यं प्रसादवत् ।

> > काव्यालङ्कार २, १-३

इससे प्रतीत होता है, जैसाकि अनेक बिडानी का मत है, गुणो की सक्या सिक्षप्त करने की उपरोक्त मनोवृत्ति उत्तरकालीन है, जबकि दण्डी ने मरत की प्राचीन परम्परा का अनुसरण किया है। नाट्यशास्त्र (गा० ओ० सी०) ये अंत्रेज्ञ का लक्षण निम्मलिलित है—

> समासवद्भिवंहुनिविचित्रंश्च पर्वेषुंतम । सानरागेरदारंश्च तदोजः परिकीर्धते ॥

> > नाट्यशास्त्र १६, १०५

अभिनवनारती ने इस स्लोक की टीका की है किन्तु काथी सस्कृत सीरिख के सस्करण में इसका लक्षण भिन्न है। गुणो की सस्या घटाने की परिपादी कब प्रारम्प हुई इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। बामन ने दस गुण गिनाये हैं जोकि निश्चितकप से मामह के उत्तर-वर्ती हैं। इसके अतिरिस्त, दण्डों ने यह नहीं कहा कि माधुयं और प्रसाद में छन्ने समास नहीं होने चाहिए किन्तु ओजस के लिए 'समासन् वस्त्वम्' (काव्यादर्ज १, ८९) स्पष्टक्य से कहा हो यह कहा जा सकता है कि भामह ने सम्भवतया दण्डी से मिन्न किसी कम्य बालक्क्षारिक का सङ्गत किया है। किन्तु वर्तमान लेखक का विश्वास है कि भामह ने दम्बों कहा का विश्वास है कि भामह ने दम्बों का हो निर्देश किया है और गुणो का सक्षित्व प्रतिपादन उसके उत्तरवर्ती होने की सुचना देता है।

# (ड) भामह का कथन है-

बबुक्तं त्रित्रकारत्व तस्याः केश्विचन्महात्मभिः । निन्दाप्रशंसाचिद्यासाभेवादत्राभिषीयते ॥ सामाज्यगुणनिर्वेशात् त्रयमप्युवितं नतु । मालोपमादिः सर्वोऽपि न ज्यायान् विस्तरोमुषा ॥

काव्यालङ्कार २, ३७-३८

उन्होंने उपना के तीन मेदी का उल्लेख किया है— १. निल्तेपमा, २. प्रकारोपमा, २. काचिरव्यासोपमा। इसके विपरीन, यह कहा जा रहा है कि यदि सामह के शक्यों का ठीक अर्थ किया जाय तो यह तारायं निक्लेणा कि उपमा के तीन ही भेद हैं, जबकि दण्डी ने २० से भी अधिक भेद रिये हैं, जिनमे उपरोक्त तीन भी सम्मिलत हैं। यदि भागह का अभिप्राय लोक भेदी मे से इन तीन के निवँश का होता तो वे अवश्य जिसते— प्रकारास्त्रय एतेऽपि तस्या जवता इत्यादि। इस तर्क में कुछ बल है किन्दु इस बात पर भी व्यान देना चाहिए कि उपरोक्त तीन भेदो का प्रनिपादन करते हुए भागह ने मालोपमा तथा उपमा के अन्य भेदों को विस्तार मात्र नताया है। काल्यादर्श २, ४२ मे मालोपमा का प्रतिपादन है।

#### (ण ; दण्डी का कथन है---

हेतुस्य सुक्ष्म लेशी च वाचामुत्तमभूषणम् ।

काव्यादर्श-२, २३५

जबिक भामह का कथन है--हेतुरच सुक्ष्मो लेकोऽथ नालंकारतया मतः।

काव्यालकार २. ८६

उसने इन्हें अलक्कार न मानने का कारण यह बताया है कि उनमे वक्रोक्ति नहीं होती। कहा जा सकता है कि भामह ने उन्हें अलक्कार नहीं माना इसीलिए दण्डी ने बलपुर्वक कहा कि वे उत्तम अलक्कार है।

(त) स्वभावोक्तिरलंकार इति केचित्रप्रचलते ।
 अर्थस्य तदवस्थत्वं स्वभावोभिहितो यथा ॥

काव्याल च्चार २, ९८

दण्डी ने स्वभावोक्ति को प्रथम अलङ्कार माना है और उसे जाति भी कहा है— नानावस्यं पदार्थानां रूपं साक्षाव् विवृण्यती । स्वभावोक्तित्वः जातिऽवेत्याद्या सालकृतिर्येषा ॥

काव्यादर्श २,८

यह ठीक है कि भामह का लक्षण दण्डों के साथ शब्दवः मिलता है किन्तु स्वभावोक्ति प्राचीन अलङ्कार है। बाण ने उसे जाति शब्द से कहा है। अतः इस तर्कको निर्णायक नहीं माना जा सकता।

एतदेवापरेऽत्येन व्याख्यानेनात्यवा विदुः । नानारत्नादियुक्त यत् तत् किलोवात्तमुच्यते ॥

काव्यालंकार ३, १२

दण्डीकाकथन है----

जात्रायस्य विभूतेवी यन्महत्त्वभनुतमम् । उदात्तम् ॥ रत्निभित्तवु सकान्तेः प्रतिविम्बत्तवृतः । क्षात्रकृत्वरः कृष्कृत्वाञ्जने येन तत्त्वः ॥ पूर्वजात्रायमाहत्त्वम् ॥ सुर्वजात्रायमाहत्त्वम् ॥

काव्यादर्श २, ३००, २०२-३

सह ध्यान देने योग्य है कि दण्डी का उदाहरण रत्न स्वस्य से प्रारम्भ होता है तथा भामह ने उदात्त के प्रयम भेद का अक्षण नहीं दिया तथा पिता का बादेश मानकर राम के बनामन को उदाहरण के रूप में दिया है। दण्डी के उदाहरण का भी नहीं भान है। किन्तु मामह ने दण्डी का उत्तरेख किया है यह मिल्क्यों निकालना उभित नहीं है। इसके स्थान पर यही मानना होगा कि उदात्त प्राचीन कल ब्हुार है। मिंटु ने इसके दो मेंदो को लक्ष्य में रखकर दो उदाहरण दिये हैं (मिंटुकाल्य २, ५२-५३)।

(द) भामह का कथन है --

आशीर्राप च केषाञ्चिदसञ्जारतया मतः।

काव्याल द्वार ३, ५५

तया दो उदाहरण भी दिये हैं।

आशोर्नामाभिलविते वस्तुन्याशसन यथा।

पातु वः परम ज्योतिरवाङ् मनसगोचरम्॥

काव्यादर्श २, ३३७

दोनों बातें सम्भव हैं, भामह ने दण्डी का उल्लेख किया हो और न भी किया हो। भट्टि ने आशी: को बलकार मानकर उदाहरण दिया है तथा भरत ने उसे नाट्य के ३२ लक्षणों में स्थान दिया है (१६, २९ काव्यमाला सस्करण १८९४, गा० जो० सी० १६, २८ किन्तु संस्करण मे नहीं है)।

वुनरस्तानिक प्राहुरन्ये शस्त्राचंत्रेवतः।

'''आरावं पुनरस्त यसवेक्काचीनव्यते।

'''तासुरकमनव नृन करोति व्यनिरम्भाताः।
सौषेषु धनमुस्तानां प्रचालीमुबपातिनाम्।।
काव्यात्कार ४,१२:१६

दण्डीकाकथन है----

अविश्वेष पूर्वोक्त यदि मूर्योऽपि कीरयेते । अर्वतः शक्ततो वापि तदेकार्षं मत यदा ॥ उत्कानुन्तमन्त्येते बाक्तां तदककत्वियः । अस्भोबरास्तव्रिक्ततो गस्भीराः स्तन्यित्तवः ॥

काव्यादर्श २, १३५-१३६

उपरोक्त क्लोक में भामह ने अन्ये शब्द द्वारा दण्डी का उल्लेख किया है। भामहका उदाहरण प्राय दण्डी के समान है।

(न) जैसाकि उपर बा चुका है कि रुद्रट के टोकाकार निमसाधु ने आककारिकों के नाम गिनाये हैं—रक्षीमेषाविरुद्रटमामहादिक्वानि (काव्यालंकार १, २) मेषाकी निश्चित्वस्प ते भामह के पूर्ववर्ती हैं। अत यह कहा बा सकता है कि निमसाधु ने उपरोक्त सुची कालकम के अनुसार दी है, अत रख्डी मामह से पूर्ववर्ती हैं। इस तक में कुछ बक है किंगु वह इस करना पर बाधित है कि निमसाधु ने उन्हें उपरोक्त नामों को कालकम के अनुसार प्रस्तुत किया है। किंगु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। उनका इतना हो अभिप्राय है कि रुद्रट से पहले भी बहुत से अककार सन्य रवे गये। इस आधार पर दख्डी को पूर्ववर्ती सिद्र करने का अयं होगा मामह के वस्तवस्य से दो अभिप्राय प्रकट करना। मोमासादर्शन के अनुसार प्रकट करना। मोमासादर्शन के अनुसार प्रकट

इस चर्चा का निष्कर्ष यह है कि भामह को पूर्ववर्ती खिद करने के लिए जो तर्क उपस्थित किये जाते हैं वे कत्थन्त निर्वक हैं। भामह को पूर्ववर्ती माने बिना भी उनका समाचान हो बाता है। उसके साथ उनका कोई बविनाभाव नहीं है। इसी प्रकार दश्बी को भानह का पूर्ववर्ती सिद्ध करने के लिए वो बाधार प्रस्तुत किये गये हैं व अपेबाइक प्रकल होने पर भी ऐसे नहीं हैं वो बसिप प्रस्तुत किये गये हैं व अपेबाइक पहल होने पर भी ऐसे नहीं हैं वो बसिप प्रतिकर्ध तक रहें चा कर की रा दोका क्यांत्रिय होंगा प्रतिकर पर्वाची के अनुसारी हैं। मानह और दश्की रा प्रकल प्रतिकर के बीर दश्की का भारत की रपस्परा के साथ । पूर्ववर्ती कोई भी हों किन्तु दोनों का समय एक मुस्त की परस्परा के साथ । पूर्ववर्ती कोई भी हों किन्तु दोनों का समय एक दूसरे के अत्यन्त निकट है। बस्मवतया दोनों ६५०-७५० ई० के मध्यवर्ती हैं। विद वररोक्त शासपी के बाधार पर ऐसा माना जाता है कि एक ने दूसरे से सामभी ती है अपया उसका सज्वन किया है और दोनों द्वारा स्वतन्त-परस्पराओं के अनुसरण के तुर्तीय विकल्प को स्वीकार नहीं किया जाता, तो मैं यही कहुंगा कि एको भामह के पूर्ववर्ती हैं। उस बातों को दोहराने की आवस्यकता नहीं है। मेरे मत में दश्वी के पूर्वतिता सिद्ध करते वाले प्रमाण भामह की अपेबा अविव ववना है किर मी उन्हें अतिन करते वाले प्रमाण भामह की अपेबा अविव ववना है किर मी उन्हें अतिन करते वाले प्रमाण भामह की अपेबा अविव ववना है किर मी उन्हें अतिन करते करते वाले प्रमाण भामह की अपेबा

(प) भामह और न्यास के विषय मे प्रचलित उग्न विवाद के विषय मे भी कुछ लिखना आवश्यक है। इस विवाद के महारची प्रो० पाठक और त्रिवेदी महोदय हैं। भामह का कथन है—

> शिष्टप्रयोगमात्रेग न्यासकार मतेन वा। तृवा समस्तवष्ठीकं न कपञ्चिबुदाहरेत्।। सूत्र ज्ञापकमात्रेग यूत्रहस्ता यचीदितः। अकेन च न कुर्वीत वृत्ति तब्गमको यचा।।

> > काव्यालकार ६, ३६-३७

इन व्लोको का सीया अर्थ है—कवि को अपनी रचना मे ऐसे तृष्टास्थयान्त समास का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसका यष्ट्रधम्त पद के सास सम्बद्ध हो, अर्थात् समास तीड देने पर तृबन्त शब्द का अन्यय यष्ट्रधम्त पद के साथ होता हो। यर्षाप विष्टो' द्वारा ऐसा प्रयोग हुआ है और न्यास ने उसका समर्थन

<sup>1.</sup> जिप्ट शब्द का मकेत पाणिनी की ओर नहीं हैं। उनके लिए इस प्रकार का सायारण शब्द शीचित्य से बाहर है। प्रो॰ पाठक (इ॰ ऐण्टी॰ भाग ४१, पु॰ २३५) ने इसका सकेत पाणिनी की ओर साना है किन्तु उनकी बारण और नहीं हैं। महाभाव्य (कील्ड्रोनं द्वारा सम्मादित भाग ३, पु॰ १७५) में इस सब्द पर वर्षो है। उसका कुछ बच नीचे उद्धत है—के पुन. सिष्टा: । एवं तहि निवासत आपारतस्व । स बाबार बार्यावर्तं एवं । कः दुनरासांबर्तः ।

किया है। उदाहरणस्वरूप केवल पाणिनी सूत्र के आधार पर वृत्रहन्ता शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। इसी प्रकार अक प्रत्ययान्त शब्द के साथ भी समास नही करना चाहिए, जैसे तद्गमक (तस्य गमक. तद्गमक) शब्द में है। ब्याकरण सम्बन्धी नियमों की विस्तृत चर्चा यहाँ सम्भव नही है, फिर भी कुछ शब्द आवश्यक हैं। इससे संस्कृत का योड़ा-सा झान रखने वाला समझ सकेगा कि वास्तविकता क्या है ? पाणिनी का सूत्र है---तृजकाम्या कर्तरि (अध्टाध्यायी २, २, १५), यह षष्ठी समास का अपवाद है। साधारणतया षष्ठघन्त नाम का द्वितीय नाम के साथ समास होता है जैसे राजपुरुष: जिसका विन्नह-वाक्य राजः पुरुषः है। अपवाद का अर्थ है कि जब तृच् या अक प्रत्यय कर्त्ता (करने वाला) अर्थ मे आये हों तो उनने बने हुए शब्द का वष्ठधन्त पद के साथ समास नही होता । उदाहरणस्वरूप अपासृष्टा कहा जायेगा अर्थात् यहाँ समास नही होगा। इसी प्रकार ओदनस्य पाचकः (अप् सुष्टा या ओदन-पाचक: शब्द नहीं बनेगे)। इस अपवाद के भी कुछ अपवाद हैं अर्थात् कुछ ऐसे शब्द है जहाँ कर्ता अर्थ में तृच् अथवा अक के होने पर भी समास हो जाता है। उदाहरणस्वरूप---याजकादिभिश्च (अष्टाध्यायी २, २,९)। तदनृसार ब्राह्मणयाजकः देवपूजकः आदि शब्द शुद्ध माने जायेंगे। किन्तु कवि प्रायः इन नियमो की परवाह नहीं करते। अतएव कहा गया है—निरकुशाः कवय (अष्टाध्यायी ३, २, १३८ पर भट्टोजि दीक्षित की व्याख्या) । उदाहरणस्वरूप भोजप्रबन्ध मे नीचे लिखा प्रयोग है-घटाना निर्मातुस्त्रिभुवनविद्यातुश्च कलह (यहाँ त्रिभुवनस्य विधातु. होना चाहिए) । टीकाकारो ने इस अशुद्ध प्रयोग की सिद्धि करने के लिए कई मार्ग निकालने का प्रयस्न किया है। उनमें से एक मुझाव यह है कि विधातृ शब्द मे तृच् प्रत्यय नहीं है, तृन् है, किन्तु तृन् का प्रयोग स्वभाव अर्थ मे होता है। तृनविवायक सूत्र निम्नलिखित है--(आक्वेस्तच्छील-तद्धर्मतत्साघुकारिषु । तृन् अष्टाध्यायी ३,२,१३४-१३५, इसका उदाहरण है कर्त्ता कटान्≔जिसका कट अर्थात् चटाई बनाने का स्वभाव है)। किन्तु यहाँ एक अन्य कठिनाई उपस्थित होती है-पाणिनी ने अन्य अनेक शब्दों के समान तृन् प्रत्ययान्त के साथ भी षष्ठचन्त नाम के प्रयोग का निषेध किया है ···एतस्मिन्नार्यनिवासे ये ब्राह्मणाः···किञ्चिदन्तरेण कस्याद्दिद् विद्यायाः पारगास्तत्रभवन्तः शिष्टा । यदि तर्हि शिष्टा. शब्देषु प्रमाण किमष्टाध्याय्या कियते । शिष्ट ज्ञानार्यांच्टाच्यायी । (६, ३, १०९. पृथोदरादीनि यथोपदिष्टम्) । महाभाष्य का कवन है कि पाणिनी के ग्रन्थ से पता चलता है कि शिष्ट कीन है।

(न लोकान्यय-निष्ठासकर्यतृताम् अष्टाध्यायी २, ३, ६९) इसका उत्तर यह दिया जाता है कि पाणिनो के निषय सर्वमान्य नहीं है। स्वय उनके सूत्रों में इस बात का जापन है। उसने स्वयं बनिकर्तुः प्रकृतिः (अष्टा० १, ५, २०) तथा तत्रस्योजको हेतुस्व (जय्टाध्यायी १, ४, ५५) सूत्रों की रचना की है। यहाँ कर्ष्ण् शब्द तृजन्त है और उसका बष्ठधन्त जनि के साथ समास किया पया है। इसी प्रकार प्रयोजक शब्द बक्त प्रस्थानत है और उसका बष्ठधन्त तत् के साथ (तस्य प्रयोजकः तत्रस्योजकः) समास किया गया है। कुछ विद्वानों का कथन है कि तृन् प्रत्यान्य के साथ बष्ठी समास होता है (३० र० ्रोस्टी० भाग ४१, १० २३४ पर पाठक महोदय का लेख)।

पाणिनी-मुत्तों पर जयादित्य और बामन ने काशिका नामक टीका किसी है। काशिका पर जिनेन्द्र बुद्धि की काशिका विवरण पिञ्जका या त्यात नामक बिस्तृत व्याक्ष्मा है जिसमें ११४९ मृद्धित पृष्ठ हैं। इसका प्रकाश नारेन्द्र रिसर्चे सोताइटी, राजवाही, बङ्गाल ने किया है। यदि हुन यह निश्चय कर सके कि भामह ने जिस न्यास का उल्लेख किया है बहु कौनना है और उसकी रचना कब हुई ? तो भामह का तिषि-निर्णय सरक हो जायेगा। इस विषय में स्वर्गीय निवेदी महोदय (इ० ऐस्टी० मात्र ४२, १९१३ पृ० १५८ टिप्पण, व० बात्र ऑफ रो० ए० सो० के जनरक के १९०९ के सस्करण पृ० ११-९५ पर मेरा केला ग्रेग का उत्तर हिम्मन ऐस्टीक्सेरी १९१२ पृ० २२२-२३७, जनरस्स कॉफ ब० बात्र कोर रो० ए० सो० भाग २३, पृ० १८-३१, एनस्स कॉफ म० को० रि० इ० भाग १२ पृ० २५६ टिप्पण कीर पृ० ३५२-३१०, तथा सी बार० नरसिहाचार्य (इ० ऐस्टी. भाग ४१, पृ० ९१, इन्होंने पृथपाद नामक एक न्यासकार का उल्लेख किया जो भी राइस, इ० ऐस्टी० भाग २२ पृ० २०, ४, कन्होंने पृथपाद नामक एक न्यासकार का उल्लेख किया जो भी राइस, इ० ऐस्टी० भाग २२ पृ० २०, ४, कन्होंने समतभेद है। भागह का समियाय निम्निक्सित है—

(१) शिष्टो एव न्यासकार को ऐसा समाश अनुमत है जहाँ द्वितीय शब्द तृष् अपवा अक प्रत्यवान है और प्रथम षष्ट्रपन्त । (२) आपक सूत्र के अनुसार वृत्रहत्ता शब्द का भी प्रयोग हो सकता है (३) पाणिनी के तत्प्रयोजको हेतुरूच सूत्र का अनुसरण करके कवियो ने तद्गमक शब्द का

यहाँ तुन् प्रत्याहार है। इसमें शतु के तु से लेकर तुन् तक सभी प्रत्यय सम्मिलित हैं। अच्टाध्यायी के अनुसार यह गणना ३, २, १२४ सूत्र से लेकर ३, २, १३५ तक है।

प्रयोग किया है। प्रो॰ पाठक का दूसरा ही सुझाब है। उनका कवन है कि यूत्रहन्ता शब्द का प्रयोग सर्वसायारण में होता है, किन्तु न्यासकार जिनेन्द्र ने नहीं किया। उन्होंने अन्य उदाहरण दिया है—

भीष्म: कुरूणां भयशोकहन्ता; ५, १ (हर्ता) । त्रिवदी महोदय का बलपूर्वक कथन है कि भामह ने प्रथम तथा द्वितीय विकल्प को न्यासकार का बताया है। किन्तुन्यास मे वृत्रहन्ता उदाहरण नही मिलता। इसी प्रकार न्यासकार जिनेन्द्रबृद्धिको तुजन्त शब्दका वष्ठधन्त के साथ समास अभिमत नही है। अतः उनका कथन है कि भामह ने जिस न्यास का उल्लेख किया है वह जिनेन्द्र बुद्धि कृत न्यास से भिन्न है। अन्य प्रमाणों के आधार पर मैं बता चुका हूँ कि भामह का समय ७५० ई० के पूर्व होना चाहिए। अत. भामहकृत न्यास की रचना ७०० ई० के लगभग या उससे आसन्नपूर्वमाननी होगी। व्याकरण पर बहुत से न्यास हैं किन्तु जिनेन्द्रबृद्धि के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जिसे इस समय मे रखा जा सके। अत यहाँ तक मैं प्रो॰ पाठक के साथ सहमत हूँ। प्रो० पाठक का कथन है (इ० ऐंग्टी० भाग ४१ पृ० २३५) कि नर्सिंहाचार्य (इ० ऐण्टी० भाग ४१ पृ० ९१) पूज्य रादकृत जिस ग्रन्थ का उल्लेख किया है उसे किसी ने न्यास सब्जा नहीं दी है। अख्टाब्यायी २,२,१५--१६ के न्यास से प्रतीत होता है कि उसे तृजन्त के साथ षष्ठघन्त का समास अनिधमत नहीं था। अत. भामह का यह कथन कि न्यासकार को ऐसे समास अभिमत हैं, यथार्थ है। मेरे विचार से त्रिवेदी महोदय का यह आग्रह अनुचित है कि न्यास मे वृत्रहल्ता शब्द का प्रयोग मिलना चाहिए था। भागह ने किसी ग्रन्थकार या ग्रन्थ की उक्ति के लिए प्राय. उदित शब्द का प्रयोग किया है। भे अत: यह मानना होगा कि वृत्रहन्ता शब्द का प्रयोग किसी ऐसे ग्रन्थ मे हुआ है जिसका भामह को ज्ञान था किन्तु हमे नही है। प्रो० पाठक उदित के पहले लोके शब्द जोड़ते हैं जिसका अर्थ है लोक मे कहा गया (एनल्स ऑफ भ० ओ० रि० इ० भाग १२ पृ० ३९०) यह ठीक नही है। अत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिनेन्द्रबुद्धिकृत न्यास भामह को विदित था।

काव्यालकार २, ५ (यथीदितम् स्कोक्त), काव्यालकार २, १९ (प्रहेलिका वा झृदिता रामधमान्युकोत्तरे), काव्यालकार २, ४५ (दुव्टं वा सर्वयाकच्यं राजमित्रे प्रयोदितम्), ४, ८ (दाडियानि दशाप्नुमाः चडित्यादि यथीदितम्) ।

अब हम तिथियों की चर्चा करेंगे। इस्तिङ्ग ने अपने बौद्ध धर्म सम्बन्धि अभिलेखों (पृ० १७५ डा० टक्कुसुकृत अनुवाद, ऑक्सफोडें, १८९६) में काशिका का वर्णन किया है और यह भी बताया है कि जयादित्य की मृत्यु ३० वर्षपूर्वहो चुकी थी। इत्सिक्कने अपनी पुस्तक ६९१ ई० में लिखी। अतः जयादित्य की मत्य ६६१-६२ में हुई होगी। काशिका ने अष्टाध्यायी १, ३, २३ पर भारवि कृत किरातार्जुनीय (३,१४) का उल्लेख किया है—'सशस्य कर्णादिष तिष्ठते य:।' यह उल्लेख उपरोक्त तिथि का समर्थक है। न्यासकार का कथन है कि काशिका की अनेक प्रतिलिपियों की गई थी उनमें तत्कालीन लिपिकारों ने बहुत-से ऐसे उदार्यण जोड़ दिये जो मूल काश्विका में नहीं थे। 1 कम-से-कम वह एक या दो पीढियों का अवस्य होना चाहिए । अतः न्यास की तिथि ७०० ई० के पूर्व नहीं हो सकती । न्यासकार जयादित्य का समकालीन नहीं हो सकता। भामह ने न्यास का उल्लेख किया है बतः उसे ७०० के परचात् तथा ७५० के पूर्व रखना होगा। प्रो॰ पाठक ने अपना प्रारम्भिक मत बदल दिया है। अब वे नहीं मानते कि भामह दण्डी के पूर्ववर्ती थे (कविराज मार्गकी प्रस्तावना पृ०१६ तथा एनल्स ऑफ भ० ओ० रि०इ० भाग १२, प् ८१-८३) । उन्होंने बताया है कि पात्रकेसरी, शान्तरक्षित तथा प्रभाचन्द्र प्रायः समकालीन ये । उनमे प्रभाचन्द्र अन्तिम ये । वे शब्द नवम शती मे हए तथा भामह अष्टम शती के मध्य में । उसी भाग (पु० ३७२-३९५) मे अपने लेख मे उन्होने काव्याल क्कार के तर्क विषयक पञ्चम अध्याय, विशेषतया श्लोक सं • ६-९, की चर्चा की है और बताया है कि शान्तरक्षित ने भामह के तीन क्लोक (काव्याल क्यार ६, १७-१९) उद्धत किये है जिनमें अपोहवाद का खण्डन है। साथ ही कटु आलोजना करते हुए कहा है कि शान्तरक्षित ने भामह को दुरात्मा कुदृष्टि:' (पृ० ३८३) कहा है। ३८९-३९० पृ० पर उसने हर्षचरित का उल्लेख किया है-कृतगुरुपदन्यासाः, और बताया है कि बाण काशिकाकार जयादित्य तथा न्यासकार (प० ३९०) का समकालीन था। किन्तु इस विषय

अष्टाध्यायी ६, ३, ७९ पर मृद्रित काशिका ने तीन उदाहरण दिये हूँ— सकळम्, समुहृतंम् और ससप्रहृम् । इस पर न्यास (पु॰ ४६९) का कथन है—'ससप्रहृमित्येतदुदाहरणं प्रमायादिदानीतने. लेखकैलिखितम् ।' यहां इसानीतने. शब्द महत्त्वपुर्णे हैं । सम्पादक ने अपनी प्रस्तावना (पु॰ २१) से अनेक कम्य उदाहरण देकर यह दिख करने का प्रयत्न किया है कि काशिका और न्यास में कालसन्त्रमानी पूर्णेन्द अववान हैं।

में, विशेषत्या जहाँ तक स्पासकार का प्रक्त है, भो॰ महोसम भ्रम में हैं। हर्ष-चरित पुलकेशी द्वारा हर्षवर्षन की पराजय से पहले ही समाप्त ही जाता है। भो॰ पाठक ने उचके करकता संकरण की ओर प्यान नही दिया उसमें नृति का कोई उल्लेख नहीं है। दे० एनस्य बॉफ म० बो॰ रि० इ० भाग १२, जहां पृ० ३८५ पर उन्होंने कहा है कि जयादित्य की मृत्यु ६६१ ई० से हुई तथा न्यायकार का समय ७०० ई० है। पुतरब रेखिये—जनरस्य बॉफ स० बा० बॉफ रो० ए० सो० भाग २३, पृ० २४८, ३८९ बौर इ० ऐप्टी० भाग ४१, पृ० १९-३१।

उपरोक्त चर्चा में आये हुए प्रयकारों का कालकम सक्षेप में नीचे लिखे अनुसार है—१. भारवि प्रय०-५९० के लगभग २. भर्तृहरि — वाक्यपदीय

काशिका विवरणपञ्चिका अववा न्यास की प्रस्तावना (राजशाही सस्करण १९१२-१६) मे पृष्ठ २४ पर हुवैचरित का उपरोक्त पाठ उद्धृत है।

इस्सिक्त ने (टकाकुसु इत अनुवाद पृ० १८०) कहा है कि मतुंहरि की मृत्यु के ४० वर्ष परवात वह मारत में आया था। काशिका (अच्टाच्यायी १, ३, २३) ने मारवि का उद्धरण दिया है—'संसय्य कर्णादियु तिच्छते यः' किराना० ३, ४०।

के रचिवता मृत्युकाल ६५० ई० के लगभग, ३. जवादित्य —काशिका के रचिवता, मृत्युकाल ६६१ ई०, ४. दण्डी —६६०-६८० ई० के लगभग ५. जिनेक्बुद्धि —स्वास्कार, ७०० ई० के लगभग, ६ मासह —७२५-७५० के लगभग, ७ माच (जिसने शिशुपालवच सर्ग २ स्लोक ११२ में वृत्ति और न्यास सब्द का उल्लेख किया है) ७५० ई० के लगभग, ८. नृपतुङ्ग (जिसने कविराज-मार्ग (१, ३१) में माच का उल्लेख किया है) ८२५-८५० के लगभग।

(ब) दण्डी और भामह के तिथिनिर्णय का प्रयत्न उनके द्वारा उद्धृत प्राचीन पाठों के आधार पर भी किया जाता है और यह कहा जाता है कि जिन ग्रन्थकारों के नाम उद्धत हैं उनकी अपेक्षा वे दोनों अर्वाचीन हैं। यदि किसी पाठ का उद्धरण शब्दश नही है तो केवल विचारसाम्य के आधार पर पौर्वापर्य का निर्गय मुझे अभिप्रेत नही है, जैसाकि ध्वनिकार ने लिखा है। विचारो के क्षेत्र में किसी का एकाधिपत्य नहीं होता-सवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम् । ध्वन्योक ४, ११ पृ० ३०६ कहा जाता है कि दण्डी ने 'इन्दोरिन्दी-वरद्यति । 'लक्ष्य लक्ष्मी तनोतीति प्रतीतिसुभगं वचः ।' (काव्यादशं १, ४५) को अभिज्ञानशाकुन्तल प्रथमाङ्क से लिया है। इसी प्रकार—'प्रभामात्र हि तरल दृश्यते न तदाश्रय' (काव्यादर्श २, १२९) न प्रभातरल ज्योतिस्देति बसुधातलात् (अभिज्ञान शाकुन्तलम् प्रथमाङ्क) की प्रतिध्वनि प्रतीत होता है। इसी प्रकार काव्यादर्श (२, २८६) के क्लोक रघुवश एव कुमारसम्भव के समान प्रतीत होते हैं। काव्यादर्श २, १९७ का निम्नलिखित श्लोक बाण के वर्णन द्वारा प्रेरित जान पडता है-अरत्नालोकसहार्यभवार्यं सूर्यरश्मिभः। दिष्टरोधकर युना यौवनप्रभव तम ॥ (काव्यादर्श २, १९७) बाण का वर्णन निम्नलिखित है (केवल च निसर्गत एवाभानुभेद्यमरत्नालोकोच्छेद्यमप्रदीप-प्रभापनेयमतिगहन तमो यौवनप्रभवम् (कादम्बरी पैरा १०३ मेरे द्वारा सम्पादित)।

प्रो॰ पाठक (इ॰ एंस्टी॰ भाग ४१, १९४२ ई॰ पृ॰ २३७) का मत है कि दख्डी ने तीन कमों का सिद्धान्त (निर्वर्स्य, विकार्य और प्राप्य----काव्यादर्ख २, २४०--२४१) वाक्यपदीय के लिया है। यदि यह मान भी लिया जाय कि कमों का यह विसाजन सर्वप्रथम वाक्यपदीय ने ही किया है फिर भी पाठक महोदय का तर्क सारहीन है। दिख्य के लिया के लेखक की मृत्यू ६५० के अनुसार (डा॰ टकाकुसु पृ॰ १८०) वाक्यपदीय के लेखक की मृत्यू ६५० के लगभग हुँ । काशिका (४, ३, ८८) ने इसका उल्लेख निम्म शब्दी मे किया है—सन्दार्थसन्बन्धीयप्रकरणं वास्यपदीयम् । अतः वष्टी ने, जो, ६६०-६८० में हुए, सन्भवतया उपरोक्त विभाजन वास्यपदीय से ही लिया होगा ।

नासिक्यमध्या परितरक्षतुर्वर्णविभूविता । अस्ति काचित्पुरी यस्यामक्टवर्णाह्नया नृशः ॥

(कान्यादर्श ३, ११२, संस्थाता नामक प्रहेलिका का उदाहरण),

. काब्यादर्श के उपरोक्त क्लोक पर टीकाकार तरुणवाचस्पति का कथन है कि इसमें काञ्ची और पल्लवों का उल्लेख है। दण्डी ने अन्यत्र (२, २७९) राजवर्मा (कुछ टीकाकारो के अनुसार रातवर्मा) का उल्लेख किया है जिसे देवता का प्रत्यक्ष दर्शन होता या। प्रो० आर० नरसिंहाचार्य (इ० ऐण्टी० १९१२, प० ९०-९२) तथा प्रो० बेलवलकर (काव्यादर्श के टिप्पण प० १७५-१७८ काव्यादर्श २. २७९ और ३. ११२) का मत है कि राजवर्श पल्लववंशीय थे और दो इलोको को एक साथ रखकर यह निष्कर्ष निकाला है कि बह नरसिंहवर्मा द्वितीय अथवा राजसिंहवर्मा (६९०-५१५ ई०) से अभिन्न था। परिणामस्वरूप दण्डी को सात सौ ई० के अन्त में रखा है। किन्तु यह निष्कर्ष दोषपणं है। हम नही जानते कि राजवर्मा या रातवर्मा पन्छव थे (डा॰ बेलवलकर ने काव्यादर्श २, २७९ में निम्नलिखित पाठ दिया है -इति साक्षात्क्रते देवे राज्ञो यदातवर्मणः) । इसके विपरीत, श्रुतानुपालिनी नामक टीका का कथन है कि वे केरल के राजा थे। राजवर्मा सर्वसाधारण नाम है। अवन्तिसन्दरी कथा में बताया गया है कि दण्डी काञ्ची निवासी था और पल्लव की राजसभा में विद्यमान था । इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि हम टीकाओं पर विचार करें ो अधिकतर टीकाकारों का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि नासिक्य-मध्या आदि कारिका में काञ्ची तथा पल्लव का उल्लेख है। किन्तु जब तक किसी पल्लवनरेश का ठीक वैसा ही नाम न हो तब तक उसे राजवर्मा या रातवर्मा से अभिन्न नहीं माना जा सकता ।

कुछ विद्वानो कामत है कि शामह के निम्नलिखित रलोको में मेधदूत पर प्रच्छन्न आक्षेप है अथवा उसका उल्लेख है—

श्रुतनुपालिनी (राजकीय धन्य सबहालय, अण्डागकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्सूट भाग १२, स० १२५ प० १३७) के शब्द निम्निलिसित हैं— केरलब्द्याच्ये काच्ये रातवर्षणः इति रातवर्षा नाम केरलामामीवपितरयन्त शिवमक्तः सोऽपि दिन्विजयवस्त्रेन केलाम प्राप्तः । पासुपतमन्त्रेण पशुपति व्यम्बक-माराच्य दृष्ट्वान्, तदामु स्लोक श्रीतिमकासनायोचतवान् ।

#### अयुक्तिमन् यथा दूता जलभून्मात्रकेष्ट च

(मारुतेन्दवः)

स्वा भ्रमरहारीतचक्रवाकगुकावयः। अवायां व्यवस्वावयम् हृरदेशच्यित्रारिणः। कष बृत्य प्रपष्ठरिन्नितं गुरूया न गुक्यते॥ यवि चौरक्रकच्या यसबुन्नस्त इव भावते। स्वा भवतु भूत्वेद गुनैचीनिः प्रयुज्यते॥

काव्यादर्श १, ४२-४४

श्री टी॰ गणपित शास्त्री ने इस सिद्धान्त का उब शब्दों में विरोग किया है (स्वम्नासवदत्तम् की प्रस्तावना १९१६ ई॰ पृ॰ ७)। उनका कथन है कि कालिदास ने वपने 'बूमज्योति सलिङमस्ताम्' स्लोक मे भामह सरीक्षे एकान्तवासियो पर आक्षेप किया है किन्तु शास्त्री महोदय सदा अपनी निराली बात कहा करते हैं। आगे चलकर यह स्पष्ट हो बायेगा।

भामह ने अपने ग्रन्थ मे अन्यत्र बत्सराज के उदयन की कथा का उल्लेख किया है और कुछ कवियों पर आक्षोप किया है कि उन्होंने इस कथा का प्रतिपादन शास्त्र एवं लोकविरुद्ध रीति से किया है—

> अतन्यीषशताकीणै सालङ्कायननेत्रकम् । तथाबिषं गजच्छम नाज्ञासीत् स स्वभूगतम् ॥ यवि बोपेक्षित तस्य सचिवैः स्वार्थसिद्धये। अहो नु मन्दिमा तेषां भक्तियां नास्ति भर्तरि ॥ शरा बृढचनुर्वं क्ता मन्युमब्भि ररातिभिः। मर्माणि परिहृत्यास्य पतिष्यन्तीति कानुमा ॥ इतोऽनेन मम भाता मम पुत्रः पिता मम। मातुलो भागिनेयश्च रुवा संरब्धचेतसः।। अस्यन्तो विविधान्याजावायुधान्यपराधिनम् । एकाकिनमरण्यान्यां न हत्युर्बहवः कथम् ।। नमोस्तु तेम्यो विद्वबुम्यो येऽभिन्नाय कवेरिसम् । शास्त्रलोकावपास्यैव नयन्ति नयदेदिनः ॥ सचेतसो वनेभस्य चर्मणा निर्मितस्य च । अन्तर वेद बालोपि कच्ट किंनु कच नृतत्।। काव्यालक्कार ४, ४१-४७

की गणपति शास्त्री का मत है कि यह मासकृत प्रतिक्षा योगन्यरायण पर आसोप है। उनका सिद्धान्त है कि मामह कालियास से पहले और भास के परवात् हुए। अपना आधार परतृत करते हुए उनका कथन है कि हसक (प्रवस अक्ट पृ० १३) के कथन में अणेण मम मादा हरी अणेण मम पिदा अणेण मम सुदो मम वकस्त्रात्त अण्यहा मिट्टणो वण्ण अन्ता इत्यादि शब्द शामह के हुउँ।जेन मम भाता इत्यादि शब्दों से पूर्णत्या मिक्तते हैं। आपतत्वः यह सुसाव तर्ककङ्गत प्रतीत होता है, किन्दु विचार करने पर निराधार सिद्ध होता है। उपरोक्त पाठ में व्यतित कई वार्ते शास्त्री महोदय की दृष्टि में नहीं बाई।

स्थान सकोच के कारण, सभी बातों की चर्चा यहां सम्भव नहीं है। अत्यन्त विचारणीय बात यह है कि प्रतिज्ञायौगन्घरायण में उदयन के साथ २० सैनिक हैं और हसक के अतिरिक्त सब-के-सब सचर्ष मे मारे जाते हैं। जबकि भामह ने एकाकिन शब्द का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त दोनो आक्रमणकारी दलों के नारे भी एक-से नहीं हैं। प्रतिज्ञायीयन्धरायण में मातूल तथा भागिनेय शब्द नहीं हैं, जिन्हें भामह ने दिया है। मुझे भामह के 'नमोस्तु तेम्यो इत्यादि शब्दों का यह अभिप्राय जान पडता है कि उदयन की कथा सर्वप्रथम किसी एक कवि ने प्रतिपादित की, तदनन्तर अन्य कवियो ने (जिनका उल्लेख विद्वदम्यः शब्द से हुआ है) नाटक एव महाकाव्यों में अपनी-अपनी रुचि के अनुसार उसमे परिवर्तन कर दिया (नयन्ति) । उन्होने ऐसा चित्रण किया है कि उदयन असली तथा नकली हाथी की पहचान नहीं कर सके और खाली हाथ मृगयाभिमान पर चल पड़े। अत. प्रतीत होता है कि मूल कथा सम्भवतया बृहत्कथा से (जिसका उल्लेख कवे के रूप मे हुआ है) ली गई है, और भामह का आक्षेप तदाश्रित किसी नाट्य या काव्य पर है । बृहत्कथामञ्जरी मे इस अभिया⊤ का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उदयन अपनी वीणा के साथ अकेले रवाना हो गये (गजेन्द्रबन्धकुशलो विवशैको महद्भनम् । श्लोक ३४)। क्षेमेन्द्र ने इस पर वैराग्य पूर्ण कटाक्ष किया है (प्रायेण व्यसनासक्तिर्मोहाय महतामपि)। भागह ने ... 'कवेरभित्रायमिदम' शब्दो द्वारा सम्भवतया इसी अभित्राय का निर्देश किया है। कथासिरित्सागर मे अधिक विस्तार है किन्तु वहाँ पर भी यह कथन है कि उदयन के गुप्तचरों ने नकली हाथी को असली समझकर सुन्दर हाथी के प्रकट होने की सूचना दी तथा उदयन सेना के दिनाही वन की ओर चल पड़ा (चारमात्रसहायस्तु ... विवेश महाटवीम् २, ४, १५) एव अकेला हाथी के पास पहुँचा (एकाकी वादयन् वीणां क्लोक १७) । बृहत्कवामञ्जरी तथा कथासरि- स्प्रागर दोनों ने अपना आधार गुणाङ्गकृत नृहस्त्रणा को बताया है। अतः इस बात ने कोई सार नहीं है कि भागह ने प्रतिवायोगन्यरायण का उल्लेख किया है जबकि उदयन की कथा पर नृहत्त्रणा के अतिरिस्त नीसियों नाटक एवं काव्य विकासन है तथा उनमें पर्योत्त कथा-मेट है।

त्रिवेदी, महोदय ने मष्टि और भामह की समानता के आधार पर भामह को पूर्ववर्ती सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। समानता के लिए देखिये---

> व्यास्त्रागम्यमिदं काव्यमुत्सवः सुवियामलम् । हता दुर्मेषसस्वास्मिन् विद्वत्रियतया मया॥ भट्टि २२, ३४

काव्यान्यपि यदीमानि व्यास्यागम्यानि शास्त्रवत् । उत्सवः सुधियामेव हन्त दुर्मेषसो हताः ॥

काव्यादशं २, २०

महिका क्लोक गलत समझा गया है। इसमे आत्मप्रशसा नही है। पाणिनीय व्याकरण वास्तव मे कठिन है। भट्टि ने अपना काव्य उसके उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए रचा है। परिणामस्वरूप उसका भी व्याख्या की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। उसे विद्वान् प्रिय हैं। यदि वे काव्य की प्रशंसा करते हैं तो उसके लिए मन्तोष का विषय है, किन्तु उसने दुःख के साथ कहा है कि व्याकरण से अनिभन्न व्यक्तियों को इसमें निराशा होगी। भामह की (२, २०) प्रहेलिकाओं के विषय में कहा है कि वे वास्तविक काव्य की कोटि में नहीं आती। उनमे अनिभन्न व्यक्तियों को निराशा ही मिलती है। विद्वानों को भले ही प्रसन्नता प्राप्त हो । शब्दों में साम्य होने पर भी आशय में भेद है । भामह ने यह भी कहा है कि महाकाव्य अतिब्यास्येय नहीं होना चाहिए (काव्यादर्श १, २०) । इसके अतिरिक्त, यदि दोनो क्लोको को स्वतन्त्ररूप से पढ़ा जाय तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भामह मट्टि पर आक्षेप कर रहे हो। हम यह भी देख चुके हैं कि भट्टिका समय ५९० ई० से ६५० ई० तक है उसे ६५० ई० के पश्चात् नही रखा जा सकता। इसके त्रिपरीत, भामह द्वारा न्यास के उल्लेख से सिद्ध होता है कि वे सप्तम शताब्दी के पश्चात् हुए । अत यही मानना उचित है कि भामह ने भट्टि पर आ स्तेप किया है। डा॰ एच० आ र० दिवेकर (जि॰ बॉफ रो॰ ए॰ सो॰ १९२९ पु॰ ८२५-८४२) का मत है कि भामह भट्टि तथा धर्मकीत्त-दोनों के पूर्ववर्ती हैं। किन्तु अगले पृथ्ठो पर दी गई बिस्तृत चर्चा से ज्ञात होगा कि वे अम में हैं।

(भ) भामह के विषय में दो बातें ऐसी हैं जिन पर मेरे फिखने से पहले किसी भारतीय विदान ने विश्वास नहीं किया। प्रयम बात यह है— प्यन्याकोक (चतुर्वे उद्योग) का क्यन है कि जब एक ही मांव अन्य किद द्वारा स्थ्य सा अर्थित के रूप में प्रयम्भ कार्या हो। साथ ही। साथ ही पुट्ट २९६-२९७ पर उवाहरण भी दिये हैं उनमें से कुछ उद्धत किये जाते हैं— ''तथा विश्विकात्यपराध्यस्य अध्यक्षस्युद्धवानुर्धन- स्थ्यवश्चव्यक्षस्य समाजयेक नवत्यन्। यहां पर्धणीवारणायापुत्ता त्व शेयः' (हुर्वेचरित प परा १५ मेरे द्वारा सम्मादित सस्करण) हरवादौ।

शेषो हिमगिरिस्त्व च महान्तो गुरवः स्थिराः । यदलचितमर्यादाञ्चलन्तीं विभृते त्रितिम् ॥

काव्यादर्श ३, २८

इत्यादिषु सत्स्विप तस्यैवार्यशनत्युद्भवानुरणरूपन्यञ्जयसमाश्रयेण नवत्वम् ।"

मेरा यह निश्चित मत है कि भामह दण्डी के पश्चात् हुए। फिर भी, जो लोग उन्हें पूर्ववर्ती मानते है उनके तर्क प्रस्तुत करना मेरा कर्तव्य है। मैंने ऊपर (ब मे) बताया है कि दण्डी ने 'लक्ष्म लक्ष्मी तनोतीति' का भाव अभिज्ञान शाकुन्तल से लिया है और उसी समय उन तकों की चर्चा भी कर चुका हूँ, किन्तु जिस बल तथा स्पष्टता के साथ मुझे अपना मत प्रकट करना चाहिए या, वैसा नहीं किया। ध्वन्यालोक द्वारा प्रस्तुत कारिकाओं का आशय यह है कि अनेक श्लोको मे अन्तर्हित भाव एक ही हो सकता है। फिर भी, यदि कवि प्रतिभासम्पन्न है तो वह उमे ऐसे नये-नये रूपो में चित्रित कर सकता है कि प्रत्येक बार पढने पर उसमें नया आनन्द आता है। उसका अभिप्राय किसी कवि को पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती बताना नहीं है । ध्वन्यालोक ४, ४ पर (पृ० २९७) कुमारसम्भव का एव वादिनि (४-८४) क्लोक उदाहृत है तथा कहा गया है कि कृते वरकथालापे आदि श्लोको के होने पर भी कालिदास का श्लोक नवीन चमत्कार प्रस्तुत करता है, किन्तु इसने मात्र से किसी ने यह सिद्ध करने की चेष्टा नहीं की। कृते वरकथालापे क्लोक कालिदास से पुरातन है। इसके अनिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि ध्वनिकार ने २९४-२९८ तक प्रत्येक पृष्ठ पर बहुबचन सत्स्विप का प्रयोग किया है। उदाहरणस्वरूप एवं वादिनि क्लोक पर उसके शब्द निम्नलिखित हैं—यथा एव बादिनि देवधौँ इत्यादि इलोकस्य 'कृते वरकयालापे कुमार्यः पुलकोद्गमैः । सूचयन्ति स्पृहामन्तर्लज्जाव- नताननाः ॥' इत्याविषु सत्स्वपि अर्थशन्त्युद्भवानुरणनरूप व्यंग्यस्य कवित्रौढो-विस्तिनिर्मितशरीरत्वेन नवत्वम् (पृ०२९७)। इसका अर्थहै कि उसके मन में ऐसे अनेक इलोक होने जो एव वादिनि के समान आकर्षक एवं चमत्कारपूर्ण हैं। किन्तु उनका यह अभिप्राय नहीं है कि वे सब कालिदास से पहले रचे गये थे। एक अन्य बात भी महत्त्वपूर्ण है। 'वाणि अ अ हत्यिदन्ता' आदि गाया हालकृत गावासप्तवाती (वैवर द्वारा सम्पादित सस्करण पृ० ५९० गावा ६६८) में आई है। वह व्यन्यालोक पु० २९७ पर उदाहृत है तथा कहा गया है कि इसके भाव करिणीवेहव्यकरो० तथा अन्य गायाओं के समान हैं। किन्तु करिणीवेहव्वकरो भी गाथासप्तकाती में ही हैं वहाँ उसका पाठ है ग अ बहुवेह-व्यकरो (गजवधूर्वधव्यकरो;) वैवर संस्करण १८८१ पू० ३०९ संख्या ६३२)। यहाँ एक गाथा के दूसरी से पूर्ववर्ती होने का प्रश्न ही उपस्थित नही होता। बाण तथा भामह से लिये गये उद्धरणों के सम्बन्ध में भी वहीं बात है। उनके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि भामह तथा अन्य ग्रन्थकारों के जो क्लोक व्यनिकार ने उद्धृत किये हैं अथवा उनके मन मे थे वे सभी दण्डी के पूर्ववर्ती थे। यदि यह मान भी लिया जाय कि ध्वनिकार के मत से भामह का क्लोक हर्षचरित के पाठ से पूर्वकालीन है तो भी इसके कई उत्तर हैं। ध्वनिकार बाण के २५० वर्ष पश्चात् हुए। अतः बहुत सम्भव है कि उन्हें दोनो ग्रन्थकारों के कालकम का सम्यग् ज्ञान नहीं था। ध्वनिकार भामह से अधिक परिचित थे, क्योंकि वह उनका समदेशीय और आलक्ट्रारिक था। इसके विपरीत, बाण शोण तटवर्ती प्रीतिकृट के निवासी थे अत. दूरदेशीय थे, और कवि थे। इसके अतिरिक्त, यदि ध्वन्यालोक के आधार पर कालकम का निर्णय किया जाय और कहा जाय कि उसने छ स्थानो पर सत्स्विप शब्द का प्रयोग करके निम्नलिखित दो सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं---

- (१) यद्यि बाग, कालिदास आदि कियों की रचनाको में बहुत-से ऐसे प्राव हैं जो नामह के स्तोको में भी उपलब्ध हैं, किन्तु उनमे जो सौन्दर्य एव बस्तकार है उससे वे नवीन जान पढते हैं, एक-दूसरे की प्रतिलिधि नहीं प्रतीत होते।
- (२) इनमे कुछ क्लोक पूर्वकालीन हैं और कुछ उत्तरकालीन, तो मीमांसा की परिभाषा में यहाँ वाक्यभेद नाम का दोष है।
- (म) पञ्चम परिच्छेद में भामह ने तक तथा दर्शन सम्बन्धी दोषों का निरूपण किया है। प्रथम दो क्लोकों में उसने प्रतिज्ञाहानि तथा दुष्टान्तहानि

के वर्णन का निरुचय प्रकट किया है। साथ ही यह भी बताया है कि साधारण बुद्धि वाले लोग तर्क को कठिज समझकर उससे दूर प्रायते हैं। अब उनके ज्ञान के लिए उसे सरल पद्धति में प्रकट किया जायेगा। उसके परचात् न्यादुकाल्य० (उत्तर पु० १०० पर उद्धत) श्लोक है। इसके बाद कहा गया है कि ऐसा कोई शब्द, वर्स, हेतु या कला नहीं है जिसका काव्य में प्रयोग न हों। अब किय पर महान् उत्तरसायल है—

न स ज्ञान्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला । जायते यस काव्याङ्गमहो भारो महान् कवेः । 1

तदनन्तर दो प्रमाण बताये हैं: प्रत्यक्ष और अनुमान; तथा उनके विभिन्न ताकिकों द्वारा प्रस्तुत सक्षण उद्धत किये हैं। साथ ही प्रतिज्ञातथा तत्सम्बन्धी दोष बताये हैं। तत्सदमात् निकसण हेतु का निक्षण है (काव्याकक्क्कार ५,२१) इसी प्रकार दृष्टान्त, जाति (स्कोक २९ जातयो द्वणामासाः इत्यादि), वर्ष, वर्ष, काम एव कोथ पर बाणारित प्रतिज्ञाये और उनके सफक एवं विफक होने के उताहरण प्रतिपादित हैं। इस परिच्छेद की अधिक चर्चा अनावस्थक है। में प्रथम मारतीय हूं, जिसने यह बताया कि इस परिच्छेद में भामह ने दिक्ताग तथा सम्भवतया धर्मकीर्ति के शब्द उद्धृत किये हैं। दिक्ताग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओ एव उनके साथ भामह के सम्भव्य को लेकर उद्ध विवाद चल रहा है। मेरे लिए उस विवाद में पडना यहाँ सम्भव नहीं है। मैं उन्ही बन्धों का निर्देश कक्ष्मा जिनका मामह के साथ सम्बन्ध है। भागह के तर्क विषयक विक्लेषण के विषय में, जिन्हें अधिक जानना हो, वे प्री० पाठक (भ० ओ० रि० दिश का पर २९ ५० १९० — २८०) का निक्लय पढें। भासह का कवन है—

#### प्रत्यक्ष कल्पनापोड ततोऽर्थादिति केचन कल्पनां नाम आल्पादियोजनां प्रतिज्ञानते

काव्यालङ्कार ५,६ प्रसिद्ध बौद्ध तार्किक दिङ्नाग ने प्रत्यक्ष की व्याख्या नीचे लिखे अनुसार की है—'प्रत्यक्ष' करपनायोड नाम जास्याद्यस्युतम्' (प्रमाण समुच्चय अध्याय१,

तुलना—मरत नाट्यशास्त्र २१, १२२ कपर पु॰ पर डि॰ टिप्पण तथा स्टर को काव्यालच्चार १,११ निमसाधुनै विना नाम के उद्देत 'न स सब्दो' को उद्देत किया है। स्वावुकाव्य के साथ तुलना के लिए देखिये, प्रामह ५,३ और स्टर १२,१।

विद्यामुवण कृत 'हिस्ट्री बांफ मिडिबल लोजिक, १९०९ पृ० ८५ तथा हिस्ट्री बांफ इण्डिबन लोजिक १९२१ पृष्ठ २७७ पर निर्दिष्ट) अक्रक क्रूडेव ने कारिका का उत्तराई—असावारणहेतुन्वारक्षेत्रत् व्ययदिस्पते (दे० एनस्स बांफ म० औ० रि० ६० भाग १२ पृ० ५७८ पर प्रकाशित प्रो० पाठक का लेखे) प्रमाण समुक्वय तथा उसकी वृत्ति मूल कर में नष्ट हो चूकी है किन्तु प्राचीन तिब्बती अनुवाद उपलब्ध है। न्यायबिन्दु (पिटसंन ह्यारा सम्पादित तथा बी० आई० प्रस्पमाण १८८९ पृ० १०३ में प्रकाशित) में धर्मकीति ने प्रत्यक्ष का लक्षण तथा व्यास्था नीचे लिखे बनुसार की है—प्रपक्ष करणतापोडनभात्तम्। अभिलास संतर्गयोग्यम्परिनासप्रतीति करना तथा रहितम्। तिमिरासुभमणनीयान संतर्गयोग्यानिताहितविष्ठमं ज्ञान प्रत्यक्ष ।

भागह ने दिव्नाय का लक्षण उद्भुत किया है और उसकी व्याख्या भी की है। उसराय में कल्पना शब्द का अभिप्राय प्रकट करते हुए उसने कहा है—सर्म के साथ नाम, जाति आदि का सिम्मश्रम । प्रवीत होता है, दिव्नाग ने प्रत्यक्ष का लक्षण कल्पनायोग्धम् किया था। वर्षकीति ने उसके साथ अभागते जोग्ध दिया। ग्यायप्रवेश, तिक्वती परम्परा के अनुसार दिव्नाण की रचना है और चीनी परम्परा के अनुसार दिव्नाण के विद्या को त्राप्त है। उसमें अभागतम् भाव्य निष्कृत चर्चा के लिए हमें यही मानकर चलना चाहिए कि मामह ने प्रमाण सम्पच्य को ही उद्धा किया है। विद्नाण के अन्य किसी प्रत्य को नहीं। ततीप्रति में प्रत्यक के बहुवन्यू कल लक्षण का उत्केख है। न्यायवात्तिक (वी० आई०, १८८७ पृ० ४२) में उस्तित का कमन है—अपरे पुनर्वणयनित (वी० आई०, १८८७ पृ० ४२) में उस्तित का कमन है—अपरे पुनर्वणयनित विद्याल किया विदेशिक रखेंनों के टीकाकार वाच्यति सिम्म ने अपनी न्यायवार्तिक तात्वपं टीका में कहा है—

आचार्यं ध्रुव द्वारा सम्पादित न्यायप्रवेशवृत्ति (गा० ओ० सी० पृ० ३५)
 भी उत्तरार्धं 'असाधारण' दिश्यते' का उल्लेख है।

<sup>2.</sup> न्यायिबन्दु टीका मे इसकी व्याख्या निम्निलिखित है—कल्पनाथा अपोडमपेत कल्पनाथोवम् । कल्पनाखमाबरिहृतिमत्यवं । अभात्मपर्य क्रियाक्षमे बत्तुक्षमे-दिवर्षयस्य कृत्यक्षमे क्रियाक्षमे बत्तुक्षमे-दिवर्षयस्य कृत्यक्षमे (पृ० ४, मा० औ० सी० द्वारा सम्मादित) मे पाठ है—तत्र प्रत्यक्ष कल्पनापोद राज्यानमध्य या क्ष्यादी नाम जात्यादिकल्पना रहितम् इस पर हरिमद्र की वृत्ति (पृ० ३५) इस प्रकार है—नामकल्पना यथा क्षिय इति जातिकल्पना यथा ग्रीरित ।

'वासवन्यवं तावत्त्रत्यक्षलक्षणं विकल्पवितुमृपन्यस्यति अपरे पुनरिति।' (पृ० १५०)। उद्योतकर ने न्यायवार्तिक (पृ०४४) में कहा है- अपरे तु मन्यन्ते प्रत्यक्षं कस्पनापोढिमिति । अब केयं कस्पना । नामजातिबोजनेति । यत्किल न नाम्नाभिषीयते न जात्यादिभिर्व्यपदिश्यते ।' इस पर न्यायनातिक तात्पर्य टीका (पु० १५३; काशी सं० सीरिज संवत् १९८२) का कयन है-- 'सम्प्रति दिङ्नाग-स्य लक्षणमुपन्यस्यति अपरे इति । दूर्वयितुं कल्पनास्वरूप पृच्छति अस केयमिति । रुक्षणबादिन उत्तर नामेति।' यहा रुक्षणबादी से दिङ्नाग अभिग्रेत है। उसका लक्षण ऊपर बिया जा चुका है। इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि वाचस्पति सरीखे प्रौढ़ एवं प्राचीन दार्शनिकों ने भी भागह द्वारा प्रस्तुत लक्षणों को ऋमशः दिङ्नाग तथा वसुबन्बु (ततोऽर्यात्) का माना है। कुछ देर के लिए मैं धर्मकीर्ति को चर्चा मे नहीं लाना चाहता। दिङ्नाग की दो रचनायें ५५७-५५९ ई० के मध्य चीनी भाषा में अन्दित हुई (देखिये डा॰ विद्याभूषण, मिडिवल स्कूल० इत्यादि पु० ८०-८१ तथा हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लौजिक पु० २७२)। अतः दिङ्नाग ५५० ई० के पूर्ववर्ती हैं वे वसुबन्धु के शिष्य थे, इस आधार पर डा० विद्या-भूषण ने उनकी पूर्वसीमा ४८० ई० स्थिर की है (दे० वही प्० ८१ और २७३) डा० रैण्डल (इण्डियन लौजिक इन अर्लीस्कूल्स, पृ०३१-३२) का कथन है कि वसुबन्धुकी तिथि अनिश्चित है और उनके शिष्य होने के कारण दिङ्नाग की तिथि भी सन्दिग्ध है। सम्भवतया वे ४२०-५०० ई० के मध्य हुए (वही पृ० २७) । अत भामह द्वारा दिङ्नाग का उल्लेख उसके तिथि-निर्णय मे विशेष सहायक नहीं है। कुछ अन्य निर्देशों के आधार पर कहा जाता है कि भामह ने धर्मकीत्ति का उल्लेख किया है। भामह का कथन है सत्त्वादयः प्रमाणास्या प्रत्यक्षमनुमा च ते । असाधारणसामान्य विषयत्व तयो किल ।। काव्याल क्ट्रार ४,५ इसकी तुलना न्यायबिन्दु से की जा सकती है—'द्विविघं सम्यक्तान प्रत्यक्ष-मनुमान च। ...तस्य (प्रत्यक्षस्य) विशयः स्वलक्षणम् । ... अन्यत्सामान्यस्रक्षण सोनुमानस्य विषय ' (परिच्छेद १, पृ० १०३ पिटर्सन द्वारा सम्पादित) । इसी प्रकार, भामह का निम्नलिखित क्लोक न्यायबिन्दु के समान है—

## त्रिक्पाल्लिङ्गतो ज्ञानमनुमानं च केचन ।

काव्यालक्कार ५,११ अनुमान द्विचा स्वार्च परार्च च । तत्र स्वार्ण त्रिरूपालिलक्काव्यवनुमेये ज्ञान तवनुमानम् ।

(परिच्छेद २ पृ० १०४); इसी प्रकार, मामह के दूषण न्यूनताश्चिक्तः (काव्यालक्कार ५,२८) शब्द न्यायबिन्दु (परिच्छेद ३ पृ० ११८) के समान है, तथा जातयो दूषणामाता. (काव्याल क्ट्रार ५,२९) पाठ व्यायकिन्द्र के दूषणामातासद् जातयः (परिच्छेद ३,५० १९)। प्रतीत होता है कि मामह ने धर्मकीति से हुक बता में सद्दमत न होने पर भी उद्धा किये है।
सांस्कृत ति के स्वतंत्र प्रत्य उपलब्ध नहीं है। संस्कृत, तिक्वत अववा चीनी
भाषा में इस प्रकार के यन्य उपलब्ध नहीं है। संस्कृत, तिक्वत अववा चीनी
भाषा में इस प्रकार के यन्य का कही उच्छेल या उद्धरण भी नहीं मिकता।
इसरी ओर घर्मकीत्ति बौद-परम्परा के प्रमुख तार्किक ही उनकी तुक्का केवित्व विह्नाम के साथ हो सकती है। यह तर्क किया जा सकता है कि भासह ने
धर्मकीत्ति का नहीं, किन्तु उसके पूर्ववर्ती किसी अन्य आचार्य का उच्छेल किया है। प्रो० बट्कनाथ ने भागह की प्रस्तावना में इसी प्रकार का तर्क किया है कीर अपनी निज्यकता प्रदिश्ति करने के लिए यहाँ तक कह दिया है कि हो सकता है, वर्षकीत्ति भागह के ऋषी हों।

डा० विद्याभूषण के अनुसार (हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इण्डियन लौजिक प्० १०३ और हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लौजिक पृ० ३०३-३०५) घर्मकीति ६३५-६५० ई० के लगभग हुए। यह उल्लेखनीय है कि ह्वेनसाङ्ग भारत में स० ६२९-६४५ ई० तक रहे, फिर भी उन्होंने कही पर धर्मकीर्त्त का उल्लेख नहीं किया। इसके विपरीत इत्सिङ्ग ने ६७१ से लेकर ६९५ ई० तक भारत की यात्रा की तथा ६९१ ई० में अपना ग्रन्थ रचा। उसमें इस बात का वर्णन है कि वर्मकीर्त्त ने तर्कशास्त्र का किस प्रकार परिष्कार किया (टकाकुस कृत अनुवाद पृ० १८२) इल्सिङ्ग ने बौद्ध आचार्यों को तीन युगों में विभक्त किया है—ा नागाजुन, देव तथा अस्वघोष को प्राचीन युग मे; वसुबन्धु, असङ्ग, संघभद्र और भवविवेक को मध्य युग मे तथा जिन, धर्मपाल, धर्मकीति एव घीलभद्र आदि को उत्तर युग में (टकाकुसु कृत अनुवाद पृ० १८१)। धर्मकीत्ति वर्मपाल के शिष्य के, अतः उनका समय ६५० अथवा ६६० मानना चाहिए। जहा तक प्रस्तुत चर्चा का प्रश्न है हमारे लिए यह सिद्ध करना आवश्यक नही है कि भामह ने धर्मकीर्ति से उद्धरण लिये हैं। अन्य प्रमाणो के आधार पर यह स्थापित किया जा चुका है कि भामह ७०० ई० के पूर्ववर्ती नही हैं। अस उनके द्वारा धर्मकीर्ति के शब्द उद्धत होना असम्भव नही है। अब इस चर्चा को यही समाप्त कर देना चाहिए।

देखिये, जनरल ऑफ रो० ए० सो०, १९१४ पृ० ६०१-६०६ में विद्यामुख्य का लेख और इ० हि० क्वा० माग ११ पृ० १-३१ में 'रिलेशन ऑफ उखीतकर एव्ड धर्मकीर्ति' यह लेख!

(य) दण्डी का तिथि-निर्णय एक अन्य प्रकार से भी हो सकता है। शाङ्ग्रीयर (सं० १०८) बह्लण (सुनितनुक्ताविल पू० ४७) तथा अन्य सुभा-थितकारों ने विज्वका नामक कवियत्री का यह स्लोक उद्धत किया है—

## नीलोत्पलवल स्थामां विश्वकां मामजानता । वृषंव वण्डिना प्रोक्तं सर्वज्ञका सरस्वती ॥²

उसने काव्यादर्श प्रथम क्लोक के अन्तिम चरण का उन्लेख किया है। शार्क्कघर ने (स॰ १६३) धनददेवकृत स्त्री कवियों की गणना को उद्धत किया है, जिसमे विज्जाका भी है। उपरोक्त श्लोक में अजानता शब्द से यह निष्कर्ष निकलता है कि दण्डी को उसका ज्ञान नहीं था और वह दण्डी की समकालीन नहीं थी। किन्तु उसका अर्थ यह भी हो सकता है कि दण्डी ने उसे प्रत्यक्ष नहीं देला था. अर्थात उसके श्यामवर्ण से अपरिचित थे। यदि यह निष्कर्ष निकाला जाय कि वह दण्डी की समकालीन, सम्भवतया अल्पवयस्का मानी जा सकती है। हमे यह पता लगाना है कि यह विज्जाया विद्या कौन थी ? उसके लिए सरस्वतीव आदि श्लोक सहायक हैं। हमारे सामने विज्जिका अथवा विद्या और विजया दो नाम हैं और दोनो नवम शताब्दी से उत्तरकालीन नही हैं? । किसी प्राचीन अथवा मध्यकालीन कवि ने यह नहीं कहा कि दोनो कवियित्रयाँ समकालीन थी । अथवा एक ही समय मे दो कवियत्रियौं हुई । सम्भवतया विज्ञा नाम की एक ही कवियत्री रही होगी। राजशेखर ने उसका संस्कृत रूप विजया कर दिया और अन्य विद्वानों ने विद्या। अत. बहुत सम्भव है कि विज्जका और विजया एक ही हो। यदि इस बात को स्वीकार कर लिया जाय, तो सरस्वतीव. इलोक के आधार पर कहा जा सकता है कि विज्जका कार्णाटी (कर्णाटक की राजकमारी या वहाँ की निवासिनी) थी। तथा उसने वैदर्भी रीति मे काव्य लिखा जो कालिदास के समकक्ष है। किन्तु उसके द्वारा विरचित कोई काव्य

दे० इण्डियन हिस्टीरिकल क्वार्टर्ली माग १६, पू० ३४३-५६० मे विज्ञा तथा मोरिका नामक 'संस्कृत की कवियित्रियाँ' शीर्षक डा० जे० बी० चौथरी का लेख ।

<sup>2.</sup> उसके अनेक नाम मिळते हैं— १. निज्जका २. निज्जाका ३. निज्जिका ४. निज्जाका और जिल्ला पर निज्जा निज्जा रहा होगा और निल्ला उसका सस्क्रतीकरण है अवस्त उसके विचरीत भी हो सकता है, अर्थीत् विद्या नास्तिक नाम हो और—निज्जा, निज्जाका, निज्जिका और निज्जका प्रचलित अथवा प्यार के ताम हो ।

अभीतक उपलब्ध नही हुआ। यदि विजया राजुनगरी है तो उसे विजया महादेवी से अभिन्न मानना चाहिए । विजया भट्टारिका, चन्द्रगुप्त दितीय की महारानी थी, जो सत्याश्रय पुलकेशिन् द्वितीय का ज्येष्ठपुत्र तथा विकमादित्य का सहोदर था। यह उल्लेख नेरूर के दानपत्र (इ० ऐण्टी० भाग ८, पृ० ४५) मे है जो सक सं० ५८१ (६५९ ई०) में लिखा गया या। कोचरिम् के तत्कालीन ताम्रपत्र (इ० ऐण्टी० भाग ८, पू० ४५) मे उसे विजयमहादेवी कहा गया है। यदि इन दोनों की एकता को स्वीकार कर लिया जाय, जैसाकि मेरा मत है, तो ताम्रपत्र के आधार पर उसका समय ६५९ ई० मानना होगा और दण्डी को 🕈 । इत्रार ६६० – ६८० ई० के बीच रखना होगा। इसकी चर्चा पृष्ठ १२६ पर की जा तदनुरु चपद प्रो० के० सी० चट्टोपाध्याय (इण्डियन हिस्टीरिकल क्यार्टली भाग १४, चुकी है। 🚁 ०६ पर 'कौमुदी-महोत्सव' शीर्षक लेख) मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त ्र पर्दर्भ के हिए तैयार नहाल वाधक लखा भर द्वारा अन्तुत उपरास्त पूर्व ५८२-च गुनने के लिए तैयार नहीं हैं (बूष्ट ६०४)। उनका कथन है कि एकता को ग्रेडी विज्ञा से मिल है। उनका तर्क है कि सिहासनास्त्र महारानी विजया महादेखामास्करान्वयभुवः तथा 'यद्य पुत्र देव' सरीखे स्लोक नहीं लिख 'भूपाला. शक्ति विज्ञाका हृत माने जाते हैं (दे० सदुव्तिकण्यामृत)। अध्वितिक सकती, बोर्ड रिट में वे अरुलील हो सकते हैं, किन्तु इसके कई समाधान हैं। हम विद्वान् की बोर्च शायाची को बारणाओं को सत्तम या अटम शताब्दी को कर्वावमा अपनी बीसर्ग हो जोड़ सकते। यदि 'बन्यासि' सरीखे स्लोक को विज्ञाका की के साथ ना जा सकता है, तो उपरोक्त दो स्लोको को विज्ञया महादेवी की 'प्लाम में निने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अनिरस्तत सुमाधिताविल रचना म ता प्र. .०२५१५) मे भूपाला वादि क्लोकको मयूरकी रचना बताया गया है।

<sup>1.</sup> श्लोक इस प्रकार है-

भूगाळा श्रशिभास्करान्वयभुव के नाम नासादिता भतौर पुनरेकमेव हि भुवस्त्वामेव मन्यामहे। वेनाङ्ग परिमुख कुन्तनमपाकुष्य व्युदस्यायत चोळ प्राप्य व मध्यदेशमिचरास्काञ्च्या कर पातित.॥

अञ्च, कुन्तल, चोल, मध्यदेश और काञ्ची शहर मृश्यतया देशवाचक हैं, किन्तु स्लेख द्वारा सम्भोग की चर्चा की गई है। सदुन्तिकर्णामृत (३, १५, १ पृ० १९६, पञ्जाब, ओरियण्डल सीरिज १९३३) मे इसे विचाइत बताया गया है। इसी प्रकार के स्लेख-गमित अर्थों के लिए स्टूट १०, १० के साम तुल्ला कीविए।

एक बात और है, जहाँ तक मुख्य अर्थ का प्रश्न है, वह निर्दोध है। सम्मोग प्रक्रमार का वर्ष तभी प्रस्तुत होता है जब शब्दों के दितीय वर्ष पर ध्यान दिया जाता है। यग. पुत्र देव आदि दितीय स्लोक किसी भी दृष्टि से वस्लीक नहीं है। विज्ञाका सम्बन्धी प्रस्त के लिए नीचे जिल्हे निवस्त्र देखने चाहिए—

- १. डा॰ राघवन्—त्रैमासिक जनरल ऑफ मिथिक सोसाइटी (बङ्गलोर) भाग २५,प० ५२–५५,
- २. बी॰ के॰ राध्वाचार्युं लु—त्रैमासिक जनरल ऑफ मिथिक सोसाइटी भाग २४, पृ॰ १५६—१५९ ।
  - ३. इण्डियन कल्चर भाग ११, पु० ८६-८८ ।
- ४. डा॰ जे॰ वी॰ चौबरी—सस्कृत पोइटेसैब (संस्कृत की कवयित्रियाँ) प्रथम लण्ड ।
- ५. रोमा चीचरी—उपरोक्त पुस्तक का अधेबी अनुवाद तथा भूमिकां पृ॰ ३८-४५, इसमे बताया गया है कि सुमायित सबहो में विश्वका के नाम से २९ श्लोक मिलते हैं। उनकी भाषा अल्यन्त प्रकृष्ठ हैं। उनके पृष्ट्वास्त हैं। उनमें पृष्ट्वास्त हुत, गायिकाओं आदि का बर्णन है। डा॰ रोमा चीचरी ने अपनी प्रस्तावना (सक्कृत पोइटेवेंड, प्रयम खण्ड, पू॰ ४८) में लिखा है कि परम्परान्तुसार निम्मलिखित श्लोक विवयाङ्का का माना जाता है—

एकोऽभून्निलनात्तरच पुलिनाव् बस्मीकतरचापर— स्ते सर्वे कवयो भवन्ति गुरवस्तेन्यो नमस्कुर्महे । अर्वाञ्चो यदि गद्यपद्यस्वनैत्वतरचनस्कुर्वते, तेषां मुर्जि ददामि वामचरणं कर्णाटराजप्रिया॥

इस इलोक में कर्णाटक की महारानी ने, ब्रह्मा, व्यास तथा वाल्मीकि को छोडकर अन्य कवियों के प्रति भारी अवज्ञा प्रदक्षित की है। अत प्रतीत

<sup>1.</sup> डा० राषवन् (जनरल ऑफ मिषिक सोसाइटी, भाग २५, पृ० ५५) तथा कुमारी धकुन्तलाया (इष्टियन करूचर भाग ११, पृ० ८६) ने भी 'एको मुललिनात्' इत्यादि दलीक को विजयाङ्का कुत माना है, किन्तु किसी ने भी इसके लिए सुभावित सबंद आ जन्य जाधार को प्रस्तुत नही किया। सुभावितों में विजया या विजया क्या किसी हो, यह तमि हो कोई क्ष्णिक हो, यह जयलन महत्त्वपूर्ण बात है।

होता है, वह स्वयं उच्चकोटि की कविषत्री रही होगी। किन्तु मुगायितों में संब्रहीत सुन्दर स्लोक विज्ञा के हैं। अतः यह तक अत्यन्त सिम्बल है कि काणटिविजयाङ्का (अयवा विजया) एवं विज्ञा एक ही हैं, वहीं कणटि की महारानी है और उपरोक्त (पृ० १६२) द्वानपत्र में विज्ञास्त्राहेवी शब्द से उसीका उस्लेख है। शाङ्गेषर (स० ५८२,) ने उसका एक सुन्दर स्लोक प्रस्तुत किया है, जहीं शब्दों को ज्वनि में वर्ष प्रतिविभिन्नत है। उसमे मुन्दरियो द्वारा बात्य कूटने का वर्णन है। स्लोक निम्नलिखित है—

#### विलासयसुणोल्लसन्मुसललोलदो

कन्वली परस्परपरिस्कलब् बलम् निःस्वनोड् बन्धुराः । लसन्ति कलहुंकृतिप्रसभकस्पितोरः स्थलनुटब्गमकसकुलाः कलमकण्डनीगीतपः<sup>1</sup> ॥

(बार्क्नं पृ० ९४ और सरस्वतीकष्ठाभरण ५, पृ० ६०२) । कवियित्रयों मै वह सर्वश्रेष्ठ है ।

विज्या अथवा विज्जका के विषय में नया प्रस्त यह उपस्थित होता है, क्या कीयूरी-महोस्यव नामक रूपक उसीकी रचना है, विशे कुछ वर्ष पहुले भी आपार अवाद के विज्ञा है। किया महोस्य ने विज्ञा में अधार अवाद के अधिरस्य उपयक्ती का नाम कही नहीं मिलता। प्रस्तुत प्रति की प्रस्तावना निम्निलक्षित है—"यत्तरस्यैव राज समतीत चरितमधिकृत्य ""क्या निबद्ध नाटकम्।" इसका अर्थ है अध्यक्ती के नाम के अन्त में 'का' है जीर वह स्त्री है। इस पर किय महोस्य का क्यन है कि वह विज्ञिका ही है। उस तक अन्य प्रतियो प्राप्त नहीं होती, अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता। किन्तु रूपक का एक रुलेक ख्यान देने योग्य है—

## जयित प्रथमं विजया जयन्ति देवाः स्वयं महादेवः । श्रीमन्तौ भगवन्तावनन्तनारायणौ जयतः ॥

कीमूरी-महोत्सव ४, १९ इलोक का स्पष्ट अर्थ है कि विजया, वो शरद ऋषु में कोमूरी-महोत्सव की अधिष्ठावी देवी है, की जय हो। किन्तु सम्भव है कि इसमें अप्रवट रूप से रूपक की रचयित्री विजया (अववा विज्ञिक्त)) का निर्देश हो। प्रस्तुत चर्ची

सदुक्तिकर्णामृन (२, १८, ३ पू॰ १४५) मे यह स्लोक योगेश्वर की रचना बताया गया है। शार्क्कथर (स॰ ५८२) ने विज्जका को माना है और सरस्वती कष्टाभरण ने रचयिता का नाम नहीं दिया।

के लिए इस प्रश्न का विस्तार आवश्यक नहीं है। कौमुदी-महोत्सव की मौलिकता, तिथि तथा कर्ता के विषय मे जो विवाद चल रहा है उसके लिए देखिये-एनल्स ऑफ भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भाग १२, पृ० ५०-५६, एफ० एम० विण्टरिनट्ज पु॰ ३८२-४०६ (प्रो० के० सी० चट्टोपाच्याय), ज॰ आन्ध्र० एच॰ आर॰ सो॰ भाग ६ पु॰ १३९-१४१ (श्री राषवाचार्युं हु द्वारा सम्पादित) भाग ११ प् ६३-६७ (डा० डी० सी सरकार), इण्डियन कल्चर, भाग ११, पु० ८७ टिप्पण, इ० हि० त्रैमासिक भाग १४ पु० ५, ८२-६०६, जनरल ऑफ बम्बई यूनिवर्सिटी भाग १०, पृ० १४१-१४७ (मुद्राराक्षस और कौमदी-महोत्सव पर प्रो० मनकद का लेख जहाँ उन्होंने जायसवाल का समर्थन किया है) । सुभाषित सबहों में विज्जका के नाम से अनेक श्लोक मिलते हैं। उनमें से दृष्टि हे प्रतिवेशिनि (स॰ ५०० कबीन्द्र०) तथा धन्यासि या कथयसि (२९८ कवीन्द्र०) दो क्लोक बलक्कार-प्रन्थों में बाहल्येन उद्धत किये जाते हैं-देखिये - डा॰ थौमस द्वारा सम्पादित कवीन्द्रवचनसमूच्चय की प्रस्तावना (पू० १०६-१०८), विज्जका की रचना माने जाने वाले सभी श्लोकों के लिए। मन्मट के शब्द-ज्यापार विचार मे दोनो क्लोक उद्धत हैं तथा काव्यप्रकाश मे (चतुर्यं उल्लास मे) द्वितीय है। 'दृष्टि हे प्रतिवेशिनि' यह श्लोक दशरूपावलोक (२, २१) पर तया मुक्लभट्ट कृत 'अभिघावृत्तिमातुका में पृ० १२ पर है। भागे चलकर बताया जायेगा कि मुकूलभट्ट का रचनाकाल ९००-९२५ ई० है। अत. विज्जना का समय ८५० ई० के परवात नहीं हो सकता और दण्डी उसके पूर्ववर्ती हैं। जन्हण कृत सूक्तिमुक्तावली में (राजशेखर ने किसी कार्णाटी कवित्रती का उल्लेख किया है--

### सरस्वतीव कार्णाटी विजयांका जयस्यसौ । या विवर्भगिरां वासः कालिवासावनस्तरम्॥

(दे॰ शाङ्गंघर १८४, जल्हणहत सुक्तिमुक्ताविल, पु॰ ४७, स्तोक ९३ तथा अन्नातकत् क शृङ्गार प्रकाश मे) । विजयाङ्का सरस्वतीय का अप्ये है—विजया नामवारिणी सरस्वती। इन शब्दों का यह अपं भी हो सकता है कि उपने अपने प्रचारों में सर्वव विजय शब्द का प्रयोग किया है। अङ्क अथवा अङ्कित नादि सब्दों के प्रयोग के छिए निम्निछसित तथा इस प्रकार के अन्य स्लोक देखिये—

व्यासिंगरां निर्यास सार विश्वस्य भारतं बन्दे । भूषणतयैव सञ्झां वदकितां भारती बहुति ॥ ॐपर बताया जा चुका है कि भागह का समय ७०० ई० के परबात् है और दच्छी का लगमग ६६०-६८० ई० है। अतः दच्छी द्वारा भागह की आलोबना सम्भव नहीं है। सम्भव है, भागह दच्छी का अत्यन्त अल्पवयस्क समकालीन हो। उसने दच्छी के मत का जिस प्रकार उपहास किया है, उससे यह कल्पना स्वाभाविक है कि वह दच्छी का समकालीन है और उसने ईप्यांवग इस लक्पमा स्वाभाविक है कि वह दच्छी का समकालीन है और उसने ईप्यांवग इस लक्पमारिक्ट विद्वान् का लच्छन किया है।

डा॰ हूरकास ने अपने निवन्ध भट्टिकाच्य (दसवाँ सर्ग) मे कुछ अपीलङ्कार (टनेर अभिनन्दन प्रत्य पु० ३५८ टिप्पण स० १) मे मेरे मत का समर्थन करते हुए एक तर्फ द्वारा यह सिद्ध किया है कि दण्डी मामह के पूर्ववर्ती है। भट्टि ने निदर्शना का निम्नलिखत उदाहरण दिया है—

> न भवति महिमा विना विपत्ते— रवगमयन्तिव पश्यतः पयोधिः। अविरतमभवत् क्षणे क्षणेऽसौ

शिखरिपृथुप्रचितप्रशान्तवीचिः ॥ भट्टिकाव्य १०, ६३

भागह ने निदश्चेना का लक्षण इस प्रकार किया है—

किययेंब विशिष्टस्य तवर्षस्यापि दर्शनात् ।

केया निदर्शना नाम यथेबबर्तिभविना

काव्याल द्वार ३, ३३

भामह का कथन है कि निदर्शना में यथा, इब, बत् शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए किन्तु मिट्ट के उदाहरण में इब विद्यमान है। काव्यादर्श (२, ३४८) में यथा और इब के विषय में कुछ नहीं कहा गया। डा० हुस्कात का मत है कि जो लेखक यथा आदि के प्रयोग का निषेष करता है वह कुछ न कहने वाले का उत्तरवर्ती होना चाहिए। कुछ विद्वानों का कथन है कि यह तर्क सारहीन है।

बहुत-से विद्वान् रच्छी का समय छठी ई० मानते हैं। दे० मैक्समूलर (इंबिया, ह्वाट केंन हट टीच अवः प्रथम सक्तरण पू० ३३२), वैबर (हिस्ट्री आंफ सस्कृत लिट्टेचर पू० २३२ टिप्पण), प्रो० मैकग्रोनल (हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिट्टेचर पू० ४२४) तथा कनंल जॉक्ब (बनरल ऑफ रो० ए० सो० १८९७ प्र०२८४)। अब उस मत का पोल्या करंक यही मानना चाहिए कि दच्छी का रचनाकाल ६६० से ५८० ई० है। काव्यादर्श पर नीचे लिखी टीकाये हैं--

- १. तरुणवाचस्पति कृत व्याख्या, सम्पादक-प्रो॰ रङ्गाचार्य ।
- हृदञ्जमा नामक टीका जिसके कर्त्ता का नाम ज्ञात नहीं है। सम्पादक
   प्रशासायं, केवल दो परिच्छेद तक।
- मार्जन नामक टीका, महामहोपाष्याय हरिनाय-विरक्ति जो विश्वयर के पुत्र तथा केशव के अनुज ये (अध्वानकर जोरियण्टल रिसर्च इन्स्टोट्यूट स्थित राजकीय प्रत्य सम्बह्तन्य, प्रत्यमूची भाग १२, सक्या २४, प्रतिकिपि काल सवत् (७४६) ।
- काव्यतस्य विवेचककौमुरी—गोपालपुर (बङ्गाल) निवासी कृष्णिकङ्कर तकंवागीश विरचित (इण्डिया ऑफिस सूचीपत्र पृ० २२१) ।
- ५ श्रुतानृपालिनो टीका—वादिषड्घल विरचित (डी॰ सी॰ हस्तलिस्रित प्रत्य सग्रह, सख्या ३,१९१९–२४ ई०, ग्रन्थसूची भाग १२, संख्या १२५) ।
- ६. वैमत्यविधायिनी टीका—मल्लिनाय विरचित, जो जगन्नाथ के पुत्र थे।

अफिट ने कुछ अन्य टीकाओ का भी उल्लेख किया है। तहणवाचरपति की तिपि के लिए ऊपर पृ० १३० पर देखिये। हरिनाय का कथन है कि उन्होंने सरस्वती-कष्टाभरण पर भी मार्जन नामक टीका लिखी है (पत्र ५ बी०, डी० सी० यन्य समृह, स० ३७३ १८९५-१८९६ ई०)। उसने विश्वकोश, गारवत कोश, हारावली तथा विदय्यमुलमण्डन को उद्गत किया है।

- ७. विजयानन्दकृत व्यास्या (दे० भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टी-ट्यूट स्थित राजकीय प्राच्य-प्रन्य सम्मह भाग १२, सस्या १२३) ।
- यामुनकृत व्याख्या (बही, सस्या १२६) इसमें काव्यादशं चार परिच्छेदों में विभक्त है। चतुर्थ परिच्छेद का निर्माण दोव निरूपण के आधार पर किया गया है।
- रत्नथी नामक टीका, लक्कुनिवासी रत्नश्रीज्ञान द्वारा विराचत ।
   मियिका इन्स्टीट्यूट के प्राध्यापक श्री अनन्तकाल ठाकुर ने इस टीका के साथ काव्यादर्श का काव्यलक्षण १९५७ में प्रकाशित किया है ।

उद्भटका अलकारसार सम्रह—इस ग्रन्थको कर्नल जैकोब ने नागरी लिपि मे प्रस्तुत किया, जो जब्दो रुए सोव्हर्टिश, पृब्दिश-८४७ मे प्रकाशित हुआ है। इसका एक संस्करण १९१५ ई० में निर्णयसागर प्रेस से प्रकाशित हुआ है, जिसमे प्रतीहारेन्द्राज की लघुवृत्ति नामक टीका भी है। श्री एन० डी वनहर्टि ने भी इसका सम्पादन किया है, जो प्रतीहारेन्दुराज की टीका के साथ १९२५ ई० में बम्बई सस्कृत सीरिज मे प्रकाशित हुआ है। उन्होने इस पुस्तक पर प्रस्तावना भी लिखी है तथा टिप्पणी भी दी हैं। यहाँ निर्णयसागर-सस्करण के उद्धरण दिये गये हैं। उद्भट ने ग्रन्थ का विभाजन छ॰ वर्गी में किया है। इसकी ७९ कारिकाओं में ४१ अलकारों के लक्षण हैं तथा ९० से भी अधिक उदाहरण हैं। टीकाकार प्रतीहारेन्दुराज का कथन है कि ये उदाहरण लेखक की अन्य पुस्तक कुमारसम्भव से लिये गये हैं। 'अनेन ग्रन्थ-कृता स्वोपरचितकुमारसम्भवैकदेशोत्रोदाहरणत्वेनोपन्यस्त । तत्र पूर्वं दीपक-स्योदाहरणानि । तदनुसन्धानाविच्छेदायात्र उद्देशकमः परित्यक्त । उद्देशस्तु तथा न कृतो वृत्तभञ्जभवात्।' (पृ०१५-१६, बो० स० सीरिज सस्करण) जिन अल क्यारों के लक्षण तथा उदाहरण उद्भट के ग्रन्थ में आये हैं उनका क्रमश वर्णन निम्नलिखित है-प्रथम वर्ग-पुनरुक्तवदाभास, छेकानुप्रास, तीन प्रकार के अनुप्रास (परुषावृत्ति, उपनागरिका तथा ग्राम्या अथवा कोमला), लाटानुप्रास, चार प्रकार के रूपक, उपमा, दीपक (बादि, मध्य, अन्त), प्रति-वस्तूपमा । द्वितीय वर्ग-आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोवित, अतिशयोगित । तृतीय वर्ग-यथासस्य, उत्प्रेक्षा, स्वभावोगित । चतुर्थ वर्ग-प्रेयस्, रसवत्, ऊर्जस्वि, पर्यायोक्त, समाहित, दो प्रकार के उदास तथा शिलष्ट के दो भेद । पचम वर्ग-अपह्नुति, विशेषोक्ति, विरोध, तुल्ययोगिता, अप्रम्तुत-प्रशसा, व्याजस्तुति, विदर्शना, उपमेयोपमा, सहोक्ति, सङ्कर के चार भेद, परिवृत्ति । षष्ठ वर्ग-अनन्वय, ससन्देह, ससृष्टि, भाविक, काव्यलिङ्ग, दृष्टान्त । यह उल्लेखनीय है कि अल ङ्कारों के गिनाने का ऋम प्राय भामह के समान है। उद्भट ने कुछ अलक्कारों को छोड़ दिया है, जिनका लक्षण भामह ने दिया है। उ०म्बरूप यमक, उपमारूपक, उत्प्रेक्षावयव इत्यादि। भामह ने जिन अलब्द्वारों के लक्षण तथा उदाहरण दिये हैं, उद्भट ने उनके अतिरिक्त कुछ नये अल द्कार भी जोडे है। उदाहरणार्य, पुनस्कतबदाभास, सङ्कर, काव्यलिङ्ग तथा दृष्टान्त । यह उल्लेखनीय है कि उद्भट ने निदर्शना के बदले विदर्शना शब्द का प्रयोग किया है तया उसके एक ही भेद का उदाहरण दिया है और टीकाकार को दूसरे भेद का उदाहरण भामह की कृति से लेना पडा। "यत्र तु पदार्थ-समन्वय उपमानोपमेयभावकल्पनया स्वात्मानमुपपादयति तस्य विदर्शनाभेदस्यो-बाहरणमुद्भटपुस्तके न दृश्यते तस्य तु भामहोदितमिदमुदाहरणम्।' (भामह

३.२४)। 'अय मन्दपुतिभांस्वानस्तं प्रति यिवासति। उदयः पतनायेति सीमतो बोयपकरान् ।' इति।" (पू० ६२ तथा ६७, बन्बई संस्कृत, वीरिज सस्करण)। उद्भुट के काव्यासकृत पर तिरुक रचित विषेक नामक टीका मे भी यह उल्लेख हैं कि उद्भुट के यन्य मे विदर्शना के दूसरे मेद का उदाहरण नहीं मिलता। (देखो गा० ओ० सी० सस्करण पू० ४५)।

उद्भट तथा भामह के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि आक्षेप, विभावना, अतिशयोक्ति, यवासस्य, पर्यायोक्त, अपह्नुति, विरोध, अप्रस्तुत-प्रशसा, सहोन्ति, ससन्देह तथा अनन्त्य के रुक्षण शब्दशः समान है तथा अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रसवत् एव भाविक के लक्षण प्राय. एक-से हैं। उद्भट ने भामह के काव्यालङ्कार पर 'भामहविवरण' अथवा 'भामहवृत्ति' शीर्षक टीका लिखी। सम्भवतया इसी कारण दोनो के वर्णन में इतना साम्य है। प्रतीहारेन्द्रराज (पु० १३) का कथन है---"एकदेशवृत्तीत्यत्र हि एकदा अन्यदा ईशः प्रभविष्णुर्यो वाक्यार्थस्तद्वृत्तित्व रूपकस्याभिमतम् । विशेषोक्तिलक्षणे च भामहविवरणे भट्टोद्भटेन एकदेशशब्द एव व्यास्यातो यथेहास्माभिनिरूपितः। तत्र विशेषोन्ति-लक्षणं 'एकदेशस्य विगमे या गुणान्तरसस्तुति । विशेषप्रयनायासौ विशेषोक्तिर्मता यथा ॥" (भामह ३२३) ऐसा प्रतीत होता है कि भामहविवरण विस्तृत ग्रन्थ था और उसीका सक्षिप्त रूप अलङ्कारसार सग्रह है, जैसाकि इसके नाम से प्रतीत होता है। बाद के लेखकों ने उद्भट के भामहविवरण से अनेक उद्धरण दिये हैं। उदाहरणार्थं, व्वन्यालोचन पृ० १२ पर निम्नलिखित शब्द हैं---"भामहोक्त 'शब्दश्बन्दोभिधानार्थ' (भामह १.९) इत्यभिधानस्य शब्दाद्भेद व्याख्यात भट्टोद्भटो बभाषे शब्दानामभिधानमभिधाव्यापारी मुख्यो गुणवृत्तिश्च इति।" लोचन (पु०४७) पर अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति (ध्व०पु०४५) के उदाहरणस्वरूप निम्नलिखित कारिका है--- बाहूतोपि सहायैरेमीत्युक्त्वा विमुक्तनिद्रोपि । गन्तुमना अपि पथिक सङ्कोचं नैव शिथिलयित । यहाँ लोचन ने आक्षेप किया है--'शीतक्कता खल्बार्तिरत्र निमित्तमिति भट्टोद्भटः।' प्रतीत होता है कि प्रतीहारेन्द्राज ने भी भामहविवरण से उद्धरण लिये हैं। वे पृ० ४९-५३, ब० स० सीरिज सस्करण मे लिखते हैं---'एषा च श्रङ्कारादीना नवाना रसाना स्वशब्दादिभिः पञ्चभिरवगतिभंवति । यदुक्त भट्टोद्भटेन 'पञ्च-क्या रसाः' इति । तत्र स्वशन्दाः शृङ्गारादेविचकाः शृङ्गारादयः शन्दाः।" अन्तिम वाक्य 'स्वशब्दस्थायसञ्चारिविभावाभिनयास्पदम्' (अल ङ्कारसारसंग्रह, चतुर्थवर्ग) पर प्रतीहारेन्दुराजकी टीका है। हेमचन्द्र (विवेक, पू०११०) का कथन है-"एतेन रसवद्दर्शितस्पष्टशृङ्गारादिरसोदयम्।स्वशब्द"

स्पदम् ॥ इत्येतद्वधास्थानावसरे यद्भृहोद्भटेन 'पञ्चरूपा रसाः' इत्युपकम्य 'स्वशब्दा: शृङ्गारादेवीचका शृङ्गारादय शब्दा इत्युक्त तत्प्रतिक्षिप्तम्।" इससे प्रतीत होता है कि हेमचन्द्र ने केवल प्रतीहारेन्द्रराज के शब्द उद्धृत कर दिये । उनके सामने भामहविवरण नहीं था । अतएव रसव… स्पदं इलोक के विषय में उन्हें भ्रम उत्पन्न हो गया। वास्तव में यह उद्भट का अपना लक्षण है, फिर भी उन्होंने उसे भामह का मान लिया, जबकि भामह का लक्षण 'रसवद्दश्चितस्पष्ट शृङ्गारादिरस यथा' (३,६) है। माणिक्यचन्द्र क्कत काव्यप्रकाश सकेत (पृ० २६९, मैसूर स०) मे भी वही अभ विद्यमान है। उसने भी लिखा है--'एतेन शृङ्गाराद्या. शब्दाः शृङ्गारादेवीचका इत्युद्ध्होक्त निरस्तम् ।' उसी प्रकार सोमेश्वर ने कहा है (Folio ७५ क)-- ' एतेन रसवद् \*\*\*स्पदमित्वस्य व्याख्याया पञ्चरूपा रसा इत्युपकम्य तत्र स्वशब्दाः शृङ्गारादय. श्रुङ्गारादेवीचका इति भट्टोद्भटोक्त निरस्तम्।' हेमचन्द्र (विवेक, पृ० १७) का कथन है-- ''एतावता शौर्यादिसदृशा गुणा. केयूरादितुल्या अलङ्कारा इति विवेकमुक्त्वा सयोगसमवायाम्या शौर्यादीनामस्ति भेद , इह तूभयेपा समवायेन स्यितिरित्यभिषाय-'तस्माद्गड्डरिकाप्रवाहेण गुणाल द्कार भेद.' इति भामह-विवरणे यद्भटोद्भट्टोभ्यवात् तन्निरस्तम् ।" माणिक्यचन्द्र (सकेत प्० २८९, मैमूर सः) ने भी वैसा ही कहा है---'शब्दार्थाल द्भाराणा गुणवत्समवायेन स्वितिरिति भामहवृत्ती भट्टोद्भटेन भणनमतत् ।' सोमेश्वर (Folio ८८ क) ने भी ऐसा ही किया है। समुद्रबन्ध (सर्वस्व, पृ० ८९) का कथन है-- 'उद्भटेन च काव्या-लक्कारविवृत्ती सत्कवित्वविरहिताया विदग्धताया अस्थैयंस्याशोभनस्य च प्रति-पादनाय निदर्शनद्वयमिति वदता का श्रीरित्यस्य श्रीरस्थिरेत्यथोभिहित.।'

अलद्भार वाह्म पर उद्भर का बहुत प्रभाव है। उसने मामह को तिरोहित कर दिया। यहीं कारण है कि भामह का सम्म अब तक छिपा रहा। वीर जमी कुछ वर्षों में मक्ट हुआ। उत्तरकालीन आलद्भारिक मतमेद होंगे । वीर जमी उत्लेख सम्मानगूर्वक करते हैं। वह अलद्भार-सम्प्रदाय का मुख्य प्रतिनिधि है। बलद्भार-वाहम में उसके नाम से अनेक सिद्धान्त प्रचलित है। अनेक महत्वपूर्ण प्रकार पर मामहो से उसका सन्तेम है। उदाहरनशब्द प्रप्रतिहारेन्द्राज (१०१) का कवन है—'भामहो हि पाग्योपनागरिकावृत्तिमेदेन द्विप्रकारमेवानुमास आस्थातवान्। तथा, स्पकस्य ये बत्तारों मेदा बद्धयन्ते तम्प्रधादाध्येव भेद द्वितीयं प्रावर्णनत् । उस्प्रद ने अनुगास के तीन मेद और स्पन्न के चार मेद किये है— मामहो हि तस्त्वहोक्त्युष्मासंद्वित्तिस्विध यथा।

हा हि तत्त्तहाक्त्युपनाहतुत्ववशास्त्रावयं यया । (भामह ३.१६) इति स्किष्टस्य नैविष्यमाह (प्रतीहारेन्द्रराज प्०४७, जबकि उद्भट ने किये के वो येद किये हैं।) कोचन का कथन है—"प्राम्वेत हि गुरुवेन्त्रपति-पुत्रिवयग्रीतिवर्णन प्रेयोक ह्यार इत्युक्तः उद्भटमते हि मावाक ह्यार एव प्रेय इत्युक्तः (पृ०८३)। भागह ने परवा, धान्या और उपनापरिका नामक तीन वृत्तियों का प्रतिपादन नहीं किया जबकि उद्भट ने किया है। (देखों, लोचन पृ०६)। उद्भट के प्रति प्रतीवत सन्तान के किये देखों, ख्ये पृ०१३१ (तन्त्रमन पृ०३ इस्ट्राइटाविमी-), अक ह्यार प्रवेद के प्रति प्रतीवत सन्तान के किये देखों, ख्ये पृ०१३१ (तन्त्रमन क्रियुद्ध इस्ट्राइटाविमी-), अक ह्यार प्रवेद प्रवेद प्रत्य प्रवेद क्षार क्षा

उद्भट ने कुछ विशेष सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है। वे इस प्रकार हैं-

- (१) 'अर्थभेदेन तावच्छ्य्वा भिद्यन्ते इति भट्टोव्भटस्य सिद्धान्तः । (प्रतीहारेन्दु० पृ० ५५)
- (२) स्लेय दो प्रकार का है—शब्दस्लेय और अर्थस्लेय, और वे दोनों ही अयांलङ्कार हैं। सम्मट ने इस मत का खण्डन किया है (९वी उल्लास)— 'अब्दस्लेय इति चोच्यते, अर्थालङ्कारमध्ये च ल्रुस्यते इति कोय नय.' (पृ॰ ५२७ वा॰)।
- (३) क्लेय अन्य अलङ्कारो से प्रबल होता है वहाँ क्लेय के साय अन्य अलङ्कार भी हो वहां क्लेय ही प्रधान माना जाता है और अन्य अलङ्कार गौण माने जाते हैं। जैसाकि उद्भट का कथन है 'अलङ्कारान्तरगता प्रतिमां जनयरपरै:' ('४. पृ० ५४; पृ० ५८ बोठ सीठ सं०)। छन्यालोक (पृ० ११६) ने इस मत का उल्लेख किया है। सम्मट ने इसका भी अण्डन किया है।
  - (४) काव्यमीमासा में राजशेखर का कथन है— 'तस्य (वाक्यस्य) च त्रिवाभिचाव्यापार इति औद्भटाः ।
  - (५) अर्थ दो प्रकार का है— "किन्तु द्विरूप एवाती विचारितपुरुषोऽविचारितरमणीयः। तयोः पूर्वमाभितानि शास्त्राणि ततुत्तरं काव्यानीस्थीव्नवः।" (काव्ययोगासा, प्०४४)

व्यक्तिविवेकटीका (पृ०४) में उद्भट काभी इसी प्रकार कामत बताया गया है—

# "शास्त्रेतिहासर्वसभव्यं तु काव्यस्य शब्दार्यवैशिष्टयादेव नाभिवावेशिष्ट्यादिति भट्टोर्भटादीनां सिद्धान्तः ।"

नाभिवावैशिष्ट्यादिति भट्टोर्भटादोनी सिद्धान्तः ।"
(६) 'संबदनाया धर्मो गुणा इति भट्टोर्भटादयः।'

(लोचन, पृ० १६५)

- (७) व्याकरण पर आधारित उपमा के उत्तरवर्डी भेदो का निरूपण उद्भट ने विस्तार के साथ किया है। काव्यप्रकाश में भी इनका वर्णन है (वर्ग १ क, साहित्यदर्पण पृ० १०५)।
- (८) उद्घट का मत है कि शृङ्गारादि रसों की अभिव्यक्ति तत्-तत् शब्दों द्वारा तथा चार अन्य प्रकारो से होती है—'रसवत्- स्वशब्दस्यायिसञ्चा-रिविभावाभिनवास्पदम्।' किन्तु मम्मद के मतानुसार विभिन्न रसो की अभिव्यक्ति के लिये शृङ्गार आदि शब्दों का प्रयोग दोष है। देखों, काव्यप्रकाश ७. १२ तथा १४; 'ब्यमिचारिरसस्यायिभावाना शब्दवाच्यता · रसे दोवाः स्यूरोद्धाः।'

कर्नल जैकोब (ज॰ रो॰ ए॰ सो॰ १८९७ पृ॰ ८४७) का मत है कि निम्मलिखित कारिका उद्भट की है। अत उद्भट रस को ही काव्य की आत्मा मानते हैं।

## "रसाद्धिषिठितं काव्यं जीवद्रूपतया यतः । कथ्यते तद्रसादीनां काव्यात्मत्वं व्यवस्थितम् ॥"

किन्तु इस मत के बिरुद्ध कई प्रमाण हैं। उपरोक्त स्लोक को प्रतीहारंग्दुराज ने काथ प्रमाण क्यां प्रस्तुत किया है (पू॰ ७०; पू॰ ८३, बो॰ स० सी॰ सं॰)। जतः यह किसी ऐसे प्रस्तकार का उद्धरण है जो प्रतिहोग्दुराज का पूर्ववर्षी है। इसके अतिरिक्त, एक बात और है कि उद्भट ने जिस परण्यरा का अनुकरण किया है, प्रस्तुत स्लोक उसके विषरित है। यह स्लोक काव्यिक्त की स्वास्था में आया है। काव्यिक्ति का लक्षण देने के परवात् स्वभाविक रूप में निम्मलिखित उदाहरण स्लोक है—

> "छायेवं तव शेवाङ्गकान्तेः किञ्चिदनुरुवला । विभूवाघटनादेशान्वर्शयन्ती दुनोति साम्॥"

यदि कर्नल जैकीव का मत स्वीकार किया जाय, तो 'साध्यिषिटत काव्य' आदि स्लोक को काव्यलिङ्ग के सक्षण और उदाहरण के बीच जबर्दस्ती रखना होगा। अपि च, उद्भट ने रसवद् की जो व्याख्या की है तथा अलकारसर्वस्व (पृ०९) में जो मत प्रगट किया है उससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे रस को काव्य की आत्मा मानते थे ।

"उद्भटादिभिस्तु गुणालकाराणा प्रायण साम्यमेव सूचितम्।  $\cdots$  तदेवमलंकारा एव काल्ये प्रधानमिति प्राच्याना मतम्।" निर्णयसागर द्वारा मृदित संस्करण (पु $_0$  ४२) में 'तद्दियुण त्रियुणं वा' को मोटे जलारों में दिया है, जैसे यह उद्भट की अपनी रचना हो। किन्तु वास्तव में यह स्त्रोक शहट (७. ३५) का है।

उद्भट के जिस कुमारसम्भव से उदाहरण दिये जाते हैं, प्रतीठ होता है यह कांकियास कुत कुमारसम्भव के समान कोई काव्य रहा होगा। दोनों रचनावों में में पर्याप्त साम्य है। शब्दो और प्राचों में ही नहीं, किन्तु घटनाओं में भी वे एक-दूसरे में मिळते हैं। उदाहरणस्वरूप तुळना कींजिये—

> "त्रच्छन्ना शस्यते वृत्तिः स्त्रीणां भावपरीक्षणे । त्रतस्यें धृत्रंटिरतस्तनुं स्वीकृत्य वाटवीम् ॥"

> > उद्भट २. १०

"निवेश कश्चिक्जटिलस्तपोवनं" इत्यादि

(कुमार० ५,-३३)

'अपद्मयस्वातिकष्टानि तप्यमानां तपांस्युमान् । असम्भाव्यपतीच्छानां कन्यानां का परा गतिः॥'

**उद्भट** २. **१**२

'इयेव·····पितश्च तावृशः' इत्यादि

(कुमार० ५-२)

'शीर्णपर्णाम्बुवाताशकव्टेपि तपसि स्थिताम्' । उद्भट २. १७

'स्वयं विशीर्णद्रुमपर्णवृत्तिता' इत्यादि

(कुमार० ५. २८)

ऊपर (पृ० ६०-६१) यह बताया जा चुका है कि उद्भटने भरत कृत नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी है।

उद्भट के तिथि-निर्णय में अधिक कठिनाई नहीं है। उसने भामह पर टीका लिखी है, जिसका समय सप्तम शताब्दी अधवा उसके कुछ परवात् है। अतः उद्भट का समय ७५० ई० से पूर्व नहीं माना जा सकता। ब्वन्यालोक (९वीं शताक्वी का उत्तराष्ट्रं) ने अनेक स्थानों (पृ० ११६, १३१) पर उद्भट का आदरपूर्वक निर्वेश किया है। अत उसका समय ८५० ई० के पूर्व मानता होगा। कस्मीर की परम्परा मे माना जाता है कि यह बही प्रसिद्ध उद्भट है जो जयापीड़ (७७५-८१३ ई०) का समापति था। राजतरिङ्गणी का कथन है-

> 'विद्वान्वीनारसक्षेण प्रत्यहं कृतवेतनः। भद्दोभूबुब्भटस्तस्य भूमिभर्तुः समापतितः॥'

> > (४. ४९५)

यदि इस परम्परा को स्वीकार किया जाय तो उद्भट का समय ८०० ई० मानना होगा। यदि इस परम्परा को स्वीकार नहीं किया जाता तो भी कोई अन्तर नहीं पहता, प्रत्येक स्थिति में उद्भट का समय ७५०-८५० ई० सिद्ध होता है।

प्रतीहारेन्दुराज की टीका अलकार-प्रन्यो पर प्राचीनतम व्याख्या है। उसने अपने को मुकुल का शिष्य बताया है।

> 'बिहदप्रयान्मुकुलकादिशगम्य विविच्यते । प्रतीहारेन्दुराजेन काव्यालंकारसंप्रहः ॥' (तीसरा प्रास्ताविक श्लोक) ।

टीका के अन्तिम स्लोक मे मुकुल की अरयत प्रशास की गई है और कहा यसा है कि व मीमासा, आयकरण, तर्क तथा साहित्य के प्रकार पण्डित थे। प्रतीहारेन्द्रराज ने उस स्लोक मे अवना नाम श्रीन्द्रराज तथा निवास-स्वान कों क्रूण बताया है। प्रतीहारेन्द्रराज की टीका सिक्षय, स्पष्ट तथा बिडतापूर्ण है। उसने नीचे लिखे पत्यों अववा बन्यकारों का उल्लेख किया है—अभवक, उद्भट, कात्यायन, चूणिकार (पत्य-जिल), दण्डी, भामह, उद्भट का मामह-विवरण, वामन तथा नाट्यशास्त्र, हृद्धट का काब्यालकार, ध्वन्यालोक से अनेक उद्धरण लिये हैं। मुकुल का समय ९००-९२५ ई० है, अब प्रतीहारेन्द्रराज को ९५० ई० के लगभग रखना होता। उसने उद्धर रिचत उदाहरणों के विभिन्न पाठों की चर्चा की है। इससे प्रतीत होता है कि दोनों में काल का पर्याप्त व्यवचान रहा होगा। उल स्वकृत पूर्ण भे 'स देवो विवासांक्रिये परिमान्यकेलेन्द्रकन्दरें पर उसका कपन है—'निन्ये तिसम्' इरवन 'निन्येयस्मिन्' इति पाठः। अभिनवगुप्त के गुक का नाम स्न्युराज था। वे प्रतीहारेन्द्रराज से मिला थे या अभिन्त, यह चर्चा आयों की जायगी। जयरच ने जलक्कारसर्वस्व पर विमधिनी नामक अपनी टीका में राजान-कतिलक का उद्भर पर टीकाकार के रूप में उन्लेख किया है। साथ ही यह भी बताया है कि जलकारसर्वस्व ने प्रायः तिलक के मतों का अनुसरण किया है। 'एतच्चीक्कटनिवारे राजानकितककेनेव सप्रमण्डमुक्तिमितिं न तथास्थामिया-विष्कृतम्।' अलल सल विश्व पृ० १५; 'एतदेव राजानकितिककेनाय्युक्तम्। कारणासाययिमह वाधकत्वनेव प्रतीयते कार्यानुत्तिसत्तु बाध्यत्वेनिते। प्रमय-कृष्ण्य प्रायस्तन्त्रतानुवर्त्येव। तत्तुक्तसमानन्यायोग्रस्मानि पाठो लक्षितः। अलल सल विष्कृत १५८;

### 'बत्सामत्येऽपि शक्तीनां फलानुत्पत्तिनिबन्धनम् । विशेषस्याभिधित्सातस्तद्विशेषोक्तिरुच्यते ॥'

(उद्भटगा० सं०४)

'एनच्चोद्भटविवेके राजानकतिलकेन सप्रपञ्चमुक्तमिति ..... चिरन्तनेति (अल० स०) । अनेनास्माभिः सर्वत्रैव तन्मतानुसृतिरेव कृतेत्यात्मविषयमनौद्धत्य-मपि ग्रन्थकृता प्रकाशितमिति । अल० स० वि० पृ० २२७ । उद्भट के अल० सा० स॰ पर राजानकतिलक की टीका गायकवाड सी॰ से एक ही हस्तलिखित प्रति के आधार पर प्रकाशित (१९३१) हुई है। इन उद्धरणो से यह प्रतीत होता हे कि उद्भट-रचित टीका का नाम उद्भटविवेक या उद्भटविचार था। विमर्शिनी मे निलक के जिस उद्धरण का उल्लेख है, उसका अपेक्षित पाठ तिलक कृत टीका के पृ० २२ पर है। उद्भटविवेक के मुद्रित पाठ में मुझे दूसरा उद्धरण नहीं मिला। पृ० ४१ पर एक सक्षिप्त उल्लेख है। यदि उसे ही उद्धरण मान लिया जाय तो दूसरी बात है। सामग्र्य शब्द उद्भटकृत विशेषोक्ति के लक्षण मे है, निलक की टीका मे नहीं। तृतीय उद्धरण सम्भवतया मुद्रित पुस्तक के पृ० ४० पर है। (काव्ये दोषगुणालकाराणा च शब्दार्थगततयान्वयव्यतिरेकाम्या विभाग कियते । तिलक) प्रस्तुत उद्धरण मे अल० स० (प० २५७ तस्मादाश्रयाश्रयभावेनैव चिरन्तनमतानुसृतिरिति) तिलक की टीका से भिन्न तथा प्राचीन लेखको के कम का अनुसरण करताहुआ प्रतीत होता है। तिलक की टीका सक्षिप्त होने पर भी विषयानुकूल तथा मार्मिक है। उन्होने कई स्थानो पर प्रतीहारेन्द्रराज का खण्डन किया है। प्रतीत होता है कि उनके समक्ष उद्भट पर कई टीकाये विद्यमान थी। काव्यप्रकाश-सकेत¹ के रचियता रुचक ने तिलक से अलकार-शास्त्र का अध्ययन किया

काव्यप्रकाशसकेत का दूसरा प्रास्ताविक स्लोक है—"ज्ञात्वा श्रीतिलका-त्सर्वालकारोपनियत्क्रमम् । कृष्यप्रकाशसकेतो रुचकेनेह लिख्यते ॥" देखो, कैंट०

सा। सहुदयलीला की पुण्यका में रचक का दूसरा नाम रूप्यक भी आपता है तथा इस बात का में उल्लेख है कि वे राजानकतिलक के पुत्र यो। आक्रकार-सर्देख की रचना ११३५-११५६ के में हुई। जत. तिलक का समर ११००-११२५ है के मानना होगा। सम्भवत्या वह सम्मट का लघुसमकालीन था। उद्धर्यक्षिक के बिद्धान्त सम्प्रदान ने जी तर्क (प्रत्यावना पू० ४२-४५) उपस्थित किये हैं, में उनसे तहमत नहीं हूँ। वे एकपसीय समर्थन-से प्रतीत होते हैं। उनका क्यम है कि मम्मट ने तिलक के सम्य का अप्यवन किया था और उससे विवारों का प्रहुण भी किया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सत्य इसके सर्वथा विपरित हैं। इसी प्रकार, सम्प्रक महोदय की मान्यता है (प्रस्तावना प्र-१८-२९) कि तिलक ने लन्य सम्यो की रचना भी ती थी। यह मान्यता निराधार एक कपोल-कियत है। डा० हे ने (वुलेटन लॉफ वि वहन स्कृत को अपीरयल्ड स्टबीज, मार्ग ४, पू० २७५) उद्धट पर तिलक-तिवत टीका की जिस हस्तिलिख पुरस्तक का उल्लेख किया है, गा० ओ० ती० सरकरण भी उसी पर साथारित है। स्वाराणि ही। स्वाराणि ही। स्वाराण स्वीर प्रसार है। साथ अपीर स्वराण की उसके स्वाराण स्वीर स्वराणि स्वराण स्वाराण स्वा

बामन का काव्यातकारसूत—इस ग्रंथ का सम्पादन कई बार हुआ है। सर्वोत्तम सस्करण वाणिविञास प्रेस, १९०९ का है। डा० केपलर ने १८७५ ई० में जर्मन प्रस्तावना के साथ जेना से एक सस्करण निकाला था। यथ तीन भागों में विभक्त है—सूत्र, स्वोपझवृत्ति तथा जदाहरण! वामन ने स्वय कहा है—

> प्रशम्य परमं ज्योतिर्वामनेन कवित्रिया । काव्यालकारसूत्राणां स्वेषां वृत्तिविधीयते ॥'

प्रतीहारेन्द्रराज सरीले प्राचीन प्रत्यकार ने भी सूत्र (उ० स्व० वामन ३.११-२ पृ० १७ तथा ४.३.८, पृ० ८१) तथा वृत्ति से उब्दुत पाठो को वामन कृत माना है। उ० स्व० काव्यालकार सूत्र में 'युवतेरित रूपनङ्ग काव्य' तथा यदि भवति' इत्यादि स्लोक ३.१.२ पर आये है। प्रतीहारेन्द्रराज ने पृ० ७६ पर इनकी वामन कृत बताया है। तथा 'लक्षणाया हि समित्ययंप्रतिपत्ति क्षमत्व रहस्यमावसते' जादि पाठ काव्यालकार वृत्ति ४.३.८ पर है। प्रतीहारेन्द्र-राज ने पृ० ८४ पर इते बामनकृत बताया है। इसी प्रकार लोचन (पृ० ४३) ने आधिषे का बामन कृत उदाहरण तथा उसकी वृत्ति (४.३.२७) से दो ऑफ गर्वक मेन्द्रम्, बी० ओ० आर० आई० भाग १२, स० १०२ पृ० १८८-१०९। उदाहरण उद्भाव किये हैं। बृत्ति में संकलित अधिकतर उदाहरण सर्वमान्य प्रन्यों से लिये गये हैं। वामन ने स्वयं इस बात का उत्लेख किया है-'एमिनिवर्शनैः स्वीयैः परकीयैश्च पुष्कलैः। बाब्दवैचिच्यामेंयमुपमैव प्रपञ्चिता।' (४.३.३३)।

बामन की वृत्ति में लगभग २५० श्लोक बचवा श्लोकांच उद्दूत हैं। एक प्राचीन ग्रन्यकार होने के कारण उनके द्वारा दिये गये उद्धरणों का विभिन्न प्रत्यकारों के तिथि-निर्णय में विशेष महत्व है। प्रस्तुत ग्रन्य में मैंने निर्णयसागर, १९२६ सरकरण का उपयोग किया है।

वानन ने अपने प्रत्य को पौच अधिकरणों में विभाजित किया है और उसमें सूत्र-रंखी का अनुकरण ही नहीं, उसमें अनेक शब्दों का प्रतोग भी किया है। प्रत्येक अधिकरण दो या तीन अध्यायों में विभक्त है। सारी पुस्तक में १२ अध्याय हैं, प्रयान तथा चतुर्य अधिकरणों में तीन तथा शेष में दो। सूत्रों को सस्या ११९ है। जान पड़ता है कि बायन ने अध्यायों एवं अधिकरणों का परस्पर सम्बन्ध उलट दिया है। प्रतीत होता है, उसने कोटिन्स के अर्थशास्त्र एवं बात्यायन के काममूत्र का अनुकरण किया है। प्राचीन सूत्रकारों ने अपने प्रत्य को अध्यायों में अध्यायों में अध्यायों में विभक्त किया है और अध्यायों को अधिकरण में।

प्रथम शारीर नामक अधिकरण में, निम्नलिखित विषयों का निरूपण है काव्य के प्रयोजन, काव्य-शिक्षा के अधिकारी, काव्य की आरमा-रीति, तीन रीतियां—वैदर्भी, गौडी तथा पाञ्चाली, काव्य के हेत तथा प्रकार।

हितीय दोषदर्शन नामक अधिकरण में पद, वाक्य तथा वाक्यार्थ के दोषों का निरूपण है।

त्तीय गुणविवेचन नामक अधिकरण में गुण तथा अलक्कारों में परस्पर भेद, शब्दार्थ विषयक दस गुणों (उ० स्व० ओजस्) के लक्षण एव उदाहरणों का प्रतिपादन है।

चतुर्य आल क्ट्रारिक नामक अधिकरण में यमक, अनुप्रास, उपमा तथा उसके छ: दोष तथा न्यूनाधिकरूपेण उपमा पर आश्रित अन्य अल क्ट्रारो का निरूपण है।

पञ्चम प्रायोगिक नामक अधिकरण में कवि-मरम्पराओं का प्रतिपादन है। उ० स्व० किसी भी शब्द को पुनस्कत न करना। पूर्वाचे के अतिरिक्त स्लोक-पादों में सन्धि-नियमों का पालन, पाद के प्रारम्भ में 'बलु' आदि व्यव्यों का अप्रयोग। साथ ही यह भी बताया है कि ज्याकरण की सुद्धि किस प्रकार सम्भव है। प्राचीन कवियों द्वारा प्रयुक्त अब्बुद्ध पदों का समृह करके उन्हें व्याकरण द्वारा सिद्ध करने की चेन्द्रा की है। शब्दसुद्धि विषयक अन्तिम अच्याय भागह के वष्ठ परिच्छेद के समान है, किन्तु दोनों में कुछ मेद मी है। मामहने (६.२२-६०) पामिनी सूत्रों के बातार पर कुछ प्रयोगों के उदाहरण दिये हैं तथा बताया है कि कदियों को किनका प्रयोग करना चाहिये और किनका नहीं। उसने सामान्यतमा अच्छाच्यायों के अध्यायों तथा पादों का अनुसरण किया है।

किन्तु वामन ने (वा॰ २.१-९२) अच्टाध्यायी के कम का अनुसरण नहीं किया। उसने सीचे ही शब्दों को लेकर उनका प्रमुक्त अववा अप्रमुक्त होना बताया है। साच ही यह भी बताया है कि प्रयोग-विशेष वयों अशुद्ध है अववा उसे कैसे विद्ध किया जा सकता है। उ॰ स्व॰ गाणिनों के १.२.६७ स्था ४.१,४८ सूत्रों से ब्रात होता है कि 'स्ट्रस्च स्ट्राणी च' इस अयं मे एकशेष करके 'स्ट्री' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये। ५.२१ की यूनि में उनका कथन है कि इन्द्री, मदी, शवीं, जादि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। प्रतीत होता है इस्से मासह का निम्मिण्डियत स्लोक लियत है—

### सरूपशेषं तुषुमान् स्त्रिया यत्र च शिष्यते । यमाह वर्षणाविन्द्री भवौ शवौं मृडाविति ॥ (६.३२)

वामन (५.२१५) का कथन है कि यदि पाणिनी के उपमित व्याद्यादिभिः सामान्याप्रयोगे २१५६ कुत्र पर विचार किया जाय तो विम्वाधर के स्थान पर अश्ररिवस्य होना चाहिये। किन्तु यदि उसे मध्यमपरकोपी समास माना जाय तो विम्वाधर शक्ष मान्त प्रवास के स्वाद्य पर अश्ररिवस्य होना चाहिये। किन्तु यदि उसे मध्यमपरकोपी समास माना जाय तो विम्वाधर शक्ष मुंद्ध हो सकता है। (विम्वाकारोऽधर विम्वाधर)। अनुप्रसार, पमक तथा उपमा के अतिरिक्त नीचे छिखे अलङ्कारो के छक्षण एव उदाहरण दिये है—प्रतिवस्तुपना, समासोनिल, अस्तुत्वतः अपद्मित, रूपने एत्पनित, क्रम्त, तिस्वस्तुति, समास्तित, सम्पत्ति, त्याप्रमान, परिवृत्ति, क्रम्त, वीपक, निवर्धनित, व्यावस्तुति, स्थावित, त्यावस्तुति, स्थावस्तुति, त्यावस्तुति, त्यावस्त्रित, त्यावस्तुति, त्यावस्त्रित, त्यावस्तुति, त्यावस्त्रित, त्यावस्तुति, त्यावस्त्रित, त्यावस्त्रित, त्यावस्त्रित, त्यावस्त्रित, त्यावस्त्रित, त्यावस्त्रित, समाहित, सक्तुत्वित, त्यावस्त्रित, त्यावस्ति, त्यावस्त्रित, त्यावस्ति, त्यावस्त्रित, त्यावस्त्रित, त्यावस्ति, त्यावस्त्रित, त्यावस्ति, त्यावस्त्रित, त्यावस्ति, त्यावस्ति, त्यावस्ति, त्यावस्ति, त्यावस्ति, त्याव

वामन ने जिन बन्धों अथवा अथकारों का नामपूर्वक उल्लेख किया है वे निम्निखितित हैं—कविराज (४.११०), कामन्दकीनीति (४.१.२), कामशास्त्र छन्दोविचिति, नाममाला (१.३.५), विशाखिल (कलाशास्त्र का लेखक, १.३.७), सूदक (वलेवपुण ३.२.४), हरिप्रवोच (४.१.२), ३.२.२. पर वामन का कथन है—'साधित्रायल' यथा-सीय सम्प्रियनसम्प्रपतनयस्वरमञ्जावो पुता व्यावो मूर्यतिराज्य कृतिया विषद्ध स्व हतार्थनसम्। आव्य कृतिया तिर्वाद्ध (च सुवन्यू-५.१) वयुवन्युताचिव्योगक्षेत्रपरवात् साधित्रायव्यम्।' इस पर विवाद चळ पुता है कि उपरोज्य स्लोक्स में निर्विद्ध चन्नपूपत कीन-सा है तथा वास्तिविक राठ तथा है— तथुवन्युताचिव्यो वा च सुवन्युताचिव्यो। देश हिण्ड एप्टिंट, माग ४०, (१९११), पुं १७० तथा आमे (प्री० पाठक), पुं ० २१४ (डा० हार्एनेक); इष्टिंट एप्टिंट भाग ४१, (१९१२), पुं ० १ (प्री० और आरं प्रधारकर) वसुवन्यु पाठ के पक्ष में; इष्टिंट एप्टिंट १९११ पुं ० १११ पुं ० १९११ पुं ० १९१ पुं ० १९११ पुं ० १९१ पुं ०

क्लोक में किस ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेख है यह निर्णय इस बात पर निर्भर है कि किस पाठ को स्वीकार किया जाय। यदि हम वसुबन्धुसाचित्र्यो पाठको स्वीकारकरें तो यह उल्लेख चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त तथा वसुबन्धुका होगा । यदि 'च सुबन्धुसाचिव्यो' पाठ माना जाय तो इसे चन्द्रगुप्तमीर्थ, उनके पुत्र बिन्दुसार तथा मत्री सुबन्धुका उल्लेख स्वीकार करना होगा। देखो, डा० प्रो० दशरथ शर्मा, इ० हि० क्वा० भाग १०, पृ० ७६१ तथा आगे। डा० शर्मा के मतानुसार वामन द्वारा उद्धृत प्रस्तुत इलोक तथा मेहरौली स्तम उत्कीणं लेख के तृतीय क्लोक में बहुत अधिक साम्य है (गुप्त इन्स्की॰ पू॰ १३९ तथा पृ० १४१) । अभिनवभारती ने महाकवि सुबन्धु द्वारा विरचित वासवदत्तानाट्यधारा नामक रूपक का उल्लेख किया है। अत. यह आवश्यक नहीं है कि वामन के प्रस्तुत श्लोक मे निर्दिष्ट सुबन्धु तथा बाण द्वारा निर्दिष्ट वासवदत्ता से अभिप्राय गद्य-आस्यायिका तथा उसके रचियता से है। विभनवभारती, गाव ओव सीव भाग ३, पृ० १७२ पर निम्नलिखित पाठ है—तत्रास्य बहुतरव्यापिनो बहुगर्भ-स्वप्नायिततुल्यस्य नाट्यायितस्योदाहरणं महाकविसुबन्धुनिबद्धो वासवदत्तानाट्य-घाराख्य. समस्त एव प्रयोग । तत्र हि बिन्दुसारः प्रयोज्यवस्तुत उदयनचरिते सामाजिकीकृतोपि इत्यादि । देखो, ज० बो० बा० रो० ए० सो०, भाग २३, पृ० १८५-१८७ में प्रो० पाठक का कथन है कि वामन के प्रस्तुत इलोक मे चन्द्रगुप्त द्वितीय (४१३-४५५ ई०) के पुत्र कुमारगुप्त का उल्लेख है। परमार्थ (४९९-५६९ ई०) का कथन है कि वसुबन्धु की मृत्यु अस्सी वर्ष की आयु में हुई जिस समय बालादित्य का शासन था। अत. वसुबन्धु का समय ४२०-५०० ई॰ (ज॰ रो॰ ए॰ सो॰ १९०५, पृ॰ ३३—५३) माननाहोगा। बाण ने

हषचरित के अब्दम सग में वसुबन्यू कृत अभिवर्ग कोश का उल्लेख किया है। इस विषय में नवीन चर्चा के लिये देखों, इ० हि० क्वा० भाग १८, पृ० ३७३-७५; माग १९, पृ० ६९-७२, माग २०, पृ० ८५ तथा ३६६।

अवन्तिमुन्दरीकथा में सुबन्धु का उल्लेख वाल्मीकि, व्यास तथा पाणिनी या पतञ्जलि के पश्चात् एवं बृहत्कथा, शूद्रक, भास, कालिदास तथा वाण के पूर्व किया गया है। कवियों के नाम प्राय. कालकम से ही दिये जाते हैं। अतः अ॰ सु॰ कथा मे उल्लिखित सुबन्धु अवस्य कोई प्राचीन कवि होना चाहिये। अः सुः कथा मे प्रास्ताविक श्लोक के निम्नलिखित शब्द-अक्षरशः नही स्वीकार करने चाहिये। 'सुबन्धु' किल निष्कान्तो बिन्दुसारस्य बन्धनात् तस्यैव हृदयं बद्ध्वा वत्सराजो ..... ॥ सुबन्ध् बिन्दुसार के कारागृह से भागा था यह तथ्य नहीं है, जैसीकि कुछ लोगों की मान्यता है। उपरोक्त क्लोक का यही अभिप्राय है कि वत्सराज की कथा ने सुबन्धु के हृदय को आकृष्ट कर लिया। अत. वह बिन्दुसार का वशीभूत नहीं हुआ। किन्तु अपना स्वार्थमिद्ध कर लिया और बिन्दुसार को केवल दर्शक के रूप में रखा। अत सम्भवतया यह उल्लेख अभिनवगुप्त द्वारा निर्दिष्ट बासवदत्तानाट्यधारा तथा नाट्यायित से सम्बन्ध रखता है (पू॰ १७८ गा॰ ओ॰ सी॰, भाग ३, अ॰ भारती) । मेरे मतानुसार यह पाठ 'बसुबन्धुसाचिव्यो०' होना चाहिये। 'च सुबन्धु०' पाठ मे 'च' का विशेष अर्थ नहीं निकलता। 'च' के द्वारा किसे जोड़ा जायगा ? बसुबन्धु बौद्ध विद्वान् थे । समय बीतने पर उन्हें भुला दिया गया । दूसरी ओर, सुबन्धु की प्रसिद्धि बढती गई। परिणामस्वरूप लिपिकार ने या तो वसुबन्धु को उपेक्षावश 'च सुबन्धु' कर दिया या इस पाठ का सम्बन्ध प्रसिद्ध महाकवि मुबन्धु के साथ जोड़ने के लिये विचारपूर्वक बदल दिया। म० म० हरप्रसाद शास्त्री का एक-मात्र आचार बहुत-सी प्रतियो मे उपलब्ध 'च सुबन्धु' पाठ है। किन्तु यह पर्याप्त नही है। अधिकतर प्रतियाँ वामन से कई शताब्दियाँ बाद की हैं। यदि जनमें से कही भी 'वसुबन्धु' पाठ न होता तो दूसरी बात थी। वामन ने जिन ग्रन्थों को उद्धत किया है उनके नाम यद्या ग्रन्थकार ने नहीं दिये, निम्नलिखित हैं—अमरूशतक, उत्तरराम॰ (इयं गेहे लक्ष्मी:, ४.३.६), कादम्बरी, किराता-र्जुनीय, कुमारसम्भव, मालतीमाघव, मृच्छकटिक (बृत हि नाम पुरुषस्या-सिहासन राज्य, ४.३.२३), मेबदूत, रघुवश, विक्रमोवंशीय, वेणीसहार, शाकुन्तल, शिशुपालवध, हर्षचरित । 'यासा बलि:' श्लोक (५.१.३) मृच्छकटिक (१९.) एवं तथाकवित भासकृत चारुदत्त (१.२) दोनो मे है। 'यो भर्तू-पिण्डस्य कृते न युध्येत्' को वामन ने ज्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध उदाहरण के

रूप में ५.२.१३ पर दिया है। वह सौटित्य के सर्वधास्त्र तथा प्रतिक्वासीणन्य-रायण (४.३) में मी है। 'धरच्छवा स्त्रुपीरण बाताबिव्येल मामिनि । कावपुण-कवेरें सामुपातं मुख कत्वन ॥' इत्यादि स्कोक बामन ने व्यावनीत्त (४.३.२५) के उदाहरण के रूप में प्रत्याद स्कोक बामन ने व्यावनीत्त (४.३.२५) के उदाहरण के रूप में प्रतिकृत किया है। यह कुछ परिवर्तन के साथ मायकृत स्वय्यावनात्वासवरता (४.८) में भी है। वामन के ५.२.३८ पर 'मातक्त्रं मानभपुर' छन्द मामह के 'मदो जनवित प्रीति सावक्त्रं मानभपुर' २.२७ मानभपुर' छन्द मामह के 'मदो जनवित प्रीति सावक्त्रं मानभपुर' २.२७ मानभपुर' छन्द मामह के 'मदो जनकारी हे सम्बन्ध में उत्तरि जन्य मानभपुर' स्वय्यावनात्वा के मत प्रस्तुत किये हैं—'उद्योजीवित्यावित्यावित्यावनात्वा तत. पूष्प प्रतिरेक्त इति केवित् ४.३.२१; उपमानाविक्यात्वरोह इत्येक —-४.२,४८; 'बनयो-दीव्यावित्यंवास्त्यस्थ्यस्य सेवस्यानकार्यावाभ पृष्पाप्तानम् । अतत्याक्त्यसम्भ में तथा-दीव्यावित्यंवास्त्यस्थ्यस्य सेवस्यानकार्यावाभ पृष्पाप्तानम् । अतत्याक्त्यसम्भ में तथा-दीव्यावित्यंवास्त्यस्थ्यस्य सेवस्यानकार्यावाभ पृष्पाप्तानम् । अत्यवासमाक्ष मेत वस्य दीवा वित' ४.२११ (प्रतीत होता है इसमे भामह अववा मेयावी का उल्लेख है)। वामन ने प्रायः जिला है 'स्लोकारवाच मवनित' । इसका बर्च है उद्धरण । (वेलो, ३.१२५ प्यारह ल्लोक ३.२१५तीत हलोक)।

वामन रीति-सम्प्रदाय के प्रवर्तक हैं। उन्होंने ही इस बात पर वक दिया कि काव्य की आत्मा रीति है (रीतिरास्या काव्यस्य। विशिष्टा पदरवना रीति । विशेषी गुणात्मा। १.२६-८)। वामन की कुछ अन्य विशेषतार्थे निम्नाशिवित है-(१) गुण जीर अककारों मे परस्पर मेद का प्रतिपादन। (काव्य-धोभाया कर्तारों धर्मा गुणाः। तदित्रसम्हेत्वस्त्वककाराः। १.२१.१-२)। काव्यप्रकाश (८ पृ० ४७१) ने इस मत का प्रवक्त विशेष किया है। (२) तोकोत्तित के वर्षाक्रमार है। (२) तोकोत्तित के वर्षाक्रमार है। (२) तोकोत्तित के वर्षाक्रमार में गणता तथा 'साइस्थाल्अक्षमा' के रूप में उद्यक्त क्रव्यम । १५३ ८. उन्मिमीक क्रमक सरसीना केरव च निम्मीक मृह्यांत् । वन नेत्रसमृत्यीकनिमीकने साइस्थाहिकाससकोत्रो क्रयस्य । १९ विशेषीवित का विचित्र क्षमण—एक-पृथ्वानिकरूपनामा साम्यदाव्य नियोषीवत '(४.३-२३), जोकि जणमान आदि आत्कारिकों के मत से रूपक (इदारोप) है। (५) आक्षेप नामक अककार के दो अर्थ (उपमानस्य क्षोप प्रतिचेत्र, सुत्यकावर्षिस्य नरप्यविवक्षायामाक्षेपः, उपमानस्याक्षेपर, प्रतिचेत्रस्तिरवर्षि सुत्रार्थं) जो मस्मट एव दूसरे काककारिकों के मतानुवार दो स्वतन अककार है—प्रतीप तथा समावोत्तिर।

काव्यालकारसूत्र के टीकाकार सहदेव का कवन है कि यह ग्रन्य लुप्त हो चुका था, किन्तु भट्टमुकुल ने कही से एक प्रति प्राप्त करके परम्परा की रक्षा की। 'वेदिता सर्वशास्त्राणां भट्टोभून्मुकुलाभियः। लब्ब्बा कृतस्विदादर्शे अस्टा- म्नायं समुद्वृतम् । काव्यालंकारशास्त्रं यत्तेनैतद्वामनोदितम् । असूया तन्न कर्त्तव्या विशेषालोकिमि. स्वचित्।' (राजशेखर के काव्यमीमासा मे पृ०११७ पर टिप्पण) राजशेखर ने अपनी काव्यमीमासा में मगल नामक आलकारिक का उल्लेख किया है तथा उसका एक उद्धरण दिया है-ते च द्विषा अरोचिकनः सतृणाम्यवहारिणक्च इति मञ्जल । 'कवयोऽपि भवन्ति' इति वामनीया.।" (पृ० १४) । वामन का कथन है—'अरोचकिन सतृणाम्यवहारिणक्च कवयः' (१२१) जिसकी वामन ने अपनी वृत्ति में नीचे लिखी व्याख्या दी है---'अरोचिकसतृणाभ्यवहारिशब्दी गौणायौं कोऽसावर्थ —विवेकित्वमविवेकित्व चेति।' यहाँ 'अरोचिकन' का अर्थ है, सुधाहीन व्यक्ति अर्थान वे व्यक्ति जिनकी रुचि विकृत है। 'सतृणाम्यवहारिण' का अर्थ है, वे व्यक्ति जो घास भी खा जाते हैं अर्थात् वे व्यक्ति जो बिना किसी भेद-भाव के समस्त साहित्यिक प्रकारो का स्वागत करते हैं। राजशेखर ने प्०११, १६ तथा २० पर मगल का मत उद्भृत किया है। उसका उपसहार रोचक है। वहाँ काव्यपाक के विषय मे प्रश्न किया गया है। मगल के मतानुसार पाक का अर्थ परिणाम है अर्थातु नाम तथा कियाओं में व्याकरण की शृद्धि। वामन सम्प्रदाय के अनुसार पाक का अर्थ है, कवि के द्वारा प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर अन्य शब्दों के प्रयोग में कठिनाई अथवा असम्भावना । राजशेखर ने तदाहु शब्द के साथ वामन के दो इलोक उद्धृत किये हैं। ये दोनो वामनवृत्ति १.३.१५ में 'अत्र इलोकों' शब्दो के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। नीचे सारा पाठ काव्यमीमासा उद्धत किया जा रहा है। हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासन में वामन को अनेक बार उद्धत किया है

<sup>1.</sup> क पुनरय पाकः इत्याचार्या । परिणाम —इति मङ्गळ । क पुनरय परिणाम —इत्याचार्या । मुपा तिज्ञा च श्रवः तैषा व्यूत्पतिः —इति मङ्गळः । स्वीधन्यनेतत् । पदनिवेदानिकःम्पता पाकः —इत्याचार्या । तदाहु । आवारोद्धरणे ताववावर्शिकायते ननः । पदाना स्थापिते स्वेदं हत्त विद्धा वरस्वती । आवर्ष्य पर्वाचित्र वरस्वर्यपर्यवाचायत् परिवृत्तिवैमुख्य पाक —इति वामनीया । तदाहु । यत्पदानि त्यवन्यवि परिवृत्तिविमुख्य पाक —इति वामनीया । तद्याद्वा । यत्पदानि त्यवन्यवि परिवृत्तिविष्णुताम् । त शब्दम्यावित्यात् प्रवृत्तिव । अव्याचित्र पर्वे पर्वे । व्यवस्य परिवृत्तिविष्णुताम् । त शब्दम्यावित्यात् पर्वे पर्वे । अव्याचित्र पर्वे पर्वे । व्यवस्य वित्य मुद्योकापाक प्रवृत्ति । अप्तवस्य व स्वित्य मृद्योकापाक एव सः ।"

और एक स्थान (पृ०१९५) पर यह भी कहा है कि वामन और मंश्रुक का एक ही मत है। रच्यों ने ओजस् का लक्षण समावबहुत के रूप में किया है। साथ ही यह भी बताया है कि ओजस् गय का प्राण है। विकि मौहशेषी काओ में स्वात का बाहुव्य है। किन्तु हैमक्यक का क्यन है कि वामन तथा मगल ने ओअस् को तीनो—वैदर्भी, गौड़ीय तथा पाञ्चाली—दीतियों का गुण माना है (वामन १.२० तथा ११)। अतः ओजस् के साथ केवल गौड़ीय का निर्वेश अनुभित है। इसीलिये वामन ने ओजस् की व्यास्थ्या 'पाइवस्थर' (१.१०) तथा 'असंस्य प्रीढि.' (१.२०२) को ओज कहा है। माणिवस्थन्द्र ने काव्यक्राया—सकेत (मैंपूर स० पू॰ २९२) में एक ओर दथ्यी तथा दूसरी और वामन और सामन के एस प्रेप में पतिविषयक प्रता तथा मगल के परस्य में व माना से पतिविषयक के परस्य में काव्य-प्रकाश र अपनी टीका में एतिविषयक परत तथा मगल के परस्य में व पतिविषयक प्रकाश तथा मगल के परस्य में व पतिविषयक परत तथा मगल के परस्य सेव से पत्री वर्ष की ने मरत कृत ओजस् की व्यास्था का एक

भोजः समासभूयस्त्वमेतदगद्यस्य जीवितम् ।
 परोयपामा ॥

काव्यादर्श १.८०

 दण्डयुक्त समासदैर्घ्यमोज इत्यिप न । रीतित्रयेष्योजसः साधारणत्याद् गौडीयानिर्देशो न युक्तिमानिति वामनमञ्जलौ । काव्यप्रकाशसकेत, पृ० २९२ ।

2. भरत ने ओजस् का छक्षण इस प्रकार किया है—'समासवद्भिबंहुभिर्तिचित्रंदेव परियुत्तम् । सानूरागेवरारिक तदोज परिकीरवेते ।' नाद्यसारव
१९,१०५ (गा० ओ० सी०) । अभिनवगुप्त ने इस स्लोक के अन्तर्गत सानूरागैः
की व्याख्या (अ० भा० भाग २ पु० २४००-४१) करते हुए नीचे लिखा उदण्य दिया है—'विजुलितसकरत्या मञ्जरीनंतंयन्ति।' वामन ने इसे गाइवन्यत्यभोजके उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किया है। तथा उसी सम्यत्य मे गाइवन्य शब्द का उल्लेख सिवा है। भरत नाद्यसारव के बीक्सम्या के भीजेवर की वो व्याख्या है वह गायकवाड स० से सर्वया भिन्न है। यह भी उल्लेखनीय है कि वामनमुत्रवृत्ति सं अर्थस्य भीडिरोजः के जितने उदाहरण है वे दो (अन्य नयन-समुत्य', रपुत्रव २०५१ तथा 'वें (हमाक्यमानव्य', कुमारतम्बत्र ४ ९३) को छोड़कर सेय सभी अभिनवगुप्त ने भरत इत ओबस् की व्याख्या के अन्तर्गत उदारें, की व्याख्या करते हुए प्रस्तुत किये हैं। सोमेवर का कबम है—'सनाव-गीतस्य हीनस्य ना वस्तुन: शब्दार्थसम्पादयुद्वास्तयं निविश्वति कवसरत्योज इति भरतः। अनवगीतस्याहीनस्य वा वस्तुन: शब्दार्थसंसम्पादयवुदासत्यं निवश्वति कवसरत्योज इति भरतः। अनवगीतस्याहीनस्य वा वस्तुन: शब्दार्थसंसम्पादयवुदासत्यं निवश्वति क्वस्यावयमुदस्यत्व वामन की तिष —सीमाओं का अन्तरारू अधिक रखने की आवस्यकता नहीं है। देखों, जे० बी॰ बा॰ रा॰एं सी० माग २३, (१९९६, पु॰ ९१ तथा आगे) मे मेरा छेखा। राजशेखर ने अपनी काव्यमीमाता (प० १४ तथा २०) मे वामनीय सम्प्रदाय का उल्लेख किया है। उनका समय दवम शताब्दी का प्रवस्त माग है। उत्तर बताया जा चुका है कि प्रतीहारेन्द्रराज ने वामन का अनेक बार उल्लेख किया है। इसी प्रकार ठोचन (पृ॰ ९, १२, २२४) तथा अभिनवमारती माग १, प० ८८ (जहां वामन १.२ २०-३१ का उद्धाल है) में भी किया है। बत वामन का समय ९०० ई० के पूर्व मानना चाहिय। (ध्य॰प्॰ ४४) में निम्नालिस्तर स्लोक आया है।—

"अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्युरःसर । अहो देवपतिः कीवृक्तधापि न समागमः ॥"

इस पर टीका करते हुए लोचन का कथन है—'बामनानिप्रायेणायमाक्षेप:
ग्रामहानिप्रायेण नु समाधीम्वरिष्यमाध्यय हृदये बृहीत्वा समाधीम्वराखेरवारि-स्किन्येनवार्ध्य-क्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्ष्मिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्ष्मिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्ष्मिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षिनेक्षितिक्षिनेक्षितिक्षितिक्षिनेक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिकिक्षितिक्षितिकिष्यिकिक्षितिकिष्

ई० से पूर्व रहे होंगे । निम्निलिखत व्यतिकारिका में (३.५२ अस्कृट्रस्कृरित काव्यतस्वनेतवयोतितम् । अयसनृत्वद्भित्यांकृत् रीतसः संप्रविताः) सम्मवतया सामन का उल्लेख है। वामन ने उत्तररामस्ति माग १ का 'इय गेहे लक्ष्मी' बादि रलोक रूपक (४.३.६) के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है तथा मालनीमामब (५.२.१८) से 'क्षमालीपिक्सलिम्म' आदि शब्द उद्देत किये है। भवमृति का समय ७००-७४० ई० के मध्य है। (देखो, डा० मण्डारकर को मालतीमामब पर प्रस्तावना प्०१२-१७, १९०५ का संस्करण, तथा बेठ रो० ए० सो० १९०८, पू० ७९३ पर समय को लेखा)। बतः वामन को ७५० के बाद रखना होगा, राजतराङ्गिणी का कथन है कि वामन राजा जयापीड के संत्री हो—

## 'मनोरयः शंखदत्तश्चटकः सन्धिमास्तवा । बभुवुः कवयस्तस्य वामनाद्याश्च मन्त्रिणः ॥

(8.896)

बुहलर (काश्मीर रिपोर्ट, पु॰ ६५) ने कश्मीर की इस परम्परा को सत्य माना है कि जयापीड के मत्री वामन ने ही काव्यालकार की रचना की है। यदि इस बात की स्वीकार किया जाय तो कहना होगा कि वामन का समय ८०० ई० है और वे उद्भट के प्रतिपक्षी तथा समकालीन थे। किन्तु यह विचारणीय है कि दोनों में से किसी ने एक-दूसरे का उल्लेख नहीं किया। एक अन्य आघार पर भी वामन का समय नहीं सिद्ध होता है। उसने कुछ श्लोक माघ से उद्धत किये हैं। उ० स्व०—उभी यदि (शिशु० ३.८; ४.३.१० पर), सित सितिम्ना (शिशु० १.२५; ५.२.९ पर), तथा 'न पादादी खल्वादया' (५.१.५) सूत्र में 'खलूक्त्वा खलु वाचिकम्' (शिशु० २.७०) का उल्लेख किया है। माघ ने न्यास, वृत्ति तथा महाभाष्य का उल्लेख किया है--- 'अनुत्पूत्र-पदन्यासा सङ्क्तिः सन्निबन्धना (शिशु० २.११२)'। यह बताया जा जुका है (पृ० १४८) कि न्यास का समय सप्तम शताब्दी के पूर्व नहीं है तथा नृपतुङ्ग ने माघ की प्रशसा की है। अत उसका समय ७२५-७७५ ई० है। काशिका की रचना ६६० ई० मे हुई और उसके रवयिताभी वामन हैं। उन्हें काव्या० सूत्र कारचियतानही माना जासकता। यह विचारणीय है कि व्याकरण सम्बन्धी विषयो पर प्रस्तुत वामन का मत काशिका के साथ मिलता है। उ० स्व० 'ब्रह्मादिषु हन्तेनियमादिरहाद्यसिद्धिः' (काव्या० सूत्र ५.२.३५) सूत्र पर वामन का कथन है-- "ब्रह्मादिष्येव, हन्तेरेव, क्वियेव, भूतकाल एवेति चतुर्विघश्चात्र नियमः।" ब्रह्मभूणवृत्रेषु विवप् (पा॰ ३.२.२७) सूत्र पर काशिका ने नहीं बात कहीं है, किन्तु महाभाष्य ने दो ही प्रकार का नियम माना है। बामन ने 'बुदलास्य प्रतिविषेदा' (काव्याः सू० ५२.६८) में चुरती सादि शब्दों की व्यूलित दो प्रकार से की है। उनमें वे द्वादी व्यूलित कांविका-सम्मत है। (क्षित्रया सजावार्ष्ण ग० ५.४.१४३ तुत्र पर)।

गोमैन्द्रतिप्पभूगाल इत टीका कई बार प्रकाणित हो चुकी है। उनका समय पन्द्रह्वी सतास्त्री अववा उत्तके कुछ परवात् है। उसने काम्यप्रकार, विवास प्रवाद विद्यानाय, विदास प्रवाद अवाद कर किया अवाद कर किया किया विदास किया किया है। उसने १.१३ पर तिप्पभूगाल की प्रवादा में एक स्वोक उद्धत किया है। टीका का नाम कामपेनु है। उसने १.३.१६ पर अट्टगोपाल का उल्लेख किया है, वो प्रतीत होता है, काम्यालकार के टीकाकार है। उस पर अन्य टीकार्य सहैदार (जिसने साहित्यसर्वस्व नामक टीका लिखी है, इ० ओ० केंट्रे० पृ० ३२१) तथा वहदेव की हैं।

१३. प्रष्टि, दण्डी, भामह, उद्भट तथा बामन ने जिन अलकारों के लक्षण विये हैं अथवा उल्लेख किया है, उनकी अकारादि सूची निम्नलिखित है—इसमें चित्रबन्धों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

अतिशयोक्ति—सवमें। अनन्वया—दण्डीको छोडकर अन्य सबने।

वण्डी ने इसका निरूपण असाधारणोपमा (२३.७) के नाम से किया है।

**अनुप्रास**—सबमें ।

अपह्नुति—सबमे ।

अत्रस्तुतत्रशंसा—भट्टिको छोड़कर सबमे।

अर्थान्तरन्यास-सबमे ।

<sup>1.</sup> दर्शन के मुप्रसिद्ध बिहान् सुरेस्वर ने भी अनन्वय का उपयोग अपने तकों में किया है। देखों, बृहु० मा० बा० पृ० ११४९, याचा स० ४५९-४६१ (२.४.११.७ "यत्र हि ईतिमिब मबित)। 'तैव दोषो यतो दृष्ट एकस्मिन्निय बस्तुन । उपमेयोपमाश दिग्मीरिख बिहाबति ॥ रामरावयपयोग द्ध रामरावय-योदिव । यदा प्रसिद्धो जपति तमेवेहाणि गम्यताम् ।' अनन्वय के इस उदाहरण को वामन ने ५.३.१४ पर उद्धत किया है।

आक्षेप-सबमे। वामन ने बाक्षेप का (४.३.२७ पर) जो लक्षण दिया है वह उत्तरवर्ती लेखकों के समासोनित अथवा प्रतीप से मिलता है।

**आवृश्ति—केवल दण्डी ने (२.११६–११९)** ।

आश्री:---भट्टि, दण्डी (२ ३५७) तथा भामह (केवाञ्चिदल क्कारतया मतः, ३.५५ तथा ३.५६ पर इसका उदाहरण दिया है) ने ।

उरप्रेक्षा—सबने । वामन (४.३.९, वृत्ति) का कथन है कि उत्प्रेक्षा कुछ लोगो के मतःनुसार वितिशयोक्ति है।

उत्प्रेकावयव--- भट्टि, भामह (३.४७) तथा वामन ने । वामन (४.३.३१-३२) ने इसे सस्पिट का एक भेद माना है । दण्डी ने इसका समावेश उत्प्रेक्षा में किया है (२.३५९) ।

उदाल---वामन को छोड़कर शेष सबने। जयमञ्जूला के अनुसार भट्टिने इसका नाम उदार रखा है।

उपन्यास—केवल विष्णुधर्मोत्तरपुराण मे ।

उपमा-सबने ।

उपमारूपक — भट्टि, भामह (३.६५) तथा वामन ने । वामन ने ४.३.३१ पर इसे सस्पिट का एक भेद बताया है। दण्डी ने इसे रूपक के अन्तर्गत रखा है। (२.३५८)।

उपमेयोपमा—दण्डी को छोड़कर शेष सबसे । दण्डी ने इसे अन्यान्योपमा (२१८) नाम दिया है।

ऊर्जस्व--वामन को छोडकर शेष सबने ।

काव्यलिङ्ग--केवल उद्भट ने ।

कम — केवल वामन (४,३-१७) ने । दण्डी (२-२७३) कथन है कि यदासस्य भी इसीका नाम है।

छेकानुप्रास-केवल उद्भट ने ।

जाति और स्वभावोक्ति को दण्डी ने पर्याय माना है। (काल्यादशं २.८)। बाण को भी इनका पता था। (देखो, कादम्बरी पर प्रस्तावना क्लोक हरनित क.....कथा.। निरन्तरक्ष्ठेषधनाः सुजातयो महालजं इत्यादि)।

कुस्ययोगिता—सबने । किन्तु दण्डी का कथन है कि स्तुतिनिन्दार्थंक होना चाहिये (२.३३०)। बीपक-सबने ।

**बुध्धान्स—केवल** उद्भट ने ।

निक्क्षंत्र अपका निक्कंता सबने । उद्भट ने इसका नाम विदर्शना दिया है।

निपुण—केवल प्रष्टि (१०.७४) ने । इसका समायेश जयमञ्जला के मतानुसार उदात में किया जा सकता है । परन्तु मिल्लनाय के अनुसार उस क्लोक मे प्रेय. (अलकार) है ।

परिवृत्ति—सबने। भामह (३.४१) तथा भट्टि (जयमञ्जला के अनुसार) ने इसका अर्थान्तरन्यासवती होना बतलाया है।

पर्यायोकत---वामन को छोडकर सबने।

प्रतिबस्तूपमा -- महिको छोड़कर सबने। भामह (२.३४) और दण्डी ने इसे उपमाका भेद माना है।

प्रेय-वामन को छोडकर सबने।

भाषिक—वामन को छोड़कर सबने । यह भामह (३.५२-५४) तथा दण्डी  $(2.35Y-355)^{1}$  के अनुसार प्रबन्धविषयक गुण है ।

स्थासंस्य सबने। वामन ने इसका नाम क्रम रखा है तथा दण्टी का कथन है कि इसे सख्यान तथा क्रम दोनों नामो से कहा जा सकता है।

समक--- उद्भट के अतिरिक्त सबने । रसवत---वामन के अतिरिक्त सबने ।

रूपक--सबने।

स्वर्य—सेश के समान । काव्यादर्श के कुछ टीकाकारों ने (यामुन तथा श्रतानुपालिनी) ने सेश के स्थान पर सब पाठ रखा है।

साटानुमास—लक्षण केवल उद्भट ने दिया है और भामह (२.८) ने उल्लेख-मात्र किया है।

लेखा—केवल दण्डी (२२६५-२६७) ने । मम्मट ने इसे ध्याजोक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। दण्डी ने भी कहा है कि कुछ बालकारिक इसका

देखो डा॰ राघवन का लेख 'भाविक के इतिहास की कुछ पहलुएँ' पृ० ११७--१३०।

स्क्रमण व्याजस्तुति के रूप में करते हैं। मामह (२.८६) ने इसे अलंकार नही माना। रहट ने लेख का लक्षण तथा उदाहरण (७.१००-१०२) दिये हैं।

बक्रोक्ति— अलंकार के रूप में केवल वामन (४.१.८) ने लक्षण दिया है। भामह (२.८५) तथा दण्डी (२.१२० और ३६३) ने इसका अस्तित्व समस्त अलंकारों में माना है।

बार्ता—केवल भट्टि ने (जयमञ्जला के अनुसार १०.४६ पर)। भामह (२.८७) तथा दण्डी (१.८५–८६) ने भी इसका निर्देश किया है।

विष्णुवर्मोत्तर (३.१४.११) की एक हस्तलिखित प्रति के अनुसार इसका निर्देश है। देखो, डा॰ राषवन का लेख 'सम कौनसेप्टस' इत्यादि पृ॰ ९७-९९ सर॰ क॰ १.१४२-१४३।

विभावना-सबमें ।

विरोध—सवमें ।

विश्लेषोक्ति—सबमें। किन्तु वामन कालक्षण भिन्न है (४०३.२३) जो रूपक के समान है।

व्यतिरेक-सबमे ।

व्याजस्तुति-सबमें।

व्याजीक्त - केवल, वामन ने। उसके कथानुसार अन्य आलकारिकों ने इसे मायोक्ति कहा है (४.३.२५)।

दिलक्ट सबमें। वामन ने इसके लिये ब्लेष शब्द प्रयोग किया है।

संसुष्टि—सबसे। दण्डी ने इसे सकीण नाम दिया है तथा समुष्टि और संकर दोनों को सम्मिल्ति कर लिया है। वामन ने इसका क्षेत्र सीमित कर दिया है और केवल निम्नलिखित दो भेदो को स्त्रीकार किया है—

उपमारूपक तथा उत्प्रेक्षावयव । उद्भट ने इसे संकर से भिन्न माना है।

संस्थान—दण्डी (२.२७३) के मतानुसार यह यथासस्य है। भामह (२.८०) के कथनानुसार मेघावी ने इसे सस्थान कहा है।

समासोक्त-सवमें।

समाहित सबमें । किन्तु दण्डी का समाहित उद्भट से भिन्न है। उत्तर-कालीन आलकारिकों ने इसका नाम समापि रखा है। वामन का समाहित दोनों से भिन्न है। भट्टि काव्य मे अथमङ्गला के मतानुसार जो उदाहरण समाहित का है वह मल्लिनाय के अनुसार स्वभावोक्ति का है।

ससम्बेह— दण्डी के वितिरक्त सबमें। दण्डी ने इसे उपमा में सिम्मिलित किया है और सञ्चयोपमा नाम दिया है। वामन ने सन्देह शब्द का प्रयोग किया है।

त्तहोक्ति-सवमें।

मुष्म-केवल दण्डी (२.२६०) ने । भामह ने इसे अलकार नहीं माना ।

स्वभावोक्ति—दण्डी, उद्भट तथा भामह (२.९३) ने ।

भामह (२९४) ने इसका उदाहरण भी दिया है।

बाकोशक पंचयक्रन्यानाधाक नाष्ट्रकें हुँ दन् गावारयति दण्डेन गोर. सस्या-बतारिणोः ॥' प्रतीत होता है मामह ने प्राचीन परम्परा का अनुसरण करके स्वभावीस्ति को अककार मान किया और उसका उदाहरण (२.९४) दिया है। दण्डी ने इसका नाम जाति भी रखा है। मिंट्ट के बातीककार मे स्वभावीस सम्मिनित है। अग्निपुराण (३४३.३) ने इसका नाम स्वस्प बताया है।

हेंचु--- मिट्ट तथा दण्डी (२.२३५ तथा आगे) मे। भामह (२.८६) में इसे अलकार नहीं माना। उद्भट ने इसे काव्यलिङ्ग के अन्तर्गत रखा है।

## रुद्रेट का काव्यालङ्कार

निषवायु की टीका से सबकित इस प्रत्य का सम्पादन काव्यमाला सीरिज में हुबा है। यहाँ १९२८ ई० में प्रकाशित तृतीय सस्करण का उपयोग किया गया है। सोलह बच्चायों में विभक्त है जहाँ काव्यशास्त्रीय सभी अञ्जो का निक्ष्यण किया गया है। यह प्रायः बार्यां छन्द में हुई है, अपवादस्वरूप जहाँ-

 काळाप्रकाश की टीका (त्रिबेन्द्रम संस्करण पृ०२) में गोपाल ने छ्रट के आर्थों के प्रति इस अनुराग को नीचे लिखे स्तीक में स्लेख द्वारा प्रकट किया है—

अतिलोकमल क्ट्रारमाबि भ्रदमृतस्रतम् (स्रुतम् ?) । आर्यानुरागी सर्वेजः सत्य रुद्रः सरुद्रटः ॥

यहाँ सर्वेत्र शब्द शिव के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। आर्था का अर्थ है पार्वेती और आर्था नामक छन्द। तहीं, विशेषतः बहुत-से जध्यायों के बन्त में अन्य छन्तों का भी प्रयोग मिलता है। इससे सभी उदाहरण प्रन्यकार द्वारा रचे गये हैं। काष्यालङ्कार के स्कोकों की कुळ संस्था ७३४ है। इस सक्या में बारव्हें अध्याय के उन १४ स्कोकों की सिम्मिलत नहीं किया गया है जिनमें लाठ प्रकार की नायिका तथा उसके उपने दों का वर्णन है। ये स्कोक प्रजिर्दात सिद्ध हो चुके है। तेरहवीं जध्याय सबसे छोटा है। उसमें केवल १७ स्कोक हैं। जध्याय सात तथा आठ सबसे बड़े हैं जिनकी स्कोक संस्था क्रमाय: १११ तथा ११० है। सोलह अध्यायों का विषयानुकम इस प्रकार है—

 गणेश एवं गौरी की वन्दना, काव्य के उद्देश्य तथा प्रयोजन, कवि के स्थिए अनिवार्य तत्त्वों—शक्ति, ब्युत्पत्ति और अभ्यास का निरूपग।

२. काव्य का लक्षण, क्लोनित, अनुप्रास, यमक, २लेप और चित्र नामक पांच घडटालक्कारों का परिगणन, वैदर्भी, पाञ्चाली', लाटी तथा गीडी इत चार रितियों के लक्षण, काव्य में प्रयुक्त होने वाली छ: माथाओ—प्राकृत, सरकृत, मागण, पैराची, शीरसेनी और अपप्रधा—का उल्लेख, वक्लोनित और अनुप्रास के लक्षण, भेद तथा उदाहरण, अनुप्रास की पाच वृतियो—प्रधुरा, लिलता, प्रोडा, परुवा और मदा के लक्षण ।

३. ५८ श्लोको में यमक का विस्तृत विवेचन ।

४. श्लेश तथा उसके बाठ प्रकार--वर्ण, पद, लिङ्ग, भाषा, प्रकृति, प्रयत्न, विभवित बौर वचन । भाषा श्लेष के उदाहरण अर्थात् सस्कृत, प्राकृत, पैशाची शौरसेनी आदि में पाये जाने वाले समान शब्द ।

 चित्रकाव्य---चक्रबन्ध, मुरजबन्ध, अर्थभ्रम, सर्वतोभद्र, मात्राच्युतक, प्रहेलिका आदि का निरूपण।

७. अर्बालकारों के चार आवार—वास्तव, औपम्य, अतिशय और इलेख। वास्तव पर आवारित २३ अलकारों के लक्षण।

८. औपन्य पर आश्रित २१ बलकारो का वर्णन ।

९. अतिशय पर आयारित १२ अलकार।

१०. शद्ध इलेष के दस तथा सकर के दो प्रकार।

११. नी अर्थ दोप तथा ४ उपमादोष ।

१२. दस रतो का निकपण, ग्रुक्तार का छक्षण और उसके सम्भोग और विप्रसम्भ नामक दो प्रकार नायक के गुण और उसके सहायको का वर्णन तथा नायक नायिका भेट ।

१३. सम्भोग प्रुङ्गार तथा देश कालानुसार नायिका की विभिन्न चेथ्टाओं का वर्णन ।

१४. विग्रलम्म शृङ्कार तथा उसकी दस दशाये, खण्डिता नायिका को प्रसन्न करने के ६ उपाय---१. सम्य, २. दान ३. भेद ४. प्रणति ५ उपेक्षा और ६. प्रसङ्गभग ।

.. १५. वीर तथा अन्य रमों की विशेषताये।

१६. काव्य के विविध प्रकार — १. कथा २. आल्यायिका आदि, उनकी कथावस्तु तथा अन्य विशेषतार्थे।

सर्वेष्ठयम रुट्ट ने निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर अलकारों के वैज्ञानिक वर्गीकरण का प्रयास किया है, वे आधार हैं-श. वास्तव २. औपम्य ३. अतिशय और ४. श्लेष । इस कठोर वर्गीकरण का परिणाम है कि एक ही अलकार अनेक आधारों पर आश्रित होने के कारण दो या अनेक बार आ गया है, जैसे सहोक्ति और समुच्चय अलकारों के दो भेद, वास्तव और औपम्य के आधार पर दो भेद कहे गये हैं (काव्यालकार ७, ११, ८, ३)। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा (काव्यालकार ८, २; ९, २) के औपम्य और अतिशय पर आश्रित दो भेद बताये गये हैं। भामह, उद्भट आदि लेखकों ने कुछ अलकारो के प्यक-प्रयक लक्षण दिये हैं. किन्तु रुद्रट ने उनके पृथक् लक्षण नहीं दिये, जैसे उपमेयोपमा और अनन्वय को उन्होंने केवल उपमा के ही प्रकार माना है और इन्हें उभयोपमा और अनन्वयो-पमा नाम दिया है (काव्यालंकार ७, ९, ११) रुद्रट के पूर्ववर्ती और पश्चादवर्ती आचार्यों द्वारा प्रस्तुत कुछ अलकार काव्यालकार में हमे भिन्न नामो से मिलते हैं। उदाहरणार्थ, स्द्रट का व्याजस्लेष (काव्यालकार १०, ११) भामह और मम्मट द्वारा प्रस्तुत व्याजस्तुति ही है। अवसर काव्यालकार (७, १०२) उद्भट और मम्मट द्वारा प्रस्तुत उदात्त के दूसरे भेद के समान है। रुद्रट का जाति अलकार (७-३०) दण्डी और मम्मटका स्वभावोक्ति अलकार है। रुद्रट का पूर्व अलंकार अतिशयोक्ति का चतुर्थ भेद हैं--कार्यकारणयोर्यक्च

पीर्वापर्यविषयंयः (काव्यालंकार ९, ३) । षडट डारा प्रस्तुत कुछ जलकारों को अस्य बाबायों ने अलंकार नहीं माना है । 'हेतुमता सह हेतोरिनवानमभेषक्र मबेद वर' (काब्यालंकार ७, ८२) इस लक्षण वाले हेतु को मम्मट ने अलंकार नहीं माना ७ स्टट ने भाव नामक अलकार दो सुप्रसिद्ध मेदो का लक्षण देते हुए उदाहरण भी दिये हैं—

द्रामतर्थं तरुष्या नववञ्जूलमञ्जरीसनायकरम्। पश्यन्या भवति मुद्वनितरां मलिना मुबच्छाया॥ काव्यालकार ७,३८

एकाकिनी यदबला तदणी तयाह—

मस्मिन् गृहे गृहपतित्रच गतो विदेशम् ।

किं याचसे तदिह वासमियं वराकी

स्वयूर्ममान्यविषरा ननु मूड पान्य।। काव्यालकार ७.४०

मम्मट ने प्रथम उदाहरण को स्थान दिया है और द्वितीय को छोषन ने (पृष्ठ ५३)। इन दोनों उदाहरणों में बाच्यार्थ की अधेका व्यथ्यार्थ गुणीभूत है। इसी प्रकार मत (काव्याककार ८, १०) साम्य (काव्याककार ८, १०५) पिहित (काव्याककार ९, ५०) अछकार कहट से पूर्ववर्ती छेखको की रचनाओं में नहीं पाये जाते।

हदट के जीवन वृत्त के विषय में हमारा ज्ञान अस्वस्थ है। नाम से वह कास्मीरिनासी प्रतीत होता है। अब के आरम्भ में गणेश एव गौरी की बन्दना है तथा अन्त में भवानी, मुरारि एव गजानन की स्तुति है। अध्याय ५ स्लोक १-१४ की टीका में निस्ताखु के ये शब्द हैं—'अव च चक्रे स्वनामाकमूतोज्य स्लोक किवनात्त्रमांवितो यथा—

रुद्रटेन प्रयुक्तस्य आसनस्य स्थिरायतेः। दूतको बालादित्योत्र राज्यमट्टारिकासुतः॥ देखिए, ऐपिग्राफिया इण्डिका माग १९, पु० १८ पैरा १५।

इसमें सन्देह नहीं कि बहुत से कास्मीरी नामों के बन्त में ट मिलता है किन्तु इसे निष्वित निमम नहीं माना जा सकता। क्रांज के गुजर प्रतीहार राजा मोजदेव (८९३ कक्षा० ८१६-३७ ई०) के दानपत्र में रब्दट नाम के राज्यापि-कारी का नाम है—

### शतानन्वापरास्येन भट्टवामुकसूनुना । साचित रहटेनेदं सामाखा बीमता हितम् ॥

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्द्रट का एक नाम शतानन्द मी था। उसके पिता का नाम बापूक था और वह देद को सामशासा का अप्येता था। स्द्रट ने किसी आवार्य का नाम निर्देश नहीं किया। किन्तु आवार्य पद से सम्भवतः उसने मरत के नाट्यशान्त्र का उल्लेख किया है (काव्यालंकार १२,४)। प्रथम अध्याप के नवम स्लोक से मत्रप्ट की और सकेत हैं—

> नु त्वा तथा हि दुर्गा केचित्तीर्णा दुवत्तरां विपदम् । अपरे रोगविमुस्ति वरमन्ये लेभिरेऽभिमतम् ॥

उसने दूसरे आचार्यों के मतो का भी उल्लेख किया है (क्रेंसे काव्यानकार २, २ में) इस पर निम्माच ने जिला है कि यहीं मेचाविष्ठ और दूसरे आचार्यों का मत उद्धृत किया गया है जिनके मत से शब्द के चार भेंद है, पाच नहीं (७१७) मीगोजिक सिप्ता नदी तथा मालब-मुन्दरियों का वर्णन रोचक हैं (काव्यालकार ७, १०५)।

कहट लककार सम्प्रवास के प्रतिनिधि जानाये हैं। स्विधि वे सरत हारा एता सिकान्त से परिचित है और काज्य में रस की मिसति पर कल देते हैं (तस्मातक्तर्यन पलेना सहीयसा स्त्युं-जन्म काव्यालकार १२, २) किर भी ज्यहोंने जनकारों को अत्यधिक सहत्व दिया है। यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने प्रकृष्ट्रवा रतियों का निर्देश तो क्या है परन्तु उन्हें महत्व नहीं दिया है (काव्यालकार २, ४-६, १४, ३७, १५, २०)। इस ग्रन्य में नार प्रकार की रीतियों का वर्षन है परन्तु पुणों के लक्षण और उदाहरण नहीं दिये गये हैं। साहित्यस्पर्ग (५, २) में बंदमी के विषय में कट से एक आर्था उद्धृत की गई है परन्तु वह काव्यालकार में नहीं मिलती। इहट के काव्यालकार की कुछ वियोगता है प्रमार है—

- रुद्रट ने सर्वप्रथम वास्तव, औपम्य, अतिशय और क्लेष के रूप में अलकारों के वर्गीकरण के आधार प्रस्तुत किये हैं।
- नौ प्रसिद्ध रसो के अतिरिक्त प्रेयस् नामक दसवे रस (काश्यालंकार १२,३; १५,१७) का प्रतिपादन किया है।
  - ३. रीतियो को विशेष महत्त्व नही दिया।
  - ४. गुणो का विवेचन नहीं किया।

५. माव नामक अलंकार के प्रतिपादन में रुद्रट व्यंग्यार्थ के सिद्धान्त के अति समीप जा पहुँचते हैं क्योंकि काव्य में व्यंग्यार्थ प्रमुख तस्य है।

संगीतरलाकर (पु॰ ८२ आनन्दाश्रम संस्करण) में छड को सङ्गीताचार्य बताया गया है किन्तु इसके लिए कोई सुनिश्चित प्रमाण नहीं है कि वहीं काव्यालकार के रचयिता छड हैं।

रुद्रट का समय अधिक निश्चितता के साथ निर्णीत किया जा सकता है। उसने भामह, दण्डी और उद्भट से अधिक अलंकारों का वर्णन किया है। उसका प्रतिपादन भी अपेक्षाकृत यथार्थ और वैज्ञानिक है। अतः रुद्रट को इन आवार्यो से कुछ उत्तरवर्ती मानना चाहिए। दशम शती और उसके बाद के अनेक आचार्यों ने रुद्रट के अनेक उद्धरण दिये हैं। राजशैखर ने अपनी काव्यमीमासा (प॰ ३१) में नामोल्लेख भी किया है---(काकुवकोक्तिर्नाम शब्दालंकारो-अमिति रुद्रट ) पष्ठ ५७ पर उसका एक श्लोक उद्धत किया है--चकं दहतार चक्रन्द हतारम् (काव्यालकार ३, ४) प्रतीहारेन्द्रराज ने रुद्रट के ११, ३१, ३४, ४२, ४३, ४९ पृष्ठों पर नामोल्लेख के बिना रुद्रट के क्लोक उद्भुत किये हैं। काव्यालकार में इनकी श्लोक संख्या कमश इस प्रकार है-८, ४०; ८, ८९; ८, ९५; ७, ३५, ७, ३६ तथा १२, ४। धनिक द्वारा प्रणीत दशरूपक की टीका मे (४, ३५ इलोक पर) रुद्रट (१२,४) का उद्धरण है। लोचन (प॰ ५३) ने रुद्रट के भाव (काव्यालकार ७, ३८) का लक्षण और उदाहरण उद्धृत किया है। मम्मट ने रुद्रट का नामोल्लेख करते हुए (उल्लास ९ पृ० ५२१ वा) हेतु, समुच्चय और व्यतिरेक विषयक उसके मत की वालोचना की है (क्षीण क्षीणोऽपि शशी आदि)। अत. रुद्रट का समय ९०० ई० के बाद का नहीं है। उत्पल ने बराहमिहिर कृत योग यात्रा के प्रथम क्लोक की टीका में रुद्रट का नामोल्लेख करते हुए उसके अनन्वय अलकार का लक्षण और उदाहरण (काव्यालकार ८, ११-१२) उद्धत किया है (योग यात्रा की यह प्रति रोयल एशियाटिक सोसाइटी, बम्बई शासा के भाउ दाजी सम्रह में सुरक्षित है)।

बृहुज्जातक की स्वोपन्न टीका (हरिकुष्ण निबन्ध सीरिज बनारस से १९६४ में मकाशिया) के अन्त में उत्पक्ष रिचन कुछ स्लोक मिकते हैं। एक स्लोक मे कहा गया है कि इस टीका की रचना ८८८ शकाव्य (९६६ ई०) मे हुई किन्तु दो कारणों से इन स्लोकों की प्रामाणिकता के विषय में सन्देह है—

१. एक तो यह है, भा० ओ० रि० इ० (पूना) में प्राप्य एक पाण्डुलिपि (डी० सी० नं० १७७, क १८८२–८३ ई०) में उत्पलकृत टीका में ये स्लोक नहीं मिलते (२) दूसरा कारण यह है---नक्षत्र-विद्या के महान् पण्डित तथा बेबीलोन की कीलाक्षर लिपि के विशेषज्ञ डा० औटो नेगेबर ने एक निबन्ध लिखा है जो रीयल एकेडेमी ऑफ बेलजियम पत्रिका (१९५७) प्० १३३-१४० पर प्रकाशित हुआ है। उसमे अबुमाशार कृत द्रेष्काण की व्याख्या के ग्रीक अनुवाद की वर्चा है। निवन्य में बताया गया है (पू० १३४ टिप्पण ३) कि अबु माजार की मृत्यु ८८६ ई॰ में हुई। एरिज के तृतीय द्रेष्काण (the 3rd. Dreskana of Aries) मे एक पाठ है जो उत्पलदेव से लिया गया है। इससे मानना पडता है कि उत्पर्ल ८८० ई० के पूर्ववर्ती हैं । उन्होंने खड़ट की उद्धत किया है अत रुद्रट का समय ८५० ई० के पूर्व मानना होगा। उपरोक्त निष्का का समर्थक एक अन्य प्रमाण भी है। प्रतीत होता है, शिशुपालवध के टीकाकार बल्लभदेव ने स्ट्रट पर भी टीका लिखी थी। शिशपालवध २, ४४ पर वल्लभदेव का कथन है – नात्र भिन्नलिज्जनामीपम्यं दोशायेति रुद्रटः । शिशुपाल-वध ४, ११ पर वल्लभदेव का कथन है-एतदस्माभि रुद्र जटालक्ट्रारे विवेचितम । शिशपाल २, ८८ पर वस्लभदेव का कथन है---उक्त च शब्दायाँ काव्यमिति । यह रुद्रट काव्यालकार २,१ (नन शब्दार्थी काव्यम) का उल्लेख है। गतकलि ४०७८ तदनसार ९७७ ई० में, जब काश्मीर में भीमगप्त का शासन था. वस्लभदेव के पौत्र कैयट ने बानन्दवर्धन इत देवीशतक पर टीका लिखी थी। यदि प्रत्येक पीढी के लिए पच्चीस वर्ष रखें जाये तो मानना होगा कि बल्लभदेव ९२७ ई० मे वद्ध हो चके होगे और उनकी जन्मतिथि ९०० ई० या उससे पर्व रही होगी। अत रुद्रट का समय, जिस पर उन्होंने टीका लिखी है, ८५० ई० के पूर्व मानना चाहिए। रुद्रट व्वनि-सिद्धान्त से सर्वथा अपरिचित हैं और भामह तथा उद्भट के साथ से समानता रखते हैं। सम्भवतया वे ध्वनिकार के समकालीन अथवा आसन्नपूर्ववर्ती हैं। अतः उनका समय ८२५-८५० ई० के मध्य मानना चाहिए।

देखिये, रीयल एशियाटिक सोसाइटी, बम्बई शाला को पत्रिका, न्यू सीरिज, भाग २४-२५, पृ० २२-२३ बराहमिहिर और उत्पल के लिए तथा पृ० २६ उत्पल और स्ट्रट के लिए।

काशी सरकृत सीरिज संस्करण में कर जटालक्कारे पाठ है उसीको यहाँ उद्धृत किया गया है किन्तु यह पाठ स्पष्टतया अशुद्ध प्रतीन होता है । इसके स्थान पर कटालक्कारे ।

टीकाकार निमसाधु की ओर विषेष घ्यान देने की आवस्यकता है। वे स्वेतास्य जैन और सालिमाह के विषय थे। उन्होंने स्वर को सुकता दताया है (८, १७)। उन्होंने कपनी टीका ११२५ विकमास्य वर्षात् १०६८-६९ ६० में किसी। एक प्राचीन हस्तिलिखत ११७६ विकमास्य (१११५-न० ६०)। यह तिथि ठीक नहीं है स्थोकि निमसाधु की बडावस्थकटीका का रचनाकाल ११२२ विकमास्य (१०६५-६६ ६०) है। देखिए पिटमेंन की रिपोर्ट सुक १३। निमसाधु प्राचीन प्रस्पकत है। उन्होंने पूर्वर्वर्ती टीकाकारों का अनुसरण किसा है—पूर्वनहामतिविद्यिवनुच्यनुसारेण किसारी (प्रयामि) और ३. कहर पर जनकी व्यास्थासों से पाठ भी उद्धत किये हैं। (देखिये, २, १; ५, २३; ८, २८; १)। उनकी टीका सीक्षय तथा विषयानुकूल है फिर भी उसमें अनेक उद्धरण मिलते हैं। उन्होंने नीचे लिखे प्रस्थो अपना ग्रन्थकारों का नामग्रहण किया है स्वया उनसे उद्धरण लिये हैं—

१. अर्जुनचिर्तत (१६, ४), २. उद्भट (६, ३३), ३ कादम्बरी, ४. किराता-जूंनीय, ५ जयवेव (१, १८ छन्दकार के रूप में) तिक्रकमञ्जरी (१६, ३), ६. दण्डी, ७. नाममाला, ८. पाणिनी का पातालविजयमहानाच्य (२, ८), पिजुळ, (१०) बृहक्तचा (२, १२ पेशाची की विश्वेषताये), ११. मरत (१२, ४ और ४४), १२. मर्जुहिर, १३. मामह (८, ८४, १०, २), १४. मामकाल्य (१, २०; ८, ६५), १५. मालतीमाचव (७, ३३), १६. मुख्ळविटक (८, १), १०. मेपाविटक, (१, २, २, ९), १८. मेपुटत, ११. रत्नावर्ती (७, ३३), २०. वामना (१, २०, ८, १०), २१. विकट नितम्बा (६, ४७), २२. वेणीसहार (७, ७३), २३. चिजम्बर (४, ४), २४. खिखुवाल्यच, २५. हिर्त (२, १९ काव्यवास्त्र पर प्राइत के एक लेसक) तथा २६. हपंचरित । इदृष्टकत काव्यवास्त्र पर प्राइत के टीक मी है। यह अपर बताया जा चुका है कि

रहट-काब्यालंकार १, २० पर निमसाषु का वर्णन है—तवा सांपिमिलि अधिविचिक्तित्रभृतयो धातवो धातुगणेषु पठिता अपि। मेरी वृष्टि मे यह बामनकृत काब्यालकार सुत्र (५, २, २) का उल्लेख है।

बा॰ भाष्ट्रास्तर ने इस्तिलिखित ग्रन्थों की खोज के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट १८८३-८४ (पू० ३९१-९३) प्रकाशित की है उसमें धर्मामृतयतिषमं टीका की भाषावरक्त प्रशस्ति का एक उद्धरण प्रस्तृत किया गया है। उसमें उन्होंने अपने

वेस्कमदेव ने छाटकृत काव्यालकार पर टीका लिखी थी। उस पर ब्राविड हरियंश्रमष्ट्र के पुत्र गोपालमट्ट की रसतरिङ्गणी नामक टीका भी है।

रुद्रमटुकृत श्रुङ्कारतिलक नामक एक रचना उपलब्ध है। दीर्थकाल तक यह विवाद चलता रहा कि रहमट्ट तथा रहट एक ही हैं अथवा भिन्न-भिन्न । वैवर, बुहलर (काश्मीर रिपोर्ट पृ० ६७) बौफ्रेट (जे० दे० मो० गे० भाग ३६, पृ० ३७६) तथा पिशल (शृङ्कारतिलक की प्रस्तावना पृ०५ टिप्पण और जे० दे० मो ॰ गे॰ ४२, १८८८, पू॰ २९६-३०४) का मत है कि वे दोनो एक हैं। इसके विपरीत, पण्डित दर्गाप्रसाद, डा॰ जैकोवी (वियैना ओरियण्टल जनरल १८८८ भाग २, प० १५१-१५६ तथा जे० दे० मो० गे० भाग ४२, प० ४२५-४३५) तबा डा॰ हरिचन्द (अपने कालिदास विषयक ग्रन्थ मे पु॰ ९१-९५) एकता के समयंक हैं। यहाँ इस प्रश्न की संक्षिप्त चर्चा की जायगी। शृङ्गारितलक काव्यमाला सीरिज में प्रकाशित हुआ है। उसमे तीन परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में रसभाव तथा नायक-नायिकाओं का निरूपण है। द्वितीय परिच्छेद मे विप्रलम्भ श्रुकार, वियोग की दस दशाये तथा खण्डिता नायिका के अननय के ६ प्रकार बताये गये हैं। ततीय परिच्छेद मे अन्य रसो तथा चार बत्तियो— कैशिकी, सास्वती, आरभटी और भारती-का निरूपण है। रुद्रभट्ट का कथन है कि उसने काव्यसम्बन्धी रसो का निरूपण किया है जबकि भरत ने नाट्य-सम्बन्धी रसों का प्रतिपादन किया था-

> प्रायो नाट्य प्रति प्रोक्ता भरताची रसस्यितिः । ययामति मयाप्येवा काव्यं प्रति निगद्यते ॥

आपको जैन, पिता का नाम सल्लक्षण तथा पुत्र का नाम छाह्व बताया है। १५वें स्लोक में उल्लेख है कि उन्होंने क्रद्रकृत काष्यालकार पर भी एक टीका लिंबी थी (क्रद्रस्य व्यास्त काष्यालकारस्य निवस्तमम्)। उन्होंने अनेक प्रम्प रखें हैं, उदाहुरणस्वरूप, अमरकीछ तथा वामप्रहुक्त अच्याङ्ग हुद्य पर टीकामें, निविद्यस्तिवास्त, रत्नत्रय विधानधास्त्र आदि। उन्होंने अपने-आपको कार्कि-कालियास कहा है। उन्होंने प्रयोग प्रशासित की रचना निक्रम संबत् १३०० वर्षात् १२४४ ई० (३१ स्लोक) में की बी। आसावर के लिए देखिए — ऐपि० इष्टिन

शृङ्गारतिकक के बन्तिम स्लोक निम्न नाट्यधास्त्र १-५ लिखित हैं— काम्या काव्यक्षका कीवृष् वेदग्यी को रसामगः। कि गोळीनण्यनं हेत श्रृंगारतिककं निमाना त्रिपुरवायोवे गतामुक्तासमुमी समस्तवेवनताम्। भृङ्गारतिककविषित्रा पुनरिष दशः प्रसादयति॥

कुछ हस्तिलिक्त प्रतियों से सन्तिय रुलोक नहीं है। इस एलोक की स्वास्थ्य से ब्रांत होता है कि रुद्रसङ्ग ने विदुर्दक्ष नामक एक ग्रन्य भी रचा था। इसमें सन्देह नहीं कि त्रिपुरदक्ष, ग्रंगारतिलक और छर, भ्रंगवान् शिव तथा प्रम्यकार रह) शब्दों में रुलेय हैं। इसकी यह भी व्यास्था हो सकती है कि त्रिपुरदक्ष ग्रन्यकार की वपनी रचना नहीं है किन्तु त्रिपुरदाह नामक स्थक (विम) भगवान् खंकर तथा उनके परिचरवर्ग के समझ भरत हारा विभिन्नते हुआ था। देखिए, नाट्यशा॰ ४, १० तथा रशस्यक में धनिक का उद्धरण—

> इद त्रिपुरदाहे तु लक्षणं ब्रह्मणोदितम्। ततस्त्रिपुरदाहश्च डिमसञ्ज्ञः प्रयोजितः ॥

इति भरतमूनिना स्वयमेव० आदि

दशरूपक ४, ५०-६०

प्रंगारितिलक की हस्तिलिखित प्रतियों में कहीं-कहीं चटत नाम भी मिलता है (देखिये, संख्या ऑफिस कैट० पू० ३२१ सच्या ११३१ तथा मदाल पवर्त-मेण्य हस्तिलिखत बन्यवसह १९१८ पू० ८६५७ सच्या १९४५५) । सुपाषित-संग्रह भी भ्रामक हैं उनमें काव्यालंकार के स्लोक घटत, छत तथा घटमट्ट तीनों नामों से उद्धत हैं। देखिये, बाजूंभर संख्या ३७७३ में एकांकिनी यदवला काव्या-कृष्टार आरंग को रहत्वत बताया गया है तथा शाल सच्या २७७८ में मल्यानिलक काव्यालकार २, ३० की महत्वहत्व कहा है। इसी प्रकार स्लोक १७५ तथा ३४०३ इंटडकुत बताये गये हैं, जो यथार्थ है। स्लोक, ३५६७-६८, ३५७९, ३६७०, ६५७५ तथा २७५४ की प्रमारितिलक के उत्ताहरण बन्यवस्तार के स्वरित्त प्राची है। उत्तर हम जी रचना माना पात्री हमें प्रकृष मी ठीन है। म्यारितिलक के उत्ताहरण बन्यवस्तार के स्वरित्त प्रति होते हैं। अत. उनका तिथि निर्वारण के लिए उपयोग किया जा सकता प्रति होते हैं। अत. उनका तिथि निर्वारण के लिए उपयोग किया जा सकता है। उन्हें उद्धत करने वाले प्राचीतत्वन मन्यकार है—हमपनद तथा विद्वत्वाय। हमपनद ने यत्याणिनं निवारितो (प्राचारितक १, ४ पू० ३०४) तथा प्रावालिक एप्राचरितलक १, ६०० के स्पर्म दिया

है। उसने श्रृंगारतिकक के प्रयम रक्षोक श्रृंगारी निरिजानने स्व सर्वरसालयः पक्षुपति भूँ यात् सता भूतरे को भी उद्धत किया है और उसके दोन दसि हैं (पू० १९०)। अतः श्रृंगारतिकक का रचनाकाल ११०० ई० या उसके पूर्व माना नाहिए।

अपने काश्यसास्त्र के इतिहास (१९२३) में मैं अनेक प्रमाणों डारा सिद्ध कर चुका हूँ कि कहट और तहमट्ट एक नहीं हैं। उस चर्चा को यहीं देना आवस्यक नहीं प्रतीत होता; किर की प्रमाशकान के स्थापत कराय अन्य लेखक उनकी एकता का प्रतिपादन कर रहे हैं (देन गायकबाद संस्करण पून ६८-७३) अत. उस चर्चा को पून. प्रारम करना अनिवाय हो गया है।

कडट और रुद्रभट्ट की एकता के समर्थक तथा विरोधी समस्त प्रमाणों की परीक्षा के पश्चात यही प्रतीत होता है कि विरोधी प्रमाण ही प्रवल हैं। उसके लिए सक्षेप मे नीचे लिखी यक्तियाँ हैं-- छ्ट्रटकृत काव्यालंकार १२-१४ अध्याय ध्यगरितलक के समान हैं दोनों मे विषय ही नहीं, शब्दों का भी अत्यधिक साम्य है। यह उचित नही जान पड़ता कि एक ही आचार्य इस प्रकार मिलते-जुलते दो ग्रन्थ लिखे । श्रंगारतिलक मे एकमात्र उल्लेखनीय परिवर्धन उसके उदाहरण क्लोक हैं। कुछ बातों में वहाँ विस्तार अधिक है। उदाहरणस्वरूप, चार वृत्तियाँ, काम की दम दशाये तथा नायिका के उपभेद एव लक्षण । कुछ बातें ऐसी भी हैं जहाँ रुद्रट ने अधिक विस्तार किया है यथा-काव्यालकार १४, २२-२४। कुछ सिद्धान्तो के विषय में काव्यालकार तथा श्वागरितलक का परस्पर मतभेद भी है। यह सम्भव नही है कि एक ही ग्रन्थकार महत्त्वपूर्ण विषयो पर परस्पर विरुद्ध मत उपस्थित करे। शृगारतिलक (१,१०) का कथन है कि काव्य के नौ रस हैं जबकि रुद्रट (काव्यालकार १२, ३) ने उनकी संख्या दस बताई है। भूगारतिलक ने चार वृत्तियाँ (कैशिकी आदि जो नाट्य के क्षेत्र से काव्यक्षेत्र मे आई हैं) बताई हैं और रुद्रट ने पाँच (मध्रा, प्रौढ़ा आदि काव्यालकार २, १९) कही हैं। उन्होने कैशिकी आदि के विषय मे कुछ नहीं लिखा। रुद्रट ने नायिका के पहले तीन मेद किये हैं-१. स्वीया, २. परकीया और ३. वेश्या। पुन. उन्हें अभिसारिका और खण्डिता के रूप में विभक्त किया है। स्वीया के पन दो भेद हैं-स्वाधीनपतिका और प्रोपितपतिका । इसके विपरीत, शृगारितलक वें में नायिका के एक स्थान पर आठ मेद बताये गये हैं (ऋगारतिलक १, ७२–७३ का० मा० सस्करण)। रुद्रट (काव्यालकार १२, ३९-४०) ने वेश्याओं के लिए एक भी अच्छे शब्द का प्रयोग नहीं किया, जबकि शुगारतिलक ने उनके विषय में कहे जाने वाले दोष स्वीकार करते हुए भी उनकासमर्थन किया है। युक्तसः—

> सर्वाङ्गना तु वेश्या सम्यगसौ लिप्सते वनं कामात् । निर्मुणगुणिनोस्तस्या न द्वेष्यो न प्रियः कश्चित् ॥

काव्यालंकार १२, ३९

सामान्य वनिता बेदया सा बिस्तं परिमिच्छति । निर्मुणेऽपि न बिढेवी न रागोऽस्या गुणिन्यपि ॥ तत्स्वरूपमिवं प्रोक्तं कैदिवव् बूमो वयं पुनः ॥

शृगारतिलक १, ६२-६३

भृशारितलक ने उपसहार करते हुए वेक्याओं के विषय में कहा है—सर्क-स्वमेतास्तवहो स्मरस्य (भृगारितलक १, ६९)। भृंगारितलक का कॅरिवन् सब्द सन्देहोत्पादक है। प्रतीत होता है कि भृगारितलक का संकेत स्द्रट की ओर है। स्ट्रट के निम्नलिखित सब्दों में—

> साक्षाण्चित्रे स्वप्ने स्याब् वर्शनमेवमिन्त्रजाले वा । वेशे काले भग्या साखु तवाकर्णनं च स्यात् ॥ (काव्यालकार १२, ३१)

तथा शृगारतिलक के-

साक्षाज्यित्रे तथा स्वप्ने तस्य स्याब्दर्शनं त्रिषा । देशे काले च भंग्या च श्रवणं चास्य तब् यथा ॥

(शृगारतिलक १, ५१)

शब्दों में बहुत कम अन्तर है।

शबदी म बहुत कम अन्तर हूं।

उपरोक्त भेदों के अतिरिक्त दोनों बन्धों में परस्पर विचार तथा शब्दों का

इतना साम्य है कि यह नहीं कहा जा सकता कि केवल अतिराख विषय एक
होने के कारण ऐसा हो गया है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य भी उन्लेखनीय

है। नवस शताब्दों के पश्चाद्वर्ती समस्त आधार्यों ने काव्यालकार के निर्माता
का उन्लेख हदट नाम किया है। इसी प्रकार राजखेखर, अतीहारेन्द्राज,
बस्लभदेव, धिनक, लोवन, नीमताचु (अस्तावना स्लोक), मन्मद (का० प्रक नवम उन्लास, तथा शुन्त रहटेन 'स्कूटमबॉलकारी' काव्यालकार ४, ३२)
तथा अकतारसंबंद (पु० ६, हटटेन पुन्त भावालकारों श्रिवंशोस्तः) ने भी सहद नाम दिया है। यह विधिन है कि इनमें से किसी ने भ्रागरितलक को उद्धत किया है।
उल्लेख नहीं किया। हैमचह ने सर्वप्रधा मूंगारितलक को उद्धत किया है। किन्तु उन्होंने भी ग्रन्थकार का नामोल्लेख नही किया है। सुभाषितों ने रुद्रट और **रुद्र नामों को** परस्पर मिश्रित कर दिया है। जल्हण की सूक्तिमुक्तावस्री (१२५८ ई०) में काव्यालकार के कि गौरि० २, १५ तथा एकाकिनी यदवला० ७,४१ क्लोक उद्धत हैं। इसी प्रकार शृगारतिलक से भी लिये गये हैं किन्तु सब पर रुद्ध का नाम है। रुद्रट के नाम से एक भी श्लोक नहीं है। इसके विपरीत, श्रीधरदास विरचित सद्दितकर्णामृत (१२०५ ई०) मे श्रुगारतिलक के इलोक भी रुद्रटकृत बताये गये हैं। उपरोक्त दोनो प्राचीन सुभाषितसम्रह हैं जनसे ज्ञात होता है कि नामों के विषय में यह अम ११५० के पूर्व उत्पन्न हो चुका था। भावप्रकाशन (प्रस्तावना पृ० ६९) के सम्पादक का यह मत आन्त है कि काव्यालकार के सम्पादक ने गलती से अन्तिम चौदह क्लोको को प्रक्षिप्त मानकर छोड दिया है। उन पर निमसाध् की टीका नही है (देखिये, भा० ओ० रि॰ इ॰ की हस्तलिखित प्रति)। भाव प्रकाशन (पु॰ ९५) मे नायिकाओ के ३८४ मेद बताये गये हैं और उपरोक्त प्रक्षिप्त इलोकों मे भी उन्हीका निर्देश है। इस बात का कोई महत्त्व नहीं है। इससे उनका प्रक्षिप्त होना खण्डित नहीं होता। भावप्रकाशन के शब्दों से इस मान्यता में कोई अन्तर नहीं आता कि ११५० ई० के पूर्व उपरोक्त दो नामों में मितिभ्रम उत्पन्न हो चुका था। इससे इतना ही सिद्ध होता है कि भावप्रकाशन मे भी, जिसकी रचना ११७५-१२५० ई० के मध्य हुई वही मतिश्रम विद्यमान है जो सुभाषित संप्रहो में पाया गया है । सम्पादक महोदय ने स्वय इस बात को स्वीकार किया है । प्रस्तावना पु॰ ७६) । ३८४ सख्या रुद्र के श्वृगारतिलक में भी दी गई है (इत्य शतत्रय तासामशीतिश्चतुरुत्तरा, १,८८) भावप्रकाशन ने शृगारतिलक के १,१६२ क्लोक को उद्धृत किया है, १, ६३ को छोड़ दिया है तथा १, ६४ को पुन उद्धत किया है तथा उन्हें रुद्रट की रचना बताया है-

> साधारणस्त्री गणिका सा वित्तं--गुणिन्यपि । शृङ्काराभास एव स्थान्त शृंगारः कवाचन ।

<sup>1.</sup> देखिये — मा० ओ० रि० इ०, पूना के राजकीय प्रन्य सप्रहालय का हस्तिलबत ग्रन्य सुचीपत्र माग १२, सस्या १३३ – १३५ पू० १४७ – १५१. एक प्रुस्तक का प्रतिलिए काल १४७१ विकमान्य (१४१६ ई०) है, जब दर्शन प्राचीन हस्तिलिस्ति प्रति में भी उन चौदह स्लोकों पर टीका नही है तो उनहें प्रतिलय सप्तसकर प्रस्य में सम्मित्तत न करना सप्पादक की गलती नहीं है।

# इति द्विचन्तमृद्दिश्य प्राह श्रीचद्रटः कविः।

भावप्रकाशन पु० ९५

भावप्रकाशन (१० ९६) ने प्रंथारतिलक (१, ६९) सर्वस्वमेतास्तरहो स्मरस्य को उद्ध किया है। स्सापंबसुसाकर (१० ३०, ८७) में भी बही मित्रभ्रम दृष्टियोचर होता है उसने हैंच्या कुलस्वीय (प्रंथारतिलक १, ६९) तथा प्रथारहास्य करणस्यातिस्यसिद्धये (१४० ति० ३, ३९) को स्तरकृत बताया है।

आवश्रकाशन के सम्पादक (अस्तावना पू॰ ७०) ने छाट और छह रसों की संख्या विषयक मतभेद की तुच्छ माना है किन्तु जो विद्यान् एतर् विषयक दीर्यकालीन तथा गम्भीर विवाद से परिचित हैं वे सम्पादक महोदय की उपरोक्त धारणा से सहमत नहीं हो सकते।

श्रह कपन विशेष महत्त्व नहीं रखता कि कियाकी आदि वृत्तियां वर्ष से सम्बन्ध खती हैं और रुद्रट द्वारा प्रतिमादित वृत्तियाँ शब्द से । क्योंकि इसका एस्ता के प्रवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैं। ग्रुगारितकक भी कैशिकी और आरप्टी का कक्षण देते समय वर्ण, शब्द और समास के विन्यास पर बल दिया गया है—

माचुर्यपुक्तात्पसमासरम्या बाणी स्मृतासाविह कैशिकीति ॥ ओजस्विगुर्वक्षर बन्यगाडा क्षेया बुर्व सारमटीति वृत्तिः॥

यह श्रुङ्गारतिलक ३,३८ तथा ४०

जब रहट ने दस रसो का प्रतिपादन करते समय निबंद आदि
आश्विवारीभावों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार प्रशार तथा नायक
आदि (काव्यालकार १२, ३-५ आदि) का निक्षण भी किया है। प्रगार
के लिये मधुरा, लिलता, वंदमों और पाञ्चाली नायक बाद बृतियों
(काव्यालकार १४,३७) को प्रस्तुत किया है। उसने कैशिको लादि बृत्तियों
का प्रतिपादन नहीं किया जिनका प्रशारितलक मे प्रत्येक रस के व्यक्ति
चारिभावों का निक्षण करने के परवात् वर्णन है। इस कममेद का कारण एक
ही हो सकता है। प्रतीत होता है, एक रचना दूसरी रचना को देखकर लिखी
गई। इस समस्त कहांपोह से यही निक्कर्य निक्कता है कि रह, उहर के परवादतीं
है और जन्होंने रहर के ही सिद्धान्तो एस लक्षणों का उदाहरण आदि के हरा

विस्तार किया है। उसका भूंगारतिलक काव्यालकार पर आधारित है और वह ९५०-११०० ई० के मध्य रहा होया।

भीनक दशक्यक पर अपनी टीका में कहा—उत्स्वणासिवी सथा ठहरस निर्मेनन मसाम्मसिक (दशक्यक ४,६०) यह पाठ उपरोक्त दोनों प्रत्यों में नहीं हैं। प्रतापक्ष संघोमूचण ने छम्मुह के नाम से वो उदरण दिये हैं। (पु॰ ११ तथा पु॰ १३५) वे भी दोनों में नहीं हैं। धनपालकृत तिलकमञ्जरी में नैलोक्य सुम्बरीक्या के रचयिता के रूप में रहमपु का नाम आया है किन्तु यह निश्चय करना किनि हैं कि वे हो ग्रुगारितलक के रचयिता हैं। तिलकमञ्जरी का रलोक स्व अकार हैं:—

> स मदान्यकविध्वंसी रहः कैर्नाभिनन्छते । सुव्लिब्टलस्थिता यस्य कथा त्रैलोक्यसुन्दरी ॥

> > भृगारतिलक ३५ रलोक

इस प्रन्य में तीन मान हैं। (१) प्रयम भाग में कारिकाये हैं। काव्यमाला के प्रयम सस्करण में इनकी संब्या १२९ है (२) डितीय भाग में बृत्ति है जो कारिकाओं पर विस्तृत व्याख्या है। तथा (३) तृतीय भाग में उदाहरण आंते हूँ जो अधिकतर पुरातन कियों से लिये गये हैं। ध्वन्यालोक चार उद्योतों में विमाजित है। प्रथम स्लोक खादूं लविकोदित है, चतुर्ष और यस्ट उपचाति तथा तरह्वां नार्या हैं। तृतीय उद्योत में चार आयों में हृतके नितिस्तत प्रथम तीन उद्योतों के त्या स्लोक अनुस्दुर् हैं। चतुर्ष उद्योत में केवल १७ कारिकाय हैं अन्तिम तीन कमसः स्लोदता, मालिनी और शिखरियी छन्तों में हैं।

निर्णयसागर प्रेस ने काव्यमाला सीरिज में संस्कृत के सैकडों प्रन्थ प्रकाशित किये हैं, उसकी छपाई अत्यन्त खुद्ध, सुन्दर तथा मूल्य अल्प है। इसके लिए विद्वद्वर्ग उसका सदा ऋणी रहेगा। इस सीरिज में ध्वन्यालोक लोचन के ६० वर्ष पहले प्रकाशित हुआ या और वह तीन हस्तलिखित प्रतियों पर आधारित था। उस सस्करण का मूल पाठ एवं लोचन दोनो ही अशब्द थे। उसी संस्करण को कई बार मुद्रित किया गया। केवल कुछ क्लोको या कारिकाओं को छोड़ दिया गया । अब बहत-सी नई हस्तिलिखित प्रतियाँ प्राप्त हो चकी हैं । केवल भा • बो • रिसर्च इन्स्टीटयट मे ही मझे पाच प्रतियाँ देवनागरी लिपि में तथा दो शारदा लिपि में प्राप्त हुई हैं। भारत में उपलब्ध समस्त हस्तलिखित प्रतियो के आधार पर एक नये संस्करण की महती आवश्यकता है। कलकत्ता सस्कृत सीरिज ने समस्त ध्वन्यालोक मध्मुदन मिश्र द्वारा विरवित अवधान नामक टीका के साथ प्रकाशित किया है। इस सस्करण में मूल तथा टीका दोनो के लिए आधारभूत हस्तलिखित प्रतियो का निर्देश नही किया गया। अतः इसका अधिक महत्त्व नहीं है वह काव्यमाला संस्करण की ही प्रतिलिपि जान पडता है। जैकोबी ने ध्वन्यालोक का जर्मन भाषा में अनवाद किया था जो जैंड० ही । एम । जी ।, भाग ५६, प । १८-६ ।, ३११-३४३, ३९२-४१०, और भाग ५७, पू० ५८६-६१५, ७१०-७८९ पर प्रकाशित हुआ है । डा॰ जैकोबी ने पाठ मुद्धि तथा अन्य बातों के लिए कुछ सुझाव दिये हैं जो उत्तरवर्ती विद्वानों ने स्वीकार कर लिये हैं। काव्यमाला सस्करण में कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनके मुल कारिका होने मे अनेक विद्वानों को सन्देह है। आगे चलकर एक-दो कारिकाओ के विषय मे चर्चाकी जायेगी। प्रो० भट्टाचार्यने अपने निबन्ध (षष्ठ ऑस इण्डिया कोरियण्टल कॉन्फ्रेन्स पु० ६१३-६२२) मे बताया है कि चतुर्व उद्योत की कारिकायें बाद मे जोडी गई हैं। द्वितीय उद्योत के १८-२० इलोकों को भी मूलकारिकाओं में रखना उचित नहीं जान पड़ता। क्योंकि बृत्ति (पु॰ १०६) में उन्हें अस्यैवार्थस्य संग्रह श्लोका. शब्दों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः उनमें कोई नई बात नहीं है केवल कारिका सख्या १५-१७ तथा उनकी बृत्ति

की पुनरावृत्ति है। बहादि-पत्र में यह भूल स्वीकार करली गई है। वृत्ति में भी अनेक स्वान सन्देह पूर्व हैं। पृ० १७८ पर मुद्रित वृत्ति इस प्रकार है— इति कास्मार्वविषको योऽपक्तरक्षमस्कृतिविषयायी।

#### इति काम्यायाववका याऽयचतत्त्वमत्कातावयाया । सूरिभिरनुसृतसार्रस्मदुपक्षो न विस्मार्यः ॥

का० मा० सक्तरण के सम्पादको का कपन है कि आधारमूत तीन हस्त-किषित प्रतिमों में से वो में उपरोक्त स्लोक नहीं है। बल्का होता वर्षि के सुक लाठ में न एकतर दिल्ला में स्त देवे । में तीय प्रतिमों का निरीक्षण किया है जिनमें से पाय देवनागरी कियि में हैं और वो शास्त्रा किपि में (सक्या २५६ और २५७, १८७५-७६ ई० का प्रम्थववह, भाष्ट्रास्कर औरित्यक्टत रिख्यें है प्रक्रिय है। एक जन्य उन्तेक्षतीय बात यह है कि निजंबतागर हारा प्रकाशित तीन उद्योतों में वो ११२ क्लोक हैं उनसे उपरोक्त आठ को छोड़कर सेव सभी जन्दुपु छन्द में हैं। किन्तु चतुर्य उद्योत के १७ क्लोकों में अस्तित सेता क्यार एसी दोता, माणिती नायां शिवरिणी छन्ते में हैं। इसके जितिस्का काव्यमाला सस्करण के पु० २९७ पर एक लिख्त प्राक्त गाया छनी है। डा० हे हारा सम्पादित संकरण (विधादेशिक आंत्र केटर्स, कलकता की पित्रका, पाय ९) तथा व्यनिगाया पिञ्चका (हस्तिनिक्त प्रन्य, भाष्टास्कर ओरियण्ड रिसर्व इस्टरियुट) में टीका नहीं है।

ध्वन्याठोक के सम्बन्ध में एक प्रदनकर्ता के बिराय में है, क्या कारिका, वृत्ति तथा जबहुरण तीनों भागों के राविष्या एक ही हैं? बाँद नहीं तो मुख्य के कीन हैं और वृत्ति के कीन ? इसमें कोई सम्बेह नहीं हैं हैं नहीं नहीं तो राउवाहरण कहा विद्याल की रचना है। मुख्य कठिनाई कोरिकाओ तथा वृत्ति के सम्बन्ध में है। कारिकाकार तथा वृत्ति के सम्बन्ध में है। कारिकाकार तथा वृत्ति के सम्बन्ध में है। कारिकाकार तथा वृत्ति के सार्वा दोनों प्रकार के बाधार विशास परिमाण में है। स्थानसकोच के कारण जन सबकी विस्तृत चर्चा यहां सम्भव नहीं है। किन्यू यह समस्या बस्यन्त करना मही है। के व्यतिपत्त्र वृद्ध सम्भव नहीं है। किन्य यह समस्या बस्यन्त करना वृद्ध है। व्यतिपत्त्र वृद्ध स्थाप प्रवातपृत्य के विकार के इसकी कठिनाई को बादिया है वर्ज हमले कुछ चर्चा आवश्यक है। वे ० ए० और एस० भाग ७२ (१९५२) की समित्रा छमी है और विद्याल समित्रक ने मुझ पर रक्तोकों की पुत्रपावृत्ति का सेव काराया है (यदापि वे स्वयं मानते हैं कि वे स्लोक विभिन्न व्यक्तियों द्वारा रचे परी हैं)। डाठ के कुछल्यून्ति ने व्यवस्थाकोक का अनुवाद किया है औ

१९५५ मे पूता से प्रकाशित हुआ है उसकी प्रस्तावता (पु॰ १८) में भी बार पूर्ति ने कारिकाकार एवं वृत्तिकार के एक होने का समर्थन किया है मैंने १९५१ के संकरण में जो बातें जिस्सी थी उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बार उन्होंने का एक प्रकाशित हुआ है। मैंने ही सर्वप्रथम बाह्य नाथा ने एक पित किया नी स सबने सोनों की एकता को सिद्ध किया है। यदि यह बात मनित्म रूप से सिद्ध हो जाती है तो मुझे बड़ी प्रस्तावत निया । मैंने हस चर्चों में अत्यन्त नियम्ब वृत्ति के साम जिया है। प्रस्तावित पत या प्रतिक्रा की तीन अवस्थारों होती है— १ सिद्ध न, अतिद्ध और 8 स्वच्छन। अब भी मेरा यही मत है कि एकता सिद्धान्त लिप्यत कीटि में नहीं आता। वह सिद्धि के अयन्त निकट है। यह नहीं समझना चाहिए कि एकता पर आसेप करने वालों का एकमान आधार कोचन का सद है। उनसे दता हो बात होता है कि सोचन एकता का समर्थक नहीं हमके विरात ही बात होता है कि सोचन एकता का समर्थक नहीं हमके विरात ही बात होता है कि सोचन एकता का समर्थक नहीं हमके विरात ही बात होता है कि सोचन एकता का समर्थक नहीं हमके विरात ती है।

लोचन की रचना खन्यालोक के १५० वर्ष परवात् हुई । उसके सामने ऐसा कोई प्रमाण नही या जिससे कारिकाओ तथा बुर्ति के राविस्ताओं का निर्णय कर सके । नीचे विलं उदरणों से यह तथ्य स्पष्ट हो जायेगा । आज के ७५ वर्ष पहले बुरुलर ने इस प्रस्त को उठाया था (कासमीर रिपोर्ट पू० ६५) तब से यह चर्चा बरावर चल रही है और आज भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्रस्त का अन्तिम निर्णय हो गया । इस प्रस्त पर मेरे पास जो सामग्री है उसे यहाँ पत्रुत करना स्थानामां के कारण सम्मव नहीं है। इस विषय मे जिनकी विशेष रुदि हो उन्हें नीचे लिखा साहिएय पदना चाहिए—

१. डा॰ डे॰ बुलेटिन बॉफ दी स्कूल ऑफ ओरियण्टल स्टडीख, भाग १, सण्ड ४, पृ० १-९ तथा हिस्ट्री बॉफ संस्कृत पोइटिक्स १०७-११६;

 प्रो० एस० पी० सट्टाचार्य-प्रोसिडिंग्स ऑफ दी सिक्स्य ओरियण्टल कॉन्फरैन्स प्० ६१३-६२२;

 श्री के० गोडावर्मा, न्यू इ० ऐच्टी० माग ५ पृ० २६५--२७२ कारिका-कार तथा वृत्तिकार की भिन्नता के लिए);

४. म॰ म॰ प्रो॰ कुप्पुस्वामी (उपलोचन पु॰ ११);

५. प्रो० कुप्पुस्तामों के शिष्य डा० ए० शक्कुरन् की 'दी ब्योरिख बॉफ रस एण्ड व्वनि पृ० ५०-६०; ६. डा० सातकड़ि मुकर्जीकाबी० सी० लाञमिनन्दन-प्रत्यभाग १, पृ० १७९—१९४ पर लेख:

७. डा० के० सी० पाण्डे-अभिनवगुप्त पृ० १३२-१४०;

८. डा० के० कृष्णमूर्तिका इ० हि० क्वा० भाग २४, पृ० १८०-१९४ तथा प्० ३००-३११ पर लेख,

९. प्रो० मनकद का न्यू इच्डि० ऐंग्टी० भाग ६, प्० २११ पर लेख। एकता का प्रतिपादन करने वाले विद्वानों ने जो तर्क उपस्थित किये हैं मैं जनका सक्षिप्त विदेवन करूँगा।

चर्चा प्रारम्भ करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि लोचन तथा अभिनवभारती से अनेक स्थानो पर यह प्रकट होता है कि कारिकाओ तथा वृत्ति के लेखक भिन्न नहीं है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिष्ठित विद्वान् भी साधारणतया प्राचीन परम्परा या प्रचलित मत को स्वीकार कर लेते हैं। तूलना के लिए अलङ्कारसर्वस्व तथा साहित्यदर्पण का समासोक्ति प्रकरण द्रष्टव्य है। किन्नु इस आधार पर किसी भी प्रश्न का अन्तिम नर्णय नही होता! लोचन में ही ऐसे पाठ भी है जिनसे उन दोनों में भेद प्रतीत होता है केवल लोचन में ही नहीं किन्तु वृत्ति कारिकाओ तथा मुकुलभट्ट सरीखे विद्वान् लेखक की रचना मे भी इस प्रकार के अनेक पाठ है उनका सग्रह यहाँ आवश्यक है। जहाँ तक लोचन का प्रश्न है अभेद के समर्थक किसी विद्वान ने नीचे लिखे पाठो का विवेचन नही किया। डा० शक्करन (ध्योरिज ऑफ रस एण्ड ध्वनि प० ५९) ने एकता का समर्थन करने के लिए अभिनव-भारती से दो पाठ लिये हैं तथा बहुत-से इघर-उघर से इकट्ठे किये हैं उन्हें प्रस्तुत करने के पश्चात कहा है-अभिनवगुप्त के पाठ से आपातत कारिकाकार तथा वृत्तिकार मे भेद प्रतीत होता है किन्तु अन्य प्रमाण उसके समर्थक नहीं हैं। अत्. अभिनवगप्त का दूसरा अर्थ समझना चाहिए। सम्भवतया अभिनवगुप्त अपनी व्याख्या में कारिकाओं तथा वृत्ति को अलग-अलग रखना चाहते थे इस भेद को प्रकट करने के लिए उन्होने व्याख्या से पहले कारिकाकार एवं वित्तकार का निर्देश कर दिया और अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया। मैंने जो सात आठ उद्धरण दिये हैं डा॰ शक्रुरन ने उनका आशय समझने का प्रयत्न नहीं किया, विशेषतया २, ६ और ७ पर ध्यान नही दिया अथवा उनसे जो निष्कषं निकलता है उसकी जानबृक्षकर उपेक्षा करदी। उन्होंने नीचे लिखी बातों की ओर भी दृष्टिपात नहीं किया। प्रस्तुत उद्धरण काव्यमाला सस्करण चतुर्थ आवृत्ति सन् १९३५ ई० से लिये गये

- हैं। कोबन से उद्धत बाठबें पाठ की देखकर बाइवर्स होता है कि यदि कोचन-कार दोनों की एकता में विश्वास रखते ये तो उसका स्पष्ट निर्वेश कर से यह क्यो नहीं कहा—पद्मप्यपंतन्त्वमाने हेतु. कारिकाया नोक्तस्त्वधापि मया वृत्ती उक्त एवेंति मावः। इस विषय में कोचन के महत्त्वपूर्ण पाठ निम्नाङ्कित हैं—
- १. अत एव मूक्कारिका साक्षातित्रराकरणार्यां न श्रूयते। वृतिकृत्तु निराकृत्वमिप प्रमेयसस्यापूरणाय कप्टेन तत्पक्षमनूष्ठ निराक्तरीति येपीत्यादिना। 
  ''तेनात्र प्रवमोद्यादे वनने' सामान्यलक्षणमेव कारिकाकारोज्ज्ञान्तरिकान्य विद्याद्यादे 
  कारिकाकारोज्ज्ञान्तरिकान विद्यालक्षण च विद्यवत्रवादमुखेन मूलविभाग 
  दिविच सूचितवान्। तत्वाव्यवानुवारेण वृत्तिकृत्वनैवोदेगोते मूलविभागमवोचत् 
  क्रादि (लोचन पृ० ७१-७२) ।
- २. न चैतन्मयोक्तम्, अपि तु कारिकाकाराभिश्रायेणेत्याह तत्रेति । भवति मूळतो द्विभेदत्व कारिकाकारस्यापि सम्मतमेवेति भाव. (पृ० ७३)।
- ३. उक्तमेव ध्वनिस्वरूपं तदाभासविवेकहेतुतया कारिकाकारोनुबद-तीत्यभित्रायेण वृत्तिकृरुपस्कार ददाति पृ० १४९ ।
- ४. एतनावत् त्रिभेदत्व न कारिकाकारेण कृत वृक्तिकारेण तु दक्षित न चेदानी वृक्तिकारो भेदभकटन करोति । ततश्चेद कृतिमद क्रियत इति कर्तृभेदे का सङ्गति । (९०१५०-१५१) ।
- ५. कारिकाकारेण पूर्व व्यतिरेक उक्ता। न च सर्वया न कर्त्तव्योऽपि तु बीभरसादी कर्ताव्य एवेति परचादन्वय । वृत्तिकारेण तु अन्वयपूर्वको व्यतिरेक इति जैलीमनुसर्तुं मन्वय पूर्वमृपात 'पृ०१६०)।
- ६. प्रतिपारितमेवैपामालम्बनम् (घ्व० पृ० १६६) पर लोचनकार का कथन है—अस्मन्मुलग्रन्थक्रतेत्यर्थ ।
- एवमादौ च विषये यथौजित्यत्यागस्तया दशितमेवाग्ने (ध्व० पू० १६९-१७०) पर लोचनकार का कथन है—दशितमेवेति कारिका कारेणेति भूतप्रत्ययः।
- ८. अन्तिम पाठ का यह अर्थ है। यदि कारिका तथा वृत्ति का रचियता एक ही होता तो वह आगे चर्चा किये जाने वाले प्रसंग के लिए दर्शितम् के स्थान पर भविष्यत् काल का प्रयोग करता। किन्तु कारिकाओं का रचियता वृत्तिकार के भिन्न एव पूर्ववर्ती है, अतएव वृत्तिकार ने दर्शितमेवाग्ने (कारिकाकारेण) कहा है।

९. ब्बन्यालोक ४, ३. की बत्ति पर लोचनकार का कथन है-यदाप्यर्थी-नन्त्यमात्रे हेतुव तिकारेणोक्तस्त्यापि कारिकाकारेण नोक्त इति (डा॰ डे॰, विपार्टमैण्ट बॉफ लैटसं, कलकत्ता यनिवसिटी भाग ९, प० २९) । कुछ अन्य पाठ भी ऐसे हैं वहाँ लोचन ने वित्तकार का उल्लेख किया है किन्त उनमे उपरोक्त पाठों के समान कारिकाकार तथा बृत्तिकार का भेद स्पष्ट नहीं है। उनके लिए देखिये--लोचन पु० ५७, ८६, १०३, १२७, १३२, १४० । यह बात भी घ्यान देने योग्य है कि लोचन ने वृत्ति तथा उदाहरणो के साथ ग्रन्थकृत् शब्द का प्रयोग किया है और कारिकाओं के साथ मुलग्रन्यकृत् अथवा ग्रन्थकार का (देखिये, प॰ १६६ से उद्धत उपरोक्त पाठ) । तथा चान्येन कृत एवात्र श्लोकः (ध्व० प० १०) पर लोचनकार का कथन है-ग्रन्यकृत्समानकालभाविना मनोरधनाम्ना । यदि इस मनोरथ को ऊपर वामन की चर्चा में निर्दिष्ट मनोरथ से अभिन्न माना जाय और जयापीड (राजत० ४, ४९७) का समकालीन रखा जाय तो वह आनन्दवर्धन का समकालीन नहीं हो सकता। डा॰ कृष्णमृत्ति (इ० हि० क्वा॰ भाग २४, पृ॰ ३०८) का मत है कि आनन्दवर्धन का बाल्य-काल तथा मनोरथ का वार्षक्य समकालीन है। यह मत भी निराधार है। राजसरिक्रणी (५,३४) के अनसार आनन्दवर्धन की कवि के रूप मे प्रसिद्धि अवन्तिवर्मा के शासन में हुई। प्रनीत होता है, विषमवाण लीला, अर्जनचरित और देवीशतक की रचना व्यन्यालोक से पहले हो चुकी थी। इसका अर्थ है, ध्वन्यालोक किसी परिपक्व आयु वाले अनुभवी व्यक्ति की कृति है। अतः यह मानना होगा कि ८७५ ई० अथवा उसके निकट पश्चात आनन्दवर्धन की आलक्द्रारिक के रूप में, कवि के रूप में नहीं, प्रसिद्धि हो चकी थी। यदि मनोरथ को आनन्दवर्धन का समकालीन तथा प्रतिपक्षी माना जाय तो उसका समय नवम शताब्दी का अन्तिम भाग रखना होगा। जबकि जयापीड (७७९-८१३ ई०) की राजसभा में कवि के रूप में उसका जीवन अध्यम शताब्दी के अन्तिम भाग में प्रारम्भ हुआ माना जाता है। अत यह मानना होगा कि उनकी आय १०० वर्ष से अधिक थी और इस अवस्था में भी उन्होंने आनन्द-वर्षन का खण्डन किया। ध्वन्यालोक मे विषमवाणलीला और अर्जनचरित का उल्लेख है। देवीशतक में भी इन दोनों का उल्लेख है किन्तु ध्वन्यालोक में देवीशतक का नाम अथवा उल्लेख कही नही आया। देवीशतक मे यमक एव वित्रकाव्यों का बाहुल्य है। जब हम ध्वन्यालोक की निम्नलिखित पृक्ति को देखते हैं तो शब्दप्रधान देवीशतक के लिए आनन्दवर्धन का गर्वित होना अस्वा-

माणिक जान पहला है— इदानी तनानां तु न्याप्ये काव्यनवश्यस्थापने कियमाणे नास्त्येव व्यनिव्यतिष्क्त. काव्यत्रकारः, यत. परिपाकवतां कन्नोना रसाविदारायं-विद्यत्वे व्यापार एव न होमते (व्यन् १०७०-१०७०)। व्यतः व्यत्यालोक की रचना वेवीयतक के कई वर्ष परचालु वृह होगी जब आनत्वर्वाचन ने पर्याप्त कर किया होगा। सह्वयानामाननः (व्यन् १०००) श्री आत्या के क्या में स्थिर कर लिया होगा। सह्ययानामाननः (व्यन् १०००) श्री आव्यो पर लोचन का क्या है— वान्य इति व व्यन्यकृती नाम तेन स एवानव्यवर्धनाचार्य एतच्छा-स्वार्याण हत्यारि (पृ०१४); समासोक्त्याक्षेपपोक्तमेबोदाहरणं व्यतरह वन्यकृत् (लोचन पृ०४४); एवमिप्रायद्वयति सावारणोक्त्या वन्यकृत्यक्ष्यत्व (पृ०१४); अहतीप्रते वहार्यं कारिका पर—अत एव व्यन्यकारः सामार्यक्त स्व्यादि (जीचन पृ०४४); एवमिप्रायद्वयति सावारणोक्त्या वन्यकृत्यक्ष्यत्व (पृ०१४); अहतीप्रते वहार्यं कारिका पर—अत एव व्यन्यकारः सामार्यक्त स्व्यादि (जीचन पृ०४०)। उपरोक्त उद्याशो स्वाही अनुमान होता है कि जोचन की पृष्टि में वृत्ति के रचयिता आनन्यत्वर्धन है और वे मूलकारिकाकार से भिन्न है। हमें यह देवना है कि जन्य प्राचीन लेवको के साथ उपरोक्त मान्यता का कही तक ने ल है और कारिकाकार का नाम क्या है? यदि वह आनन्यवर्धन से भिन्न है।

उपरोक्त सात उद्धरणो मे से द्वितीय, षष्ठ एवं सप्तम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। वृत्ति के प्रकाशित शब्द पर उद्धृत द्वितीय पाठका आशाय है——सैने (वृत्तिकार) जो कुछ कहा है वह निजी कल्पना नही है किन्तु मूलकारिकाकार के अभिप्राय काही स्पष्टीकरण है। अतएव वृत्ति में तत्र शब्द का प्रयोग किया है। .... घ्वनि दो प्रकार की है (जैसाकि प्रथम उद्योत मे बताया जा चुका है) और यह कारिकाकार द्वारा सम्मत है (पृ० ७३, का० मा० सस्करण)। यदि कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही होते तो वृत्तिकार को यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि उसने मूल का अनुसरण किया है और जो कुछ उसने कहा है वह कारिकाकार को सम्मत है। वह इतना ही कहते कि कारिका में मेरा अभिप्राय इस प्रकार है। साघारण जीवन मे व्यक्ति एक प्रकार का वक्तव्य देकर जब कालान्तर में दूसरा वक्तव्य देता है तो यह कहने की आवश्यकता नही समझना कि द्वितीय वक्तव्य उसका पूर्वसम्मत है। वह केवल इतना ही कहना है, मैने जो कुछ कहा है उसका अभिप्राय निम्नलिखित है अथवा मैने यह कहा था और यह नहीं कहा। जब एक ही व्यक्ति दो वक्तव्य देता है तो उनमे परस्पर सम्मति का प्रश्न नही होता। इसी प्रकार ध्वन्यालोक पृ० १६६ पर लोचन का जो कथन है वह भी अभिन्नता का समर्थक है। वहाँ

नुण और संघटना का परस्पर सम्बन्ध बताया गया है। वृत्ति में प्रतिपक्षी द्वारा संका उठाई गई है-संघटना के अतिरिक्त गुणों का आश्रय क्या है ? वृत्तिकार ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि गुणो का आश्रय बताया जा चुका है और उसके लिए द्वितीय अध्याय की अबी कारिका को उद्भुत किया है। प्रतिपादित-मेव शब्द की व्याख्या करते हुए लोचनकार ने कहा है--अस्मन्मूलग्रन्यकृता (मूल ग्रन्थकार द्वारा जिस पर मैंने वृत्ति लिखी है), जैसाकि लोचन का मत है, यदि मूल और वृत्ति एक ही व्यक्ति की रचना होते तो अभिनवगुप्त को 'प्रतिपादितम्' की व्याख्या के रूप मे मयैव हितीयोद्योते कहने की आवश्यकता न पड़ती। लोचनकार ने मत्कृतकारिकायाम् अथवा मया कारिकायाम् न कहकर अस्मन्मूलग्रन्थकृता क्यो कहा ? लोचन ने वृत्ति मे उद्भत कुछ कारिकाओं की व्याख्या इस प्रकार की है— उदाहरण के रूप मे दो क्लोक प्रस्तुत किये जाते हैं – १. रसभावादिवियय ० और रसादिषु विवक्षातु (पृ० २७७) कारिकाओ तदिदमुक्तम् शब्दो के साथ उद्धृत किया गया है। छोचन ने इसकी व्याख्या मयैवेत्यर्थ शब्दों से प्रकट की है जिसका अभिप्राय है कि वे श्लोक स्वय वृत्तिकार की रचना है। काव्यमाला सस्करण के पु० २९३ पर अनाख्येयाश आदि शब्द कारिका के रूप मे दिये गये हैं किन्तु १९३५ के सस्करण मे शुद्ध कर दिया गया। वृत्ति (पृ० २७७) मे उस कारिका को तिदिमुक्तम् के पश्चात् उद्धृत किया गया है। लोचन ने उसकी व्यान्या की है-उन्तमिति संब्रहार्य मयैंबेरवर्ष । अस्मन्मूलग्रन्थकृताशब्दो पर डा० मुकर्जी का कथन है—मेरा मत है कि उपरोक्त भेद केवल पद्धति का है जिसे छोडना उस समय गम्भीर एव अक्षम्य अपराध माना जाताथा (बी० सी० ला अभिनन्दन-प्रन्थ भाग १, पु० १९१) विद्वान् डा॰ महोदय ने यह नियम कहाँ देखा है जिसे वे इतनी उग्र भाषा में प्रकट कर रहे हैं। डा॰ कृष्णमूर्तिने प्रारम्भ से लेकर अन्त तक डा॰ मुकर्जीका अनुसरण किया है। अस्मन्मूल प्रन्थकृता पर उनका कथन है—इन शब्दो से कोई कठिनाई उपस्थित नही होती नयोकि इस प्रकार की अभिव्यक्ति उस समय की शैली रही है। मैं उपरोक्त विद्वानों से अनुरोध करूँगा कि वे ऐसा उदाहरण उपस्थित करें जहा सूत्र-सूत्र अथवा कारिका और उन पर वृत्ति एक ही व्यक्ति द्वारा रची गई हो । अन्यया शैली या पद्धति के नाम से उन्होंने जो प्रतिपादन किया है वह सर्वथा निराधार है। एक टीकाकार ने वृत्ति के प्रतिपादितमेवैषामा-लम्बनम् शब्दो की अस्मन्मूलग्रन्यकृता शब्दो द्वारा की है। डा॰ मुकर्जी ने भापत्ति खड़ी की है अस्मन्मुलग्रन्थकृता शन्दों को बहुत तूल दे दिया गया है

(बी० सी० ला अभिनन्दन-ग्रन्थ, भाग, १, पू० १९०) । समझ में नही आता कि ऐसाक्यों न हो। यह व्याख्याक्यों नहीं हो सकती? मूल तथा वृत्ति के रचयिताओं मे भेदाभेद का निश्चय करने के लिए ये शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इस सम्बन्ध मे यह जानना आवश्यक है कि लोचनकार ने ग्रन्थकृत् अथवा ग्रन्थकार शब्द का अन्यत्र किस अर्थमे प्रयोग किया है। पृ० ४४ पर वृत्तिकार ने अनुरागवती सन्ध्या आदि क्लोक उद्भृत किया है उसपर लोचन का निर्णायक कथन है-वामनाभिप्रायेणायमाक्षेप · · · · एकमेनोदाहरण व्यतरद् प्रन्यकृत्। इत्यत्राशयोत्र ग्रन्थेऽस्मद् गुर्क्भिनिरूपितः । यहाँ ग्रन्थकृत् शब्द का प्रयोग वृत्तिकार के लिए हुआ है क्योंकि उदाहरण वृत्ति के ही अन्तर्गत हैं। मेरा मत है कि लोचन मे सर्वत्र ग्रन्थकृत् शब्द का प्रयोग वृत्तिकार के लिए हुआ। है। जो लोग अभेद के समर्थक हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि एक भी ऐसा स्थान प्रस्तुत करे जहा लोचन ने ग्रन्थकृत् शब्द का प्रयोग कारिकाकार के लिए किया हो। एकता के विरोध में डा॰ मुकर्जी (बी॰ सी॰ ला अभिनन्दन-ग्रन्थ, भाग १, पृ० १८९) का कथन है कि ग्रन्थकृत् और वृत्तिकार एक नहीं हैं तथा लोचन ने उनका प्रयोग एक ही अर्थ में या एक ही व्यक्ति के लिए नही किया। किन्तु यह विरोध निराधार है। लोचन 'स्वेच्छाकेसरिण.' आदि मङ्गल क्लोक को 'वृत्तिकार' शब्द द्वारा क्यो प्रस्तुत किया ? यदि लोचन की दृष्टि मे कारिका-कार और वृत्तिकार एक ही हैं तो उसने ग्रन्थकार या कारिकाकार क्यों नहीं कहा ? यह भी द्रष्टव्य है कि तीसरे पुष्ठ की प्रथम कारिका को प्रस्तुत करते समय केवल उसे आदिवाक्य कहा गया है, अन्य कुछ नही। इसी प्रकार नीचे लिखे पृष्ठो मे ग्रन्थकृत् अथवा ग्रन्थकार शब्द से केवल वृत्तिकार का ग्रहण हुआ। है--पुष्ठ ४५--

- (१) एवमभिप्रायद्वयमपि साधारणोक्त्या ग्रन्थकृन्न्यरूपयत् ।
- (२) पृ० ७०—अत एव ग्रन्थकार $\cdots$ घ्वनौ भक्तेरभावमम्यधात् (पृ० ७०) ।
  - (३) पृष्ठ १०९---ततश्व ः अय ग्रन्थकृत बाशय (पृ० १०९)

तस्माद्भिन्तरलक्षणम्—ये शब्द वृति (गु० ६७) के हैं यह वृति जिस कारिता (१, २४) पर है उसमे भनित शब्द सर्वचा नहीं आया, उसके स्थान पर गुणवृति शब्द है। अत. यह मानना होगा कि लोचन ने वृति का उल्लेख किया है।

(४) पृ० २८९--ताम्या ध्वने: सङ्कर इति ग्रन्थकारस्याशयः लोचनकार के ये शब्द जहाँ ब्वने: ससृष्टालक्क्कार ससृष्टत्व का उदाहरण देने के लिए अहिण अ पत्रो अरसिएस् अदि प्राकृत गाया उद्धत है। अत पृष्ठ १४ पर भी दो स्थानों पर (आनन्द इति च ग्रन्थकृतो नाम तथा सहूदय" ग्रन्थकृदिति भावः । आये हुए प्रन्यकृत् शब्द से वृत्तिकार का ही ग्रहण करना चाहिए । दर्शितमेवाग्रे आदि सप्तम पाठ की व्याख्या कारिकाकार तथा वृत्तिकार की भिन्न-भिन्न मानने पर भी हो सकती है। डा० कृष्णमृत्ति ने वृत्ति के वे पाठ प्रस्तुत किये हैं जहाँ भविष्यत् काल का प्रयोग है, किन्तु इससे 'दर्शितमेवाग्रे' में प्रयुक्त भूतकाल का समाधान नहीं होता । डा॰ मुकर्जी ने प्राचीन काव्यमाला सस्करण के पृष्ठ १४, २३, २६ तथा ३४ उल्लेख किया है। तदनुसार १९३५ के सस्करण में उनके स्थान पर कमश १८, २७, ३१ और ४० है। डा० कृष्ण-मृत्ति ने उन्हीं का अनुसरण किया है। ये पाठ केवल इसलिए प्रस्तृत किये जाते हैं कि उनमें वृत्तिकार ने भविष्यत् काल का प्रयोग किया है। किन्तु उनमें कोई सार नहीं है। पृष्ठ १८ पर वृत्ति का कथन है—स त्वर्थो "वस्तुमात्र-मलक्कारा रसादयश्चेत्यनेकप्रभेदप्रभिन्नो दर्शयाध्यते । द्वितीय उद्योग का यह पाठ किसी कारिका का उल्लेख नहीं करता परन्तु वृत्ति का ही करता है। ऐसी कोई कारिका नहीं है जहां ध्विन का वस्तु, अल द्धार, रस आदि में विभाजन किया गया हो। प्० २७ पर वृति का कथन है--दितीयोऽपि प्रभेदो बाच्यादिभिन्नः सप्रपञ्चमग्रे दर्शियव्यते । इसमे भी कारिका का उल्लेख नही है किन्तु वृत्ति का ही है, जैसाकि 'सप्रपञ्चम्' शब्द से स्पप्ट हो जाता है। लोचन ने भी इसे वृत्ति का ही उल्लेख माना है (अप्रे इति द्वितीयोद्योते असलक्ष्यक्रमध्यग्य॰ इति विवक्षितान्यपरवाच्यस्य द्वितीयप्रभेदवर्णनावसरे) । पष्ट ३१ तथा ४० पर आये हुए उल्लेख भी वैसे ही हैं। उनमे ऐसे विषयों का उल्लेख है जिनकी चर्चा वृत्ति में आर्गेचलकर की जायेगी। वृत्ति के पृ०२६ पर 'दर्शयिष्यते' शब्द में भी लोचन के मतानुसार कारिका का उल्लेख नही है। इसी प्रकार पृ० ४० पर 'अग्ने दर्शयिष्याम.' शब्दों मे उस विस्तृत चर्चा का उल्लेख है, जो मूद्रित पुस्तक के ४ पष्ठों में समाप्त होती है, उनमें ततीय उद्योत की ४२ तथा ४३वी कारि-काओं की व्यास्था है। वहाँ वृत्तिकार द्वारा स्वरचित कुछ क्लोक भी उद्धत हैं। अतः वृत्ति के दिशतमग्रे पाठ से जो अनुमान किया गया है उपरोक्त दोनो डाक्टर उसे खण्डित करने मे असमयं हैं। यह उनका अम है कि वृत्तिकार ने भविष्यत काल की किया द्वारा कारिका का उल्लेख किया है। डा॰ मुकर्जी (बी॰ सी॰ ला अभिनन्दन-ग्रन्थ भाग १, पू० १८७-१८८) ने द्यातमेवाग्ने शब्दो की विजिन्न

व्याख्या की है, जिसके लिए अपनी स्वतन्त्र इच्छा के अतिरिक्त उनके पास कोई प्रमाण नही है। उनका कथन है-महामहोपाध्याय काणे ने वृत्तिकार द्वारा मविष्यत् काल के प्रयोग का अर्थ वैयक्तिक अनेकता निकाला है, किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि तत्कालीन बैली के अनुसार वृत्तिकार द्वारा अपने-आपको कारिकाकार से भिन्न व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है। विद्वान् डा॰ महोदय यह किस आधार पर कह रहे हैं। वृत्तिकार अपने लिये अन्य पुरुष का प्रयोग कर सकता है किन्तु ऐसा नियम नहीं है। डा॰ मुकर्जी की एकमात्र यही युक्ति है कि यदि सूत्र अथवा मूलकारिकाओं का रचयिता स्वयं ही वृत्तिकार है तो उसे मूल तथा वृत्ति मे भेद प्रकट करने के लिए विभिन्न पूरुषों का प्रयोग करना चाहिए। यह उस समय की शैली थी (डा॰ बी॰ सी॰ ला अभिनन्दन-ग्रन्थ भाग १, पृ० १८०-१८२)। उनकी दूसरी युक्ति यह है कि टीकाकार को मूल मे आये हुए विषयो की ही व्याख्या करनी चाहिए, उसमें कोई नई बात नही रखनी चाहिए, ऐसा करना परम्परा के विरुद्ध है। यह एक प्रकार का दोष है जिसे उत्सूत्र व्याख्यान कहा जाता है। पृ० १८१ पर उन्होंने स्वीकार किया है कि जहाँ सूत्र कारिकाओं का रचियता एक ही रहा है वहाँ इस नियम का विधिवत पालन नहीं किया गया। यदि कुछ समय के लिए उपरोक्त नियम को मान लिया जाय तो भी समझ में नही आता कि • डा॰ मकर्जी ने बी॰ सी॰ ला अभिनन्दन-ग्रन्थ भाग १, प्॰ १८२ पर कैसे लिखा कि—पुस्तक के मूलपाठ अथवा टीकाओं में किसी ऐसे उल्लेख या निर्देश का मिलना कि जिससे मूलकार तथा वृत्तिकार की एकता का खण्डन अथवा मण्डन हो, दोष है और प्राचीन शैली के विरुद्ध है। मेरा दृढ विश्वास है कि इस प्रकार का कोई नियम नहीं है जहाँ टीकाकार को सूत्रकार अथवा कारिकाकार तथा वृत्तिकार में परस्पर भेद अथवा अभेद बताने की मनाही हो या कही पर इस कल्पित नियम के अतिक्रमण की निन्दा हो। डा॰ मुकर्जी इस बात की भूल गये है कि ध्वन्यालोक के १०० वर्ष पहले वामन ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सूत्र तथा वृत्ति दोनो उसने रचे है। हेमचन्द्र ने भी ऐसा ही किया है। कौटिल्य .. अर्थशास्त्र के अन्त में नीचे छिले सुपरिचित शब्द हैं—स्वयमेव विष्णुगुप्तश्चकार सूत्र च भाष्य च। अत. ऐसा कोई निषेघ नही है कि ग्रन्थकार को ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए कि मूल तथा वृत्ति दोनों उसकी रचनायें हैं तथा वृत्ति में अन्य पुरुष के रूप में भी अपना उल्लेख नहीं करना चाहिए। अभिनव सरीखें तटस्य लेखक के लिए भी यह निषेध क्यों हो कि उसे कही भी मूलकार तथा बृत्तिकार का भेद या अभेद, जो कुछ भी हो, नही प्रकट करना चाहिए। उपरोक्त

वोनों विद्वानों ने उत्सुव व्याच्यान शब्द को लेकर प्रन-वहनत वार्त कही हैं और उसी अस्पत्त दुर्वक आयार को लेकर विचित्र तिद्वान्त स्वाधित करने का प्रमल किया है। सक्त में नहीं आता कि कृष्णभूति (६० हिंद क्वान मान २४, पृ० १८७) निम्नलिलित निक्वर्ष पर कैंद्र पहुँचे—मूल पाठ तथा टीकाओं से ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है जिसमें एकता का समर्थन या सण्डन हो क्योंकि इस प्रकार का निवर्ष निक्वर है (यह जा-मुकर्जी के उपरोक्ता उद्धरण की नकल है)। अतः थोनों में मेंद्र सिंद करने किए यदि कोई विश्ववस्थानिय प्रमाण हो सकता है तो वह दन्य में बाह्य ही होगा। में इन मान्यताओं को निराबार तथा तर्कसूत्व मानता हूँ। मेरी पृष्टि में गीजी सम्बन्धी तथायां को कही अस्ति तथा मान्यी तत्वस्थानीय त्रमाण का कही अस्ति स्वत्य नहीं है उनकी स्वीवृत्ति अथवा अस्त्रीवृत्ति तत्वस्थ विद्वानीय रामण का कही अस्ति स्वत्य नहीं है उनकी स्वीवृत्ति अथवा अस्त्रीवृत्ति तत्वस्थ विद्वानी पर निमंद है।

'उत्पुत्रश्यास्थान' का निषेश मुख्यत्या व्याकरण मे किया गया है जहीं पाणिनी को अनियम अधिकारी मानकर सुष्य से अप्रयुक्त साव्यों का आध्याहार करना अनुषित समझा गया।' किन्तु माण्य विकित तथा वृत्तियों के पर्याचित्र के करात अनुष्य समझा गया।' किन्तु माण्य विकित तथा वृत्तियों के पर्याचित्र के सह स्पष्ट हो जाता है कि आस्थाकरों ने मुलकार के प्रति आदर रखते हुए तथा अनुत्युत्रश्यास्थान का शास्त्रिक सम्बन्ध नहीं होता। भाष्य करें जाने वाली व्यास्थाओं का अधिकार वृत्ति से अधिक नहीं माना जा सकता। वृत्तरात्यक व्यास्थाओं का अधिकार वृत्ति से अधिक नहीं माना जा सकता। वृत्तरात्यक व्यास्थाओं का अधिकार वृत्ति से अधिक नहीं माना जा सकता। वृत्तरात्यक व्यास्थाओं के प्रसिद्ध भाष्य का नाम वृत्ति है। सावरभाष्य (जीमिनिमृत्त १, ४, ४, ४, १, १, १ । तथा कुमारिकहत तत्रत्याचित्र (१, ३, ५, ५, ९, १, ६, ८, ९) में कही-कही एक ही तृत्र अथवा अधिकरण की ति आध्यामे दी गई है। यह अस्तम्य है कि स्थव मुक्कार के तीन अनिप्राय हो। जीमिनी ने ऐसा कोई सुत्र नहीं रचा विससे आध्या के अस्तित्य का निकरण हो किन्द्र शिव्यक्ति के स्था पुण्यत्याहिका में किसा है – विस्थिनमीमासाभाष्यकारोजि उत्पृत्रमेवात्यविद्धी परिकारव्यान

प्रस्तावना, द्वितीय इलोक

तुल्लना—शिशुपालवध २, ११२ अनुसूत्रपदःयासा

<sup>2.</sup> तुलना-सुरेश्वरकृत बृहदारण्यक भाष्यवार्तिक,

या काण्वोपनिषच्छलेन सकलाम्नायार्थं सशोधिनी सञ्चकुर्गुरवोजनुबनागुरवो वृत्ति सता शान्तये।

(मद्रास गवर्नमैण्ट लाइब्रेरी का हस्तलिखित ग्रन्थसंग्रह, पृ० १४८) । इसी प्रकार डा० क्रुब्लमूर्ति (पृ० १८५) ने कुल्लूक के कथन का उल्लेख करते हुए कहा है-आचार्य अपना मत प्रस्तुत करते समय उत्तम पुरुष के स्थान गर अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं। किन्तु ऐसी कोई बात नही है। मनुस्मृति के टीकाकार मैधातिथि ने (मनुस्मृ० १, ४, हिस्ट्री बॉफ धर्मशास्त्र, भाग १, पृ० ९०) इस प्रकार की आवार्य-परम्पराकाउल्लेख किया है और कुल्लूक ने उसीका अनुकरण किया है किन्तु में पहले लिख चुका हूँ कि ऐसा नियम नही है, दे० याज्ञवल्क्यस्मृति १, ५६) । डा० पाण्डे ने अपने ग्रन्थ अभिनवगुप्त (पृ० १३४ टिप्पण) में काश्मीर की इस परम्परा का उल्लेख किया है जहाँ एक ही व्यक्ति सूत्र अथवा कारिका तथा वृत्ति की रचना करता है। डा॰ कुष्णमूर्ति ने उसी को अपना आधार बनाया है। इस बात से शायद ही किसी का मतमेंद हो, कम-से-कम मेरा तो नही है। किन्तु यह सब अप्रासिङ्गक है। यह प्रश्न नही है कि एक ही व्यक्ति मूलकार तथा टीकाकार हो सकता है या नहीं। यहाँ व्वन्यालोक का प्रश्न है। हमें यह विचार करना है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में मूल कारिकाओं के रचियता तथा वृत्तिकार एक ही हैं अथवा भिन्न-भिन्न, तथा इस विषय मे लोचन को क्या अभिप्रेत है। डा० कृष्णमूर्त्ति (पृ० १८७ टिप्पण) ने डा० मुकर्जीका अनुसरण करते हुए परम्परागत शैली का तर्क उपस्थित किया है। प्रस्तृत चर्चा का विषय एक ही व्यक्ति की दो रचानायें नहीं हैं किन्तु अभिनवगुप्त सरीखे विद्वान् टीकाकार का वक्तव्य है जिसके सामने कारिका तथा वृत्ति दोनो विद्यमान थे। परम्परा या शैली विषयक ऐसा कोई नियम नहीं है जहाँ टीकाकार को निषेध किया गया हो कि वह मुलकार तथा वृत्तिकार के परस्पर भेदाभेद के सम्बन्ध मे कोई सङ्केत न करे। कुमारिलमद्र सरीखे प्रसिद्ध टीकाकार तथा तन्त्रवार्तिक के रचयिता ने स्पष्ट शब्दों मे कह दिया कि जैमिनी के अमुक सूत्र निस्सार हैं। मूत्रेब्वेव हि तत्सर्व यद् वृत्तौ यच्च वात्तिके (जैमिनिसू० २, ३, १६) का कुमारिल ने खण्डन किया है। निम्नलिखित उद्धरण मे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किन स्थितियों में टीकाकार को अपनी ओर से जोड़ने का अधिकार

वतः पर यट्वूयाणि भाष्यकारेण न लिखितानि । तत्र व्यास्थातारो विवदन्ते । केविदाह्राँवस्मृतानि । "" फ्रन्युःवादुपेक्षितानीत्यन्ये अनार्थेय-त्वारित्यरे । वृष्यत्वारेक्ष्यत्वर्तानि । सन्ति च जैमिनेरेव प्रकारा-प्यान्तरारम्तानि सुत्राणि । तन्त्रवात्तिकः—जैमिनिसूत्र ३, ४, ९ पृ० ८९५ (आनन्त्रावन सस्करण) ।

है तथा कहीं जिसे सुक में अन्य शब्दों का अप्याहार नहीं करना चाहिए। ' सह जढरण में स्पष्टकप से कहा गया है कि शिष्य अववा पाठक के समझने के लिए, जो आवश्यक हो, वृत्तिकार को वह अवव्य करना चाहिए। उत्सुवन्याक्यान का गहीं अर्थ है कि वृत्तिकार को स्वय वृत्त में शब्दों का अप्याहार नहीं करना चाहिए। व्याक्या के रूप में वह स्पष्टीकरण कर सकता है। टीकाकार को यह कहने का पूर्ण अधिकार है कि सुक अरप्य है अपवा उसमें प्रस्तुत विषय का उत्स्वेज नहीं है, (देखिये—वावर भाष्य, जींग्नीयसूत्र विषये प्रायवर्षनात् २, ३, १९) । वह यह भी कह सकता है कि सुककार ने अपना मत प्रस्तुत किया है और उपनिषत् के गाठविशेष पर ध्यान नहीं दिया (देखिये, ब्रह्मसूत्र ३, ४, १८ पर शाक्कुर-भाष्य)। साधारण वृष्टियात से स्पष्ट हो जाता है कि सुत्र में समिहत साधारण आयाय को लेकर व्यक्ति जीर भाष्य में पर्याप्त विस्तार किया निका जाता है और उसके लिए जेक बार्त जीही जाती है। विषय का विवेचन करने के

इति ये बदन्ति ताग्नरपुष्यते । न किश्चित्तसाधनमध्दश्चितविषय स्वार्थं साधयति । सुक्तरोप चेह हेतुमात्रमुपातम् । न वाष्यंभ्रकरणादिनिरप्युवाहरणप्रतिज्ञा सशय-हेतूनामन्यतम्पुष्कम्यते । तस्मादगमके सुत्रे सति अवस्य वीषप्रतिसमाधानार्थं वृत्तिकारादिमयंतितव्यम् । सत्येव सम्भवेश्याहारादिवर्जनमुक्तम् । सर्वेवा विषयप्रकासंस्कारे सुत्रकारादीना अवतंमानाना येनैव तदनुपुणं यत्कृतं तदेव ष्रहोतव्या नासव्यहः कर्त्तव्यः

इद सुत्रकारेण नोपारामिद वृतिकारेणंतत्त्रदर्शनार्थमेत्र, णंवन्ति । डा० मुक्तर्यों (बी॰ ती॰ जा अधिनत्दन-प्रन्य, भाग १, पृ० १८०) ने नागंच ना स्वस्त्र किंदि है। स्वस्त्र किंदि है। स्वस्त्र किंदि है। स्वस्त्र किंदि है। इत्तर दिवा है। उन्हें तन्त्रवातिक का अवलोकन करना चाहिए जहाँ प्रस्तुत श्लोक आया है और वह कुमारिल का नहीं किन्तु हुत्तरों का है। कुमारिल ने तो इसका खण्डन किया है। स्वायत्वा (बी॰ ता स्वस्त्र क्षांत्र क्षांत्र स्वायत्वा (बी॰ ता स्वस्त्र क्षांत्र स्वायत्वा (बी॰ ता स्वस्त्र क्षांत्र स्वायत्वा वा स्वर्ण की हैं—

भाष्य व्यावच्टे सर्ववेति । युन्तिगम्येऽर्षे पुरुषविषेषस्यानादरणीयत्वासु-क्तियुक्तं यद्वृतिकाराविभिक्कतः तत्पुत्रकारानुपात्तत्वात्र ग्राह्ममित्यसदाग्रहो न कार्ये इत्यावयः।

सूत्रेध्वेव हि तत्सवँ (तत्सवँ ?) यद् वृत्तौ यच्च वार्तिके । सूत्र योनिरिहार्याना सवँ सूत्रे प्रतिष्ठितम् ॥

लिए अनेक ऐसे तथ्य जिसे जाते हैं जो सूत्र द्वारा साक्षात् या परम्परया किसी भी कर मे प्रकट नहीं होंगे। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। अंधो नाना अपदेशात् (बहुस्तृत्त २, ३, ४३) सूत्र की शक्रुराचार्य ने अंध दक्ष आपती हों हो सूत्र की ज्याहर आपती हों हो सूत्र की ज्याहर आपती है और शक्कुराचार्य का सम्बद्ध की है और शक्कुराचार्य का सम्बद्ध कि उन्होंने अपने अदैतिसद्धान्त की पुष्टि के लिए नया शब्द जोड़ दिया। बार पाप्य ने जपने अभिनवगुन्त पूर १३३ पर स्त्रीकार किया है—हस बात से हक्कार नहीं किया जा सकता कि वृत्ति में पर्यान्त विस्तार, परिकार तथा सुचार किया गया है जो कारिकाओं से प्रकट नहीं होता किन्तु यह परिवर्षन कारिकाओं से मार्थों को स्पष्ट करने के उद्देश से किया गया है क्योंकि टीका का यही एकमान प्रयोजन है। बार कृष्णमूर्ति (इरु हिरु क्वार आगा २४, युर २०१) ने भी इसे स्वीकार किया है।

किन्तु यदि वृत्ति स्वयं सूत्रकार की रचना है तो 'उत्सूत्रव्याख्यान' का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। ग्रन्थकार स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि मेरा सूत्र सक्षिप्त है और विषय को स्पष्ट करने के लिए विस्तार करना अथवा कुछ बातें जोड़नी आवश्यक हैं। वे वृत्ति में यह भी कह सकते हैं कि सुत्र मे जो मत प्रकट किया गया है वह केवल प्राचीन बाचायों का अभिप्राय है मेरा निजी मत इससे भिन्न है। इस विषय में एक-दो उदाहरण देना अनुपयुक्त न होगा। अलङ्कारसंग्रह मे वर्षान्तरन्यास की व्याख्या इस प्रकार है-सामान्य विशेषभावकार्यकारणभावाभ्या निर्दिष्टप्रकृतसमर्थनमर्थान्तरन्यास. (पृ० १०९) तथा काव्यलिङ्ग की--हेतो-विक्यपदार्थता काव्यलिङ्गम् (पृ० १४३)। किन्तु पृ० १४८ पर वृत्ति में सर्वस्वकार का कथन है--ततश्च सामान्यविशेषभावोऽर्थान्तरन्यासस्य विषयः यत्प्रनरर्थान्तरन्यासस्य कार्यकारणगतत्वेन समर्थकत्वमुक्त तद्क्तलक्षणकाव्य-लिङ्गमनाश्रित्य । तद्विषयत्वेन लक्षणान्तरस्यौद्रभटैरनाश्रितत्वात् । इत्यादि । यहा सर्वस्वकार ने स्पष्टतया स्वीकार किया है कि उसने अर्थान्तरन्यास का लक्षण देते समय अपने काव्यलिङ्ग के लक्षण का घ्यान नही रखा। इसका अर्थ है वृत्तिकार ने सुत्र में दिये गये अपने मत का परित्याग कर दिया। सम्मट ने ष्वनि-परम्परा का समर्थक होने पर भी प्राचीन परम्परा का अनुसरण करके काव्य का लक्षण तददोषौ किया। यदि एक वृत्तिकार स्वविरिचत सूत्रों से ही मतभेद प्रकट कर सकता है और ऐसा करके किसी शैली या परम्परा पर आधात नहीं करता तो स्वतन्त्र टीकाकार को इन नियमों में बाँघना कि वह उत्सूत्र नहीं लिस सकता तथा सत्रकार एवं वित्तकार के मेदाभेद की चर्चा नहीं कर

सकता अथवा ऐसा कोई संकेत भी नहीं कर सकता जिससे वह प्रकट हो, निराचार है। मेरा डा॰ पाण्डे, डा॰ मुकर्जी और डा॰ कृष्णमूर्ति से अनुरोध है कि वे आठ या उससे कम ही सही, कुछ उद्धरण प्रस्तुत करें जहाँ कारिकाकार और वृत्तिकार के मत मे परस्पर विरोध हो तथा जहाँ यह बताया गया हो कि दोनो का कर्ता एक ही है और उसका समय नवम या दशम शताब्दी है तथा जहाँ टीकाकार भिन्न व्यक्ति हो और विरोध प्रकट कर रहा हो । उनका कथन है कि नवम शताब्दी में काशमीर की यह परम्परा रही है जहाँ एक ही विद्वान मुलकारिकाओं की रचना करता है और स्वय ही उस पर वृत्ति लिखता है। अत उन्हें ऐसे उदाहरण उपस्थित करने मे कठिनाई नहीं होनी चाहिए जहाँ मूलकार तथा वृत्तिकार एक ही हो और उस पर स्वतन्त्र टीका हो । डा॰ पाण्डे (अभिनवगुप्त पु॰ १३५) ने उल्लेख किया है कि अभिनवगुप्त के परम गुरु उत्पलदेव ने स्वय ही ईश्वरप्रत्यभिज्ञा नामक कारिकाबढ ग्रन्थ की रचना की और उस पर वित्त भी स्वय ही लिखी थी। साथ ही डा॰ पाण्डे ने बताया है कि अभिनवगुप्त ने अपनी विमर्शिनी नामक टीका में कही यह सकेत नहीं किया कि कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही है। परिणामस्वरूप अनजान व्यक्ति को इन दोनों में परस्पर भेद का अम हो सकता है। मेरा अनुमान है कि डा॰ पाण्डे ने व्यन्यालोक के कारिकाकार एव वृत्तिकार मे एकता स्थापित करने के लिए उपरोक्त बात सूलना के रूप में उपस्थित की है। इस तूलना मे कोई सार नही है। इसके विपरीत, इससे यह प्रकट होता है कि अभिनवगुप्त ध्वन्या-लोक के कारिका तथा वित्तकार को एक नहीं मानते थे इसीलिए वैसा उल्लेख कर दिया। डा॰ मुकर्जी तथा डा॰ कृष्णमृत्ति ने बैली या परम्परा को लेकर जो तकंजाल खडा किया है वह भी इससे लिम-भिन्न हो जाता है। अभिनवगुप्त ने अपने प्रस्तावना क्लोक स०५ की विमर्शिनी (पू०३) में स्पष्टरूप से कहा है कि ईश्वरप्रत्यभिज्ञा के रचयिता उत्गलदेव ने स्वय ही सूत्र अर्थात् कारिकाओं की रचना की और उनका आशय प्रकट करने के लिए स्वय ही वृत्ति रची एवं कारिकाओं में प्रतिपादित सिद्धान्तों की चर्चा के लिए एक टीका भी लिखी (बस्या तात्पर्यदीकया तदविचार सुत्रेस्वेतेष ग्रन्थकारेण दब्धम) । इससे अधिक स्पष्टोवित नहीं हो सकती। कारिकाकार तथा वित्ताकार का अभेद प्रदर्शन करते समय अभिनवगुष्त के सामने परम्परा सम्बन्धी कोई निवेध उपस्थित नही हुआ । इसी बात को व्वन्यालोक के सम्बन्ध में स्वीकार करते समय प्रश्न हो सकता है-लोचन अथवा अभिनवगुप्त ने प्रारम्भ में ही यह क्यो नहीं कहा कि कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही हैं (जैसाकि विमर्शिनी मे अभिनवगुप्त ने किया है) वे

स्स विषय में चुप क्यों रहे? और पाठकों को लोबन के सन्मों पर विविध प्रकार के तर्क करते, अनुमान लगाने एवं विवादों में उलक्षने के लिए क्यो छोड़ दिया? एक अन्य बात भी है। अभिनवपुष्त ने जब एक बार कारिका, वृत्ति तथा टीका की एक ही व्यक्ति को एकता वात दिया तो उदी बात को वार-बार दोहरून की क्या आवश्यकता थी? अभिनवपुष्त ने सोचा होगा कि इंस्वप्रत्यभिक्षा वर्षन के जिज्ञामु अल्पसक्यक होने पर भी अध्ययन एव मननशील अवस्य होगे। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रारम्भ में क्या कहा प्रयाद है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि बीसवी शतान्दी के अनुशीलक तथा निवन्ध लेखक उसके सन्मो एव शब्दों को कित प्रकार प्रहुप करने। डा॰ कृष्णभूत्ति ने डा॰ पाछे डारा उद्धृत सन्दों को वित इस इस्वप्रत्य को वेतक इस्वप्रत्य के स्वप्रत्य के स्वप्रत्य को वेतक इस्वप्रत्य के स्वप्रत्य के स्वप्रत्य को वेतक इस्वप्रत्य है। इ॰ हि॰ क्या॰ भाग २४, प० १८६), मूल प्रयम को देवने का कष्ट नहीं किया और डा॰ पाछे डारा प्रस्तुत तली के सत्यासय की जाँच नहीं की। यह पता नहीं लगाया कि प्रस्तुत प्रस्त को किया नहीं लगाया कि प्रस्तुत प्रस्त को विषय करने वित्र विशोग कही तक है?

मैने जो आठ उद्धरण दिये हैं, बा॰ मट्टाचार्य ने उनमें से एक का उल्लेख किया है यथा—पृ० १४%, प्राचीन सक्तरण पृ० १२%, जाई निकार ने यतस्य भादि लिखा है और जिस रफ कोचन का कपन है— उक्तमेव ध्वनित्वरूप त्यामास्थिवेकहेनुतया कारिकाकारोज्युबस्तीत्यांन्यायेण वृश्विकुद्धात्या कारिकाकारोज्युबस्तीत्यांन्यायेण वृश्विकुद्धात्या कारिकाकार और वृत्विकार कहा है—यह समझ मे नहीं आता कि मिंद कारिकाकार और वृत्विकार एक हैं तो लोचन ने वृत्तिकार के शब्दों को उपस्कार क्यो कहा ? व्यक्ति वे कारिकाकार के अपने ही सब्द हैं।

ध्वन्यालोक की कारिकाओं के प्रारम्भ में प्रकटता कीई मञ्जूल नहीं है जबकि वृत्ति के प्रारम्भ में मञ्जूल स्लोक विद्यमात है। यर मरु कुप्पुस्वामी शास्त्री (उपलोचन, पूर ११) तथा डार पाण्डे (अभिनवनुत, पूर १६५-१३६) ने इस् वात को अस्पिक महस्व दिया है और इस आवार पर दोनों की एकता सिक्ष करने का प्रयत्न किया है। इस तर्क के विकद्ध अनेक प्रमाण हैं। पहली बात यह है कि प्राचीन लेखकों ने दम्य के आदि में मञ्जूलाचरण की प्रया का सर्वत्र पालन नहीं किया। उदाहरण के रूप से नीचे लिखें प्रस्थकारों ने अपनी रचना के प्रारम्भ में मञ्जूलाचरण नहीं किया—

- १. शबर--जैमिनीय सूत्रो पर भाष्य
- २. श**ब्दुराकार्य--- श**हासूत्रों पर भाष्य
- ३. बात्सायन-न्यायसूत्रो पर भाष्य

४. उद्योतकर--न्यायवार्तिक पर भाष्य

५. मच्डनमिध---विधिविवेक पर भाष्य

यहाँ केवल प्राचीन विशिष्ट लेखकों को लिया गया है। जहाँ एक ही प्रत्यकार ने सूत्र अचवा कारिका तथा वृत्ति की रचना की है—मङ्गल के सब्बन्ध में अनेक प्रकार की एरम्पराय हैं। वामन ने सूत्रों के प्रारम में कोई मङ्गल नहीं किया केवल वृत्ति के प्रारम में किया निकार कारिकाओं के प्रारम में मङ्गल किया है किन्तु वृत्ति के प्रारम में नहीं किया। उद्गट ने अपने काव्याक हुए के प्रारम में कोई मङ्गल नहीं किया। जल हुए सर्वस्य में सुन्नों के प्रारम में कोई मङ्गल नहीं किया। जल हुए सर्वस्य में सुन्नों के प्रारम में कोई मङ्गल नहीं है किन्तु वृत्ति के प्रारम में किया गया है। है सब्द ने मूत्र तथा अल हुए रचु नागि नामक वृत्ति दोनों के प्रारम में सङ्गल किया है। इसके लिए कोई वीली भी निश्चित नहीं है। पाणिनी ने अपने प्रथम तुत्र के प्रारम में वृद्धि खब्द का प्रयोग करके मङ्गल का कार्य प्रार दिया है। महाभाव्य के प्रारम में सिद्ध वान्दां व्यवस्य में लिया वार्ति हों सहार दिया है। महाभाव्य के प्रारम में सिद्ध वान्दां वान्य ने वार्ति के हिंदि अपने के प्रथम द्वारा मङ्गल का कार्य प्रया हो। यहार प्रवृत्ति के स्थ में वाय बहु अथवा सरस्वती का आह्वान किया गया है। लोचनकार के कथानानुतार उसके दो तत्त हैं न्हां किया वार है। सिद्ध वाय सक्त के प्रयान सरस्वती का आह्वान किया गया है। लोचनकार के कथानानुतार उसके दो तत्त हैं नहं किया विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय कियालय है।

डा० कुण्यमूर्ति ने मुकुलअट्ट तथा प्रतीहारेन्द्राज के तीन उद्धाण (जिन्हें मैं अपने पिछले सस्करण में दे चुका हूँ) प्रस्तुत करते हुए कहा है—प्रस्तुत प्रमाण इस बात को सिद्ध करने के लिए सर्वेषा असमर्थ हैं कि घ्यति के सिद्धान्त को सर्वेश्रयम फिली सहूद्य मण्डल ने प्रस्तुत किया। उनका तक हैं है कि सहूद्य हैं शब्द से ध्वन्यालोक के रचियता भी लिया जा सकता है। मैंने यह कही नहीं कहा कि किसी सहूद्य मण्डल ने कारिकाओं की रचना की है। किन्तु पृ० १९५ पर उनकी समझ में नहीं आया कि मुकुलमट्ट और प्रतीहारेन्द्राज विरोधों परम्परा से सम्बन्ध रखने बाले सम्बन्धार के प्रति इतना सम्मान क्यो प्रदास्त कर रहे हैं? उपसहार करते हुए उन्होंने कहा है—यचिंप सहूद्य शब्द से आनन्द-वर्षन को भी लिया जा सकता है किन्दु एकमात्र उसीको नहीं। मुक्यत्या इसका अर्थ जान्ववर्षन का प्रवेशतीं इह्नद्र मण्डल है।

साधारण परम्परा यह है कि प्राचीन प्रन्यकारों का उल्लेख एकवचन में किया जाता है किन्तु समकालीन वृद्धों तथा सद्यः पूर्ववत्तियो का उल्लेख बहुवचन में मिलता है। उदाहरणस्वरूप मम्मट ने भरत, (जिसे पूराण मूनि कहा है), रुब्रट (जिसके रुलोक उसने सबसे अधिक सख्या में उद्भुत किये हैं) तथा व्यनिकार का उल्लेख एकवचन में किया है। जबकि भरतनाट्यशास्त्र तथा व्यन्यालोक के टीकाकार विभिनवगुप्त का उल्लेख बहुवचन में किया है। शक्कराचार्य ने भगवान् उपवर्ष तथा आचार्य शवर का उल्लेख एकवचन में किया है। मुकुल,जैसाकि आगे बताया जायेगा, आनन्दवर्षन के लघुवयस्क समकालीन ये। उन्होने आनन्दवर्घन के गुरु (यदि उनका नाम सहृदय था) का उल्लेख उपरोक्त नियम के अनुसार बहुबचन में किया है। स्वयं व्वनिकार ने उद्भट तया अन्य आचार्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है और उनके बहुवचन प्रयुक्त किया है। जिनसे काव्य की आत्मा के सम्बन्ध मे उनका मतभेद था (दे० वृत्ति २, २७ तत्र-भवद्भि रुद्भटादिभिः) क्योंकि उद्भट समय की दृष्टि से अत्यन्त निकट थे। मैं डा॰ कृष्णमृत्ति के इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नही हूँ कि आनन्दवर्धन से पहले सहृदय मण्डल द्वारा ध्वनि-सिद्धान्त प्रस्तुत किया जा चुका था। इस प्रकार के क्रान्तिकारी सिद्धान्त कारिकाओं के रूप में किसी मण्डल द्वारा नहीं किन्तु व्यक्ति द्वारा गुम्फित किये जाते हैं। 'ध्वनेन् तनतयोपवर्णितस्य' मुकुल के इन शब्दों से कोई सन्देह नहीं रह जाता कि प्रन्य की रचना को अधिक समय नहीं हुआ । प्रतीहारेन्द्रराज मुकुल के शिष्य वे अतः उन्होने भी अपने गुरु का अनुसरण करते हुए बहुवचन सहृदयै. का प्रयोग किया। उसके 'काव्यजीवितभूत' शब्दो मे स्पष्टतया काव्यस्यात्मा (ध्व०, प्रथम कारिका) का सङ्केत है।

डा० कृष्णमूर्ति । ने पृ० १८२-१८३ पर जो तीन उद्धरण दिये हैं उनकी व्याख्या अन्य प्रकार से भी हो सकती है। पहली बात यह है कि वृत्ति जिस कारिका के व्याख्या करती है वह उसीका अश दन जाती है। व्याख्यात तया निरूप अध्योक सामन्त्रव वृत्तिकार के साथ कर्ती के रूप मे है तथा आह शब्द के साथ प्रवान क्रिया के रूप में। वर्षों कि वृत्तिकार ने अतलक्ष्य कम व्याय की वर्षों में वृत्तिकार ने अतलक्ष्य कम व्याय की वर्षों में वृत्तिकार ने अतलक्ष्य कम व्याय की वर्षों प्राप्त की स्थाप क्रीतिकार उद्धत की है।

<sup>1</sup> उनमें से दो पाठ इस प्रकार है—

<sup>(</sup>क) एव कारिका व्याख्याय तदसगृहीतमलक्ष्यक्रमव्यांग्य प्रपञ्चियतुमाह यस्तिवि । लोचन पु० १५९ ।

<sup>(</sup>स) एव ब्यंग्यस्वरूपं तिरूप्य सर्वया यत्तच्छून्यं तत्र का बार्तेति तिरूप-यितुमाह प्रधानेत्यादिना कारिकाद्वयेन । लोचन पृ० २७५ (प्राचीन संस्करण पृ० २१९–२२०) ।

लोचन (पृ॰ २७५) एव आंग्यस्वरूपम् इत्यादि शब्दों के सम्बन्ध में भी वही बात है। दूसरी बात यह है कि यह कोई निवम नही है कि त्यवस्त का कर्ता तथा बाव्य को प्रशान किया का कर्ता एक ही होना चाहिए। काल्यिस तथा भारवि सरीकें महाकवियों ने भी इस नियम का पालन नही किया। वैक्षिये—

> अवजानासि मां यस्मावतस्ते न भविष्यति । मस्प्रमूतिमनाराध्य प्रजेति त्यां शक्षाप सा ॥<sup>1</sup>

तया किरातार्जुनीय ३, २१।

तीसरी बात महु है कि प्रस्तुत दो उद्धरणों में एकता का ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन नहीं है जैला मेरे डारा प्रस्तुत (ऊपर पु० २०९) आह उद्दरणों की मिन्नता को है। अन्त में, यह स्मरण रखना चाहिए कि कारिकाकार और वृत्तिकार को, जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है, अमिनवगुन्द से पहले ही एक मान लिया जा चुका था। अत अभिनव ने उनका यम-तत्र उल्लेख करते समय उन्हें परस्पर भिन्न नहीं समझा। इस बात के लिए अनेक टीकाओ का उपाहरण दिया जा चकता है, जहीं टीकाकार ने मूलकार के मिन्न होंगे पर भी टीका में मूल पाठ को अन्विति करते समय उत्तम पुण्य का प्रयोग किया है। बह्मसूत्र पर शकरावार्य का निम्मिलिखत उदाहरण इसी तथ्य को प्रकट करता है—सहकार्यन्तरविधि पक्षेण तृतीय तद्वतो विध्यादिवत् (ब्रह्मपूत्र ३, ४, ४७)।

तस्मार् ब्राह्मण इति प्रश्नसावादस्तयैवाच मुनिरित्यपि भवितुमहीत समान-निर्देशत्वाविति । एवं प्राप्ते बुनः सहकार्यन्तरविधिरिति ।

--(शाङ्करभाष्य)

एक अन्य उदाहरण स्वय कोचन से प्रस्तुन किया जा सकता है—जयोच्यते दृष्टंब झटिति तात्पर्यग्रियित किमन हुमें इति तदिद वयमि नाज्नीकुमें । बहस्यानः—तद्वरपचेतमा सोयों बाच्याचं विम्जात्मनाम् । बृद्धो तस्वावमातिस्या झटित्येवावसासते ॥ (लोचन पृ० २२) यह द्वितीय अध्याय की बारहबी कारिका है ।

आनन्दवर्धन को कारिका एवं वृत्ति दोनो का रचयिता सिद्ध करने के लिए अभिनवभारती का जो उद्धरण (दे॰ नीचे लिखा टिप्पण) प्रस्तुत किया जाता

अराधनस्य राजा कर्त्ता भवनस्य प्रजेति ।

है उसके सम्बन्ध में कई बार्त विचारणीय है। व्यव्यालोक की व्याव्या के तिर स्रीमत्त्रपुत्त के पुत्र इन्दुरान में । उनके स्पर्योक्तरणों को स्नीमत्त्रपुत्त ने स्वत्य त्याः स्थीकार किया है (देखिये, लोचन प्र- ४४, २२७)। स्नीमत्त्रपार्यों की रचना लोचन के कुछ काल परचात् हुई थी (दें टिप्पणी)।। स्नीमत्त्रपुत्त ने नाट्यवाल का अध्ययन मट्टीत से किया था। उन्होंने काव्यकौतुक नामक प्रत्य की रचना की है, इस पर समिनवगुत्त ने विषरण किसा है। मट्टीत जनके प्रति अभिनवगुत्त के सम्मान प्रवर्णन तथा सन्य सालक्क्षारिकों की स्रवेशा उनके प्रति अभिनवगुत्त के सम्मान प्रवर्णन तथा सन्य सालक्क्षारिकों की स्रवेशा उनके

<sup>1.</sup> भरतनाट्यशास्त्र (अध्याय ७, भाग १, पृ० ३४४) पर अपनी टीका लिखते हुए अभिनवगुष्त ने ध्वन्यालीक पर सहृदयालीक लोचन नामक स्वरचित टीका का उल्लेख किया है-स्वशब्दानाभिषेयत्व हि रसादीनां ध्वानिकारादिभि-देशितम् । तच्च मदीयादेव तद्विवरणात् सहृदयालोकलोचनादवधारणीयमिह त् यथावसरं वक्ष्यत एव । अभिनवगुष्त ने भरतनाट्यशास्त्र (१६, ५ भाग २, पृ० २९९-३००) की टीका में पुनः कहा है-एतमेवार्यं सम्यगानन्दवर्धनावार्योप विविच्य न्यरूपयत् । ध्वन्यात्मभूने (ध्व० २, २१) इत्युक्तवा क्रमेण 'विवक्षा तत्परत्वेन, (ध्व॰ २, २२) इत्यादिना ग्रन्यसन्दर्भेण सोदाहरणेन । तच्चास्माभिः सहृदयालोकलोवने तद्विवरणे विस्तरतो व्याख्यातिमिति । राषवभट्र के नीचे लिखे कथन तथा कुछ हस्तिलिखित प्रतियो की पुष्पिकाओं के अनुसार ग्रन्थ का नाम सहृदयहृदयालोक होना चाहिए। सम्भवतया मूल नाम यही था इसका अर्थ है-सहदय जन के हृदय का प्रकाश अथवा आशय । इस अर्थापत्ति से भी कारिकाओं के कर्त्ता का नाम सहृदय सिद्ध होता है। अभिनवभारती के उद्धरणों से प्रतीत होता है कि कुछ काल बीतने पर हृदय शब्द लुप्त हो गया और ग्रन्थ का नाम केवल सहदयालोक रह गया। प्रथम बध्याय की नवम कारिका मे आलोक शब्द का अर्थ प्रकाश किया गया है--- शालोकार्थी यथा दीपशिखाया यत्नवाज्जन. (ध्वनिकाः १,९) तथा दिनीय बध्याय की चौदहवी कारिका में उसका अर्थ सम्यगज्ञान या अवबोध किया गया है-बुद्धिरासादितालोका सर्वत्रैव भविष्यति (ध्वनिका० २,१४) इस पर लोचन की व्याख्या है-आसादित बालोकः व्यवगम सम्यग्व्युत्पत्तिर्यया (पु॰ ८४) ।

अभिनव ने इसकी रचना लोचन से भी पहले की थी। देखिए, प्॰ २२१– स चास्मदुपाध्यायमट्टतीतेन काव्यकौतुके, अस्माभिश्च तद्विवरणे बहुतरक्टतिगण्यः इत्यादि।

मत के अधिक स्वीकार के लिए देखिये, अभिनवभारती का तृतीय प्रस्तावना क्लोक --- सद्विप्रतोतवदनोदितनाट्यवेदतत्त्वार्थम्बिजनवश्वक्रतसिद्धिहेतोः माहेश्वराभिनवगुप्तपदप्रतिष्ठ. सक्षिप्तवृत्तिविधिना विश्वदीकरेशेति तथा अभिनव-भारती के द्वितीय भाग के पु० ३, २९२-९३; प्रथम भाग की मृ० ३१०; प्० ६७; २१६, ३९५, ४२३, ४४०-४४१ तथा प्० ७८ जहाँ भट्टतीत की रस, अभिनय आदि से सम्बन्ध रखने वाली ६ कारिकार्ये उद्धृत हैं। अभिनवभारती भाग ३ का पृ० ८२ द्विजवरतोतनिरूपितसन्ध्यध्यायार्वतत्त्वघटनेयम् । अभिनव-गुप्तेन कृता शिवचरणाम्भोजमनुपेन । अभिनवभारती भाग ३, पृ० ३, १०, १९, ४७ तथा १६३ पर उपाध्याया. शब्द से तथा प० ७१ पर (जहाँ दो श्लोक उद्धत हैं) उपाध्यायपादा. शब्द से भट्टतीत का निर्देश है । अतः बहुत सम्भव है कि अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती में ध्वनिकारिका तथा वृत्ति के रचयिताओ के सम्बन्ध मे अपने गुरु का ही मत प्रस्तुत कर दिया हो । घ्वनिकार के चिर-पश्चात होने बाले आलक्कारिको द्वारा कारिकाकार तथा वृत्तिकार की एकता का प्रतिपादन, जैसाकि मै बता चुका हूँ, विशेष महत्त्व नहीं रखता। विशेष-तया उस स्थिति मे जबकि उसके समकालीन तथा आसन्न उत्तरवर्ती ग्रन्थकार विपरीत मत प्रकट कर रहे हो तथा इसके लिए अन्य युक्तियाँ भी हो। सत्य का निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं होता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि बहुमन का विश्वास सदा सत्य पर ही आधारित होता है।

कुछ पक्तियों के परचात जो पाठ दिया जा रहा है उसमें सता शब्द आया है। बां क मूलजी ने आयेत किया है कि मैंने उस पर प्यान नहीं दिया। उन्होंने क्ना खर्म को कर मेरे (बृत्तिकार) ब्राय किया है। यह अर्थ तभी उपयुक्त हो सकता है जब पहले को कर्म मेरे (बृत्तिकार) ब्राय किया है। यह अर्थ तभी उपयुक्त हो सकता है जब पहले के ही कारिकाकार तथा बृत्तिकार को शिक्त कोई शब्द नहीं है। शाब्तिक कर्नुवाद है। में जो वृत्तिकार हो उसके ब्राय । किन्तु यह क्षिण के मिल्तिक हो हारा। किन्तु यह क्षिण के मिल्तिक हो हारा। किन्तु यह क्षिण के मिल्तिक हो हो हो इस प्रकार 'सता' तथा अत्य क्षण के स्थान के स्थान के स्थान हो है। इस प्रकार 'सता' तथा अत्य क्षण के सम्भित के स्थान हो है। इस प्रकार 'सता' तथा अत्य क्षण कर्मों के समुचित व्याल्या हो सकती है। कोच्य के समुचार वृत्तिकार का अविश्वाय है मुझ वृत्तिकार के अबि के सुक्त से विश्वाकत किये हैं। यह वर्ष उत्पृत्त वर्षाद मेरी स्वतन्त्र करपना नहीं है। किन्तु मैंने जो कुछ कहा है वह कारिकाकार के शब्दों से जो व्याल्या की है। कोच्य के क्षण्याओं के काराम्य में वृत्ति के शब्दों की जो व्याल्या की है (ब्यंट ९, १ — एक्सीप- क्षणिंद्रमकार: क्रलावित:) हा कुछ की (बीट सीट को जीवितम्त्रमा

ब्रन्थ भाग १, प्० १८४ टिप्पण संख्या ७) तथा डा० कृष्णमूर्ति (इ० हि० क्वा० भाग २४, प्० १८८-१८९) ने उस पर बहुत बल दिया है, अब हम उस पर विचार करेंगे। उन्होंने बनारस सस्करण के पृ० १६५ से जो उद्धरण लिया है वह इस प्रकार है- मया वृत्तिकारेण सतेति भावः । न चैतन्मयोत्सूत्रमुक्तमपि त् कारिकाकाराभित्रायेणेत्याह तत्रेति । भवति मूछतो द्विभेदत्व कारिकाकार-स्यापि सम्मतमेवेति भावः ।' मैं नही जानता कि बनारस संस्करण किस हस्त-लिखित प्रति पर आश्रित है। उसमे आघारभूत हस्तिलिखित प्रति उसके स्रोत तथा समय आदि के विषय में कुछ नही कहा गया। काव्यमाला संस्करण (प॰ ७३, १९३५ ई॰) तीन हस्तिलिखित प्रतियों पर आधारित है उसमें उत्सुत्र शब्द नहीं है। सम्पादक ने इसके विषय में कोई टिप्पण भी नहीं दिया। वृत्ति के सम्मतमेव तथा अभिप्रायेण शब्दों से जो प्रकट होता है मैं उसकी चर्चा कर चुका हैं (दे० ऊपर पु०२२६)। डा० मुकर्जी (बी० सी० लॉ अभिनन्दन-ग्रन्थ भाग १, पु० १८५-१८६) ने तृतीय उद्योत मे प्रस्तावना श्लोक की वृत्ति के एक पाठ को आधार मान लिया है और लोचनकार के उन शब्दो की चर्चा प्रारम्भ कर दी है जहाँ उसने चन्द्रिकाकार का निर्देश किया है। इस पर सम्यक् विचार की आवश्यकता है। आगे चलकर लोचन के कई पाठ प्रस्तुत किये जायेंगे जहाँ अभिनवगप्त ने चिन्द्रकाकार का उल्लेख या खण्डन किया है। चिन्द्रकाकार अभिनवगुप्त के ही पूर्वज हैं और उससे एक या दो पीढी पहले हुए थे। पृ० १५० पर अभिनवगृप्त ने चन्द्रिकाकार द्वारा प्रस्तुत वृत्ति के कुछ शब्दो की व्याख्या को सक्षेप मे उपस्थित किया है। तृतीय उद्योत के प्रारम्भ मे वृत्ति इस प्रकार है-एव व्याग्यमुखेनैव ध्वने प्रदर्शित सप्रभेदे स्वरूपे पुनर्व्यञ्चक-मस्तेन तत्प्रकाश्यते । इसके पश्चात् अविवक्षितवाच्यस्य आदि कारिका है । इस पर लोचन का पाठ निम्नलिखित है---

यस्तु व्याचन्द्रे ध्यंग्यानां बस्त्वलङ्कारत्सानां मुखेन इति स एव प्रष्टव्य । एततावत निभेदत्व न कारिकाकारेण कृत वृत्तिकारेण तु द्रशितम् । न चेदानी वृत्तिकारो भेदपकटन करोति । ततस्वेत कृतिमदं क्रियते इति कर्ष्नभेदे का सङ्गति । न वैतावता सक्तव्रमन्तनप्रत्यसङ्गतिः कृता भवति । अधिवक्षित वाच्यादीनामपि प्रकाराणा द्रशितत्वादित्यक निवपूर्ववस्ताने सक्त विवादेन । (लोचन १० १५०)।

प्रतीत होता है, चिन्नकाकार ने वृत्ति के एव व्यय्यमुखेनेव खब्दो की व्याख्या यह की होगी कि व्यय्य के तीन प्रकार हैं—१. वस्तु, २. अरुक्कार और ३. रस। इसके परचात वे तृतीय उच्चोत की पूर्वपंठित तथा आगामी कारिकाओ

की सङ्गति करने में अग गये। लोचन ने व्यंग्यमुखेन की व्याख्या पर आपत्ति की है कि उपयुक्त तीन भेद वृत्तिकार ने किये हैं, मूल कारिकाकार ने नहीं। इसके अतिरिक्त, वृत्तिकार ने यह विभाजन प्रस्तुत प्रसङ्घ में नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, यदि वृत्तिकार और कारिकाकार मिन्न है, जैसाकि आप मानते हैं, तो दोनो की परस्पर यह सङ्गति बताने का क्या अर्थ है कि इतना तो (बृत्तिकार ने) कह दिया और इतना (कारिकाकार द्वारा) तृतीय उद्योत में कहा आयेगा । यदि वत्तिकार ऐसी बात प्रस्तृत करते हैं जिसे कारिकाकार ने नहीं कहा तो सङ्गति नहीं हो सकती। लोचन ने तत्पश्चात् उपरोक्त कारिका में अन्य दोष भी प्रकट किये हैं। मेरे विचार में चिद्रकाकार के मतानुसार कारिकाकार और वृत्तिकार भिन्न-भिन्न हैं। इसीलिए लोचनकार ने आपत्ति की है कि चन्द्रिकाकार द्वारा प्रस्तुत व्यथ्यमखेन की, व्याख्या में सञ्जति का प्रश्न ही बड़ा नहीं होता। चन्द्रिका के उपलब्ध हुए बिना निश्चित अर्थ का पता नहीं लग सकता। यह स्पष्ट नहीं होता कि लोचन का वही मत है या उससे मिन्न। लोजन के शब्द ऐसे हैं कि वृत्तिकार और मुलकारिकाकार के परस्पर भिन्न होने पर भी किसी प्रकार का असामञ्जस्य नही आता। डा॰ मुकर्जी (बी॰ सी० लॉ अभिनन्दन-ग्रन्थ भाग १, पृ० १८५-१८६) का मन है कि लोचनकार की यह घ्ष्टता है, उनका कथन तर्कसञ्जत या अव्याहत नहीं है। डा० कुप्णमूर्ति (इ० हि॰ क्वा॰ भाग २४, पु० १८९-१९०) ने इस पाठ की व्याख्या के विषय में डा॰ मुकर्जी से (सर्वप्रथम) मतभेद प्रकट किया है। मैं इस विवाद मे नही पड़ना चाहता। अपनी व्याख्या पहले दे चका है। अन्तिम निर्णय विद्वानो के हाय में है, वे ही बता सकते हैं कि लोचनकार ने चन्द्रिकाकार की मनोवृत्ति पर जो आक्षेप किया है उसका वास्तविक अर्थ क्या है? डा० मुकर्जी (इण्डियन कल्चर भाग १२, पु० ५७-६०) ने कर्तुभेदे का सङ्गिति की व्याख्याकी है वहाँ कर्तु शब्द का अर्थ ग्रन्थकार को छोडकर व्याकरण का पारिभाषिक कर्त्ता किया है और इस प्रकार अपना मत बदल दिया है। इस नवीन व्याख्या की आलोचना अनावश्यक है। वे अपने ही मत को नही जानते।

कारिकाकार तथा मूलकार की एकता के विरुद्ध एक अन्य प्रवक्त प्रमाण परिकरस्लोक हैं, जिन्हें वृत्तिकार ने बाहुत्येन उद्धृत किया है। देखिये, पृ० ४०, १५९ (तीन स्लोक), १६९, १८२, २०३ (बार स्लोक)। इसी प्रकार

परिकर क्लोक की व्यास्था के लिए दे०, लोचन पृ० ४० का निम्नािक्कत उद्धरण।

२० संबह्दकोकों के लिए देखिये—पु० १०६ (कार क्लोक), पृ० २८० (दो क्लोक) तथा सक्षेपक्लोकों के लिए पृष्ठ ५३-५४, ९०, ३०५।

इनके अतिरिक्त, वृत्ति (ध्व॰ ३, १०-१४) में एक क्लोक तदयमक परमायं शब्दों द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा पांच क्लोक तदिदमुक्तम् (पृ० २७७) तथा तदिदमुक्यते (पृ० २७८) खब्दो द्वारा । इनमें से प्रकाम दो लोचन के मतानुसार वृत्तिकार के हैं तथा अन्तिम तीन में से एक (पृ० २७८) अमिनकमारती में आनन्ववर्षनकृत बताया गया है। वृत्ति में इस प्रकार की पच्चीस कारिकार्ये हैं जो आनन्ववर्षन की रचनार्ये हैं। इनमें से कुछ कारिकार्ये चमस्कारपूर्ण तथा अर्थगमित हैं। कुछ कारिकार्ये इस प्रकार हैं—

- विच्छिति शोभिनंकेन भूवणेनैव कामिनी।
  पवद्योत्येन सुकवेर्प्यनिना भाति भारती॥
  परिकर श्लोक प्०१५९
- अव्युत्पत्तिकृतो दोवः शक्त्या संहियते कवैः।
   यस्त्वशक्तिकृतिस्तस्य स झटित्यवभासते ।।
   परिकर दक्षोक पु०१६९

(राजशेसर द्वारा काव्यमी० पृ०१६ पर उद्धृत)

 अनौवित्याइते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम् । प्रसिद्धौवित्यवन्वस्तु रसस्योपनिवत्यरा ।।

(पु॰ १८० पर परमार्थं के रूप मे उदाहृत तथा व्यक्ति-विवेक (पु॰ ३१) के द्वारा उद्धृत, काव्यप्रकाश ७, ८२, पु॰ ४४५ वा॰)।

> ४. अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः। यथास्म रोजते विश्व तथेव परिवर्तते॥ श्रृङ्कारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्। स एव बीतरागश्चेन्नीरसं सर्वमेव तत्॥

('तथा चेदमुज्यते' बाब्दों के साथ पु० २७८ पर उदाहुत अभिनवभारती भाग १, पु० २९५ पर द्वितीय स्लोक आनत्ववर्षन का बताबा गया है) यदि कारिकाओं तथा वृत्ति का रचियता एक ही होता तो वह इन स्लोको मुक्कारिकाओं से न स्कर वृत्ति से स्वकर गौण स्थान क्यों देता? एकता के सगर्यक तीन विद्वानों से से किसी ने भी इसका स्लोधजनक उत्तर नहीं दिया। भम्मट ने अपनी १४२ कारिकाओं में आनन्दवर्धन की अपेक्षा अधिक विषयों की चर्चा की है।

क्या उसने कही पर अपनी कारिकाओं को बृत्ति में समाविष्ट किया है? बाक कुल्ममृति (इ० हि० क्वाक आग २४, पूर्व २०१) ने एक समावान प्रस्तुत किया है। उनका कपन है कि जान-दर्वर्थने ने संक्रेयम कारिकाओं को रचा और उन्हें शिव्यों को पढ़ाना प्रारम्भ किया तथा कुछ काल परवात् वृत्ति रची। यह समायान अवस्त्र इतेल है। यदि यह मान भी लिया जाय कि क्षंत्र यम कारिकाओं की रचना हुई और कुछ वर्ष परवात् वृत्ति की, तो भी ऐसी कीन-सी बात वी जिससे प्रमुक्तार स्विनिध्त रुक्तेशे (परिसह और सबह सजा) को भी मुक्कारिकाओं में न रख सके और उन्हें वृत्ति से रखता पड़ा। इसका स्पट कारण यह है कि कारिकाकार से वृत्तिकार भिन्न है और उनने स्विनिध्त

शब्दार्थ शक्त्या वा० आदि कारिका (२, २६) के पहले तथा च शब्द आये हैं। उनका परिचय देते हुए लोचन ने जो शब्द कहे हैं उन्हें बहुत महत्त्व दिया जा रहा है, वे इस प्रकार हैं-प्रकान्तप्रकारद्वयोपसहार (तृतीयप्रकार सूचन वैकेनैव यत्नेन करोमीत्याक्षयेन साधारणमवतरणपद प्रक्षिपति वृत्तिकृत् तथा चेति (पु॰ १२६) । इन शब्दों का एकता सिद्ध करने मे कोई उपयोग नही हो सकता, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, कारिका वृत्ति का ही अश बन जाती है। यहाँ लोचन का कथन है कि कारिका २, २६ में केवल दो भेंद ही बताये गये हैं और तीसरा बृति में जोड़ा गया है। जो लोग कारिकाकार तथा विलिकार को भिन्न मानते हैं वे इस तर्क का उपयोग कर सकते हैं। यदि दोनो के कर्ताएक ही होते तो मूलकारिका मे ही तीनो का उल्लेख क्यो न होता ? और वृत्तिकार पर उत्सूत्रव्यास्थान का आरोप क्यो लगता ? जिसे लेकर डा० मुकर्जी तथा डा॰ मिल ने इतना बवण्डर खडा कर रखा है। प०८२,८३, ८५, १०५ तथा २२३ पर आये हुए पाठो के लिए भी यही उत्तर दिया जा सकता है। डा॰ पाण्डे ने उनका बिना किसी चर्चा के उल्लेख मात्र किया है। उन्होने 'अभिनवगुप्त पु० १३७ पर शङ्का उठाई है कि लोचन नामक टीका केवल वृत्ति पर है अथवा वृत्ति और मुलकारिका दोनो पर। उनके विचार में भेद-प्रतिपादन करने वालो के लिए यह एक दुविधा खडी हो जायगी। पहली बात यह है कि इस प्रवन का उत्तर तभी दिया जा सकता है जब यह निश्चित हो जाय कि लोचन ने प्रत्यकृत या प्रन्यकार शब्द से किसका प्रहण किया है ? इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है (पु॰ २२६) दूसरी बात यह है कि

लोचन ने अपने द्वितीय प्रस्तावना रलोक में स्पष्ट रूप से बता दिया है कि काब्यालोक किसकी व्यास्था है। लोचन का प्रारम्भ वृत्ति के मञ्जल श्लोक की क्यास्या के साथ हुआ है। इसमे प्रथम कारिका की शब्दश्वः व्यास्था नहीं की गई किन्तु यह बताया गया है कि ग्रन्थ का आदिवाक्य काव्यस्यात्मा है। इसके पश्चात् उसने तत्काल वृत्ति के शब्दों की व्याख्या प्रारम्भ कर दी है---वृषैः काब्यतत्त्वविद्भिः इत्यादि । इसका अर्थ है कि लोचन मुख्यतया वृत्ति की ही व्याख्या है किन्तु जहाँ कारिकाये वृत्ति में व्याख्यार्थ उद्धत हैं और उसीका अन बन गई हैं वहाँ उसने कारिकाओं की व्याख्या भी की है। जहाँ वृत्ति अत्यन्त सक्षिप्त है, लोचन ने कारिका का स्पष्टीकरण भी किया है (दे० १, ३ तथा ६) । ठोचन ने यह भी बताया है कि अमक कारिका संग्रह क्लोक है, अतः वृत्ति मे उसकी व्याख्या नहीं की गई। श्रृष्टियकार्ये ग्रन्थ का अध नहीं होती। विभिन्न हस्तिलिखित प्रतियों में वे प्रायः भिन्न-भिन्न हैं। कुछ में इस ग्रन्थ को ध्वन्यालोक बताया गया है, कुछ मे सहृदयालोक तथा कुछ ने लोचन के अन्त में इसे सहदयाकोक नाम्नि काव्याल कारें शब्दो द्वारा प्रस्तृत किया है। प्रथम तथा तृतीय उद्योत के अन्त मे लोचन द्वारा प्रस्तृत दो श्लोको मे से प्रथम मे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आलोक के लिए लोचन की आवश्यकता है। यहाँ आलोक शब्द से वृत्ति को लिया जाता है, क्योंकि मूलकारिकाओं के ध्वनिकारिका अथवा केवल ध्वनि का प्रयोग किया गया है। वित्त के उपान्त इलांक मे बताया गया है कि वृत्ति का नाम काव्यालोक है तथा अन्तिम इलोक में स्पष्टरूप से बताया गया है कि जानन्द ने अपने ग्रन्थ में काव्य के मर्म का उदघाटन किया है। इस स्लोक को आगे पु० २४० पर दिया जायेगा। मै लोचन के उन पाठों की चर्चा नहीं करूँगा जहाँ वृत्ति के साथ उपस्कार आदि

प्रथम तीन उद्योतों में १०० से अधिक कारिकायें हैं। उनमें से हा० पाण्डे एक दर्जन कारिकायें भी नहीं बता सकते जिल पर लोचन ने व्यास्था की हो। उन्होंने केवल प्रथम उद्योत की तृतीय तथा पष्ठ कारिका को प्रस्तुत किया है।

उद्योत ४, का० ४ पर लोचन का कथन है—यदि वा उच्यते सप्रहु-क्लोको अमिति भाव । अत एवास्य क्लोकस्यनृत्तिग्रन्ये व्यास्थान न कृतम् (दे० डा० डे, चनरल ऑफ डिपार्टमैण्ट ऑफ लैटस, कलकत्ता यूनिविसिटी भाव ९) ।

इन शन्दो पर ब्यान दीजिए—काव्यास्थेऽसिलसीस्यमानिन विवृष्णेसाने व्यक्तिस्ताः। विवृध का अर्थ है देवता तथा काव्यममंतः।

सब्यों का प्रयोग किया ना है जिनसे वृत्तिकार और कारिकाकार में परस्पर मेद प्रतित होता है। येद के समर्थकों ने उन पाठों का पर्यापत कहारा किया है सारिकाओं को छोट-छोटे मागों में स्था विस्तवत किया गया यह चर्चा में सारिकाओं को छोट-छोटे मागों में स्था विस्तवत किया गया यह चर्चा में सार्वापत कही है, किन्तु एक बात महत्त्वपूर्ण है, यदि मूलकारिकायें तथा चृत्ति होते होते होते कारिकाओं के विसावन पर उनके मध्य में सिश्चित वृत्ति के पाठों को आकार एक-छा होता। किन्तु लोगन के सम्य में सार्वा हित वृत्ति के पाठों को आकार एक-छा होता। किन्तु लोगन के सम्य में सात्रा कि हित विश्व में किसी मकार की समया नहीं है। वृत्ति की कुछ हस्तिजित्तित प्रतियों में कारिकाओं को विभावन करके पढ़ा यया है और कुछ से समय। बाक कृष्णमृत्ति (६० हि० बदाव माग पर, पु० २००) में मम्पट का उदाहरण देकर कारिकाओं के विभावन सम्यन्यी प्रस्त का समाधावत किया है किन्तु उन्होंने उन प्राचीन हस्तिजित्तित प्रतियों की असमानता के विश्व में कुछ नहीं कहा जिनका दशम धतालदी के प्रयक्ता को का नति में किया है। एकता के समर्यको द्वारा प्रस्तुत अधिकतर तकों का उत्तर में दे क्वार है।

स्थानाभाव के कारण यह सम्भव नहीं है कि भेद का विरोध करने वालों के स्थूल एव सूक्ष्म प्रत्येक तर्क का खख्यन किया जा सके। फिर भी, एक-दो नगच्य प्रस्तों का समाधान भी आवश्यक है। पिछले सम्बरण के पृ० ६० पर मेला प्रात्त वा कि बन्यालोक के उपान्त्य रलोक (काव्याल्ये०) से यह प्रतीत होता है कि श्रम्थ के नाम में काव्य लगा हुआ है अथवा यही इसका नाम था। उसी पर आनन्त्यचीन ने टीका लिखी है। सम्भवत्या उसे काव्यक्रांत अथवा के कव्यक्तांत अथवा के केवल काव्य या व्यति कहा जाता था। डा० इप्लर्मात (इ० हि० क्वा० भाग

द्वितीय उच्चीत की ३२ तथा ३३वी कान्किन्नाओं की वृत्ति पर लोचन का कबन है—लासामेबालकृतीनाम् । तथा—तासामेबालकृतीनामित्यय पिठ्यमाच कारिकोपस्कार । पुनरिर्ति कारिकामध्ये उपस्कार । पुनरब—बनुष उच्चीत की नवम तथा वस्म कारिकाओं पर लोचन का कथन है—शक्तीनामित्यन्तत. कारिकामेख्योपस्कार. ।

<sup>2.</sup> संवादो ह्यन्य० (४, १२) पर लोचन का लवन है —एया सम्ब्रीकृत्य वृत्ती पिठता; और आत्कारोनस्यस सद्भाव (४, १४) पर —हित कारिका वृत्ती सम्ब्रीकृत्य पठिया। केपूनित पुरतकेषु कारिका असम्बर्धा एव दृश्यन्ते (जनरळ आकि विपार्टेण्ट कोर्फ लेट्स, करुकता पूरिल भाग ९, ५० ३५)। लोचन के सतानुसार कारिका स ४, १६ भी कही-कही विभक्त कर दी गई है।

२४, पृ० १८७ टिप्पण १७) ने युन्तिविरुद्ध कहकर मेरे इस मुझाव का उपहास किया है। किन्तु उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि काब्यध्वनि नाम सम्भव है। आशा है, उन्होंने डा॰ डे (जनरल ऑफ डिपार्ट॰ ऑफ सैटर्स कल० युनि॰ भाग ९, प० ४२) का निबन्ध पढ़ा होगा जहाँ इस प्रन्थ को काव्यालोक बताया गया है। राजशेखर ने इसका नाम व्यनि बताया है-व्यनिनातिगभीरेण। उत्तर-वर्ती लेखकों ने इसके रचयिता को व्यनिकार शब्द से व्यवहृत किया है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रन्थ का नाम व्वनि भी रहा होगा। कुछ पूष्पिकाओं से भी इसी बात का समर्थन होता है। अतः नाम के विशय में मैंने जो सुझाव दिये हैं वे आधारहीन या प्रमाणभून्य नहीं हैं। व्वनि के अतिरिक्ति इसके व्वनि, घ्वन्यालोक, काव्यालोक, सहृदयालोक तथा सहृदयहृदयालोक नाम भी थे। काब्यालोक तथा ध्वन्यालोक का क्या अभिप्राय है ? और ये नाम क्यों रखे गये ? काव्यालोक का अर्थ है, काव्यविषयक दृष्टि, प्रकाश अथवा आलोडन । अतः मेरे सुझाव में किसी प्रकार की विसङ्गति नहीं है। जिस प्रकार इसे व्वन्यालोक के स्थान पर ध्वनि भी कहा जाता या, इसी प्रकार काव्यालोक को सक्षेप मे यदि काव्य कहा गया हो तो कोई अनीवित्य नही है। डा॰ कृष्णमूर्ति की प्रवृत्ति है कि वे दूसरों द्वारा प्रस्तुत तकों एव सुझावों को बिना विचारे ही असङ्कत कह देते हैं (देखिये-श्री गोद वर्मा के विषय में उनका कथन इ० हि० क्वा॰ भाग २४, पु० ३०५) । किन्तु ऊपर 'उत्सूत्रव्याख्यान' के सम्बन्ध में उन्होने स्वय कैसे विचित्र (यदि उन्ही के शब्दों को दूहराया जाय तो विसङ्गत) सुझाव दिये हैं यह उनके घ्यान में नहीं आया । पुनश्च विद्वान डा॰ ने डा॰ वर्मा के शब्दों को असङ्गत बताने के लिए 'काव्यस्यात्मा व्वनि ' को छोड़कर कोई प्रमाण नहीं दिया। वृत्ति के उपान्त्य श्लोक पर लोचन के निम्नलिखित शब्द हैं—डा॰ मुकर्जी (बी० सी० लॉ अभिनन्दन-ग्रन्थ भाग १०, पृ० १८९-१९०) तथा अनुवायी डा॰ कृष्णमृत्ति (इ॰ हि॰ क्वा॰ भाग २४, पृ॰ १९३) उन्हें बहुत अधिक महत्त्व दे रहे हैं--

नित्याधिकव्यत्साश्रयोधितगुणाककारक्षोभाभृतो-यंस्माइस्यु समीहितं सुकृतिभिः सर्वं समासाद्यते । काव्यास्येऽसिकसौस्यपाप्नि विषुषोद्याने व्यनिवंशितः सोयं कस्यतक्यमानगहिमाभोष्योस्यु अध्यास्मनाम् ॥

विद्वान् डा० महोदय का कथन है—काव्या पर समीक्षा सम्बन्धी किसी प्रन्थ को अपने-आप मे काव्या या व्वनि कहना निरा अविषेक है।

पहली बात यह है कि मेन जिन तीन संस्करणों को बेखा है (जिनका निर्वेष कर दबा चुका है) जम से किसी में इत्यनिकट पाठ नहीं है। 'हुएसी बात बहु है कि कारिकाकार तथा गृतिकार के मिल होने पर मी लोजन में युत्ति के इित सबस की व्यास्था 'मुक्कार तथा गृतिकार के काव्यगनुसार हो सकती थी। वह समझ ने नही आता कि इन यब्यों से अमेद कैते सिंद होता है। बात मुक्कीं का कथन है कि अमेद के विरोध में जिनने भी तर्क या सन्देह उत्पक्त होते हैं उन सबका निराकरण नीचे किसी कारिका से हो जाता है— सक्ताव्य-रहित मुक्कान्य के स्वास्था है। वह जिल्हा कारिका से हो जाता है— सक्ताव्य-रहित मुक्कान्य के स्वास की स्वास रहित स्वास के स्वास की स्वास रहित है जिल्हा को स्वास रहित स्वास के स्वास से स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास की स्वास की स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास की स्वास के स्वास की स्वास के स्वास की स्वास के स्वास के स्वास की स्वास के स्वास की स्वस की स्वास की स्वा

तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः। बहुषा व्याङ्गतः सोन्यैः काव्यस्थमविधायिभिः॥

घ्वनिकारिका १, ३.

(कारिका ३,४७ भी द्रष्टब्य है)।

आनन्दवर्धन का कथन है कि उसने वास्तविक काव्य के तस्व को प्रकट किया है। समझ में नहीं आता कि इस वावय से उसका मूळकारिकाकार होना

- 1. इस पर लोचन का पाठ यह है—इतीति कारिकाहद्वृत्तिनिक्यण-प्रकारणोत्तर्य । काशी सक सीरिज सक्तरण पृ० ५५१ । इत० डे० (जनरल, डियार्टमेण्ट ऑफ लैटसं, कलकता यूने० प्राच ९, पृ० ४०) द्वारा सम्पादित पाठ में—इतीत कारिकाहद्वृत्तिनिक्पणेनेत्वयं प्रा० बो० रि० इ० की अधिकत्तर हस्त्विचित प्रतियो में नित्यानुकष्ट पाठ है।
- 2. डा० डे के अनुसार, सत्काव्यतस्वयस्य चिरप्रसुप्त० (अनरक आँक डिपार्ट कोंक लेटले, भाग ९, पू० ४१) पाठ है। डा० मुक्जी ने इसका अनुवाद किया है—प्रसिद्ध आचार्य आनन्तवर्धन ने रिसक्वनो की तृष्टि के किए काम्य के हत्य को प्रकट किया वो परिष्कव दृद्धि सहुदयो के मन मे भी बुगो से प्रमुप्त प्राय चा।

कैसे सिद्ध होता है ? तृतीय अध्याय की सैतान्त्रीसवी कारिका मे बताया गया है कि कारिकाओं में काव्य का जो तत्त्व बताया गया है पूर्वाचार्यों को उसका स्पष्ट अवभास नही था। वे उसका स्पष्ट विवेचन नही कर सके। परिणाम-स्वक्रप रीति का सिद्धान्त प्रतिपादित किया । अन्तिम कारिका में कारिका संख्या ३,४७ की ही प्रतिष्विन है जैसे कारिका २,५ के में मतिः शब्दों का अर्थ वितकार द्वारा मामकीनः पक्ष. किया गया है। वृत्ति का यहाँ वही स्थान है जो बहासूत्र पर शास्त्ररभाष्य का। सूत्रकार महापुरुष थे किन्तु शस्त्रर भी उतने ही महान है- कुछ तो उन्हें महत्तर मानते हैं। इसका अर्थ है, कारिका-कार ने काव्यतस्य का सक्षिप्त वर्णन किया और आनन्दवर्धन ने उसका विस्तृत विवचन किया। डा॰ कृष्णमूर्ति ने मामकीन. पक्ष. (वृत्ति, २, ५ पृ॰ ८६; इ० हि॰ बबा॰ भाग २४, पु॰ ३००) शब्दो का ठीक अर्थ नहीं किया। डा॰ सातकडि मुकर्जी (बी॰ सी॰ लॉ अभिनन्दन-प्रत्य भाग १, पृ० १९१) तथा डा० कृष्णमूर्ति (इ० हि० क्वा० भाग २४, पृ० १९४) ने अपने तकों को सिद्ध करने के लिए वृत्ति तथा लोचन के ७९, ८५, १०२, १०४ तथा १०५ पच्छो पर आये हुए उद्धरणो को प्रस्तुत किया है। मैंने अपने काव्यशास्त्र के इतिहास मे १९३५ के जिस सस्करण का उपयोग किया है उसमें वे पाठ कमश ९६, १०३, १२४, १२७ तथा १२८ पृष्ठो पर आये है। विद्वान् डाक्टरो की यह घारणा मिथ्या है कि वे मेरी दृष्टि में नहीं आये। वस्तुत: देखा जाय तो अपनी साहित्यदर्पण की प्रस्तावना में उनमें से कुछ का मैंने स्वय उल्लेख किया है। मै उन उद्धरणो की विस्तृत चर्चा मे नही पड़ना चाहता। वे भेद-सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं हैं। इतना ही नहीं, कुछ तो उसके समर्थक भी कहे जा सकते हैं। वृत्ति के पू० १३१ पर आये हुए इयत्पुनरुच्यते शब्द भी वैसे ही हैं, लोचन ने उनकी व्याख्या 'अस्माभिरिति वाक्यशेष ' की है। ऊपर इसी पृष्ठ पर शाक्कर-भाष्य का उदाहरण देकर जो प्रकार बताया गया है इनकी व्यास्त्रा भी वैसी ही करनी चाहिए। उनसे भेदाभेद के प्रश्न पर कोई प्रकाश नहीं पड़ा। पु॰ १४ पर लोचन का कथन है---आनन्दवर्षन इति च प्रन्यवृतो नाम। तेन स एव नन्दवर्धनाचार्य एतच्छास्त्रद्वारेण सहृदयहृदयेषु प्रतिष्ठोः लभताम्; इस पर

 अस्फुटस्फुरितं काव्यतस्वमेतद्ययोदितम् । अशवनुबद्भिष्याकत् रीतयः सम्प्रवर्तिताः ॥

**ब्ब**० ३. ४७

लोचन ने व्याकत्तुं का अर्थ प्रतिपादयितुम् किया है।

का ॰ मुकवीं का कथन है कि यदि वृत्तिकार कारिकाकार नहीं है तो उनके किए मस्तुत प्रश्नस कर उपयुक्त नहीं जान पढ़ते । यहणी बात यह है, लोजन के सानन्य को स्पाट्या सारक्ष कार नहीं कहा । उनका दतना ही करन है कि सारक्ष्मणी हार से आनन्यवर्धन सहुवरों के हुवय में प्रतिष्ठा प्राप्त करें ! हुवरी बात यह है कि खद्धारावार्ध ने बृहरारप्यक पर वृत्ति तथा वेदानसहुवों पर माध्य किसा । किर भी उन्हें अहैत नेदान्त का प्रवर्तक मानने में किसी को आपति ही है। इसी प्रकार पतन्यित ने वेदन वात्तिक एवं उन पर भाष्य किसा किर भी उनकी पाणिनीय प्रवाद के विकास के किए उपरोक्त प्रवादा सक्य कर में कोई तार नहीं है कि केवल वृत्तिकार के किए उपरोक्त प्रवादा सक्य उपयुक्त नहीं जार पढ़ी दें कि केवल वृत्तिकार के किए उपरोक्त प्रवादा सक्य उपयुक्त नहीं जार पढ़ी दें में दान सातकहि पुरूवीं को बताना चाहता हैं कि पाणिनी के सुक अपने-आप में परिपूर्ण हैं, किर भी, पाणिनीय परम्परा में पतन्य सिद्धान कीमूरी ! यदि कारिकाकार तथा वृत्तिकार को निजनिक माना जाय और यह प्रकार परिस्तार की निजनिक साना जोर यह प्रकार इस्त उपरास्त हो कि सात कार सात की स्वार कार स्वार की स्वार सात की स्वार की स्वार सात की स्वार सात की स्वार प्रवाद स्वार की स्वार सात की स्वार सात की स्वार सात की स्वार की स्वार सात वात की स्वार प्रकार सात की स्वार सात वात की स्वार प्रकार सात की सात की स्वार सात की स्वार सात वात की स्वार प्रकार सात वात की स्वार प्रकार सात की स्वार सात वात की स्वार प्रकार सात वात की स्वार प्रकार प्रकार की स्वार की स्वार की स्वार कार किस कहा जाय तो अधिकार कि स्वार की सात की स्वार की सात की स्वार की सात की स्वार की

डा॰ मुकर्बी का यह कथन ठीक नहीं है कि लोचन ने कुन्तक का निर्देश किया है (बी॰ सी॰ लॉ विमिन्दन-मन्यमाग १, पु॰ १८३)। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे ऐसी सम्भावना भी की जा सके। डा॰ मुकर्बी का जयन्त्रभट्ट विषयक कथन भी ठीक नहीं है। न्यायमञ्जरी के शब्द निम्मिलिशत हैं—

यमन्यः पण्डितम्मन्य प्रपेदे कञ्चनष्वनिम् । विश्वेनिवेधावगतिविधि बृद्धिनिवेधतः ॥

यया—प्रम विम्म अ वीसत्यो मा स्म पान्य गृहविश । मानातरपरिष्छेय वस्तुक्रपोपदेशिनाम् ॥

शब्दानामेव सामर्थ्यं तत्र तत्र तया तथा । अथवा नेदशी चर्चा कविभिः सह शोभते ॥

(विजयानगरम् सस्करण पृ० ४८) डा॰ मुकर्जी के शब्द हैं---'पण्डितम्मन्य द्वारा प्रतिपादित व्यति का सिद्धान्त खण्डित हो गया' इनसे पूर्वार्थ का अर्थ सम्यगृरूपेण प्रकट नही होता। इन

न बहुवीही । पा० १, १, २९,िस ० की० 'बहुवीही विकीचित सर्वनाम सच्या न स्वात् । त्वकं पिता यस्य स त्वत्कपितृक इति । भाष्यकारस्तु स्वक्षपितृक मकपितृक इति क्षे इट्यापित इत्वैतसूत्रं प्रत्याचक्यौ । यथोत्तर मुनीनां प्राणाय्यम् ।

पंक्तियों का अर्थ है-किसी पण्डित ने व्यनि के सिद्धान्त को अपनाया था प्रस्तत किया है. जिसमें प्रतिपादन किया गया है कि बनेक स्थानों पर विधिवास्य का अर्थ--- निर्धेष निकलता है और निर्धेषवाचक शब्दों का अर्थ--- विधि होता है। जैसे--मम घरिमक कादि क्लोक में। यह स्पष्टतया व्यत्या नोक की वत्ति के निम्नलिखित शब्दों की ओर सङ्केत है—स हि कदाचिद् वाध्ये विधिरूपे प्रतिषेध रूपः । यथा मम धन्मिन, स्वचिद् वाच्ये प्रतिषेधरूपे विधिरूपो यथा । अत्ता एत्व॰ (प॰ १९, २४) । प्रपेदे शब्द का अर्थ प्रतिपादित करना नहीं हो सकता। इसका अर्थ है-अपनाया, शरण ली अथवा स्वीकार किया। यह उद्धरण डा॰ मुकर्जी को पुनः विचार के लिए बाध्य करेगा। जयन्त के शब्दों का अर्थ है--ध्विन का सिद्धान्त पहले से ही विद्यमान था, अपने की पण्डित समझने वाले किसी व्यक्ति ने उसे अपना लिया। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का सिद्धान्त-प्रत्य अथवा कारिकाओं के रूप में पहले से विद्यमान या तथा वित-कार ने उसे अपना लिया। जयन्त के शब्दों में एक अन्य आक्षेप भी है-किवयों के साथ तर्क-वितर्क से क्या लाभ है ? यहाँ बहुवचन के द्वारा मार्मिक उपहास किया गया है। ध्वन्यालोक के वित्तकार कवि थे। उन्हें राजतरिक्वणी में कविरानन्दवर्धनः कहा गया है। जयन्त का कथन है कि वृत्तिकार केवल कवि है, तार्किक या दार्शनिक नहीं। ऐसे व्यक्ति के साथ तर्क करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नही होता । वृत्तिकार जयन्त आनन्दवर्धन के समकालीन थे । उनके पुत्र अभिनन्दन ने अपने कादम्बरी कथासार मे लिखा है कि जयन्त ककोंट वशीय राजा मुक्तापीड के मन्त्री शक्तिस्वामी के प्रपौत्र थे।

बार गोदा वर्मा (न्यू इरु ऐरु आतृ ५, पूरु २६५-२७२) ने कारिकाकार तत्रिकार से परस्य विरोध के कुछ उदाहरण दिये हैं। बारु कृष्णमूर्ति (इरु हिरु क्वारु माग २४, पूरु ३००-३११) ने बार वर्मा के तर्कों का उत्तर देने की कीधिश्र की है (पूरु २०५)। मैं इन बातों की विस्तृत चर्चा अपने लिये

तुलना—मरेन्द्रमागाँह इव प्रदेदे
विवर्णमानं स स मृमियालः ।।
पृत्वका ६, १७
तथा—ततः प्रदेदे भृति अर्तु मेथळाम्
राजसेवर
मृमुख्ये सरमाई प्रवासिकर
मृमुख्ये सरमाई प्रवासिकर
स्वासकररोगः ६, १८

आवश्यक नहीं समझता । यद्यपि मैं श्री वर्मा की सभी वातों से सहमत नहीं हूँ फिर भी कुछ बातें महस्वपूर्ण एवं ध्यान देने योग्य हैं । उदाहरण के लिए—

(क) प्रतीयमानं वृत्तरन्यदेव

वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् । यस्तत्रसद्भावयवातिरिक्तं

विभाति लावव्यमिवाङ्गनासु ॥

यहाँ वृत्तिकार ने प्रतिद्ध राज्य की दो व्याक्याये की हैं (१) बत्तसद्ध्यय-द्ध्यपुप्रसिद्धं प्रसिद्धंन्योऽज्यकृतेश्य. प्रतीतिभ्यो बादयदेक्यो व्यतिरिक्तत्वेक प्रकाशते तथा (२) इस पर जोचन का कचन है—प्रसिद्ध शब्दम्म संवर्षतीत-त्वमककृतत्व चार्चे । इससे पूर्वंवर्ती तम बाच्य. प्रसिद्धो य. बादि (ब्ल॰ १. ३) कारिका में प्रसिद्ध शब्द का वर्षं सर्वेविदित किया गया है । यदि कारिकाओं और वृत्ति का रचिता एक ही होता तो उत्तरवर्ती कारिकाओं में भी इस शब्द का इती वर्ष होता ।

(ख) समर्पकत्वं काव्यस्य यत्तु सर्वरसान् प्रति ।स प्रसाबो गुणो क्रेयः सर्वसाधारणिकयः ।।

पूर्वतीं कारिकाओ (२, ९-१०) में बताया गया है कि प्रापूर्व गूण विश्वेतत्वा विस्तृत्वन प्रक्लार और करण के लिए उपयुक्त होता है तथा ओजस् गूण रौड, और और अद्वृत के लिए। प्रबं ०, ११ कारिका ने बताया गया है कि प्रसादयुक्त सर्वोप्योगी है। "स्वेतायारणिक्य 'सन्द को व्यावधा वृति में इस प्रकार की गई है—सर्वरस्ताधारणों गूण सर्वरस्तनासाधारणव्य । सन्दर्भ तथा स्वय कारिका के सर्वरस्तान प्रति शब्दो द्वारा स्पटत्या प्रकट होता है कि सर्वसाधारणिक्य में सर्व शब्द का अर्थ सर्वरस्त है। अत सर्वरयना साशास्त्र के रूप ने हितीय स्वाव्या प्रकृत के अनियेत है इसीको उत्पूत्रव्यास्थान कहकर डा० मुकर्जी ने बहुत तृत्व दिया है।

(ग) रसस्य स्याव् विरोधाय वृत्त्यनौचित्यमेव च ।।

घ्व० ३, १९ (उत्तरार्घ)

घ्व० १, ४

वृत्तिकार ने वृत्ति शब्द के तीन अर्थ किये हैं—

(१) व्यवहार—(तथाश्तेव्यवहारस्य यदनीवित्य तदिष रसभङ्गस्य हेतुरेव । यथा नायकं प्रति नायिकायाः कस्यादिषदुचिताङ्गभिद्गभन्तरेणस्ययं सम्भोगाभिलाय कथने),

- (२) कैशिको बादि वृत्तियाँ (जिनका प्रतिपादन अरत ने किया है)
- (३) अथवा उपनागरिकादि वृतिया ।

त्तीय उद्योत की २२वीं तथा ४८वीं कारिकाओं के पर्याकोचन से ज्ञात होता है कि उपरोक्त तीन में से अन्तिय दो अर्थ ही स्वीकार करने मोम्य हैं। वे वाते विचारणीय हैं। श्री वर्मा द्वारा प्रस्तुत अन्य तकों पर विचार करना अनावस्थक हैं।

आगे बढ़ने से पहले प्रन्य के नाम को लेकर भी कुछ विवेचन आवश्यक है। हस्तिलिखित प्रतियो की पृष्पिकाओं में इसका नाम सहदयालोक, सहदयहृदयालोक काब्यालोक, काव्याल क्ट्रार तथा व्यनि भी मिलता है। इन नामों के देखिये---भा बो र र इ की राजकीय सबहालय की हस्तलिखत बन्य-सूची भाग १२,पृ०२१५, २१६ । लोचन के तृतीय प्रस्तावना क्लोक—यत्किञ्चियप्य-नुरणन् स्फुटयामि काच्यालोकं सुलोचननियोजनया जनस्य-से ज्ञात होता है कि लोचनकार के अनुसार ग्रन्थ का नाम काव्यालोक भी था। जनरल ऑफ डिपार्टमैण्ट ऑफ लैटर्स, कलकत्ता भाग ९, पृ०४२ पर मुद्रित लोचन का उपान्त्य क्लोक है--आनन्दवर्धनविवेकविकासिकाव्यालोकार्धतत्त्वघटनादनमेय-सारम्। इससे प्रतीत होता है कि अानन्दवर्षन की रचना का नाम काव्यालोक था। अभिनवभारती (ऊपर पु० २२५ पर उद्धत) मे अभिनवगुष्त ने इसका नाम सहुदयालोक बताया है। चतुर्य उद्योत की उपान्त्य कारिका-काव्याख्ये-ऽखिलधान्ति विव्धोद्याने ध्वनिर्देशित — से जान पहता है कि मूल ग्रन्थ के नाम मे एक अश काव्य है अथवा यही पूरा नाम है इसी पर आनन्दवर्वन ने व्याख्या लिखी । सम्भवत इसका नाम काव्यव्यति या केवल काव्य अथवा ध्वनि है। त्तीय अध्याय की ५३वी कारिकाओं को काव्यलक्षण कहा गया है---वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्मिन् काव्यलक्षणे । अत. बृत्ति को काव्यालोक या ध्वन्यालोक कहना उत्तित होगा । यह बताना कठिन है कि प्रन्य का नाम सहृदयालोक क्यो

<sup>1.</sup> देखिये, प्राच्यारकर ओरियण्टल रिक्षचं इन्स्टीट्यूट, पूना के रावकीय प्रत्य सम्बह्तल्य की देवनायरी हर्स्डाल्डिक प्रत्य-सूची भाग १२, पू० २०१, ११५, २१५ हस्तिलिक यन्त्र कल २५५, २५५ तथा २५६, १८७५-७६ ६० पु० २०९-२१५) जहीं पुण्णकार्य इस प्रकार है—हर्याननवर्षमाचार्य विरक्षित सहस्यहृद्यालोके "उच्चोते । राषव्यस्टु ने असिक्षानवायुक्तल पर क्यानी टीका में कहा है—पहुक्त राजानकानन्ववर्षनी सहस्यहृद्यालोके "निवन्यनम् पु० १३३-१३४

पड़ा। प्री० सोबानी (जी० रा० ए० स० १९१० पृ० १६४–१६७) ने कल्पना की है कि मूलकारिकाकार का नाम सहृदय रहा होगा। इस कल्पना का आधार 'सहृदयालोक' नाम तथा लोचन के निम्नलिखित शब्द हैं--सरस्व-त्यास्तत्त्व कविसहृदयास्यं विजयतात् (लोचन द्वितीय प्रस्तावना श्लोक) । प्रो० सोबानी का मत ठीक हो सकता है किन्तु उन्होंने जो प्रमाण दिये हैं वे अत्यन्त दुर्बल हैं इसके लिए सबल प्रमाणों को दूँदना आवश्यक है। प्रदीप, प्रकाश आदि के समान यदि आलोक भी ग्रन्थ का नाम है तो सहृदय भी ग्रन्थ का ही नाम होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। अतः केवल सहृदयालोक नाम के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सहृदय कारिकाकार का नाम है। सरस्वस्त्यास्त-स्वम् आदि कारिका में प्रयुक्त सहृदय शब्द अब्यक्त रूप से ग्रन्थकार के नाम का बोतक हो सकता है। किन्तु उस आधार पर कोई निश्चय नहीं हो सकता। कारिका का शाब्दिक अर्थ यह है कि सरस्वती का तत्त्व कवि या सहृदय हैं। ध्वन्यालोक के अन्तिम रलोक से प्रतीत होता है कि आनन्दवर्षन अपने-आपको काव्यरहस्य के प्रतिपादक मानते ये जो परिपक्व बुद्धिवालो में स्फुरित होने पर भी सुप्त था (सत्काव्यतत्त्वविषय स्फुरितप्रसुप्तकत्य मनसु परिपक्वधिया यदासीत् । तद् व्याकरोत् सङ्ख्योदयलाभहेतोरानन्दवर्धन इति प्रथिता-भिघानः ॥)।

कारिकाकार का नाम सहृदय था, यह सिद्ध करने के लिए अब तक जो प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं से संबंध अपार्थत हैं। किन्तु एक अन्य प्रमाण भी है। मेरे विवार में सर्वेप्रयम १९२३ में में ही तबे प्रस्तुत किया था इससे पहले किसी बढ़ान् का ज्यान उस और नहीं गया। अभिशावृत्तिमान्त्रका, विसकी एवना कोचन से एक शती पूर्व हुई थी, ने स्पष्ट सब्यों में कहा है कि पूजनीय सहस्य द्वारा प्रतिवादित व्यक्ति का लक्षणा मो दी अन्तर्भाव हो जाता है— लक्षणा मो बीवावाहित वृद्ध क्या सहस्य द्वारा प्रतिवादित व्यक्ति का लक्षणा मार्थ व्यवदा हिता है कि पुरुष्ठ ति स्वी प्रकार, पृ० १९ पर मुकुल का कथन है—तथाहित तम विविद्या तथा सहस्य क्या क्या स्वाच किया प्रस्तुत किशा तथा सिंद स्वति स्वी प्रकार क्षेत्र क्या स्वाच है जाता है— क्या है जाता है का स्वाच है—तथाहित तथा विवार ही से अन्तर्भ एक न्दर्श है कि पुरुष्ठ (लगभग ९००-९२५ ई०) के रचनाकाल से क्या रिष्ट प्रविद्या का और यह सहस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रकार मुकुल के विषय प्रतीहारेन्द्राव का कथन है—नमृ यत्र काळ सहस्य सहस्य स्वाच व्यापार स्वाच व्या

विशेषतया प्रथम दो, से प्रतीत होता है कि यद्यासम्भव ग्रन्थकार का नाम सह्दय था। उसीने ब्वनि-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उससे भी अधिक यह सम्भव है कि उसके प्रशसकों ने उसे सहृदय उपाधि प्रदान की हो।

जानन्ववर्धन तथा कारिकाकार की एकता के सम्बन्ध में एक उलक्षन है। राजयोखर ने अपनी काव्यमीमांसा में कहा है—प्रतिप्राव्यत्तरायोः प्रतिप्राध्यस्यति । त्याह—अध्यसि हराजन्यः। सा हि कवेरव्यूयतिकृत दोधमधेनमाच्यात्यति । त्याह—अध्युत्तिकृतो दोध शक्या प्रविषये कवे । सस्त्वाधिककृतस्तस्य क्षांप्रियान्यास्यते ॥ (पृ० १६)। आनन्य के नाम से उब्दृत उपरोक्त कारिका व्यन्याकोक (पृ० १५९) मे परिकर स्कोक के रूप में बाई है। इसका वर्ष है कि १००-९२५ ई० तक आनन्ववर्धन व्यन्याकोक के वृत्तिकार के रूप में स्वीकृत हो चुके थे। किन्तु इसका एकता के प्रयन्त से कोई सम्बन्ध नहीं है॥ बह्नाण की स्वित्तम्यतावकी (पृ० ४६, गा॰ औ० सी० सस्करण) में राजयोखर के नाम से एक स्कोक उद्वत है। उसमें बताया गया है कि आनन्ववर्धन व्यन्ति नामक प्रन्य के द्वारा काव्य के मुक्त तक्ष की स्थापना की। स्कोक इस प्रकार है—

## ध्वनिनातिगभीरेण काश्यतस्वनिवेशिना। आनन्दवर्षनः कस्य नासीदानस्वर्षनः॥

प्रतीहारेन्द्राज ने उपरोक्त पाठ के पश्चात् लिखा है कि ध्विन का बल द्क्षार में ही अन्तर्भाव हो जाता है। तत्तरचात् उसने वस्तु अल द्क्षार तथा रस के रूप में तीन मेदी का निरूपण किया है। बाबा ही यह बताने का प्रयत्न किया है कि ध्वन्यालोक में इनके लिए जो उदाहरण दिये गये हैं वे बस्तुत. अलब्द्धारों के उदाहरण हैं (पु० ७९-८५)। उन्हीं पूष्टो पर निम्मलिखित गठ हैं, जिनसे यह प्रकट होता है कि उसके सतानुसार वृत्ति भी सहुदय की रचना है-

- (१) तथा हि प्रतीयमानैकरूपस्य वस्तुनैविष्य तैरुक्त (तै = सह्दय्ये) वस्तुमात्रालङ्कारसादिभेदेन तत्र वस्तुमात्र तावस्प्रतीयते यथा चकाभिधातप्रसमाज्ञयैव (दे० प० १०९)।
- (२) वाच्यशस्यात्रयं (व्यञ्जकत्वम्) तु रसादिवस्तुमात्रालङ्काराभिव्यक्ति-हेनुस्तात् त्रिविषम् । तत्र यत्तावद्वात्रकशस्यात्रयः व्यय्यमूतालङ्कारिकनियतः शब्दशस्तिमूलानुरणनरूपव्ययतया सहुदर्यव्यव्यवस्वसुक्तं 'सर्वकशत्वमस्यम्' हत्त्वाती, तत्र शब्दशक्त्या ये प्रतीयन्ते विरोधादयोजङ्कारास्तर्लास्कृतस्त्रभावः वाच्यमवगम्यते। अतस्तत्र वाच्यस्य विवस्तैव (१०८२)। इस गाठ मे यह व्यान

देने योग्य है कि जानन्दवर्धन (पृ० १२३) ने सर्वेक आदि क्लोक को अपनी रचना बताया है। प्रतीहारेन्दुराज ने उसके कर्ता का नाम सहृदय लिखा है।

(३) अत एव च सह्वयंपेत वाच्यस्य विवक्षितस्यं तत्रैव वस्तवकङ्कारयोः प्रतीयमानावोचांच्यन सह कमव्यवहारः प्रवित्तीव्यवितम्बानृत्या नहपव्यंप्यो घ्यतिरित्युक्त न तु वाच्यविवक्षायामि (१ वाच्या०) । वत्र च बाच्यस्यावावान् वृत्युक्ता रागोऽस्पीति सुवर्णपुष्पामिति च तत्र वयमधिकारार्यव्यवस्तावावान् वाच्यवत्युपिवक्यनावस्तुत्रव्यवानेयस्तावेयस्याय मान्यामहे (पृ० ८४) ।

मुदर्ण पुष्पाम् (बन्याः पृ॰ ५८) तथा रामोऽरिम (ब॰ पृ॰ ७५) दोनों श्लोक विविधितवाच्य्यविनि के उदाहरण के रूप में दिये गये हैं। प्रतीहारेन्द्र- राज के शब्दों से यही निक्कं निकलता है कि उसके मतानुसार कारिकाबो तथा बृति दोनों के रावित्यता सहदय थे। तीसरे पाठ मे यत्र बाच्यस्य ... ध्वनिरि-त्युस्तम् शब्द ध्वन्यातीक के पृ॰ ११९ पर है।

बकोसितवीबित में (२. उदाहरण २५) 'ताला आअन्ति गुणा कमलाई आदि रकोक रूदिवान्दकता के उदाहरण के रूप में उद्धत है। यह आनन्दवर्षम (घ० ५० ५६) का अपना रकोक है। वक्कोनिवानीदिवकार ने इसे निम्मितिवान अच्छी के साथ प्रस्तुत किया है—"ध्वनिकारेण ध्ययध्यञ्जकभावोऽत्र सुतरा सर्माष्ट्रत किया है।

महिममट्ट लोचन के समकालीन हैं। उसने कारिका और वृत्ति के रविधता में भेद नहीं माना। पृ० १९ रउने 'याणं. जस्ते मां' (स्व गृ० ३८) आदि कारिका उद्दे तमें हैं और उसे ध्वनिकार की रचना बताया है। पृ० ११ पर उसीने वृत्ति के कुछ पाठ उद्देव कि हैं हैं तेर उसूँ मी ध्वनिकार के हो बताया है। (उ० स्व० तया चाह ध्वनिकार "सारस्यो हार्यः" पृ० २३९, ध्वन्यासोक, 'धुन स एवाह न हि ध्यप्पे प्रतीयमाने बाध्यदुविद्वरीपवित, पृ० २३६ ध्व०, 'न हि विभावानु- मावध्यमित्रायां पर्वा, पृ० २३६ ध्व०, 'न हि विभावानु- मावध्यमित्रार्या एवं', पृ० २२७ ध्व०)। ध्वनिकारिक के पृ० १६ पर नीचे कि बो कार्या के हैं—'क्ष्यार्था प्रदेवने मवर्या व ध्वनिकारिका, १-२) हीत। सलस्य मावध्यमित्रायां स्वत्व प्रवानिकार स्वत्य प्रवृत्तवाच्यां प्रवानिकारिका, १-२) हीत। सलस्य मिक्त तमर्थिति तम्प्रभ्रवेनात्वार्यां, प्रतीयमानस्यायंस्य परावण्डं सित पारिकायाव्यां स्वाध्यवित्येष रित च्वत्व विवृत्तवाच्यां ध्वच्ये वाध्यविद्य एव विज्ञायते। 'क्षां क्षां स्वर्थ पात्र में महिसमह्न हैं 'यायां धव्यो वाध्यविद्य एव (स्व व्याव) के वृत्ति प्रवामी वाध्यविद्येष रित स्वर्थ विवृत्तवाच्यां स्वर्थ वाध्य विद्य (स्व १०) १८) की वृत्ति प्रवामी वाध्यविद्येष:'को भी व्यक्तिकार कुळ माना है। सी प्रकार व्यक्ति

विवेक के पू॰ २९ तथा ३४ पर भी कारिका के समान वृत्तिकार को मी व्यक्तिकार कहा गया है। खोनेन्द्रकृत अविव्यविवार चर्चा में ध्वन्यालोक की निम्मलिखित कारिका वानन्यवर्धन के नाम से उद्धुत है— विरोधी वाविरोधी था रसी हुनि स्वान्दर ।—विरोधी वाविरोधी था रसी हुनि स्वान्दर ।—विरोधी था देश के प्रवाद कारिका (ध्व॰ १.४) को जानन्यवर्धन कृत माना है। इसी प्रकार काष्यानुसासन पु॰ ११३ तथा २३५ पर उत्तके कारिका सं॰ ३२० तथा ३९ को ध्वनिकार की बताय है। साहित्यवर्धन ने कारिका सं॰ १२ को ध्वनिकार की बताय है। साहित्यवर्धन ने कारिका सं॰ १२ को ध्वनिकार की बताय है। आहित्यवर्धन ने कारिका सं० १ तथा २१२ को ध्वनिकार की बताय है। उत्तर किया है तथा 'ग हि कवीरितवृत्तमात्रनिवार है । उत्तर किया वे उद्धरणे से स्थ्यट हो बाता है कि जो ध्वन्यकार के एक सी वर्ष प्रचात हुए उनमें भी कारिकाकार वृत्तिकार के से वर्षयं को अपने प्रचात अपने भी कारिकाकार वृत्तिकार के से वर्षयं अपने भी कारिकाकार वृत्तिकार के से वर्षयं अपने अपने की कारिकाकार वृत्तिकार के से वर्षयं अपने भी कारिकाकार वृत्तिकार के से वर्षयं अपने भी कारिकाकार वृत्तिकार के से वर्षयं अपने अपने की कर पर्यान्त अपने के कार्य व्यवस्थित अपने के कार्य व्यवस्था हुए उनमें भी कारिकाकार वृत्तिकार के से वर्षये को लेकर पर्यान्त अपने के कुका था। अत उत्तरवर्सी व्यव्यकार को उद्धत करना व्यर्ष है।

लोचन के पाठ भी जब मुकुल के साथ पढ़े जाते हैं तो एक बात का समर्थन करते हैं और जब महिममद्भ तथा क्षेमेन्द्र के साथ तब दूसरी बात का। ऐसी स्यिति मे किसी भी निर्णय पर पहुँचना अत्यत कठिन है। आगे बताया जायगा कि लोचन से पहले भी ध्वन्यालोक पर चन्द्रिका नाम की टीका थी। इसी प्रकार. भट्टनायक ने अपने हृदयद्पंण मे व्यन्यालोक का प्रवल खण्डन किया है। सम्भव है इन दोनों से इस प्रश्न का निर्णय करने में सहायता मिले। किन्तु दुर्भाग्य से ये रचनाये अभी तक उपलब्ध नहीं हुईं। यदि लीचन (प० १५०-१५१) के उपरोक्त पाठ पर ज्यान दिया जाय तो प्रतीत होगा कि उसकी दिष्ट मे चन्द्रिकाकार कारिका तथा वृत्ति के रचयिताओं को मिन्न-मिन्न मानते थे। वर्तमान स्थिति में मेरा यही मत है, यद्यपि यह निस्मकोच नहीं है कि मकुल तथा लोचन के कुछ पाठ यथार्थ है । तथा कुन्तक, महिमभट्ट, क्षेमेन्द्र तथा अन्य लेखको के सामने वास्तविक परम्परा नहीं थी । प्रतीत होता है 'सहृदय' कारिकाकार का नाम या विशेषण रहा होगा और आनन्दवर्धन उसके निकटवर्ती शिष्य रहे होगे। इस प्रकार कुछ ही काल के पश्चात कारिकाओं तथा विता के कर्तत्व को लेकर जो भ्रम उत्पन्न हुआ इसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है। इस सम्बन्ध के कुछ स्पष्ट सकेत स्वय ध्वन्यालोक मे मिलते हैं। प्रथम कारिका के 'सहृदयमन प्रीतये' शब्दों की वित्तकार ने निम्नलिखित व्याख्या की है-'रामायणमहाभारतप्रभृतिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्धव्यवहार लक्षयता सहृदयानामानन्दो मनसि लभता प्रतिष्ठामिति प्रकाश्यते ।' यहा प्रीति शब्द का अर्थ जान-बक्तकर आनन्द किया गया है, जिसके

दो अर्थ हैं---सुख तथा जानन्दवर्धन । समस्त वान्य के दो अर्थ हो सकते हैं---(१) रसिकजनो के हृदय मे आनन्द हो तथा (२) आनन्द अर्थात् वृत्तिकार बानन्दवर्धन सहृदय (अपने गुरु) जिसने रामायण आदि महाकाव्यो के द्वारा ध्विन की व्याख्या की, कृपा पाप्त करे। इसी प्रकार वृत्ति के अन्तिम इलोको के सहदयोदयलाभहेतो शब्द भी द्वमर्थक हैं। उसका एक अर्थ है सहृदय अर्थात् रसिकजन के उदय अर्थात् उन्नति के लिये तथा दूसरा सहृदय नामक ग्रन्थकार की कीर्ति के लिये। सहृदय तथा उसका समकक्ष सचेतस् शब्द कारिका, वृत्ति तथा लोचन में बीसियो बार आये हैं। उ० स्व० देखिये, कारिका स० ११. तथा २; २ १४; ३.४०; घ्या पु० ३, ८, ९, १२, १७, ४०, ७१, ९७, १०२, १९७, १९८ इत्यादि, लोचन पृ० ३, ७, १३, १४, २६, २८, ६८, २५४। ध्वन्यालोक (प्० १९८) मे सहृदय शब्द के अर्थ पर चर्चा है और लोचन ने उसका लक्षण इस प्रकार दिया है-'येषा काव्यानुषीलनाम्यासवशाद्विशदीभूते मनोमुकुरै वर्ण-नीयतन्मयीभवनयोग्यता ते हृदयसवादभाजः सहृदया' (पृ० १३), पुन पृ० ६८ पर 'हृदयसवादापरपर्यायसहृदयत्वपरवशीकृततया' इत्यादि । हेमचन्द्र ने (विवेक प्॰ ३) लोचन के शब्द ही उद्धृत किये हैं। यह उल्लेखनीय है कि लोचन ने आनन्दवर्धन का 'सहृदयचकवर्ती खल्वय ग्रन्थकृदिनि भाव ' (प० १४) शब्दो द्वारा निर्देश किया है। यह कल्पना सम्भव है कि व्वनिकार ने सहृदय शब्द का प्रयोग बार-बार किया है तथा काव्यशास्त्र सम्बन्धी समस्त प्रश्नों के लिये सहृदयजन को ही अन्तिम निर्णायक माना है। इसी कारण ध्वनिकार को सहृदय-चकवर्ती की उपाधि मिल गई। रामायण (अयोध्या १३-२२) तथा कालिदास (सचैतसः कस्य मनो न दूयते, कुमारसम्भव, ५.४८) ने सहृदय अथवा सचेतस् शब्द का प्रयोग साघारण अर्थ मे अर्थात् सहानुभूतिपूर्ण हृदय वाले व्यक्ति के लिये किया है। इसके अतिरिक्त, पारिभाषिक अर्थ में भी सचेतस् शब्द का प्रयोग ध्वनिकार से सौ वर्ष पहले वामन ने किया है। उसने अपनी काव्याल द्वारसूत्रवृत्ति (१, २, २१) मे दो क्लोक 'तयाचाहु' के साथ प्रस्तुत किये हैं। उनमें से एक नीचे लिखा है---"तथाचाहु --

'वचित्रं यभविगम्य स्थन्तते वाचकश्रीवितयमपि तचात्वं यत्र वस्तु प्रयाति । उदयति हि स तावृक् स्वापि वेदर्भरीतौ

उदयात १६ स तादृष्ट् क्वापि वदभराता सहुदयहृदयानां रञ्जकः कोपि पाकः॥'

अत प्रतीत होता है पारिभाषिक अर्थ में सहृदय, शब्द का प्रयोग वामन से बहुत पहले होने लगा था । काव्यशास्त्र में मेचावी, दण्डी, जनिक आदि अनेक विशेषणवाची शब्दो का प्रयोग ग्रंथकारों के लिये हुआ है। इसी प्रकार सहदय शब्द का प्रयोग भी कोई असाधारण बात नही है। डा॰ कृष्णमूर्त्ति ने वामन द्वारा प्रयुक्त सहृदय शब्द का कारण बताते हुए कहा है कि वामन बहुत-से नये आलोचकों के समकालीन थे। उन्हीको सहृदय कहा गया है, जिनकी सत्ता कल्पना मात्र है (बी० ओ० आर० एनल्स, भाग २८, पू० १९०, न०१) । उसने उन आलोचको के स्थान एव समय के विषय में कुछ नही कहा । डा० कृष्णमृत्ति के निम्नलिखित कथन का आशय समझ में नही आता---'किन्तु वामन कश्मीरी थे । सम्भवतया वे नवीन सहृदयो के समकालीन थे । अतः वामन द्वारा किये गये प्रयोग से स्थिति मे कोई अन्तर नही पड़ता। वामन ने केवल अपने एक पूर्ववर्तीका उल्लेख किया है जो सम्भवतया उससे कई सौवर्ष पूर्व हुआ था। अत. पारिभाषिक अर्थ मे सहृदय शब्द का प्रयोग अत्यत प्राचीन जान पडता है। आनन्दवर्धन की रचना लगभग ८७५ से लेकर ९०० ई० के पूर्व नही रखी जा सकती । वामन का समय ७७५-८१० ई०। उपरोक्त क्लोक का निर्माता वामन का पूर्ववर्ती है। यह नहीं कहा जा सकता कि वह कितना पहले हुआ। अतः यह सम्भव नही है कि वामन का पूर्ववर्ती अज्ञातनामा लेखक आनन्दवर्धन या उसके गुरु (जिसने उसे काव्यशास्त्र सिखाया है) के शब्दो को ग्रहण करे। जहाँ तक एकता का प्रश्न है कारिका तथा वृत्ति दोनों का समय एक है (८७५-९०० ई०) । आनन्द ने अपने मार्ग-दर्शक के रूप मे किसी आचार्य का उल्लेख नहीं किया। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि उसके पहले काव्य-मर्मज्ञो का एक वर्ग रहा होगा।

भी उल्लेखनीय है कि नाट्यशास्त्र के प्रथम श्लोक की टीका में अभिनवगुप्त ने भट्टनायक तथा उसकी रचना का सहृदयदर्गण के नाम से निर्देश किया है। इस निर्देश से यह प्रश्न खडा होता है कि भट्टनायक की रचना का नाम सहृदयदर्गण था या हृदयदर्पण । लोचन में इसका नाम हृदयदर्पण है (पु॰ ३२, ७६) ।2 व्यक्तिविवेक मे निम्नलिखित प्रस्तावना श्लोक है-'सहसा वशोभिसत' समद्यता-दृष्टदर्पणा मम धी ।' टीकाकार ने इसकी व्याख्या में कहा है-- 'दर्पणी हृदय-दर्पणास्यो व्वतिव्वसम्पर्योपि।' बी० ओ० जार० बाह० की समस्त हस्तलिखित प्रतियों में लोचन के लिये हृदयदर्पणे शब्द आया है। मेरी दृष्टि में ग्रन्थ का नाम सहदयदर्पण होना चाहिये, क्योंकि हदयदर्पण की अपेक्षा यह अधिक अभिन्यजक है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं-सहदय अर्थात रसिकजनो के भावों का दर्पण तथा सहदयता का सम्यक् परिचय देने वाला। अभिनवभारती (भाग १, प० १७३) का कथन है--- 'अत एव सहृदया स्मरन्ति 'वध (स) म चूडामणिका'। ब्लोक का मूल-पाठ खण्डित है। फिर भी इसमे कोई सदेह नही कि यहाँ सहृदय शब्द प्रत्यकार के लिये आया है। उदयोत् जुकृत की मुदी मे लोचन के मजुल-क्लोक के अन्तिम चरण 'सरस्वत्यास्तत्त्व कविसहदयास्य विजयते' की कई प्रकार से व्याख्या की गयी है। उनमे एक इस प्रकार है- 'यदि वा कविशब्देन सर्वेषि कवय सहृदया गृहीता सहृदयशब्देनानन्दवर्धनावार्यः ततश्व देवतात्मत्वे गरुनम-स्कारोपि अनुसहितो भवति ।' इससे प्रतीत होता है कि कौमुदीकार की दृष्टि में सहृदय का व्यक्तिवाचक नाम होना क्लिष्ट-कल्पना नहीं है। एक अन्य उल्लेख भी महत्त्वपूर्ण है और कारिका तथा वृत्ति के रचयिताओं के साथ सम्बन्ध रखता है। ब्रितीय विवेक के प्रारम्भ में व्यक्तिविवेक (त्रिवे० स० पृ० ३७) का कथन है- "इह खलु द्विविधमनौचित्यमुक्तमर्थविषय शब्दविषय च । तत्र विभावानुभावव्यभिचारिणामययायय रसेष यो विनियोगस्तन्मात्रलक्षणमेक-मगमाद्यैरेवोवतिमिति नेह प्रतन्यते ।" इस पर टीकाकार रुय्यक का कथन है-''उवतमिति सहृदयै । अन्तरगमिति साक्षाद्रसविषयत्वात् । आद्यैरिति ध्वनिकार-प्रभृतिभिरिति । तदुक्त 'अनौकित्या "परा ।' इत्यादिना ।" यहाँ व्यनिकारिका

भट्टनायकस्तु ब्रह्मणा परमात्मना यदुदाहृतः 'द्वित व्याख्यान सहृदयदर्पणे पर्यगृहीत् । अ० भा०, भाग १, प० ४-५ ।

एतदेवोशत हृदयदर्पचे प्रावत्यूणां न चेतेन तावन्नवैवस् । तेन यदाह महानाष्क्र 'वाव्याचान्यामित्यक ।' प० ३२ तेनैतिप्ररक्षणा यदुक्त हृदयदर्पचे सर्वेन तिह काय्यवाहार स्वादिति । पु० २२ २; यस् हृदयदर्पचे उक्त 'हहा हेति तरमार्वोग यमस्वार' इति । प० ७६ ।

३,१० भी द्रष्टव्य है 'विभावभावानुभवसञ्चायौ चित्यचारुणः । विधिः कथाशरी-रस्य वृत्तस्योत्प्रेक्षितस्य वा।' वतः उक्तमिति सहृदयैः शब्दों द्वारा इस कारिका का उल्लेख किया गया है। 'बनौचित्यादते' बादि क्लोक वृत्ति प्० १८० पर है। उसमे ध्वनिकारिका ३.१० की व्याख्या है। कम-से-कम यहाँ टीकाकार ने कारिका को सहृदय की तथा वृत्ति को व्यनिकार की रचना माना है। डा॰ मुकर्जी ने 'इण्डियन कल्चर' भाग १२, पृ० ५७-६० मे पुनः आक्रमण किया है। किन्तु उन्होंने कोई नया प्रमाण नहीं दिया । अतः उसका ऊहापीह व्यर्थ है । उन्होंने दो बाते ऐसी लिखी हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पु॰ ६० पर उन्होंने लिला है-'मेरा दृढ विश्वास है कि प्रत्येक बुद्धिमान इस बात को स्वीकार करेगा कि कारिका तथा वृत्ति के भिन्न कर्ताओं की मान्यता केवल कपोल-कल्पना है और पूर्णतया अमपूर्ण है। इसका एकमात्र कारण अविनाभाव के सम्यक् विचार का अभाव है। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि इस प्रश्न का समायान अन्तिम रूप से हो चका है। प्रथम बाक्य मे जिन अपशब्दों का प्रयोग किया गया है मैं विद्वानों का ज्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। प्रतिपक्षी हारा प्रस्तुत तकों के लिये अपशब्दों का प्रयोग बादी की दुर्बलता का सूचक है। इस वात को प्रत्येक विचारशील निर्णायक स्वीकार करेगा। मेरी डा॰ मुकर्जी को चुनीती है कि प्रतिपक्षी उनसे भी अधिक अपशब्दों का प्रयोग कर सकता है। किन्तु यह मार्ग विद्वानो के लिये शोभनीय नहीं है। द्वितीय वाक्य मे दयनीय मनोदशा का प्रदर्शन है। डा० मुकर्जी दूसरो को डाँट-इपट कर चुप करना चाहते है। वे अपने पक्ष की पैरवी करने के साथ निर्णायक भी स्वय ही बन गये हैं। प्रश्न का समाधान हो चुका है या नहीं, इस बात का निर्णय तटस्य विद्वान ही कर सकते है, डा॰ मुकर्जी नहीं। इसी प्रकार, नीचे लिखे वक्तव्य से पता चलता है कि डा॰ कृष्णमूर्ति भी कहाँ तक सतुलन रख सके हैं। 'रचयिताओं मे भेद का समर्थन करने के लिये एक भी प्रमाण नही है (आइ० एच० क्यू० भाग २४, पु० ३०७) । अपने आप को ठीक समझकर उन्होंने आत्म-सतोष कर लिया है। मैं उनके इस सुख में बाघानहीं डालना चाहता। उनके मत का अन्तिम तथा सम्यक निर्णय करना सस्क्रत के विद्वानो का कार्य है।

अब देस बात पर विचार किया जायगा कि व्यक्तिकार से पहले भी काव्य-सास्त्र में व्यक्ति का सिद्धान्त या या नहीं। सर्वश्रयम उत तकों पर विचार किया जायगा जो उसके होने का प्रतिपादन करते हैं। आनन्दवर्षन ने पू॰ १० पर एक कारिका उद्धत को है—काव्य तद्व्यतिना समन्वितमित प्रीत्या प्रशसक्वा ने गो विद्वापित्यार्ति के सुमतिना पृष्टः स्वक्य बदी: ।' स्रोचन ने हसे मनोरस्कृत बतामा है जो ध्वतिकार का समकालीन था। प्रस्तुत कारिका में ध्वतिमात का खब्बन किया गया है। देखों, राजतरिङ्गणी ४.४९७ मनोरव के लिये तथा ४.५९७ मानी मनोरवी मन्त्री पर परिजहार तथा, १९६म मनोरव के लिये तथा ४.५९७ मानी मनोरवी मन्त्री पर परिजहार तथा, १९६म मनोरव के परिवाग का उन्लेख है। सुभाषितालिल (सु० ५१,५८,४४०) में मनोरव के स्लेक उद्धत है। यदि प्रस्तुत मनोरव तथा जयापीड एवं लिलागीड के राजपण्डित मनोरव एक ही हैं, तो ध्वतिकारिकालों का रचनामाल ८००-८२५ मानना होगा। लोचन ने मनोरव को लो जानन्द का समकालीन बताया है, सम्भवतया इसमें कुछ भाति है।

लोचन ने व्वन्यालोक के 'परम्परया समाम्नात' शब्दों की व्याख्या करते हए लिखा है कि ध्वन्यालोक से पहले ध्वनिविषयक कोई ग्रन्थ नहीं था--. 'विनापि विशिष्टपुस्तकेषु विवेचनादित्यभिप्राय' (पु०४) । ध्वन्यालोक में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि व्वनिसिद्धान्त तथा इसका नामकरण व्याकरण स्फोट-सिद्धान्त से लिया गया है। 'प्रथमे हि विद्वासी वैयाकरणा । व्याकरणमुलत्वा-त्सर्वविद्यानाम् । ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति । तथैवान्यैस्तन्मता-नुमारिभि सूरिभि काव्यतत्त्वार्यदर्शिभिवीच्यवाचकसम्मिश्र शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद् ध्वनिरित्युक्तः (ध्व० प्०५५-५६) तथा 'परिनि-विचतनिरपभ्रशस्त्रज्ञाणा विपश्चिता मतमाश्रित्यैव प्रवृत्तोय ध्वनिव्यवहार इति तै सह कि विरोधाविरोधी चिन्त्येते' (पु॰ २४९)। सम्भवतया स्फोट का सिद्धान्त पाणिनी से भी प्राचीन है । अष्टाध्यायी ६.१ १२३ मे 'अवड स्फोटा-यनस्य' सूत्र है । वाक्यपदीय (१. ४४ तथा आगे) मे स्फोट सिद्धान्त की विस्तत चर्चा है। ध्वन्यालोक का कथन है कि ग्रन्थ का ध्येय विविध तकों द्वारा केवल व्यति का अस्तित्व सिद्ध करना नहीं है किन्तु यह बताना है कि काव्य का वास्तविक प्रयोजन एव कार्य व्यय्य है, जो रस, भाव आदि के रूप में परिणत होता है। यदि कवि केवल घटना-वर्णन को अपना कर्त्तव्य मानता है तो रस या सुरुचि का अपलाप करता है।

'अत एव चतिवृत्तमात्रवर्णनप्राधान्ये-ङ्गाङ्गिभावरहितभावनिवन्येन च कवी-नामेववित्रानि स्वांक्तानि अवन्तीति रनादिरूपव्ययतारपयेभेवैया युक्तमिति यत्नोऽस्माभिरारच्यो न ध्वनिप्रतिपादनमात्राभिनिवेद्येन' (पृ० २०१-२०२) ।

कारिकाकार तथा वृत्तिकार की एकता या भिन्नता के सम्बन्ध में प्रस्कुत समस्त तकों का परीक्षण करने के पश्चात में इस निष्क्षयं पर पहुँचा हैं कि जानन्यवर्धन के कुछ ही काल परचात एकता मानने वालों ने ध्वन्यालोक के मूल पाठ को बदलना प्रारम्भ कर दिया। ' दित काव्यार्थ'''विसमार्थ: (३.९ से आगे पृ० १७८) सरीक्षं स्वनिमित स्लोको को प्रशिष्टन किया, निर्यादिकण्ट के स्थान पर ह्रव्यक्लिक्ट तथा कारिकाओं को तोड-मरोड्कर वर्ष बदला।

ध्वन्यालंक का विषय-परिचय थोड़ी-सी पन्तियो में नही दिया जा सकता। नीचे केवल रूपरेक्षा दी जा रही है—

प्रथम उद्योत मे व्यनि सम्बन्धी विविध मान्यताओं का परिचय है। किसी का मत है कि व्विन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अन्य विद्वानों ने इसका लक्षण मे अन्तर्भाव कर लिया है। कुछ का मत है, ध्वनि का लक्षण शब्दों द्वारा नहीं प्रकट किया जा सकता। वह केवल रसिकों के आस्वाद का विषय है। काव्य के दो अर्थ होते हैं--(१) वाच्य, (२) प्रतीयमान । वाच्यार्थ आलकारिक भाषा में प्रकट किया जाता है और सर्वगम्य होता है। प्रतीयमान अर्थ किसी सुन्दरी के लावण्य के समान होता है जो शरीर तथा आभूषणो से सर्वधा भिन्न है। प्रतीयमान के तीन भेद हैं - वस्तु, अल क्कार और रस। इन तीनो के पुनः अनेक भेद हैं। इस प्रतीयमान अर्थ को केवल व्याकरण तथा काथ का ज्ञान रखने वाले नहीं जान पाते । उसे काव्यममंज्ञ ही समझ सकते हैं। प्रतीयमान अर्थ ही काव्य मे प्रधान होता है। जिस काव्य मे व्यग्य अर्थ प्रधान होता है उसे ष्विनिकाव्य कहा जाता है। समासोबित, आक्षेप, पर्यायोक्त आदि अलङ्कारो मे व्याग्य अर्थ का अस्तित्व होने पर भी वाच्य अर्थ प्रधान होता है अतः उन्हें ध्वनि-काव्य नहीं कहा जा सकता। ध्वनि दो प्रकार की होती है---अविवक्षितवाच्य जहाँ बाच्य अर्थ का बोध अभिप्रेत नहीं है अयवा जहाँ शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा नहीं रहती तथा विवक्षितान्यपरवाच्य-जहाँ वाच्य अर्थ प्रतीत होने पर भी किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है। ध्वनि का न तो मक्ति (लक्षणा) मे समावेश हो सकता है और वह लक्षणातीत भी नहीं है।

डितीय उद्योत मे अविविक्षितवाच्य के दो भेद किये गये हैं—(क) अर्थान्तरसक्तिमतवाच्य तथा (ख) अत्यन्तितरहृतवाच्य, साथ ही उनके उदाहरण भी दिये गये हैं। वे कमशः इस प्रकार हैं—

- (क) तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहदर्यगृंद्वान्ते। रविकिरणानुगहीतानि जबन्ति कमलानि कमलानि ॥ (इसमे दूसरा 'कमलानि' अर्थान्तरसंक्रमित है।)
  - (स) रविसकान्तसौभाग्यस्सुवारावृत्तमण्डलः । निःश्वासान्य इवादर्शस्त्रम्यमा न प्रकाशते ॥

(इसमें 'अन्ध' अत्यन्ततिरस्कृतवास्य है।)

स्त्री प्रकार विविक्ततान्त्यरवाच्य के दों मेद हैं—असंकर्यक्रमध्यय तथा संकर्यक्रमध्यय । क्यवः रत, माब, रतामाव, मावामात वदा मावप्रधान की प्रधानता के कारण असंकर्यक्रमध्यय के अनेक प्रकार हैं। वहाँ रत, माब जादि कप्रधान हैं और बाच्य वर्ष पूक्य है वहीं रसवद बादि अकच्चार होते हैं। इसके परवात तृष्ण और अकच्चारों में परस्पर मेद का निरूपक है। मायुर्व, ओज तथा प्रसाद नामक तीन गुणो का विवेचन किया गया है। प्रक्लार में अनुमात और यमक का अप्रयोग। क्यक, पर्वाचेक्त विवाद कर्क्षार वहाँ प्रकुत्तर-सक कहामक एवं मोच होते हैं ऐते उदाहरण—संकर्यक्रम के उत्पर्य —अस्वव्यवित्तपृक्त तथा अर्थवनित्तपृत्व । राज्यवित्तपृत्व का वर्ष है, नहाँ यज्यों के द्वारा अवक्षार मूलक्ष्यनित्या रहेव के उदाहरण । वर्षवित्तपृत्व कालि का क्ष्यण और विवेचन ।

'एव वादिनिदेववौ' पाइवें पितुरघोमुसी । लीलाकमलपत्राणि गण्यामास पार्वती ॥'

यहाँ छज्जारूप व्यक्तिचारिमाव व्यन्य है। जर्मशास्त्रमूल तथा असलस्यक्रम मे भेद। असलस्यकम वहाँ होता है जहाँ विभाव, अनुमाव तथा व्यक्तिचारि मावो के बाच्य होने के कारण स्वानुभृति होती है। अर्पध्यस्तिम् छ के दो भेद— बस्तु तथा अलङ्कार। बस्तु के पुन. दो भेद—भोडोस्तिनिक्पन्न तथा स्वत.-सम्भवी। अलङ्कारव्यनि के उताहरण-

दितीय उद्योत में व्विन के भेद व्याय की दृष्टि से किये गये ये किन्तु तृतीय उद्योत में वे व्यान्यक की दृष्टि से किये गये हैं। व्यविविश्वताच्य के से मेर हैं—(१) पदमकास्य तथा (२) वास्वमकास्य । पदमकास्य का उदाहरण—"कः सम्बद्ध विरदृषिकृत तथ्युपेखेत जाया।' वाश्यकास्य का उदाहरण—"या निशा सर्वभूताना तस्या जायित स्पमी।' विविश्वतान्यपरबाध्य के मेद सकस्यक्रमक्याय के मी उपरोक्त दोनों प्रकार हैं। असकस्यक्रम व्याय के मेद सकस्यक्रमक्याय के मी उपरोक्त दोनों प्रकार हैं। असकस्यक्रम व्याय प्रवाद के स्वत्यक्तित वर्ण, पद, वाच्य, सक्कुटना तथा प्रवत्य द्वारा होती है। तीन प्रकार की सक्कुटनायं—असमाया, मध्यसस्माया तथा दोर्घसमाशा। सक्कुटना का गुणों के साथ सम्बन्धा। सह्यत्या का आधार वस्ता, वर्ष, विषय तथा रस की

देखो, न्यू ६० एण्टि०, भाग ७, पृ० ७६-७८ मे सङ्कटना पर एक
 छोटा लेख।

अनुरूपता है। रस की अधिक्यक्ति, तथा वर्षणा के प्रकार। विभिन्न रसों के सहायक अब्ब्रुप्तर। कथावस्तु तथा उसका रस्त के साथ सम्बन्ध । अस्तवस्त्र की विभिन्न (क्या पर, कृत्, तदित तथा समास के हारा अभिव्यक्ति का उसके उदाहरण। रसाजिव्यक्ति के विरोधी तर्थ। काव्य में एक रस प्रधान होना वाहिये और दूतरे उसके सहायक। वाच्य और नाम्य क्यों में प्रस्पर भेद का विवेचन। गुणपूर्ति और व्याप्य में भेद। व्याप्यक्रप्तकमाव और अनुमास होना पर्वेच वाच्यक्ति का नाम का विवेचन। गुणपूर्ति कोर क्याप्य में भेद। व्याप्यक्रप्तकमाव और अनुमास होने पर भी वाच्य वर्ष विवेच समस्कारपूर्ण होता है। गुणीमृतव्यय्य के उदाहरण। विश्व नामक काव्य के तृतीय भेद का निकरण। इसके दो नेद हैं— व्याद्यक्ति (प्रमक आदि)। तृतीय भेद का व्यव्यक्ति (प्रमक आदि)। तृतीय भेद का विश्वच विश

(४) व्यति तथा गुणीमूतकाव्य में किंव की प्रतिभा सदा नृतन चमस्कार अरूट करती रहती है। साधारण बस्तु भी कवि की करवना के चमस्कार से नवीन प्रतीत होने कमती है। किंव को अपनी रचना में प्रचान कर से एक ही रस पर केन्द्रित होना चाहिये। रामायण में प्रधान रस करुण है। महाभारत धाहन और काव्य दोनों है। उसका प्रधान रस धानत है। अनेक धाराव्यियों से संकडों कवि काव्य रचने आ रहे है। फिर भी कविता का क्षेत्र असी हों प्रतिभाशाली किंवियों से संकडों कवि काव्य रचने आ रहे है। फिर भी कविता का क्षेत्र असी है। प्रतिभाशाली किंवियों से स्वान्त स्वार्थ है। यो कवियों की रचनाओं में परस्पर साम्य तीन प्रकार का हो सकता है—(१) निम्ब—प्रतिभिन्न के समान, (२) वरस्पर सा मनुष्यों के सनान। प्रचम दो प्रकार का साम्य हेय है, किन्तु तृतीय प्रकार का आकर्षक होता है।

ध्वन्यालोक में रामायण और महाभारत के उद्धरण मिलते हैं। महाभारत में से अनुकमणी, गीता, गृप्रयोमायुसंबाद के उद्धरण हैं। इनके अतिरिक्त, नीचें लिखे प्रत्य एवं बन्यकारों का उल्लेख है—आनत्कृत अबूँ नवरित (पृ० १८३, ११८), कादस्वी, काळिदास, तापसक्तयालं (एक नाटक), धर्मकीति, नायानन्द, मट्टबाण, मरत, मामह (४६, २५९), मयुम्यनविव्यत, रत्नावती, रामायुद्ध, विध्यत्वाणतीला (आवन्द का प्राहृत-

काव्य), वेणीसंहार, सबंकेन (प्राकृतकाव्य हरिविजय के रचिता), सातवाहन (बी नामकोक को गये वे, १७६)। तेषुकाल्य, हरिविजय, हरिवंश (कृष्णदीपायन) की रचना तथा महामात के परिविष्ट के रूप में, २०००, हर्चचरित। नीचें लिखे काव्यो से उदरण किये गये हैं—गावास्त्यवती, मनोरव, शाकुत्तक तथा कांकिदास के अन्य सन्य, विश्वचालय्य तथा सूर्यस्तक। उन्होंने सहस्त्र तथा प्राकृत के स्वरचित स्लोक भी प्रचुर सच्या से उदाहरण के रूप में उद्गत किये हैं (न० १२३ पर दो स्लोक, १३४, १३६, २८४, ३०३, २०६)। यत्र-तत्र, परिकर-रलोक भी दिये हैं। इसका अर्थ लोचन (पू०४०) ने इस प्रकार बताया है—'परिकराय' कारिकार्यस्थाधिकावाय कर्यु स्लोक परिकररलोक.'। इसका अर्थ है, वृत्ति के अन्तर्गत मूल की आस्त्रा अथवा विस्तार करते वाला स्लोक। परिकर सब्द का अर्थ समझने के लिये नीचे लिखे स्लोक से तुल्ला

### "ध्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकार्यमेतावत् । शिष्टः परिकरबन्धः क्रियतस्य प्रन्यकारेण॥'

(जे॰ बी॰ बी॰ बार० ए॰ एस॰, माग १६, अधिक स, पु॰ २९, पेटरसन का काधिका की हरतिक्रित्तत प्रति पर) । पु॰ २७७ पर उन्होंने दो रुकोक 'तिदियुम्तर' शब्दों के साथ प्रतृति कि हैं। लोचन ने दलका वर्ष फिया है अधिक स्विदेयुम्तर' शब्दों को साथ प्रतृति किया है जिस पर लोचन का टिप्पण है 'उन्तर्तित सबहार्ष मयेनेत्यमं: । पु॰ २७८ पर दो प्रसिद्ध स्लोक' 'बपारे काव्यस्तारे' तथा 'प्रकृति से वहार्ष मयेनेत्यमं: । पु॰ २७८ पर दो प्रसिद्ध स्लोक' 'बपारे काव्यस्तारे' तथा 'प्रकृति वे वेल्कि. तथा वेदम्यति सबदी हारा प्रतृति किये गये हैं। विनकी चर्चा उत्पर (पु॰ ९-१०) हो चुक्ती है। । पु॰ २८० पर चिंचत विषयों के सबाहरू दो रुलोक 'ल्टयमत्र सबहर' सबदी द्वारा प्रसृत्ति किये गये हैं।

ध्यन्यालोक का तिथि-निर्णय—आनन्दवर्धन का तिथि-निर्णय सशयप्रस्त नहीं है। राज॰ (५.३४) का कथन है—

## 'मुक्ताकरणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्षनः। प्रयां रत्नाकरक्वागात्साम्राज्येवन्तिवर्मः॥'

इससे जात होता है कि आनन्तवर्धन ने किंब के रूप में कश्मीर नरेश अवित्वर्धन् (८५५-८८ ई०) के राज्य में क्याति प्राप्त की। अन्य प्रमाणों से भी इस तिथि का समर्थन होता है। उसने उद्भट का निर्देश किया है। अस-उसे आठमी शताब्दी के परमात् रखना होगा। हुसरी और, पाजबेखर (९००९२५ ई०) ने उसका निर्देश किया है। अतः आनन्दवर्षन का रचना-काल ८६०-८९० ई० के बीच होना चाहिये। रत्नाकर ने हरविजय नामक महाकाव्य बालबृहस्पति के राज्य में रचा था। सुभाषितावली मे शिवस्वामी नामक कवि के अनेक श्लोक उद्धत हैं। लोचन का कथन है कि मनोरय आनन्दवर्धन के समकालीन थे (देखों प्०२४८) । जानन्दवर्धन ने अर्जुनचरित, व्वन्यालीक तथा विषयवाणलीला के अतिरिक्त धर्मोत्तमा पर एक ग्रन्य लिखा या और उसकी रचना व्यन्यालोक के पश्चात की थी। धर्मोत्तमा धर्मकीर्ति के प्रमाणनिश्चय की टीका है। 'यत्त्वनिर्देश्यत्वं सर्वलक्षणविषये बौद्धाना प्रसिद्धं तन्मतपरीक्षायां ग्रन्थान्तरे निरूपयिष्याम.' (पृ० २९२) इस पर लोचन का निम्नलिखित टिप्पण है---'विनिश्चयटीकाया धर्मोत्तमायां या विवृतिरमुना ग्रन्थकृता तत्रैव तद्वधा-स्यातम्। हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लॉजिक' (पृ० ३२९-३३१) में डा० विद्या-भूषण ने प्रमाणविनिश्चय की धम्मोत्तरकृत धर्मोत्तमा टीका की तिथि ८४७ ई० ू बतायी है । धर्मोत्तमा मुल सस्कृत मे उपलब्ध नहीं है, केवल तिब्बती अनुवाद प्राप्य है। आनन्द ने देवीशतक नामक स्तोत्र भी रचा था जिसमे यमक, भाषाक्ष्मेष, गोमुत्रिका तथा अन्य चित्रबन्ध बाहुत्य से हैं। उसके १०१वें इलोक से ज्ञात होता है कि आनन्दवर्धन नोण के पूत्र थे तथा देवीशतक की रचना विषमबाणलीला और अर्जुनचरित के पश्चात की थी। 'येनानन्दकथाया त्रिदशानन्दे च लालिना वाणी। तेन सुदूष्करमेतस्तोत्रं देव्याः कृतं भक्त्या।' हेमचन्द्र ने भी अपने काव्यानुशासनविवेक (पु॰ २२५) मे बताया है कि आनन्द-वर्षन नोण का पुत्र था। देशीशतक पर कय्यट की टीका है जो चन्द्रादित्य के पुत्र तथा बल्लभदेव के पौत्र थे। इनका समय ४०७८ गतकलि (अर्थात ९७७ ईo) है तथा वे भीमगुष्त के शासन-काल मे विद्यमान थे।1

<sup>1.</sup> देखो, जरनल ऑफ दि दिपार्टमेंट ऑफ लेटसें (संस्था ९), कलकत्ता विद्वविद्यालय। इसमें चतुर्य उस्तोत पर मीननवगुरा कुट टीका प्रकाशित हुई है, जिसका सम्पादन डा० एस० के० हे ने मदास में सुरक्षित वो हस्तविद्यालय प्रतियों के साधार पर किया है। इससे जात होता है कि आननदसर्थन ने तत्वालोक नामक सन्य भी रचा या जिससे शास्त्रनय तथा काव्यनय के परस्पर सम्बन्ध का तिकरण था। तथा व्वत्यालोक के पू० २९७ पर आयी हुई 'उदिह्ठ' हत्यादि कारिका सैन्य मामा में है। वृत्ति (पृ० ३००) में निन्नलिखत जात्व साथ है— 'भोक्षलक्षण एवेक: पर पुरवार्य साध्त्रनय काव्यनय व तृष्णा- सम्बन्धसरियोजकक्षण: शालो एसो महामारतस्याङ्गिलेन विवर्शित हांत सुप्रति- सम्बन्धसरियोजकक्षण: शालो एसो महामारतस्याङ्गिलेन विवर्शित हांत सुप्रति-

हस्तिकिस्ति प्रतिमों मे बीमनवगुरा इत टीका के बनेक नाम है—सहस्था-कोकजीवन स्थाय ध्यायोजीकियन समय काव्याकोकिकीचन । टीका का नाम कोचन है, जालोचन नहीं, वैतीकि कुछ लोगों की घारणा है। प्रयम तथा तृतीय उद्योत के अन्त में नीचे किसा ध्लोक है—

> किं लोचन विनालोको भाति चन्त्रिकवापि हि । तेनाभिनवगुप्तोत्र लोचनोन्मीलनं व्यधात् ॥'

विश्वनाय आदि उत्तरवर्ती लेखकों ने उसका निर्देश कोचनकार के कप में किया है। अक्ट्रार साहित्य में अभिनवपूत्त कृत टीका का बही स्थान है जो आकरण में पत्रज्ञित कर महामाध्य का और बेदान में शाक्कराध्य का। अभिनवपूत्त उच्चकोटि के दाविनक, काव्य-ममंत्र तथा किये । उनकी टीका कही-कही मूल से भी अधिक गम्भीर तथा कितन है। उसने यव-तत्र वृत्ति तथा कारिकाओं के विभिन्न पाठों की चर्चा भी की है (देखों, पृ० १८०, कारिका ३.४६ पृ० २९० पर)। लोचन में अन्यालोक के व्यतिस्ति नीचे लिखे यन्य एव प्रयाकारों का उल्लेख है- सन्दुराज (बाहुत्येन उद्धुत), उत्पत्न (पृ० १०, १५ परमगृह के रूप में), अटुवयन्तक का कारम्बरीक्यासारं (पृ० १७६)

पादितम् ।' इन पर लोचन का कथन है—'शास्त्रनय इति । तत्रास्त्रादयोगाभावे पुरुषार्थं इत्ययमेव व्यपदेश. सोदर. चमत्कारयोगे तु रसव्यपदेश इति भाव । एतच्च प्रन्यकारेण तत्त्वालोके वितत्योक्तम् ।'

1. कादम्बरीक्यासार (काव्ययाला स०) के कत्तां क्षितन्त ये । वे वृत्तिकार वयन्तमट्ट के पुत्र ये । इस प्रत्य के प्रस्तावना स्लोक मे वक्ष-परम्परा दी गई है । विकित्स्वामी कर्कट्यविम राजा मुक्ताचीड के मती थे । उनके पुत्र करवाणस्वामी हुए । उनके वन्द्र, वन्द्र के वयन्त तथा वयन्त के पुत्र क्षित्र हुए । रावत० ४ ५३ से बात होता है कि मुक्तपारीड का दूसरा नाम लिखान दिखा था । उसका सासन-काल ७००-७३६ ई० है । अभिनन्द स्वितस्वामी की पीचवी पीडी मे हुए । यदि इसके लिखे २० वर्ष का व्यवसान मान लिखा लाय तो अधिनन्त का समय ८२०-८५० ६० ठहत्ता है । अभिनन्दगुत्त ने व्यवकार के रूप मे कादम्बर्गन्त का समय ८२०-८५० ६० ठहत्ता है । अभिनन्द गुत्त ने व्यवकार के स्वय मे क्षान्तक का उच्छे किया है, अभिनन्द का नही । इसका कारण स्पष्ट नही है । सम्भवत्या यह भूल है बचया ज्यन्तक का वर्ष है वयन्त का पुत्र या लिपिकारों ने भूल से ज्यन्तपुत्रक के स्थान एक स्वयन्तपुत्रक के स्थान एक स्वयन्तपुत्रक के स्थान एक स्वयन्तपुत्रक के स्थान एक लिख दिया । यनपाल (लगमण १००० ई० ने अपनी तिलक-मञ्जरी में (भ्रत्तावना स्लोक ३३) अभिनन्द की प्रकास की है।

भट्टतीत का काव्यकीतुक (२३१), कुमारिकमट्ट (पृ० २३४), बन्दिकाकार (२२१), तन्त्रालोक (२३), वापवस्वसदाज (पृ० १८६-१८७), मट्टतीत (३४), तप्यक्षी (१७५), प्रमाकरदर्शन (२३४), अर्तृ हिर (वाक्यवधीय के लेवक, पृ० ५५५), मागृरि, मनोरम, विवरणकृत, यशीवर्स (रामाम्युवय के लेवक,), वस्त्याजबरित, वामन, स्वम्पवासवदता (नाटक), हृदयदर्शम (२२, ७६)। उसने स्वरत्तित रक्लोकों को पुन-पुनः उद्धृत किया है (४३, ४८, ५१, ९१, ११४, १४३, २२३)। वताया गया है कि उनमें से कुछ रक्लोक स्तीज के हैं (पृ० ९२१) कि उसने व्यपने गृह मट्टतीतकृत काव्यकीतुक पर विवरण लिखा है (पृ० २२१) कि उसने व्यपने गृह मट्टतीतकृत काव्यकीतुक पर विवरण लिखा है (पृ० २२१) कि उसने व्यपन तत्त्रालोक के परवाद की वी (पृ० २३)।

अभिनवगुप्त प्रतिभा-सम्पन्न लेखक थे । उनके माता-पिता, गुरु तथा प्रन्थो के लिये आगे देखिये अध्याय २१। लोचन की प्रस्तावना में उन्होंने अपने गुरु का नाम भट्टेन्दुराज बताया है तथा उनके अनेक श्लोक उदाहरण के रूप मे उद्धृत किये हैं (२९ ५१, १४२, १९७, २५९, २७९) । २९, ५१ तथा १४२ पृष्ठो पर उनका नाम केवल भट्टेन्द्रराज आया है तथा ५१ और १४२ पृथ्ठो पर अस्मद्पाध्याय-भट्टेन्द्राज है। उद्धरणो से ज्ञात होता है कि भट्टेन्दुराज ने सस्कृत तथा प्राकृत दोनों में श्लोक-रचना की थी। अन्तिम गाथा प्राकृत मे है। लोचन के (पू॰ १९७) यथा वास्मदुपाच्यायस्य विद्वत्कविसहृदय-चकर्यातनो भट्टेन्दुराजस्य शब्दो से ज्ञात होता है कि भट्टेन्दुराज कवि ही नही काव्यममंत्र भी थे। यहाँ लोचन ने इन्दुराज की प्रशसा की है तथा उन्हें विद्वानों, कवियो एव सहृदयों का चक्रवर्ती बताया है। अभिनवगुरत ने भगवद्गीता की टीका में बताया है (बुहलर के॰ रिपोर्ट पू॰ ८० तथा पृ॰ १४८) कि उसके गुरु भट्टेन्दुराज कात्यायनगोत्रीय थे । उनके पितामह का नाम सौचुक तथा पिता का नाम भूतिराज था। ध्वन्यालोक के शब्दो तथा वहाँ दिये गये उदाहरणो के सम्बन्ध में लोचनकार ने अपने गुरु अथवा उपाध्याय के मत का अनेक बार उल्लेख किया है। ब्वन्यालोक के प्रस्तावना क्लोक 'स्वेच्छाकेसरिणः' पर लोचन (पृ० ३) का कथन है—'एवं वस्त्वल ञ्काररसभेदेन त्रिधा व्वनिरत्र श्लोकेऽस्म-द्गुरुभिर्व्याख्यातः'; 'सर्वयालक्कारादिषु व्यग्यं वाच्ये गुणीभवतीति न साध्य-मित्यत्राशयोत्र ग्रन्थेऽस्मद्गुरुभिनिरूपितः' (पृ० ४४), अस्मद्गुरवस्त्वाहु,---अत्रोच्यते इत्यनेनेदमुच्यते' इत्यादि (पु॰ २७७)। 'प्रयच्छतोच्चै कुसुमानि मानिनी' गाया पर 'अस्मदुपाध्यायास्तु हुद्यतमानि पुष्पाणि अमुके गृहाण गृहाणेत्युच्चस्तारस्वरेणादरातिशयार्थं प्रयच्छता (पू॰ २६७)' कारिका है।

लोचन ने इसकी व्याख्या दूसरे प्रकार से की है। तथा उद्धरणों से प्रतीत होता है कि अभिनवगुष्त के सामने उनके गुरु ने समस्त ज्वन्यालोक की व्याख्या की थी। वह व्याख्या चाहे पुस्तक के रूप मे हो या अध्यापन के रूप मे ।

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है-क्या भट्टेन्दुराज और उद्भट के टीकाकार प्रतीहारेन्द्रराज एक ही हैं। प्रतीहारेन्द्रराज की वश-परम्परा के विषय में हमें कुछ भी जात नही है। किन्तू यह स्पष्ट है कि वे व्वनि के समर्थक नहीं हैं। उनके मतानुसार उसका अल दूतारों में अन्तर्भाव हो जाता है। इसके विपरीत, भट्टेन्दुराज व्विन के समर्थक प्रतीत होते हैं। उन्होने हो अभिनवगुष्त के समक्ष व्यन्यालोक की व्याख्या की । किन्तु यह तथ्य इन दोनो का भेद सिद्ध करने के लिए अपने-आप मे पर्याप्त नहीं है। एक अध्यापक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जिस मत का समयंक नहीं है उसका अध्यापन भी न करे। कूछ अन्य तथ्य भी हैं। अभिनवगुष्त ने उपाच्याय इन्द्रराज के साथ प्रतीहार की उपाधि कही नहीं लगाई। ऐसे प्रमाणों की भी सम्यक् परीक्षा करनी होगी। प्रतीहारेन्द्रराज की हूज निवासी थे और अध्ययन के लिए काश्मीर आये थे। प्रतिहार अथवा प्रतीहार शब्द का अर्थ उच्च अधिकारी है। विश्वनरूप ने याज्ञवल्श्यस्मृति १, ३०७ की बृहस्पतिकृत टीका का उल्लेख करते हुए कहा है—कुलाढ्य उद्युक्तो मृदुमदात्तः समरिचत्तः; शूरोऽनुरक्तोऽभेद्य पत्तिविशेषज्ञ इङ्गिताकारकुञ्जल प्रतीहार. स्यात् । महाभारत (शान्तिपर्व ८५, २८-२९) विष्णुधर्मोत्तर (२, २४, १२) तथा शुक्रनीति (२, १२१–१२२) ने भी इसके लक्षण दिये हैं। श्रुवसेन प्रथम (बल्लभी संबत् २०६, ५२५--२६ ई०) के दान-पत्र मे दान का दूतक प्रतिहार मन्मक है (ऐपिग्राफिया इण्डका भाग ११, प० १०५-९) प्रतीहार शब्द के लिए देखिए, वर्मलात के वसन्तगढ-शिला लेख (इ० ऐपिग्राफिया इण्डिका भाग ९, पृ० १८७–१९२) कल्नौज के राजा चन्द्रदेव (सवत् ११४८) के चन्द्रावती--ताम्रपत्र (ऐपि० इ० भाग ९, प० २०५) और राजतरिङ्गणी (५, १५१)। अत ज्ञात होता है कि प्रतीहारेन्द्रराज काश्मीरी उच्चाधिकारी रहे होगे और अन्य इन्दुराजो से भिन्नता प्रकट करने के लिए उनके नाम के साथ प्रतीहार जोड़ा जाने लगा। यह भी सम्भव है कि को क्कूण सरीखे दूरवर्ती प्रदेश से आकर काश्मीर मे उन्होने जो उच्च सम्मान प्राप्त किया वे उसे अपना गौरव समझते होगे और इसीलिए प्रतिहार शब्द को अपने नाम के साथ लगाना प्रारम्भ कर दिया। भट्टेन्द्रराज तथा प्रतीहारेन्द्रराज दोनों काव्यशास्त्र के पण्डित ये तथा न्यूनाधिक एक ही समय मे हुए। फिर

भी उन्हें परस्पर भिन्न मानना ही उचित है। सम्भव है, प्रतीहारेन्दुराज भट्ट इन्दुराज के आसन्नपूर्ववर्ती अथवा वृद्ध समकालीन रहे हो । आगे चलकर बताया जायेगा कि मुकुल कृत अभिधावृत्ति मातृका का ममय ९००--९२५ ई० के मध्य है। प्रतीहारेन्दुराज मुकुल के शिष्य थे। उन्होंने अपनी टीका के अन्तिम क्लोक में मुकुल की बहुत प्रशसा की है। उनके शब्दों से ध्वनित होता है कि जब यह टीका रची गई, मुकुल जीवित थे। अतः इस टीका का समय ९२०-९५० ई० का मध्य मानना होगा । आगे बताया जायेगा कि अभिनवगुप्त का साहित्यिक जीवन ९८०--१०२० ई० तक रहा है। अत. उनके गुरु इन्दुराज का समय ९६०-९९० तक मानना चाहिए । अभिनवगुप्त ने प्रतीहारेन्द्रराज तथा मुकुल का कही निर्देश नही किया। यदि प्रतीहारेन्दुराज और भट्टेन्दुराज एक ही होते तो अभिनवगुप्त अपने परम गुरु मुकुल का कही-न-कही उल्लेख अवश्य करते; जैसाकि उत्पलदेव का किया है। एक बात और है, प्रतीहारेन्दुराज ने अपनी टीका में स्वरचित कोई श्लोक उद्भृत नहीं किया। इससे प्रतीत होता है, वे केवल काव्यसमीक्षक थे, कवि नहीं। दूसरी और, भट्टेन्दुराज समीक्षक होने के साथ-साथ प्रसिद्ध कवि भी थे। अभिनवभारती में उनकी गणना वाल्मीकि, व्यास और कालिदास के साथ को गई है—न हि सर्वे वाल्मीकिर्व्यास कालिदासी भट्टेन्दुराजी वा (अभिनवभारती भाग २, पृ० २९३); अनुभाव-प्राधान्य यथा - शुद्ध सारस्वत प्रवाहपवित्र सकलवाड्मथमहाणवपूर्णभावसम्पादनाड् द्विजराजस्येन्द्रराजस्य (अभिनवभारती भाग १, पृ० २८७) । डा॰ पाण्डे ने अपने अभिनवगुष्त विश्यक ग्रन्थ (पृ०७४ और पृ०१४२) में इन दोनों को एक बताया है किन्तु उन्होने जो प्रमाण प्रस्तुत किये है वे अत्यन्त निर्वल हैं।

लोचन के सामने व्यन्यालोक पर चिक्का नामक टीका विद्यमान थी, जिसकी रचना अभिनवगुरत के किसी पूर्वज ने की थी। लोचन ने अनेक स्थलो पर उसका उल्लेख और सण्डन किया है—

चनिकाकारस्तु पठितमनुपठतीति न्यायेन गजिनमीलिकया व्याचचक्षे तस्य तस्य ग्रन्थस्य फलं तद्वा फल बाच्यव्ययप्रतीत्यात्मक तस्य घटना निष्पादना यती-जन्यसम्प्रा शब्दव्यापारैक जन्येति । न वात्रावंद्यतस्य व्याच्यानेन किञ्चिद्-त्यस्याम स्त्यल पूर्ववस्ये सह विचानेन बहुना (लोचन पू० २२१), अपिकारील त्येन तु शास्त्री रसी निबद्धव्य इति चनिकाकार । तच्येहास्मामिनं पर्या-लीवतम् । प्रसङ्गान्दरात् (ली० पू० २२१) । यह मत माणिक्यवस्त्र ने काव्यप्रकाशसङ्केत (पृ० १०१ मैसूर सस्करण) तथा सोमेश्वर ने प्रकट किया है। प्रथम तथा तृतीय उद्योत के बन्त में नीचे लिखी कारिका है—

#### कि लोचन विनालोको भाति चन्द्रिकयापि हि।

इसमें तीन शब्द श्लेषनीमत हैं—?. बालोक, बनिद्रका और लोचन। इनका बर्ष वादनी है और धन्यालोक की टीका भी। लोचन ने ध्वयालोक के किसी प्राचान टीका के शब्द लनेक स्थलो पर उद्धृत किये हैं और उन पर टिप्पण करते हुए लिखा है—इत्यल पूर्ववस्ये. सह विवादेन। उदाहरण के लिए नैक्सिए —

- (१) यस्तु व्याचष्टे ·····त्यल निजपूर्वजसगोत्रै साकं विवादेन (पृ० १५०-५१);
- (२) अन्यस्तु ब्याचच्टे—एतच्चापेक्षिकमित्यादिग्रन्थो ः इत्यल पूर्ववष्यै. सह बहुना सलापेन (प० २१६-१७);
- (३) यत्तु (यस्तु ?) त्रिय्विप स्लोकेषु प्रतीयमानस्यैव रसाङ्गस्य व्याचध्टे स्म स देव विकीय तद्यात्रोत्सवमकार्षीत् । इत्यल पूर्ववश्ये सह विवादेन (९० २६९)।

चिन्द्रका का उल्लेख व्यक्तिविवेक (पञ्चम प्रस्तावना क्लोक) में भी भाषा है—

> व्यतिवर्त्मन्यति गहने स्वलितं वाष्याः परे परे मुलभम् । रभसेन यत्त्रवृत्ताः प्रकाशक चन्त्रिका यद् वृष्ट्वंव ॥

अतः चन्द्रिका का रचनाकाल ९००-९५० ई० मानना होगा।

महामहोपाच्याव कुणुस्वामी धारती तथा उनके दो सहयोपियों ने मिलकर कोचन के प्रथम उद्योत पर केरल निवासी उदयोत् क्र क्व कोमुदी नामक टीका सम्पादिन की है, वो मदास से १९४४ ई० में प्रकाशित हुई है। यह टीका बत्तरकालीन होने पर भी विह्नतापुर्ण है। मेरा बनुमान है कि शेष भाग पर बहु टीका बभी तक उपकब्स नहीं हुई। कौमुदीकार ने मयूरसप्टेश नामक काव्य भी रचा था, जिसे प्रत्यकार के बचाव डा० कुन्हनराजा ने सम्पादित किया है। देखिले, डा० पिषरावती मञ्जानाथ का इन्स्ट्रीट्यूट की पत्रिका भाग १, पू० ४४५-४५। प्रो० विषरावती का कबन है कि विवयोत् कुक का समय १४८० ई० है और वे एक राजवश में उत्पन्न हुए वे कौमुदीकार ने २२७, २३४, २६१ इत्यादि पृथ्ठो पर स्वनिर्मित क्लोक उद्धत किये हैं।

रत्नाकर ने अपनी व्वति गायापञ्जिका (देखिये, भाण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट स्थित राजकीय बन्यसब्रह सूची भाग १२, स० १८२) में ध्वन्यालोक की प्राकृत गावाओं पर व्याख्या की है। रत्नाकर लोवनकार के पश्चादवर्ती जात होते हैं, क्योंकि उन्होने अपनी व्याख्या में अक्षारशः लीचन का अनुसरण किया है। पुष्पिका मे उन्हे काश्मीरकाचार्य कहा गया है। यह मानना उपयुक्त नहीं जान पड़ता कि छोचन ने उसका अनुकरण किया है। १३३ पु० पर आई हुई चन्दमऊ : करइ गरूई आदि गाया व्यक्तिगायापञ्जिका (पत्र ४ क) मे उद्धृत है किन्तु उस पर व्याख्या नहीं है। तथा पू० २९७ पर आई हुई 'उदिह' बादि खण्डित गाया न उद्धृत की गई है और न उस पर व्याख्या है। ध्वनिगायापञ्जिका (पत्र ७ क) से कई स्थानो पर प्राकृत गाथाओ के मूलपाठ एव उनकी छाया के सयोजन में सहायता मिलती है। देखिये, प्० १९२ पर अण्णत्त बच्च बालअ आदि प्राकृत गाथा । ध्वन्यालोक में ४६ प्राकृत गाथाये उद्भृत है उनमें से २० का मूलस्त्रोत अभी तक ज्ञात नही हुआ। लोचन ने अनेक स्थानों पर (अन्य , कश्चित् आदि शब्दो में) ब्वन्यालोक की याख्याओ एव टिप्पणो तथा उनमे दिये गये उदाहरणों को उद्धत किया। अब तक इसका कारण नहीं बलाया कि अभिनवगुष्त ने अपने गुरु का नाम किसी भी स्थान पर प्रतीहारेन्द्रराज क्यों नही बताया ? जो उद्भट के टीकाकार ने अपने लिये सर्वत्र प्रयुक्त किया है। प्रतीहार शब्द का मैने जो अर्थ दिया है उसका भी किसी ने निराकरण नहीं किया । वर्तमान स्थिति में मैं कह सकता है कि दोनो इन्द्राजो की एकता बताने वाले प्रमाण नहीं के तृत्य हैं। अभिनवगुप्त के गुरु इन्द्रराज, श्रीभतिराज के पुत्र तथा कात्यायन गोत्रीय सौचक के पौत्र थे। किन्तू प्रतीहारेन्द्र-राज के पूर्वजो के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि अभिनवगुष्त ने इन्दुराज से केवल काव्यशास्त्र का नहीं, गीता का भी अध्ययन किया था। यह उल्लेखनोय है कि जल द्वारसर्वस्व की टीका समुद्रबन्ध मे (पृ० १३० सस्करण) प्रतीहारेन्दुराज को ही भट्टेन्दुराज कहा गया है और इस प्रकार दोनो की एकता का समर्थन होता है-भट्टेन्दुराजेन प्रीणितप्रणयीत्यादि अपस्तुत-प्रशसोदाहरणे "भट्टोद्भटग्रन्थे व्यास्थातम् । प्रीणितप्रणयि० आदि श्लोक

अभितनगुष्त ने भगवद्गीता पर अपनी टीका के प्रारम्भ में लिखा है—
भट्टेन्द्रराजादाम्नाय विविच्य च चिर्पिया।
कृतोऽभिमनवगुष्तेन सोऽयं गीतार्षत्तवह.।।

<sup>(</sup>निर्णयसागर संस्करण, बाठ टीकाओ से सकलित श्लोक ६)।

क्षेकि भामह में ३,३० पर बाया है, के किए देखिये, बलक्कारसारसंग्रह क्षुमुत्ती पू० ३४ अमिनवपूर्त के एक अन्य गुरु भट्टतीत या मृद्रतीत थे। उन्होंने काम्यकीटुक नामक रूप राग है, दिस पर अमिनवपूर्त का विवरण दिखिते, लोचन पू० ३४, २२१)। नाट्यणास्त्र (गा० ओ० सी:) के १९वे अम्याय के अन्त में अभिनवभारती (भाग ३) कथन है—डिजवरतोतनिक्षित सन्यम्यायायायं तस्त्रमटनेयम्। अभिनवभुत्तेन इता शिवचरणास्मोत्रमधुगेन।। प्रत्योभागा शास्त्र के टीकाकार लोचन (पू० ३५) ने अभिनवस्थुत्त के परमपुर्व के रूप में है किन्तु न तो उनके कता का नामोत्लेख किया है और कर स्थाय देखनेया होता तो उनके कता का नामोत्लेख किया है और इत्याय देखनेया होता के ही सुनमे से कुछ महिना के ही सकते हैं अमे सुछ महायायक के। देखिये—

- (१) यस्तु ध्वनि व्याख्यानोद्यतस्तात्पर्यंशक्तिमेव· · · · स नास्माक हृदय-मावर्जयति दे (पु० ८ और २३);
  - (२) यस्तु ब्याचप्टे···स प्रकृतार्थमेव ब्रन्थार्थमत्यजत् (पृ० ४२ तथा पृ० १५१, १८०, २१७) ।

उपरोक्त स्वलों मे सम्भवतया चन्द्रिका का उल्लेख है। जबकि पू० ६९ (यत् वासम्येद स्पाधित केनचिद्रुक्त उदनिमज्ञतया) २४८ तथा २५९ पर भट्टनायक, मीमांसक तथा अन्य स्वतन्त्र ग्रन्थकारों का उल्लेख प्रतीत होता है।

## १६. राजशेखर रचित काव्यभीमांसा

यह प्रत्य गायकवाड़ ओरियटल सीरीब से प्रकाशित हुआ है। (तृतीय संस्करण, १९३४) इसकी विद्वतापूर्ण मूमिका औ० सी० बीठ टकाल, प० आर० ए० शास्त्री और औ० के० एस० रामास्वामी शास्त्री ने लिबती है। इसी प्रत्य का एक अन्य सस्करण प० केदारनाथ शर्मी द्वारा हिन्दी में अनुवादित बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् से १९५५ में प्रकाशित हुआ है। इसमें इस बात का स्पट उच्छेख नही है कि यह प्रत्य किस पार्ड्डियि स आधारित है।

सह एक अपूर्व रचना है। इसमें रत, गुण अथवा अलकारों का विवेचन मुख्यब्थ से नहीं है, बर्गु इसमे कवियों के लिए व्यवहारोपयोगी तथा मार्ग-दर्शक सुचनाए दी गई हैं। यह पन्च अठारह अध्यायों में विमक्त है। इसमें निहित विषयों की निक्षित क्योंका निम्म प्रकार है—

प्रयम अध्याय का नाम शास्त्रसम्बहु है। इसमे शिव द्वारा ब्रह्मा आदि (जिनकी सच्या ६४ है) को काष्यमीमासा का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुआ, इसका वर्णन किया गया है। साथ ही ब्रह्मा से प्रारब्ध गुरु-परम्परा में भिन्न-भिन्न अठारह ग्रन्थकारो ने काव्यमीमासा के अठारह भागों का किस-किस प्रकार से विवेचन किया है, इसका भी निरूपण है। (दे० प०१) अन्त में यायावरीय कुलोत्पन्न राजशेखर ने अठारह ग्रन्थकार मृतियों के मतो का सग्रह किस प्रकार से किया है, इसका भी वर्णन कर दिया है। दूसरे अध्याय का नाम शास्त्र-निर्देश है। इसमे वाङ्मय के दो भेद किये गये हैं---शास्त्र और काव्य । शास्त्र के भी दो भेद हैं—अपौरुषेय तथा पौरुषेय। अपौरुषेय शास्त्रीय वाङमय मे बार बेद, चार उपबेद (दे॰ पृ॰ १८ पाद टिप्पणी) और छ बेदागों (और उनके विषयो) का अन्तर्भाव होता है। यायावरीय के मतानसार अलकार सातवा बेदान है। पौरुषेय शास्त्रीय बाडमय मे पुराणो, आन्वीक्षिकी विद्या. पूर्व और उत्तर मीमासा, अठारह स्मृतियों और विद्या स्थानों का समावेश होता .. है। कुछ अधिकारी विद्वान् विद्याओं की सस्या १४ मानते है तो कुछ १८। यायावरीय ने काव्य को १५वा विद्यास्थान माना है। इसी अध्याय मे सुत्र, भाष्य, वति पद्धति, टीका, समीक्षा, पजिका, कारिका इत्यादि शब्दो के अर्थ दिये गये हैं। विद्याओं की सख्या के विषय में भिन्न-भिन्न मत है। राजशेखर के मत में साहित्य विद्या पाचवी विद्या है। तीसरे अध्याय का नाम काव्य पुरुषोत्पत्ति है। इसमें सरस्वती से काव्यपरुष के जन्म की पौराणिक कथा वर्णित है। काव्य-परुष का वर्णन इस प्रकार है, 'शब्दाथीं ते शरीरम संस्कृत मलम, प्राकृत बाह. जघनमपभ्रत . पैशाच पादौ, उरो मिथम् । समः प्रसन्नो मधुर उदार ओजस्वी चासि । उक्ति चण च ते वचो. रस आत्मा. रोमाणि छन्दांसि, प्रश्नोत्तर प्रविद्ध-कादिक च बावकेलि, अनुप्रासोपमादयश्च त्वामलकूर्वन्ति ।' (पु॰ ६) इसके उपरान्त काव्यपुरुष और साहित्यविद्यावधु इन दोनो का बत्सगुरुम नगर (जो सभवत बरार प्रान्तगत वर्तमान वाशिमग्राम है) मे विवाह हुआ इसका वर्णन है। साथ ही प्रवृत्ति, वृति और रीति की परिभाषाए दी गई हैं। चौथा अध्याय पदवाक्य-विवेक नामक है। प्रथम इसमे कवि के लिए अपेक्षित अत्यावश्यक गुणो पर विचार किया गया है। यायावरीय के मत मे काव्य का एकमात्र कारण शक्ति है, इसीसे प्रतिमा और ब्युपत्ति-इन दोनों का उद्भव होता है। जबिक दूसरों के मत में कवि बनने के लिए समाधि (अर्थात चित्त की एकाग्रहा) और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके बाद कवियों के विभिन्न वर्ग बनाये हैं। पाचवे अध्याय का नाम है काव्यपाककरूप। इसमें प्रथम व्युत्पत्ति का अर्थ दिया गया है। शास्त्रकवि और उभयकवि ये दो मख्य भेद तथा उनके उपभेदों का निरूपण है। कवियों की दस अवस्थाए, पाक शब्द के भिन्न-भिन्न

अर्थों का भी विवेचन है। छठा अध्याय पदवाक्य विवेक नामक है। इसमें सूप् समास, तदित. कृत और तिङ इन पाँच शब्द-वृत्तियो, वास्यलक्षण, वैभन्त, शक्त, क्रांक्स विश्वाहतमय-इन तीन वाक्यों की त्रिविध अर्थप्रदर्शक शक्तियों. वाक्य के वस प्रकारों तथा 'गणवडलकत च वान्यमेवकाव्यम' इस काव्यलक्षण का प्रतिपादन किया गया है। सातवें अध्याय का नाम पाठप्रतिष्ठा है। काव्य में देव, अप्सरा. पिशाच आदि के द्वारा प्रयोग में होने योभ्य भाषा और वाक्यसरणी, वैदर्भी, गौडी और पाचाली—इन तीन रीतियों, दो प्रकार के काकू (साकाक्ष और निराकाक्ष), उनके उपभेद और उनके उदाहरणो तथा भारत के विभिन्न प्रान्तों के व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न उच्चारण-पद्धति, उनकी भिन्न-भिन्न भाषा आदि की इसमे चर्चा है। आठवें अध्याय मे काव्यविषय कहाँ से लिया जाय (काव्याष योनय) इमका निरूपण है। इसके आधार बारह बताये गये हैं, श्रुति, स्मृति, इतिहास. पुराण, प्रमाणविद्या (मीमासा और तर्कशास्त्र) समयविद्या, राज-सिद्धातत्रयी, (अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, कामशास्त्र) लोक, विरचना (कवि-मनीषानिर्मित कथातन्त्रमधंमात्र वा विरचना) और प्रकीर्णक । यायावरीय ने इनमे चार और की वृद्धि की है। नौवा अध्याय अथंव्याप्ति विषयक है। वर्षा-विषय दिव्य दिव्यमानय, मान ब, पातालीय, मर्त्य पातालीय, दिव्यपातालीय और दिव्यमत्यं पातालीय हो सकते हैं। उनका स्थान कोई भी हो परन्तु उनका विषय रसयक्त होना चाहिए (प॰ ४५ रसवत एवं निबन्धों यक्तों न नीरसस्येति आपराजिति । ... आमिति यायावरीय ) वर्ण्यविषय भले ही स्वनत्र पद्य मे अथवा प्रबंध में हो परन्तु प्रत्येक के पाच प्रकार होते हैं। दसवे अध्याय मे कविचर्या और राजचर्या विषय है। नामधातु पारायण, अभिधानकोश, छदो-विचिति तथा अलकार मस्य काव्यविद्याए हैं और चौसठ कलाए उपविद्या कह-लाती हैं। देशवार्ता, विदग्धवाद, लोकयात्रा, विद्वदगोध्ठी आदि के कारण काव्य-निर्माण होता है । कवि बनने के लिए शरीरशृद्धि, वाक्शृद्धि और विचारशद्धि अपेक्षित है। कवि का निवासस्थान, इसका परिवार, लेखन-सामग्री आदि का निरूपण इसमें किया गया है। कवि को चाहिए

<sup>1</sup> उदाहणायं, राजधेलर ने लाट, काश्मीर और पाचाल कवियो के विषय में इस प्रकार कहा है पठिल कटम लाटा प्राकृत सस्कृतियः। जिल्ल्या कलितोत्लापलक्यसीन्यंमृद्रया।। सारदाया प्रसादेन काश्मीर सुकविजंत । कर्ने-गृङ्गीगण्ड्यस्तेषा पाठकम किमु॥"पाचाल महल भूवा सुभग कवीना स्रोत्रे मच कारीत क्लियन काव्यपाट ॥ काव्य भी० VII. P. 34.

कि वह रात-दिन को बाठ भागों में बाँट ले और प्रत्येक भाग में अपना कर्लव्य-कर्मनिर्धारित कर ले। स्त्रियाँ भी काव्य रचना कर सकती हैं। कवि की परीक्षा लेने के लिए राजा द्वारा सभाग्रहों का निर्माण किया जाना बाहिए। शास्त्रपारंगत और काव्यपटु विद्वानों की परीक्षा लेने के लिए बडे-बड़े नगरों में सभाए स्थापित की जानी चाहिए, इत्यादि सूचनाए दी गई हैं। ग्यारह से तेरह तक के अध्यायों में कवि अपने पूर्ववर्ती ग्रन्थकारों के ग्रन्थों से शब्द और विचारों को कहाँ तक अपना सकता है इस पर विचार किया गया है। बीटह से सोलह तक के अध्यायों में देश, बक्ष, पौषे पूष्प आदि से सम्बद्ध कविसमय अर्थात कवियों द्वारा निश्चित संकेतों का निरूपण किया गया है। इसमें द्रास्य, कीर्ति आदि भावों के स्परय अथवा दश्य स्वरूपों की कल्पना करके उनके शभ्र आदि वर्णों के निरूपण की जो पद्धति है, उसका विवेचन किया गया है। सतरहवे अध्याय में देश के भागों का वर्णन है। इसमे भारत की चार दिशाओं में फैंले हए निभिन्न प्रातो, नदियों और पर्वतों का निरूपण है साथ ही इनमें कौन-कौनसी विशिष्ट वस्तुए उत्पन्न होती हैं तथा यहा के लोगो का वर्ण किस प्रकार का है इत्यादि बातों का वर्णन अठारहवे अध्याय का नाम काल विभाग है। इसमे ऋतू, हवाए, पूष्प, पक्षी इत्यादि का विवेचन है और विभिन्न ऋतुओं के अनरूप अपेक्षित काव्यव्यापार का निरूपण है।

काश्गमासायत इन विषयों से प्रतीत होता है कि यह अन्य 'विविय' विषयों से सत्यन्य में बासकारों देने वाला सजाना है। प्रस्तुत मृदित काव्य-मोमासा वस्त्रकार द्वारा मोजित समय चन्य का एक अध्याम प्रतित होती है। (उदाहरणायं, देनिया पुर ११—तमीपनियदि के वस्याम')। केशविमां के अलकार पोसर की स्वारह्यों मरीचित्र के अन्त में राजवीस र रिचत दो पय उद्धा किए एहं । परन्तु ये पय उपक्रम काव्यमीमासा में नही मिकते । इनमे से एक पय इत प्रकार है अलकारियिरोत्त सर्वस्त्र काव्यस्त्रमाया । उपमा कवि वशस्य मातंविति मितिमंग।।' यह यन्य कोटित्य के अपंशास्त्र कान्या किसा गया है। इसकी भाषावंत्री कही-कही बोधिक होती हुई भी सवस्त्र है। उत्तने अपर्भ हुंबती प्रनवकारों के अनेक पदा उद्धा किए हैं। इनमें काव्यादा, अवस्त्रस्त्रक, किराताजुंनीय, कादम्बरी, माजतीमाधन, वेणीसहार, विश्वापलवय, सूर्य- घातक, इत्यीवस्य इत्यादि प्रन्त कीए हमें बहुत्वेत अलकारिवयय प्रत्याक्ष स्त्र में प्रवाद अपर्थ हम्या कि हमें वहुत्वेत अलकारिवयय प्रत्याक्ष से भी पदा पहला किए हैं। उन्होंने इसमें बहुतवे अलकारिवयय सम्य- कारों के मत उद्धा किए हैं। उन्होंने इसमें बहुतवे अलकारिवयय सम्य- कारों के पत उद्धा किए हैं। उन्होंने इसमें बहुतवे अलकारिवयय सम्य- कारों के पत उद्धा किए हैं। उन्होंने इसमें बहुतवे अलकारिवयय सम्य- कारों के पत उद्धा किए हैं। इन्होंने इसमें बहुतवे अलकारिवयय सम्य- कारों के पत उद्धा किए हैं। इन्होंने इसमें बहुतवे अलकारिवयय सम्य- कारों के पत उद्धा किए हैं। इन्होंने इसमें बहुतवे अलकारिवयय सम्य- कारों के पत उद्धा किए हैं। इन्होंने इसमें बहुतवे अलकारिवयय सम्य- कारों के पत उद्धा किए हम इसमें कारों के वित्र उद्धा के स्वत्य के स्वत्य कारों के स्वत्य कारों को स्वत्य स्वत्य स्वत्य हमा स्वत्य हमा स्वत्य स्वत

आधार पर ही लगा है। कतिपय ग्रन्यकारों के नाम इस प्रकार हैं: अवन्ति-सन्दरी, आनन्द, आपराजित, उवितगर्भ, उद्भट, कालिदास द्रौहिणि, पाल्यकीर्ति, भरत, ममल, रुद्रट, वान्यतिराज, वामन, स्यामदेव, सुरानन्द । उन्होने आचार्य के नाम से अनेक मतों (कोई १८ बार) का उल्लेख किया है (दे० प० ३, ९, १३, १६, २०, २३, ३०) परन्तु ये बाचार्यं कौन हैं, यह बताना कठिन है। कौटिल्य की भाति वे भी अ। चार्यों के मतो से प्राय. असहमति प्रकट करते हैं। बे अपना मत यायावरीय नाम से प्रकट करते हैं। साहित्य के परवर्ती ग्रन्थ-कारो ने काव्य मीमासा से बहुधा अवतरण उद्धत नहीं किए। हेमचन्द्र (काव्या-नशासन, प० १२६-१३० और १३०-१३५) और वाग्मट ने तो इस ग्रन्थ से बहुत से बचन उदघत किये हैं, विशेषत इसके १७वे और १८वें अध्यायो से । मैसूर मे प्रकाशित काव्यप्रकाश की एक प्रकाश सकेत नामक माणिवयवद्रकृत टीका मे (पु॰ ३०८) 'अभिप्रायवान् पाठधर्मः काकु. स नासकारी स्यादिति यायावरीय' यह वाक्य काव्यमीमासा (पु॰ ३१) का है। इसे हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में (पु० २३५) और सोमेश्वर ने काव्यप्रकाश की काव्यदर्शन नामक टीका मे भी उद्घत किया है। राजशेखर ने अपने ग्रन्थ मे कतिपय महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक और साहित्यिक तथ्य दिये हैं। मेघाविरुद्र और कुमारदास जन्मान्य कवि थे। (का॰ मी॰ पु॰ १२) मगध के शिशुनाग, कृविन्ददेश के श्रासेन, कुन्तल के सातबाहन तथा उज्जियनी के साहसाक ने राजदरबारों मे विचित्र नियम बनाये थे । इन नियमों के अनुसार बोलने में कठिन प्रतीत होने वाले आठ अक्षरों का राजदरबार में कोई उच्चारण नहीं कर सकता था। कर्ण कठोर लगने वाले सयुक्त अक्षरों का प्रयोग वज्यं था। इसी प्रकार सभाषण में पूर्णत यातो प्राकृत काही प्रयोग हो अथवा पूणत सस्कृत काही (का० मी० पु॰ ५०) । बासुदेव, सातवाहन, शूदक और सारसाङ्क के सरक्षण में विद्या की वृद्धि हुई । उज्जयिनी मे कालिदास, मेण्ठ, अमर, रूपसूर (१) भारवि, हरिचन्द्र, चन्द्रगुप्त ? इन कवियो की परीक्षा हुई तथा उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिगल, ब्याडि, वरक्षि और पतजिल की परीक्षा पाटलिपुत्र में हुई। (प.५५) । राजशेखर को प्राकृत भाषा से बहुत प्रेम या (का० मी० प० ३४, ५१) और उसने विभिन्न प्रान्तों की विविध प्राकृतों का उल्लेख किया है। उदाहरणार्थ, (पु॰ ५१) इनके मत मे अवन्ती पारियात्र और दशपूर मे पैशाची भाषा का प्रभाव था ।

अधिकाश सस्क्रत कवियों की अपेक्षा राजशेखर ने निजी जीवन का परिचय

विस्तार से दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पूर्वज महाराष्ट्रीय थे। बालरामायण नामक नाटक में उसने अकालजलद¹ नामक व्यक्ति से अपने को चौथी पीढ़ी पर बताया है और अकालजलद को उसने महाराष्ट्र चुड़ामणि कहा है। राजशेखर के अनुसार उसके पिता का नाम दुद्र क (अथवा दुहिक) और माता का नाम क्षीलवती था। बालरामायण में (१०१३) यह बताया गया है कि राजशेखर के वश मे (यायावर कुछ मे) अकालजलद, सुरानद, तरल, कविराज आदि महान् व्यक्तियों ने जन्म लिया । बालरामायण (१.१६) तथा बालभारत (११२) मे एक जैसा ही पद्य उपलब्ध होता है। इसके अनुसार राजशेखर ने अपने पूर्व जन्मों में वाल्मीकि, मेण्ट और भवभूति होने का दावा किया है। प्रचण्डपाडव अथवा बालभारत नाटक की प्रस्तावना में उल्लेख आया है कि राजशेखर एक बड़े मत्री का पुत्र या (उक्तें हि तेनैव महासुमन्त्रि-पुत्रेण यशः प्रसूते विपदोरुणद्धि यशासि दुग्धे मलिन प्रमाध्टि १.९) । उसकी पत्नी अवन्ति सुन्दरी 'चहुआण' (आधुनिक चौहान) कुछोत्पन्न कन्या थी । वह एक कुशल नारी थी और राजशेखर ने उसके मतो का काव्यमीमासा (पृ०२०, ४६, ५७) मे उल्लेख किया है। उसीकी इच्छा से राजशेखर के प्राकृत नाटक (शाटक) कर्प्रमजरी का रगमच<sup>3</sup> पर अभिनय हुआ । बालरामायण (१.१२) मे उसकी रचनाओं का 'उल्लेख है। अत इससे स्पष्ट है कि बाल रामायण की रचना उनकी तनिक प्रौढावस्था में हुई। कर्पुरमजरी में यह भी उल्लेख आया

तदामृप्यायमस्य महाराष्ट्रबृडामणेरकालजलदस्य चतुर्थो दौर्डुक्तः सीलजतीसुनृद्धाच्याय श्री राजशेखरदृत्यपर्यात बहुमानेन । बालरामायण, १२३, और विद्व (१ प्रस्तावन) प्रे उस्लेख है, 'यायावरेण, दौहिकिना कीराजशेखरेण विराचिताया विद्वशालमंजिका नाम नाटिकाया' तथा 'किमा-'खताकालज जरस्प्रप्रणल' इत्यादि ।

<sup>2</sup> बभूव बल्मीकभवकवि पुराततः प्रपदेभृविभन् मेण्ठताम् । स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स वर्तते सन्प्रतिराजयोक्षरः ॥ बालरा० ११६. बालभा० १–१२।

बाहुआण कुलमउलियालिया राजसेहरकइन्द्रगेहिणी। अनुष्यो किदि-भवन्ति सुन्दरी सा पउजाइदुमेदिमच्छिदि।। कर्पूरमंत्ररी १-१० (डा॰ बोच का सस्करण।)

यंशस्तिस्वस्तितुम्य भव पठन रचिविद्धनः षट् प्रबन्धान् । तृतीय पद बालरामा० १-१२- (काव्यमाला सीरीक) ।

है कि मुगाक्कुछेला के रचिता आपराजित ने उन्हें बाककित, किराज तथा राजा निर्मय के राजगृक के रूप में निरिष्ट किया है। इस मकार से राज्येज के एक के लार एक प्रतिचिद्ध राज्या के अंत के (पृ० २) उत्तरे अपने अपने के अंत के (पृ० २) उत्तरे अपने आपको यायावरीय राज्येजर बताया है। उन्होंने किश्यों के उपकार के लिए मुनियों के मतो का लग्न कर उसकी व्याख्या करते हुए काव्ययामासा की रचना की। जतः हमने तनिक भी चदेत नहीं है कि काव्य-मीमांसा की रचना की। जतः हमने तनिक भी चदेत नहीं है कि काव्य-मीमांसा का रचिया ही उन चार नाटको का भी रचियता है।

कर्पूरमजरी (१.५) से स्पष्ट है कि राजनेक्षर राजा महेन्द्रपाल के गुढ़ थे। बालजामायण के प्रथम वास्य तथा बालभारत (१.६) की एक पितत से यह भी स्पष्ट है कि पूर्वोक्त नाटक राजामहेन्द्रपाल के महोदयण हैस्यत राज्य तथा से विद्वस्थात है। ये। में राजा मारी पाल का उन्लेख है, इसीके उपरान्त आये हुए गावाल से स्पष्ट है कि महीपाल का उन्लेख है, इसीके उपरान्त आये हुए गावाल से स्पष्ट है कि महीपाल निर्मय नरेन्द्र के पुत्र ये और वे आर्यावर्त (विन्ध्यानल अथवा नर्मदा के उत्तरी भाग का भारत) के समाद ये। साथ ही इस बात का भी उल्लेख है कि महेन्द्रपाल राजशेखर के दिल्या ये। वालभारत १२११) अत इसते यह एक्ट है कि पालमेक्षर के परिवार में स्वाराष्ट्र छोड़ दिया और राजशेखर स्वर्म महोदय (आप्र्विक कक्षीज) में आकर निवास करने लगे। वे राजा निर्मय (अथवा महेन्द्रपाल) तथा उनके पुत्र महीपाल के गुरु या उपाध्याय वन गये।

<sup>].</sup> बिष्णदोञ्जेव तक्काल कईंग मञ्चान्म मञ्जूलेहाकहाकारेण अवराइएण । जमा-बालकई कदराओं पिक्मरराजस्त तह उबज्जाओ इंडक्स पर्राह परपराय माह्यमारुड ॥ कर्ष्रे १.८ काव्यमीमासा (५०१९) में राजशेखर के मनान्-सार कविराज का स्थान मुझाजि से भी उच्च है।

विद्धशालः १६ में कहा गया है 'रघुकुल तिलको भरेन्द्रपाल सकल कला निलय स यस्य शिष्य ॥'

<sup>3</sup> महोदय को सामान्यत कान्यकुक्त अथवा कप्तीव समझा जाता है। दें (ई० आई०) सालवी प्रतिपृष्ठ २३, २०, ४३ जिसके जनुसार राजकूट के राजा इन्द्र तृष्ठी ने महोदय अथवा कप्तीव को चन्न चन्द्र कर दिया पा, परन्तु भोजदेव (मुजेर प्रतीहार राजा सवत् ८९३ अथवा ई० सन् ८३६) के बर्रा ताझपत्र से विदित होता है कि महोदय एक स्कल्याबार या और कान्यकुक्त का उसीमें पृथक, से उल्लेख किया गया है। (ई० आई० १९वी प्रति पृ० (७) है०।

राजशेखर बहुत-सी भाषाए जानते ये और उन्हे प्राकृत से बहुत अनुराग था। कर्पूरमजरी में उन्हें 'सर्वभाषाचतुर' (१७ से पूर्वकी पंक्ति) कहा गया है। सूत्रधार के अनुचर ने राजशेखर की एक उक्ति उद्घृत की है जिसमें कहा गया है कि किसी भी भाषा में काध्यरचना समय है यदि उसमें प्रभावित करने की शक्ति हो तथा सस्कृत शब्दों के प्राकृत रूपान्तर से मूल सस्कृत जैसा ही अर्थ निकले। राजकोखर को एक ही पद्य को दो नाटकों में उल्लेख करने की रुचि थी । उदाहरणार्थ, बालरामायण (१.१८) का 'आपन्नातिहरः' श्लोक बालमारत (१.११) मे इसी रूप मे मिलता है तथा बालरामायण (१.२०) का क्लोक 'प्रथयित', बालभारत (१.१४) मे इसी रूप में मिलता है। काव्यमीमासा (पु. ९४ तत्रापि महोदय मूलमवधीकृत्येतियायावरीयः) मे कहा गया है कि प्रदेश की दिशाओं का निर्धारण महोदय के आधार पर किया जाना चाहिए। दो पद्यों में उसने अपने पूर्वज अकालजलद की प्रशसा की है जोकि सूक्ति मुक्तावलि<sup>1</sup> ३ मे उद्घृत है। राजशेखर के विषय मे शंकरवर्णन लिखित पद्य को आरभिक सकलनो में उद्धृत किया गया है। इससे विदित होता है विसुरानंद, जिसे राजशेखर ने अपने परिवार का सदस्य बताया है, चेदि (त्रिपुरी अथवा आधुनिक तिवार जोकि जबलपुर से छ मील की दूरी पर है) उराज्य मे आकर बस गया। अत यह सभव है कि सुरानन्द महाराष्ट्र से मध्य भारत की

<sup>1</sup> अकाल्यलदेन्द्रो सा हुवा बदनचित्रका। नित्य कविषकारैयांपीयते न च हीयते॥ अकाल्यदरलोकेरियजमात्मकृतीरित । जात कादम्बरीरामी नाटके प्रयत् कि ॥ भृतितमु पृ० ४६ पद्य ८३, ८४ दूसरे पद्य में यह बताया गया है कि कादम्बरी राम ने अकाल्यलद के पद्यों को चुराकर अपने नाटक में समाविष्ट कर लिया है।

<sup>2.</sup> पातु कर्णरक्षायन रचयितु बाच. सता समता व्यूप्पत्ति परमामबाजु-मवर्षि कव्यु रसकीतस । भोबतु स्वापुक्षकच्यीविततरीर्ययस्ति ते कौतुक्तं त्या प्रयाद्याचित्रस्य क्षेत्रस्य स्वाप्ति । विद्वचालः १.७ तथा बालरामाः १.१७, सत्तृतिकक्यामृत ५.२७ ३ पृ० २९६ और सुन्तिम्, पृ० ४८ मे उद्भत ।

<sup>3.</sup> नदीना मेकलमुतानृपाचा रणविश्वह. । कबीनां च सुरान-दरचेदि मण्डल-मण्डनम् । यायावरकुलयोपुं सतायरदेवमण्डनम् । सुवर्ण बन्यकविदस्तरक-स्तरलो यथा ।। सुवितमु॰ पृ० ४७ पद ८८–८९ सुरानद का मत तथा एक पद्य काव्यमीमाता में पृष्ट ७५ पर उद्धत है ।

जोर गये और राजशेखर वहां से आगे उत्तर भारत की ओर बढे। संकलनकर्ताओं ने सुरानन्द विषयक इस सूक्ति को, तरल तथा अन्य तीस व्यक्तियों से सम्बद्ध सुक्तियो को राजशेखर रचित माना है। समदत ये सुक्तिया राजशेखर रिचत दी हैं। कन्नीज के राजदरवार में होने के कारण राजशेखर ने महोदय, पांचाल कवियों तथा महोदय सुन्दरियों की वेशभूषा के प्रति विशेष आसमित दिखाई है (दे॰ काव्य • मी • पु • ८) वेशं नमस्यत् महोदय-सन्दरीणा बालरामायग १०.८६ पचालास्तवपश्चिमेन त इमे वामा गिरा भाजना: ···यमुना त्रिस्नोतसवारान्तरा।'वह लतादेश (सूरत -के समीप का प्रदेश), वहां की भाषा तथा वहां की नारियों के सौन्दर्य से भी परिचित था। यह भी मजे की बात है कि उसने काव्यमीमासा (प० ९३) में दक्षिणापथ (जिस महिष्मती का परवर्ती भाग समझा जाता है) के अन्तर्गत महाराष्ट्र, माहीवक, अहमक, विदर्भ, 'कृतल, कतकैशिक, सुपरिक, वानवासकं, नाशिक्य कोकण इत्यादि प्रदेशों को माना है। आधुनिक बेलगाव से विलारी (ई० आई॰ प्० १४, २६५, ई० आई० पु० १५, ३२ आई० ए० ८वी प्रति पु० १७. कृष्णा और वर्ण के बीच का प्रदेश) कुतल कहलाता है। अश्मक, (उत्तरी सानदेश) विदर्भ (बरार), कोकण आदि का पृथक् से उल्लेख है। अत. राजशेखर के अनुसार को कण को छोड़कर वर्तमान नासिक से बेलगाव तक का प्रदेश महाराष्ट समझा जा सकता है। (अश्मक और कुन्तल के लिए दे० प्रो० वि॰ वि॰ मिराशी का लेख, आई॰ एच॰ क्यू॰ प्रति २२ पु॰ ३०९-३१५) यह स्पष्ट है कि चारो नाटक जिनमें कर्पुरमजरी, बालभारत (केवल दो ही अक के • एम • सीरीज में छपे हैं) बालरामायण, विद्वशालमजिका आते हैं वे सब राजबोसर विरिचत हैं। काव्यमीमासा भी उनकी एक अन्य रचना है। उन्होने हरविलासनामक एक महाकाव्य भी लिखा या इसका सकेत हेमचन्द्र (काव्या-नुशासन पु० ३३४-३५) ने दिया है और उसने 'स्वनामाङ्कितायथा राजशेखर-स्यहरविलासे' यह पद्य उद्ध्त किया है।

उसकी पत्नी अवन्तिसुन्दरी की कोई रचना उपलब्ध नहीं है। हेमचन्द्र ने अपनी रचना देशीनाम माला में अवन्तिसुन्दरी के तीन पद्य उद्धत किये हैं।

सभवतः ये सुनितया हरविकासकाव्य के आरभ में आती हैं। कुछ भी हो, सकत्वनकर्ताओं ने १२वी खताव्यी से कुल राजवेखर रिचत माना है। दे० कर मुनितयों के लिए 'कवीन्द्र समुख्यय' की मूनिका, सपादित डा० एफ०, डक्लू, भासत, १०८०-२

(एक १.८१ और दो १.१५७ पर हैं) काव्यमीमांसा के ४६वें पृष्ठ पर अविन्त-सुन्दरी का एक मत उड़त है और साथ ही एक सस्कृत पद्य भी (वस्तु स्वभा-वोजनः)।

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि राजशैक्षर ब्राह्मण था अथवा क्षत्रिय। राजशेखर (राजा चन्द्र:शेखरे यस्य) का अयं है शिव । (अमरकोश मे चन्द्रशेखर को शिव का पर्याय माना है) वह कन्नीज के दो राजाओ का उपाध्याय अथवा गुरु भी माना जाता है। क्षत्रिय का गुरु होना वर्ज्य नहीं है। परन्तु यह असंभव सा लगता है कि नवी तथा दसवी शताब्दी के राजा एक क्षत्रिय की अपना उपाच्याय स्वीकार करे। काव्यमीमांसा में ३४ बार आया हुआ यामावर शब्द भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। (इसके अर्थ के लिए दे॰ हिस्ट्रो ऑफ अर्मशास्त्र प्रति २ प० ६४१-४२ तथा पाद टिप्पणी) यायावर का अर्थ है उस ब्राह्मण से, जोकि बहुत साधारण जीवन व्यतीत करे और जो न तो सन्त उपहार ले और न धन का सचय करे (दे० मिताक्षरा याज० १.१२८) एक क्षत्रिय परिवार को यायावर परिवार कहना कठिन था। इसी प्रकार मनुस्मृति (II. १४१) विष्णु घर्ममूत्र (२९.२) तथा शाखरमृति (३.२) के अनुसार उपाध्याय वह है जो अपनी आर्जाविका के लिए वेद और वेदांगी का अध्यापन करे (दे० हिस्ट्री ऑफ धर्म-शास्त्र प्रति २ पृ० ३२२-२४, ३६१) एक ही तथ्य ऐसा है जोकि विशेषत. आधृतिक लेखको के मस्तिष्क मे सदेह उत्पन्न करता है। वह यह है कि राजशैखर की पत्नी एक क्षत्रिय परिवार से थी। परन्तु प्राचीन और मध्यकालीन भारत मे अनुलोम विवाह मान्य थे। राजशैखर के समकालीन मेघातिथि ने एक ब्राह्मण को क्षत्रिय पुत्र को दत्तक लेने की स्वीकृति की थी। (हिस्ट्री ऑफ धर्म-गास्त्र प्रति ३ पु० ६७५). अनुलोम विवाह के विषय में (दे**०** हिस्ट्री ऑफ **धर्म**-शास्त्र प्रति २ पु॰ ५०-५८ तथा ४४८-४५०) अतः यह मान लेना चाहिए कि राजशेखर ब्राह्मण था। डा॰ हत्श ने 'इन्डियन एटी क्येरी' प्रति ३४, पृ० १७७-१८० मे कहा है कि राजशेखर लिखकलाओं का अध्यापकमात्र था। परन्तु जब हम उपाध्याय और यायावर¹ शब्दो के मूल अर्थों की ओर ध्यान देते हैं तो यह कथन नितान्त उपयुक्त नहीं लगता।

ता० एम० थोष (देखिए, कपूँरमंबरी की भूमिका पू० ६९ संस्करण, १९४८) राजसेखर को बाह्यण मानने के लिये उचत नहीं हैं। वे यायावर कुछ त्यायावर शब्द के प्राचीन स्मृतिमत कर्ष की बोर विशेष प्यान नहीं देते।

राजरोखर की तिथि निर्धारित करने में अधिक कठिनाई नही है। राजशेखर ने खदर के काव्यालंकार (काव्यमीमासा पृ॰ ३१), आनन्दवर्धन की वृत्ति, (पृ०१६), उद्भट के सम्प्रदाय (पृ०२२, ४४) और वामन के सम्प्रदाय का उस्लेख किया है। अतः उसका समय निश्चय ही ८७५ ई० सन् के बाद का है। ९५९-६० ई० सन मे रचित यशस्तिलिका के चतुर्थ आश्वास (का० मा० संस्करण भाग २ पु० ११३) मे अनेक कवियो का उल्लेख है उनमे राजशैखर का भी नाम है। लगभग १००० ई० सन् मे रचित घनपाल की तिलकमंजरी मे यायावर के पद्माशी की प्रश्नसा की गई है (समाधिगणशालिन्य प्रसन्नपरिप-क्तिमाः । यायावर कवेर्वाचोमुनीनामिव वृत्तय ॥ पद्य ३३) उदयसुन्दरी कथा (८वा उच्छ्वास पृ०५५८) के लेखक शोघाल ने राजशेखर की प्रशंसा की है ('यायावर प्राज्ञवरो गणजैराशसित सूरिसामजवर्ये') शोधाल की इस रचना का समय ई० सन् १०२६-५० के बीच का है (दे० मृमिका) अंत राजशेखर ९५० ई० सन् से पहले हुआ। इस विषय में शिलालेखों की भी सहायता मिलती है। सियादोनी के शिलालेख (ई० आई० भाग १, प० १६२-१७९) मे महोदय (पु०१७८, पं०४०) की राजा पालदेव (पु०१७३) और सवत् ९६० (९०३-४ ई० सन्) का सकेत मिलता है तथा (आई० ए० भाग १६, पृ० १७५-८) महीपाल के अधिनशिलालेख (सवत् ९७४, ९१७ ई० सन्) मे महिषपालदेव के उत्तराधिकारी महीपाल का उल्लेख आया है। इनके आवार पर डा॰ फ्लीट ने महीपाल और उसके पूर्वज निर्भय नरेन्द्र का उल्लेख किया है। अत राजशेलर का समय ९वी शताब्दी ई० सन के अन्त तथा दसवी शतान्दी के आरभिक चतुर्यों श में निविचत होता है। इस तथ्य की पुष्टि अभि-नवगुप्त द्वारा राजशेखर की कर्पू रमजरी का स्पष्ट उल्लेख करते समय हुई है। तयाहि भ्रुगाररसे सातिश्रयोपिनी प्राकृतभाषेति सट्टक कर्पूरमजर्याख्यो राज-कोसरेण तन्मय एव निबद्ध । (अध्याय १९, पद्य १३० पृ० १७२ भाग ३, नाट्यशास्त्र गा० ओ० सी० सस्करण) अभिनवगुप्त ने बालरामायण की भरत के नाम पर (१६ ४९ भाग २, पृ० ३२० जी० ओ० एस० सस्करण) (देखिए, प॰ ५०) जहाँ यह बताया गया है कि जो पद्य हेमचन्द्र ने लोल्कट का बताया था वह काव्यमीमासा (पृ०, ४, ५) मे अपराजित के नाम से उल्लिखित है। चेदि के शासक (ई० आई० भाग १, पू० २५१) युवराजदेव द्वितीय के बिलहारी शिलालेख के अन्त मे एक पद्ध आया है जिसमें राजशेखर की प्रशसा की गई है। 'सुविलष्टबन्धघटनाविस्मितकविराजशेख रस्तुत्या। आस्तामियभाकल्प कृतिवन कीर्तिश्व पूर्वाचा।' (प्० २६२) यद्यपि इसकी तिथि मिटी हुई है तो

भी शिकालेख के संगादक ने लिपि तथा विषय से बनुमान कमाया है कि यह दसवी शताब्दी का है। दस सिकालेख का प्रो० बी० बी० निराशी ने पुनः सम्पादन किया है (सी० आई० आई० भाग ४, प्०२०४-२४ में यह पब प्०२१, पर बाता है।

काष्यमीमांसा के ५८वें पृष्ठ पर राजधेखर ने कहा है कि प्रदेशों के बारे में अधिक तथ्यों की बानकारी के अमिलाशी उनके मुनवकीश को देखें। भूषन-कोश्य को राजधेखर की एक पृष्क एचना मानना आवश्यक नहीं है। इसरे पृष्ठ पर उसने प्रथम विध्वच्या के विच्यों का उत्लेख किया है, इनमें अंतिम भूषन कोश है। परन्तु उपलब्ध काव्यमीमांसा के प्रथम अधिकरण में भूषनकोश का उत्लेख नहीं आया। जत पृष्ठ ९८वें पर सभवत राजधेखर ने प्रथम अधिकरण के अंतिम भाग की बोर ही सकेश किया है और भूषनकोश को स्वतत्र रचना के रूप में निरिद्ध नहीं किया। परन्तु सपारक का मत पृष्ठ १५ भूमिका, स्वरूपण १९१४) इससे मित्र है। यद्यि डा॰ डे॰ के मतानुवार (पृष्ठ ० एस० पी० भाग १, पृष्ठ १२३) यह सकेत किसी अन्य रचना के लिए है।

यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि राजयेखर की कितनी रचनाए थी। असांकि उत्तर उल्लेख आया है बालरामायण के जनुसार राजवेखर ने (समयवा बालरामायण सहित) छ बन्य रचे ' काव्यमीमासा में (पृ॰ ३८) बालरामायण (१२४) के पव 'वास्वयामाम्या', विद्वालकांकिला (४.५) पव मुल्बलक-बीच्या' तथा बालभारत (१.२ पृ॰ ७१) के पछ ये सीमन्तित०' उद्धत होने के कारण काव्यमीमासा को इन नाटको के उपरान्त की रचना माननी चाहिए। दें० प्रो॰ पाठक स्मृति-मन्य सस्करण १९३२ पृ॰ ३५९-३६६) ये प्रकाशित दी कोनालोंकिक आंदर ऑफ रायवेखर, वृजयमें नामक प्रो॰ मिराशी लिखत-लेख, इसीका डा॰ मनमोहन चोष ने भी अनुसरण किया है, (कर्युरम्बरी की भूमिका पृ० १०१-७२ १९४८ का संस्करण) यदापि में प्रो॰ मिराशी के सभी मतो का पूर्ण समर्थन नहीं करता। बसोकि यह विशय अग्रासधिक है अत. मैं इस विवाद में नहीं एड्ना चाहता।

काव्यमीमासा में निम्नाजिखित महत्त्वपूर्ण लेखक तथा रचनाए उल्लिखत है अवन्तिसुन्दरी, आनद, आपराजिति, औद्मटा, कालिदास, कुमारदाम, कौटिल्प, (पु॰ ४) पाल्यकीति (पु॰ ४६) भरत, मगल, मेण्ड, मेथाविस्ट्र

इत्व देश विभागो मुद्रामात्रेण सूचितः सुिधयाम् । यस्तु जिगीधत्यिधकं पश्यत् मदमवनकोशमसौ ॥

(पु॰ १२) कद्रट, वरहिन, वालपिटावन (पु॰ ६२), वामनीयाः, क्यामदेव (पु॰ ११, १३, १७)। कई लेवकों और रचनाओं से जैसिक भागत् (१.७ १०) काल्याप्ता (१.७० काल्याप्तामाता पु॰ ८२, २२९ काल्याप्तामाता पु॰ २२) जारि से उद्धरण लिये गये हैं परन्तु उनके नामो का निर्वेश नहीं है। राजचीवत्र की प्वनाओं के विषय की अधिक जानकारी के लिए निम्नलिवित लुक्कों से सहायता ली जा सकती है—प्रो॰ वापटे की पुस्तक 'राजचीवत्र हिव लाइक एक राइटिंग' (१८८६ ई॰ सन्।, ग्रा॰ स्टेनकोनी लिवित 'क्यू रमजदी की भूमिका सर सी॰ बी॰ कुमारस्वामी शास्त्री का राजचीवत्र विषयक लिव, भूमें का सर सी॰ बी॰ कुमारस्वामी शास्त्री का राजचीवत्र विषयक लिव, अ॰ को कार प्रसाद वाप ९ १० २५—२२ १० स्टब्लवेकोनी पृ॰ १९५—११९ (शोक त्यारस प्रमां का लिवित), बे॰ आई॰ एव १९३० सात ९, पु॰ १९९—१३९ (शोक त्यारस प्रमां का लेव 'स्त्रीनीय काम राजचीवत्र व वस्ते'। इस लेक में इस वात पर वल विया गया है कि राजचीवत्र के समय आचारहीनता प्रसरित सी और कील्यवित का प्रमाद वा।

# १७. मुकुलभट्ट प्रणीत ग्रभिधावृत्ति मातृका

(निषंबसागर प्रेस १९१६) यह प्रन्य पर्याप्त लमु है फिर भी इसका सिलप परिचय देना आवस्यक है। इसने १५ कारिकाए है और उस पर पर्याप्त किया ने साम प्रकार के स्वयों का विवरण है। इसने आवस्य कार ने स्वयं वृत्ति भी लिखी है। इसने शब्द के मुक्य और लाक्षणिक इन दो प्रकार के स्वयों का विवरण है। लक्षणा का विवेचण विवत्तार से किया गया है बीर उसके उपनेदों को उदाहरणों के साथ समझाग गया है। कास्त्रप्रकाश विवेचण है वह इस धन्य पर आधारित है। इसने अपने अपने अद्भार का विवेचण है वह इस धन्य पर आधारित है। इसने अपने अपने भे स्वयं में उद्भर, (उद्भार की परिपाण) कुमारिकार, स्वयाप्तिक भर्तृत्तिम, (मीमासा का लेखक) महामाय्य, विज्वका, (दे० दृष्टि हे प्रतिवेधिनिं० पद्म) वावस्पदीय, शवर-स्वामी का उल्लेख किया है। वह मुट्टक्ल्यट का प्रत्र या और प्रतिहारेन्द्रपत्म का शिवका। अवस्तिवर्मन् (८५५-८८३ ई० सन्) के शासन काल में प्रहल्क्यर विद्या मुक्त विवार में अनुसहाय जोकाना महाः श्री क्लाटायतः। अवस्तिवर्मण काले सिद्धा मुक्त वातरन्॥' राजतर० ५ ६६.º माणिक्यचन्त्र के काव्यप्रकाश सक्केत में इनका

यह प्राकृत काव्य गौडवा हो के रचयिता का नाम है।

सिद्ध शब्द से यह सकेत मिलता है कि कल्लट प्रौडावस्था का व्यक्ति रहा होगा जबकि उसने अवन्तिवर्मन् के समय रहस्यानुभृति तथा योगिक शक्ति को प्राप्त किया । वह कास्मीर के श्रीव सम्प्रदाय की स्पद ज्ञाला से सम्बन्ध

अनेक स्थलों पर उल्लेख आया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अभिधावृत्ति मात्रिका का समय सन् ९००-९२५ ई० सन् होना चाहिए।

# १८. भट्टतौत (अथवा तोत) रचित काव्यकौतुक

मट्टतीत अभिनवगुप्त के गुरु ये (लोचन पृ० ३४) । उन्होंने काव्यकौतुक नामक ग्रन्थ लिखा था, जिस पर अभिनवगुप्त ने विवरण नामक टीका लिखी थी (लोचन पु॰ २२१)। अभिनवगुष्त ने अपने नाट्यशास्त्र के भाष्य की प्रस्तावना के चौथे पद्य में लिखा है कि तोत ने नाट्यवेद की व्याख्या उन्हें सनाई । (सिंद्रप्रतोत्तवदनोदितनाटयवेद -- तत्वार्थमिथजनवाठ्निछत्तसिद्धिहेतो । माहेश्वराभिनवगुप्तपदप्रतिष्ठ. सक्तिप्तवृत्तिविधिना विशदी करोति ॥) नाट्यशास्त्र के उन्नीसवें अध्याय के अंत में पुनः अभिनवगुप्त ने लिखा है कि द्विजश्रेष्ठ तौत ने उन्हें सन्धियों के अध्यायगत नियमो की व्याख्या समझाई। (दे॰ ऊपर पृ॰ २० का पद्य)। भट्टतौत का सिद्धान्त था कि शान्तरस मोक्षप्रद होने के कारण सब रसो मे श्रेष्ठ है। 'मोक्षफलत्वेन चाय (शान्तोरस.) परम-पुरुषायंनिष्ठत्वात्सर्वरमेभ्यः प्रधानतमः । सन्नायमस्मद्रपाध्यायभद्रतौतेन काव्य-कौतुके अस्माभिश्च तद्विवरणे बहुतरकुतनिर्णय पूर्वपक्षसिद्धान्त इत्यल बहुना। (लोचन प्० २२१ कारिका ३.२६)। एक अन्य सिद्धान्त जिसका लोचन (पु॰ १८४) में वर्णन आया है, अभिनवगुप्त के उपाध्याय (तौत) का बताया जाता है। 'प्रीत्यात्मा च रसस्तदेव नाट्य नाट्य एव च वेद इत्यस्मद्रपाच्याय ।' अभिनवभारती से तौत के काव्यकौतुक के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। भरत के 'तस्मान्नाटघरसास्मृता' (नाटघशास्त्र, ६.३६. जी० ओ० एस) इस वचन पर अभिनवगुष्त ने अपना अभिमत इस प्रकार से व्यक्त किया है, 'रससमुदायो हि नाटचम् । न नाटच एव च रस काब्येऽपि नाटचायमान एव रस , काव्यार्थविषये हि प्रत्यक्षकल्पसवेदनोदये रसोदय इत्युपाव्याया ।' तदाहु

रखता था। यह भो अनुसान लगाया जा सकता है कि ८९० ई० सन् के लगभग कल्लट वृद्ध हो चला था। अतः उत्तका पुत्र नवी सताव्यी के अतिम चतुषीत तमा दसवी सताब्यी के प्रथम दो दशको के बीच में रहा होगा देखिए, ऊपर पृ० १९२ मुक्क के सिष्य प्रतिहारेन्द्राज के विषय में माणिवययव्यत ने काल्यकाश पर सकेत नामक टोका (११५९-६० ई० सन्) लिखी जिसमें मुकुल और उत्तकी बोना (वृत्ति) मातृका नाम उत्तिवित्त हैं (पृ० ३२, ३८ मेसूर, सकरण)।

काव्य कौतुके--प्रयोगत्वमनापन्ने काव्ये नास्वादसमवः । इति । वर्णनोत्कलिका भोगप्रौढोक्त्या सम्यगपिता। उद्यानकान्ता चन्द्राद्या भावा प्रत्यक्षवत्स्फ्टाः॥ इति (भाग १, पृ॰ २९१-९२) इसका तात्पर्य यह है कि जब कवि अपनी अदभुत चित्रणशक्ति से वर्णित वस्तु को इस प्रकार से पाठको के सामने प्रस्तुत करता है मानो वह उनके नेत्रों के सामने साकार हो, तभी उन्हें काव्यरस का आस्वादन हो सकता है। नाट्यशास्त्र, भाग १ के २२३वे पृष्ठ पर काव्यकौतुक के उस पदा की ओर सकेत मिलता है जिसमें रसो की सख्या गिनाई गई है (यत्तपाध्याय काव्यकौतुके रसोट्रेशपरे क्लोके निरूपित आदि) नाट्यशास्त्र के प्रथम भाग मे १८७वें पृष्ठ पर भरततीन कृत व्याख्या का सकेत भी मिलता है। (४.२८१ जी० ओ० एस० सस्करण) भरत के एक पद्य पर (४५१ प्० ३१० जी० ओ० एस०) एक और आधा पद्य उद्धत है। इसमे कहा गया है कि जब करण विप्रलभ (वियोगियो का प्रेम) पर निर्भर नहीं रहता तब उसकी स्थिति सभी प्राणियो में समान रूप से होती है। (तद्क्त मस्मद्रपाष्यायभद्र-तोतेन-स्वातन्त्र्येण प्रवृत्तौ तु सर्वप्राणिषु सम्भव ।) नाट्यधर्मी (भरत १३, १४, जी० ओ० एस०) पर उसके अध्यापक का एक पद्य उद्धृत है: 'यथोक्त-मुपाध्यार्यं - यदत्रास्ति न तत्रास्य कवेवंर्णनमहिति । यन्नासम्भवि तत्र स्यात सम्भव्यत्र तुषर्मत ॥' (भा० २, पु० २१६) यह पद्य तथा एक अन्य पद्य को अभिनवगुत ने १९वें अध्याय (पृ०७१ जी० ओ० एस० भा० ३) मे उद्धत किया है। भरत के १५वें अध्याय के अन्तिम पद्य मे अभिनवगुष्त ने एक पद्य उद्धत किया है जिसके अनुसार नाटक को प्रभावशाली बनाने के लिए बड़े कवियों को भी चाहिए कि वे उत्युक्त कम और पद्धति को अपनायें (स एवं कम इत्थुपाध्याया । यदाहु । महाकवीना पदवीमुपात्तामारुरुक्षताम् । नासंस्मृत्य पदस्पर्श सम्पत्सोपानपद्धति ॥ इत्यादि । मा० २, पृ० २९२) । अभिनवगृष्त ने (पृ० ७८ जी० ओ० एस० सस्करण भा० ३) कहा है कि रस चमत्कारप्राण, आनन्दैकथन और लोकोत्तर होता है। अपने मत की पुष्टि में उसने बाच्याभिनय के विषय में तौत के छ पद्य उद्धत किए हैं जिनमें से अन्तिम दो अशुद्ध हैं। २२वें अध्याय के १५३वें पु॰ पर तौत का एक आधा पद्य उद्युत है न चालड्-कृती नामत्र (<sup>7</sup>) लक्षण महदाश्रवमिति, (भा० ३, जी० ओ० एस०)। नाट्य-शास्त्र (३१.५१३-२० चौलवा सस्करण) मे एक आधा पद्य उद्धत है। इसके अनुसार काव्य में किसी भी प्रकार की भाषा अववा नाटक में किसी भी प्रकार के पात्र के प्रयोग पर काई प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु प्रकरण के अनुसार सैन्धवी

भाषा (बीकि सिन्युदेश की बोजी है) का प्रशेष होना वाहिए। 'यन माधा-नियमो नोस्तरतन माध्यसारसङ्गतेन यथंच्छित्यन्ये स्त्री पुमावास्थरवात् माछत-माधेनेत्यररे, तेन कार्य्य मध्यसार्थित महतीरः। यदाह काव्यकोतुके—न माध्य-नियम पावे कार्य्य स्थारसंन्यवीमिति।' (भ० बो० रि० बाई० प्रतिकिष्ठ पृ० ५०३) बी० बो० बार० बाई प्रतिकिषि के १४५वे पृष्ठ पर काव्यकीतुक के मत का उक्केख आमा है। बी० थो० बार० बाई० प्रतिकिष्ठ के १५५वे पृष्ठ पृष्ठ पर यह पद्य बाया है: 'त्रथा च महतीतेनोक्तम्—कामावस्था न प्रंणार वर्षायदासा तदकृत।' बी० बो० बार० बाई० प्रतिकिष्ठि के ४९७वे पृष्ठ पर प्रकार कार्यकृत वा महत्वपूर्ण अवतरण उपलब्ध है 'त्रथा च कोस्कित्य एषार्थ प्रधानमृत हित चूढावणी स्थयनेवोक्तम्। चीरिकामि: 'उत्रा च बिरत्यत्वेत "दयप्रवादं पण्डमचूडामणिका इति। तरेतद्वद्भृततेनेव कार्यकोत्वेक वित्रसं वर्षावन् न (अध्याय ११ पद्य ४:८ चीबवा सस्कृत सस्करण) पण्डमचूडामणिका शब्द वेते ही जल्दो की स्मृति दिलाते हैं जैते कि पृ० १९७ पर उद्वत है।

अनेक स्वलो पर अभिनवगुष्त ने अपने गृह के मतो का 'उपाध्याया.' अपना 'गृहर ' कहकर उल्लेख किया है (औं 0 ओ 0 सुष्ठ आग १, पृव २, रे ५, रु ५, रु ५) रू ५ रह त्या आग १, पृव २, रे १, रु ५, रु ५, रु ५ रु ५ रह तथा आग १, पृव २, रे १, रु १, रु १, रे १, रे १, रे १ तथा आग १, पृव २, रे १, रु १, रे १, रे १ तथा आग १, पृव २, रे १, रे १, रे १, रे १, रे १ तथा आग १, पृव ३, रे १, र

यह बाद में स्पष्ट होगा कि अभिनवगुष्त का साहित्यिक कार्यकाल ९८० से १०२० ई. सन् के बीच का है। अत उसके गुरु का साहित्यिक कार्यकाल ९५० से ९८० ई. सन् के बीच का निस्चत होता है। महत्तीत का एक अन्य सिद्धान्त यह भी है कि कवि, काम्य का नायक तथा सहृदय पाठक का अनुभव एक-जैसा ही होता है 'नायकस्य कवे थोतु समानोऽनुभवस्तत.' (लोचन पृ० ३४) क्षेमेन्द्र की औचित्य विवाचार चर्चा (कारिका ३५) में प्रस्तुत प्रतिभा की परिभाषा का श्रेय महतोत को ही प्राप्त है: 'प्रका नवनवोन्मेषशास्त्रिनी-प्रतिभा मता ।' भट्टतौत का काव्यकौतुक तथा उसकी अभिनवगुप्त द्वारा की गई विवरण नामक टीका अब तक उपलब्ध नहीं हो सकी । इनसे प्राचीन बहुत-सी बातो का पता लगता और काव्यशास्त्र के विभिन्न सप्रदायो द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सिद्धान्तो के क्रमिक विकास की जानकारी होती । हेमचन्द्र ने (काव्या-नुशासन पृ॰ ३१६) भट्टतौत के तीन पद्य उद्धृत किये हैं 'नागऋषि कविरित्युक्त-मृषिश्च किल दर्शनात्। विचित्र भावधर्माशतत्वप्रस्था च दर्शनम्।। स तत्व-दर्शनादेव शास्त्रेषु पठित कवि । दर्शनाद्वर्णनाच्यायरूढालोके कविश्रुति ॥ तथाहि दर्शने स्वच्छेनित्येप्यादिकवेम् नि (ने ?)। नोदिता कविता लोके यावज्जाता न वर्णना ॥ सोमेश्वर काव्यप्रकाश टीका, प्रथम पांडुलिपि २ व ने भी ये तीन पद्य उद्धत किये हैं -- माणिक्य चन्द्र की काव्यप्रकाश संकेत नामक टीका के बनुसार निम्न पद्य कौतुक से लिये गये हैं। प्रज्ञा "प्रतिभा मता। तदन्त्राणनाजीवद्वर्णनानिपुण कवि । तस्य कर्म स्मृत काव्यम्, (पृ० ७ मैसूर संस्करण) । इसीका हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन के तीसरे पृष्ठ पर विना नाम दिये उल्लेख किया है। व्यक्तिविवेक व्याख्या के १६वें पृष्ठ पर भी यही कहा गया है। 'अनेन करे काव्यमिति काव्यकौतुकविहिताम् काव्यस्य शब्दध्युत्पत्ति कविमुलकाव्यत्वप्रतिपादिका दर्शयति । तत्र ह्य क्त 'तस्य कर्म स्मृत काव्यम्' इति ।। यह विचारणीय है कि वामन के सूत्रो पर लिखित कामधेनु में इन्हें भामह रचित बताया गया है। हेमचन्द्र (विवेक प्०५९) ने कहा है कि भट्टतीत शकुक के 'अनुकरणरूपो रस' इस मत के विरोबी थे। इसी प्रकार माणिक्यचन्द्र (पु० ६९) ने भी विरोध किया है। सोमेडवर और अभिनवभारती (भाग १, पु० ३७) ने भी ऐसाही साना है।

# १९. भट्टनायक प्रशीत हृदयदर्पश

मट्टनायक उन चार लेखको में से एक है जिल्होंने भरत के रससूत्र 'विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद्रसनिष्यत्ति' की व्याख्या की है और जिनका काव्यनकाश (४.९०वी) में उल्लेख है। उसका रसविषयक मत इस प्रकार है (१) न ताटस्थेन नात्मगर्थन रस प्रतीयते नोत्सवते नामिव्यच्यते वर्षित्र काव्ये नाट्ये चामियातो द्वितीयेन विभावादि साचारणीकरणात्मना मावकत्व व्यापारेण माव्यमान. स्वायी सत्त्रोहेकप्रकावानदमयदिविद्विव्यानिस्तरत्वेन

भोगेन युज्यत इति मट्टनायकः (काव्यप्रकाश ४. पृ० ९० वां)। भट्टनायक के रस विषयक विस्तृत मतों को लोचन के ८२-८३ पर देखिए। इसके मतानुसार काव्य अयवा नाटक के अभिषा, भावना और भोगीकृति (रसचर्वणा अथवा भोग) ये तीन कार्य होते हैं। प्रथम अभिषातो शास्त्र के लिए भी अपेक्षित है। द्वितीय कार्यभावना से विभावादि सीता आदि को पाठक अथवा दर्शको के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि उनका व्यक्तिगत अस्तित्व मिट जाता है और वे सामान्य वथवा निर्वेयक्तिकरूप मे उनके सामने आते है (सीता एक पवित्र और सुदर नारी मात्र रहती है) तीसरे कार्यका सबन्ध प्रेक्षक अथवा पाठक की अतिम अनुभूति से है (यह अनुभूति ब्रह्मानद की भौति स्वसवेद है, इसकी शब्दों में व्याख्या नहीं हो सकती) इसमें प्रेक्षक अथवा पाठक सब-कुछ भूलकर विषय से तादात्म्य प्राप्त करता है। अभिनवभारती (पृ० २७९ भाग १), 'हेमचन्द्र (विवेक पृ०६१) तथा जयस्य (अलंब्स॰ विव्पृ०११) ने इस विषय मे निम्न पद्य लिखे हैं---(२) अभिवा भावना चान्या तद्भोगीकृतिरेव च। अभिधावामता याते शब्दार्थालकृती तत. ।। भावनाभाव्य एषोपि शृगारादिगणो-मत । तद्भोगी कृतिरूपेण व्याप्यते सिद्धिमान्नर. ॥' जयरथ ने इसमें आधा पद्य और बढाया है दृश्यमानाथवामोक्षेयात्यञ्जत्विमय स्फुटम् । इन अनेक प्रमाणो से सिद्ध होता है कि भट्टनायक हृदयदर्पण का लेखक था। लोचन मे भट्टनायक के कुछ पद्य उद्धृत किये गये हैं। इनमे शास्त्र और आख्यान का पारस्परिक अतर तथा काव्य का इनसे अंतर बताया है। (३) शब्दप्रा गन्यमाश्रित्य तत्र शास्त्र पृथग्विदु । अर्थतत्वेन युक्त तु वदन्त्यास्थानमेतयो । द्वयोर्गुणत्वे व्यापारप्राधान्ये काव्यगीर्भवेत् ॥' (पृ० ३२) तथा अ० भा० भाग २, पृ० २९८ हेमचन्द्र (काव्यानुशासन पृ० ३, ४) ने इन पद्यो को हृदयदर्पण से उद्धृत किया है। माणिक्यचन्द्र ने भी काव्यप्रकाश (सकेत पृ०६) में इन पद्यों का उल्लेख किया है। अलकारसर्वस्व (पृ०१०, ११) में भी भट्टनायक के मतो का साराश दिया गया है 'भट्टनायकेन तु व्यग्यव्यापारस्य प्रौडोक्त्याभ्युपगतस्य काव्याशत्व बुवतान्यरभावित शब्दार्थस्वरूपस्य व्यापारस्यैव प्राधान्यमुक्तम् । तत्राप्यभिधाभाव-कत्वलक्षणब्यापारद्वयोत्तीर्णो रसचर्यणात्मा भोगापरपर्यायो व्यापार प्राधान्येन

कोचन, प्० ८२ पर उसके मती का इस प्रकार से उस्लेख आया है: प्रतीयते गोरखरे ते गांत्रिकाव्यते काव्येन रस. । कि त्वस्य सम्बद्धक्षाच्य काव्यासमः सम्बद्धस्य भवसताप्रसादात् । उत्याप्तिमध्यकत्व वाच्यविषय भावकत्व रसादिविषय भोक्तृत्वं सहुद्यविषयमिति वर्षोऽवमृताव्यापाराः ॥

विश्रान्तिस्यानतयाङ्गीकृतः।' इस मत के आघार पर जयरथ ने भट्टनायक को हुदयदर्पण का रचयिता माना है (पृ० १५) । महिमभट्ट ने कहा है कि उन्होंने हृदयदर्पण को पढे बिनाही ध्वन्यालोक के खड़न करने का यश पाने के लिए व्यक्तिविवेक की रचना की। 'सहसायशोभिसतुं समुद्यतादृष्टदर्पणा मस घी। स्वालकारविकल्पप्रकल्पने वेत्ति कथमिवावद्यम् ॥' (इसमे अभिसर्तु का अर्थ अभिसारिका के समान इस स्थल पर गमन करना और दर्पण का अर्थ शीक्षा भी गर्भित है। इस पर टीका मे कहा गया है. 'दर्पणोहृदयदर्पणास्यो ध्वनि-ध्वसम्बन्धोऽपि' (पृ०१) व्यक्तिविवेक' (पृ०१३) की टीका में हृदयदर्पण से एक आधा पद्य उद्धत किया गया है तत्कर्ता च कवि प्रोक्तो भेदेपि हि तदस्ति यत्।' इति काव्यमूल कवित्व प्रतिपादितम् । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भट्टनायक ने व्वनि-सिद्धान्त का खण्डन करने के उद्देश्य से हृदयदर्पण की रचना की। भम धम्मिअ (ध्व०पृ०१९) उदाहरण पर लोचन (पृ०२३) ने भट्ट-नायक की कटुआ लोचना की है और यह कहकर उसे फटकारा है 'कि च वस्तुष्विन दूषयता रसध्वनिस्तदनुग्राहक समध्यंत इति सुष्ठुतरा ध्वनिष्वसोयम् (लोचन पृ० २३) ध्वन्यालोक से असहमत होने मे उसका मृन्य तत्व यह है कि वह ध्वनि को परिभाषासे परै तथापूर्णत स्वसवेदामानताहै। अत वह उन विद्वानो का अनुयायी है जिनके बारे में ध्वनिकारिका में कहा गया है 'केचिद्वाचा स्थितमविषये तत्त्वमूचस्तदीयम्' अथवा उसीमे यह भी कहा गया है 'केचित्पुनलंक्षणकरणशालीनबुद्धयो ध्वनेस्तत्व गिरामगोचर सहृदयहृदयसंवेद्यमेव समाख्यातवन्तः' (पृ०१२) उसके मतानुसार रसचवंणा (अथवा मोगष्टत्व) काव्य की आत्मा है। वह यह मानने की प्रस्तुत नहीं कि व्वति ही सामान्यतः काव्य की आत्मा है। 'ध्वनिर्नामापरो योपि व्यापारो व्यजनात्मक । तस्य सिद्धेपि भेदे स्यात्काव्यागत्व न रूपिता ॥' (लोचन पृ० १४, १९, जयरथ पृ० १०) लोचन में हृदयदर्पण के मतो का बहुघा उल्लेख इसलिए आया है कि उनका खडन किया जाय । उपरोक्त उद्धरणो के अतिरिक्त, लोचन का पृ० १४ देखिए (काब्येरसयिता मर्वो न बोद्धा न नियोगभाक् ध्व० पृ० २४ के 'अत्ताएत्य' पद्य पर देखिए लोचन पृ० २४-२५), (एतदेवोक्त हृदयदर्पणे 'यावत्पूर्णो न त्वेतेन तावभैवैवम् इति पृ० ३२; आत्मसःद्भावेपि क्विचिदेव जीवव्यवहार इत्युक्तं प्रागेव । तेनैतन्निरवकाश यदुक्त हृदयदपंणे—सर्वत्र तर्हि काव्यव्यवहारः स्यात् इति पृ० ३२, यदाह भट्टनायक.—नाग्धे पुर्दुग्ध एक हि रस यल्लाभ-तृष्णया । तेन नास्य समः स स्याद्दुह्यते योगिभिहि य. पृ० ३४; तेन यद्भट्टनायकेन द्विवचन दूषित तद्गजिनमीलिकमैव पृ०३९)। ध्वनिकारिका (१.१३) में 'ब्यब्स्त.' रूप के प्रति यह संकेत है। और व्यक्तिविवेक में (१० १९) लोचन के इस अवतरण की झालोचना की गई है। ७७ (महनायकेन दु यहुक्त इस अववरण की झालेचना की गई है। ७७ (महनायकेन दु यहुक्त इस अववरण की झालेचना व्यवस्थान प्रतिविव्यस्थान सार्व इसवर्ष) इसका सकेत निव्यसान व्यवस्थान उनतेन —हहा होत सरमायों अव चमत्कार इति (अवन्यालोक पृ॰ ७४-७५ में नित्यस्थान कर इस पद्य के विवय में कहा गया है। इन उदाहरणों के स्थाप्त है हिस्तयस्थान की स्थाप्त सारव के सित्यान की मिष्या सित्य करने के लिए हुई है। माणिक्यचन्द्र ने लोल्डर, राष्ट्रक और नायक के विवय में पृ० ५०-५१ पर दो पद्यो का उल्लेख किया है। परन्तु सकेत के १४७वें पृष्ठ पर (आनावयमी सन्वर्या) इससे पित्र आध्य निकल्कता है। क्या यह रचना मृत्युतः सह्वय्वपंण नाम से प्रसिद्ध थी ? यह जानने के लिए इसी पुस्तक में पृ० १९६-५० देखिए।

१९३७ के सस्करण से मैं अभिनवभारती का उपयोग नही कर सका; क्योंकि उस समय तक उसका कोई भी भाग प्रकाशित नहीं हुआ था। अभि-नवभारती के प्रथम भाग के चौथे तथा पाचवे पुष्ठ पर नाट्यशास्त्र के इस प्रथम पद्म के विषय में भट्टनायक का मत उद्धत है। 'नाट्यशास्त्र प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा-यदुदाहृतम् ।' इसका अर्थ है कि यह नामरूप ससार मनुष्य के उच्चतम ध्येय (मोक्ष) की प्राप्ति का एक साधन है। और इसी पदा से हमें शान्तरस की स्थिति के विषय में सुझाव मिलता है। तदूपरान्त उसने भट्टनायक कृत सहृदय-दर्पण से निम्न पद्य उद्धृत किया है नमस्यैलोक्यनिर्माण कवये शभवे यत । प्रतिक्षण जगन्नाट्य प्रयंगरिसको जनः ॥ यह हृदयदपंण अथवा सहृदयदपंण का प्रथम पद्य प्रतीत होता है। स्व॰ प्रो॰ वि॰ वि॰ सोवानी का विचार है कि भद्रनायक की रचना नाट्यशास्त्र की टीका है। 'दे० डा० भाडारकर स्मृति-ग्रन्थ पु॰ ३९०) परन्तु यह मत उपयुक्त नही लगता । भट्टनायक से लिये गये उपरोक्त उदाहरणो से यह सिद्ध होता है कि मद्रनायक का उद्देश्य ध्वनि को रसमात्र स्थापित करना था। इनके मत मे व्यनिकार द्वारा प्रस्तुत वस्तु-ष्विन और अलकारध्विन ये दो भेद असगत हैं। साथ ही उसने यह भी कहा है कि रसान्भृति के सिद्धान्त की शब्दों मे व्याख्या नही की जा सकती। तथा इनके मत में व्यन्यालोक (पृ०१९ और २४) ममधम्मि० और अत्ताएत्थ० की की गई व्याख्याए अनुपयुक्त हैं। इस प्रकार हृदयदर्पण मे रस का विवेचन हुआ और स्वभावत. इसीके साथ भरत के सुत्र 'विभावानभाव० की भी व्याख्या हुई। अभिनवभारती में उद्भत मद्रलोल्लट, शंकुक आदि के मतों की व्याख्या विस्तार से आई है परन्तु भट्टनायक के पद्यों की व्यास्था कही-कही प्रस्तुत की गई है (पृ० ४८-५२)। सिद्धिलक्षण के अध्याय (२७ पृ० ३०५ अर० मा० जी० ओ० एस॰ भाग ३) में अभिनवगुष्त ने भट्टनायक की रचना से निम्न उदाहरण प्रस्तुत किया है: 'प्रधाने सिद्धि भागेऽस्य प्रयोगाञ्ज त्वमागता । गेवादयस्तथैवेतेत्रेधेनं (?) पश्चपयोगितः । सोपानपदपङ्क्त्या च सा च मोक्षस्पृगात्मिका।' इसके बाद २०९वें पृष्ठ पर भट्टनायक का उदाहरण प्रस्तुत कर उसे जैमिनी का नितात अनुगामी मानकर उसका उपहास किया है। 'यतु भट्टनायकेनोक्त सिद्धेरिप नटादेरगत्वं व्रजन्त्यास्तत्पक्षेयमिति तेन नाट्यगता समर्थिता फल च पुरुषार्थत्वादिति केवल जैमिनिरनुसृत्य इत्यलमनेन । ( फल च पुरुषार्यत्वात् के विषय मे दे० पूर्वमीमासा सूत्र तृतीय भाग १.५) । लोचन (पृ० ७६-७७) मे भी 'नि श्वासान्ध दवादर्श-चन्द्रमा न प्रकाशते' इस पद्य के विषय में भट्टनायक प्रस्तृत मत को अस्वीकार करते हए उसका इस प्रकार से उपहास किया है। 'न च कल्पनायुक्ता। जैमिनि सूत्रे ह्येव योज्यते न काव्ये अपीत्यलम् । इन उदाहरणो से ऐसा प्रतीत होता है कि भट्टनायक मीमासक या अथवा कम-से-कम उसने अपनी रचना मीमासा के सिद्धान्तो का आधार ग्रहण किया। भट्टनायक के रसचवंणा अथवा भोग सबन्धी विचार हमे सास्य सिद्धान्त की स्मृति दिलाते हैं जिसमे पुरुप को कर्ता नहीं बरन् भोक्तामात्र माना गया है। भट्टनायक का सत्वोद्रेक सिद्धान्त जिसे मम्मट ने भी स्वीकार किया है, उस पर सास्य के सत्व, रजस, तमस इन तीन गुणों का प्रभाव है। मेरे विचार मे भट्टनायक उद्भट तथा शकूक की भाति नाट्यशास्त्र के अविकल भाष्यकर्ता नहीं है। ध्वन्यालीक से उसकी प्रमुख मत-भिन्नता ऊपर व्यक्त कर दी गई है। भट्टनायक के मत मे काव्यकास्त्र से भिन्न है। काव्य पूर्णतः कवि-व्यापार पर आधारित है तथा सबको आनन्द देता है जबिक शास्त्र उपदेश देते हैं और आख्यान (इतिहास, पूराण) सूचनाए प्रदान करते हैं।

महुनायक का काल व्यत्यालोंक के उपरान्त तथा लोबन के पूर्व ९०० से १००० ई० सन् के मध्य में बाता है। लोबनात कहु तथा व्यक्तिरात बालेवों से विदित होता है कि सम्बन्द महुनायक व्यत्यालोंक की रचना के समय की अरोबा लोबन के रचनाकाल के बायक समीच रहा होगा। यदि उसे अभिनवनुष्य का समसामयिक अथवा कुछ काल पूर्व का माना जाय तो हुरवर्षण के रचिता महुनायक तथा राजवारींगणी में उल्लिखत महुनायक में साम्य नहीं हो सकता था। 'विजयत्योनीयकाच्या गीरीख पुरसद्मनो । चातुर्विषक्कतस्वेनवाय्वेगेकुलमदिरम् ॥' (५.५९) । इसमें संकर वर्षन के समय (८८३-९०२ ई॰ सन्) का सकेत हैं । इस विषय में एकास्त- निर्मय केता किल है तो भी मेरे विचार में इस दोनों में साम्य महीई ११ का स्वत्य केता किल है तो भी मेरे विचार में इस दोनों में साम्य महीई ११ का स्वत्य का समय ९३५ से ९८५ ई॰ सन् के बीच में रहा होगा । 'केमेम्स बॉफ महुनायक' टी॰ आर॰ चिन्तामांग तथा जनंज बॉफ बबई मृत्विसिटी द्वारा सकित, (३० वे॰ बी॰ बार॰ महास, माग १, पृ॰ २६७-२७६) महुनायक कर त्यावोक्त की बालोचना तथा महुनायक का रसिद्वान्त के विचय वें १९० १९० भाग २, पृ॰ २६७-२७६) । प्रमाकर का रसिद्वान्त के विचय वें १९० १ विवेदम्य सन्तरूप) में साहित्यवर्षण के उद्धा प्रोटीण्यिद पद को हृदयवर्षण का माना है। महुनायक की रचना काव्य, रस तथा व्यक्ति सिद्वान्तों की जानकारों के विच्य बुक्तुल्य सिद्ध होती। यह प्रमाकर को १६वी चाताव्यों के अत में उपलब्ध थी। अब मी यदि विचय को को कात्य तरो उसकी रचना की पार्टीणिय समयत उपलब्ध हो सकेती।

## २०. कुंतककृत बक्रोक्तिजीवित

यह बन्ध अनेक वर्षों तक अनुपक्तम था। इसकी स्थिति का जान अलंकार-सर्वन्स माहित्यर्थण आदि बन्धों में उल्लिखित उदरणों है होता था। इसकी हस्तिकिखित प्रति मदास से थी। वाश केलवेक्कर की क्रपा से हमें यह प्राप्त हुई। इस प्रति का उपयोग मैंने अपने प्रन्य के (९२३ के सस्करण में किया था। बा० के ने १९२३ में यो उन्मेय प्रकाशित किये थे। इनका उपयोग इस सस्करण में किया गया है। आपे उन्होंने १९२८ में एक और सस्करण प्रकाशित किया परन्तु मुझे बहु प्रति प्राप्त न हो सकी। जिस पाइलिए का यहां उपयोग किया गया है वह बी० ओ॰ आर० साई बारा १९१९-१९२४ ई० सन् में प्रकाशित है। इसकी कमसस्था ११४ है। देखिए, कटकॉग माग १२, सस्या २५६, दृव ३००-1०२।

वक्रोस्तिजीवित के कारिका, वृत्ति और उदाहरण ये तीन भाग हैं और अधिकाश उदाहरण पूर्ववर्ती प्रन्यों से लिये गये हैं। यह ग्रन्थ चार उन्मेचों में विभन्त है। इसको हस्तिलिखत प्रति चीये भाग तक ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे और आगे नहीं लिखी जा सकी। इस प्रन्य को कारिका, वृत्ति उदाहरण आदि सभी का रचियता हुतक ही है यह बात अनेक प्रमाणों से सिद्ध होती है और इसे वक्षोमित जीवित कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि कृतक के अनुसार केवल कारिका भाग को ही काव्यालंकार कहा जाना चाहिए। **इसका प्रमाण प्रथम** उन्मेष की प्रस्तुत कारिका<sup>1</sup> से मिलता है: लोकोत्तर चमत्कारकारिवैचित्र्यसिद्धये । काव्यस्यायमलकार कोऽप्यपूर्वो विधीयते ॥ इसकी वृत्ति में कहा गया है नन सन्ति चिरन्तनास्तदलकारास्तत् किमर्थमित्याह-अपूर्वः तदव्यतिरिक्तार्थाभिषायी । कोपि अलौकिकः सातिशयः । लोको सिद्धये-असामान्याङ्गादविधायिविचित्रभावसम्पत्तये । यद्यपि सन्ति शतश काव्या-लंकारास्त्रयापि न कृतिश्चिदप्येवविधवैचित्र्यसिद्धि । यह भी घ्यान देने की बात है कि भामह, उद्भट और इद्रट की रचनाओं को काव्यालकार कहा जाता था। यद्यपि कारिका भाग के लिए काव्यालकार कहा गया है फिर भी सारे ग्रन्थ को परवर्ती लेखको ने वकोक्तिजीवित माना है। इस विषय में यह वित-स्पष्ट है 'तदयमर्थ ग्रन्थस्यास्य अलकार इत्यभिधान, उपमादिप्रमेयजातमिन-धेय, उन्तरूपवैचित्र्यसिद्धिः प्रयोजनमिति ।' व्यक्तिविवेक (प्० २८) में शब्दार्थी सहितौ...कारिणि (वक्रोक्तिजीवित १.८ प० ७) ये शब्द उद्धत मिलते है। इसी ग्रन्थ मे यह भी कहा गया है कि कतिपय पाठक जो स्वत को सहदय मानते हैं, वे वकोवित को काव्य की आत्मा मानते हैं। उसी प्रकार आगे (प॰ ३७) 'सरभ करिकीट॰ (वकोक्तिजीवित १ प०१७ मे इसे उत्तमकाव्य के उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया गया है। इस श्लोक को देकर इसमे बहुत-से दोष दिखाये गये हैं। तथा अत मे (पु० ५८) 'काव्यकाञ्चन-कषाश्ममानिना कुन्तकेन निज काव्य लक्ष्मणि । यस्य सर्वेनिरवद्यतोदिता श्लोक एष स निर्दावतो मया ।' कहकर उपसहार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि महिमभद्र के अनुसार वक्रोवितजीवितगत लक्षण (लक्ष्य) प्रतिपादक कारि-काए और उनके उदाहरण कृतक द्वारा ही रचित है। महिमभट्ट का समय भी बक्रोक्तिजीवित से बहुत बाद का नहीं है। व्यक्तिविवेक की टीका (पृ० १६) मे प्रस्तुत 'अय इलोको वक्रोक्तिजीविते वितत्य व्याख्यात इति तत एवावधार्य' इस श्लोक के आधार पर भी टीकाकार के अनसार सिद्ध होता है कि व्याख्या-

<sup>1.</sup> वकोनितजीवित के चार उन्धेची का एक सुदर सस्करण आचार्य विक्वेद्वर की हिन्दी टीका सहित प्रकाशित हुआ है। दिल्ली विस्वविद्यालय के डा० नगेन्द्र ने इसकी एक विस्तृत भूमिका हिन्दी मे लिखी है। इस अन्य का प्रकारन जभी हुआ है। इसमें बहुत-सी मुदण की अबृद्धिया हैं। इससे यह भी स्पष्ट नहीं होता कि यह ग्रम्थ किस मूल पाहुलिपि अववा सस्करणों के आधार पर प्रकाशित किया गया है।

रूपवृत्ति और स्लोक भी बकोवितजीवित के ही भाग है। 'एकाविल ग्रन्थ (प॰ १५१) मे प्रस्तुत रलोक बाया है : एतेन यत्र कृतकेन भक्तावंतर्भावितो व्यक्तिस्तदिप प्रत्याख्यातम् । सोमेश्वर ने भी काव्यप्रकाश की टीका (६१ बी० ६७ ए) में कुत्तक (कुन्तक ?) के नाम से दो पद्य उद्धत किये हैं जिनमें से प्रथम बक्रोक्तिजीवित (कारिका १३१, पु० ४८) मे उपलब्ध है तथा दूसरा नीचे पादटिप्पणी में दिया जाता है। माणिकचन्द्र के काव्यप्रकाश सकेत मे इस इस्रोक पर इस प्रकार कहा गया है 'तरन्तीवाज्जानि स्खलदमललावण्य-जलवी' इत्यत्र साद्ध्योपचारमुचे ययाचोपचारस्तथा वक्रोक्तिजीवितग्रन्थाञ्ज्ञेयः। (प्० ४:-४१) यह पद्य वक्रोक्तिजीवित (२. प्० ९९) में उपचारवक्रता के उदाहरणस्वरूप दिया गया है और साथ ही उसकी यह समीक्षा की गई है: 'अत्र चेतनपदार्थंसभ विसाद्श्योपचारात् तारुण्यतरलतरुणीगात्राणा तरणमूत्प्रे-क्षितम। 'प्रथम और द्वितीय उन्मेष के अंत में उपसहारात्मक शब्द इस प्रकार है 'इतिराजानककुन्तल (क?) विरचिते वकोक्तिजीविते काव्यालकारे प्रथमोन्मेष ' और 'इति श्रीकृतलविरचिते वकोवितजीविते द्वितीय उन्मेष.।' इस ग्रन्थ का सामान्यत अध्ययन नही हुआ है। इसका सार कुछ विस्तार से नीचे दिया जाता है-

प्रवस उन्मेव—के जारभ में लिखा है: 'बन्देकशीन्द्रवनभेनुलास्यमिन्दर-नर्तकीम् । देवी सुनिद्यरिस्टरमुन्दर्यामिनयोग्न्डलाम् ॥ वाको विषयर्गन्यस्य-सृत्यादित्युमुक्यते । आदिवाक्येमियानादि निर्मितमेनसूत्रवत् ॥ लोकास्य-चमस्कारकारिवीच्यविद्धये । काव्यस्यायमकृष्ट्वरः कोऽयुमुर्वीविद्योगते ॥ धर्मादितायनोपाय सुकुमारकमोदितः । काव्यस्यायमकृष्टर्याः कोऽयुमुर्वीविद्योगते ॥ धर्मादितायनोपाय सुकुमारकमोदितः । काव्यस्यायमकृष्टर्याः आवन्यस्यावदार्याः व स्वावनम् ॥ आव्यस्यावदाराते व स-नायमम् ॥ आव्यस्यावन्यतक्याव्यमिवकेम्बरायस्य ॥ आवन्यस्यवदाराते व स-निय्यस्युन्दरम् । येन व्यस्यके काव्य तदिदानी विचार्यते (१.७) । अकृष्ट्रतिरक्त कारमुपोवृत्य (२० उ० पो०?) विवेच्यते । तदुपायतमा तत्व सालकारस्य काव्यसा ॥ यह देवने योग्य है कि इन्होने भामह के समान ही काव्य का प्रयोग वर्षार्थः "काव्यनिवन्यनम्) बताया है और अपने प्रत्य का नाम काव्यक्रकार

दे० सोमेस्वर के ग्रन्य की पाड्लिपि ६७ ए सुकुमारेतियत्कुतक. सन्ति तत्र त्रयो मार्गाः कविप्रस्थानहेतव.। सुकुमारो विचित्रस्य मध्यमस्यो-भयात्मक.।

नम् । शिव शक्तिपरिस्पंदमात्रोपकरणं नुम. ॥ ... साहित्यार्थं सुवासिघोः सारमुन्मी-लयाम्यह्म् । येन द्वितयमप्येतत्तत्वनिमितिलक्षणम् । तद्विदामद्भुतामोदं चमत्कार विवास्यति ॥ भागह के अनुसरण (१.१६ शब्दावी सहितौ काव्यम्) पर कुंतक ने भी काव्य की परिभाषा इस प्रकार से की है: 'शब्दायों सहितौ वक्रकवि-व्यवापारशालिनि । बन्धेन्यवस्थितौ काव्य तद्विदाह्लादकारिणि ॥'व्यक्ति० में जब्रुत (प्॰ २८ और समुद्रबन्ध के पृ॰ ८ पर) अर्थात् कवि की कल्पना-कुशलता से शब्दार्थ के सयोग से जो चमत्कृतिपूर्ण रचना होती है उसीका नाम काव्य है। सालकृत शब्द और अर्थ मिलकर काव्य होते हैं और यह कहना उपयुक्त नहीं कि अलकार काव्य के लिए अनिवार्य हैं। इस उक्ति से ध्वनित होता है कि काव्य की अलकार के बिना भी स्थिति सभव है। किसी भी रचना के काव्यत्व के लिए निम्न गुण अनिवार्य हैं ' 'दकताविचित्रगुणालकारसंपदां परस्परस्पर्वाधिरोहः।' (पृ०१०) उन्होने काव्य का उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है (पृ० १०): 'ततोरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपु शशी। दध्ने काम परिक्षाम कामिनीगण्डुपाण्डुताम् ॥' (काव्यप्रकाश, ९ मे उद्धृत) । इसके उपरान्त इन्होंने व कोक्ति के कार्य का निरूपण किया है. (कारिका १.१०-११) 'शब्दो विविक्षतार्थैकवाचकोन्येषुसत्स्वपि । अर्थः सहृदयाह्नादकारी स्वस्पन्दसुन्दरः ॥ उभावेतावलकार्यौ तयो पुनरलः ति । वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभङ्गीभणितिरुच्यते ॥ (अतिम अश जयद्रथ द्वारा पृ०९ पर उद्भृत) साधारण बोलचाल से भिन्न और उच्चकोटि का चमत्कृतिजनक जो वर्णन है उसे वक्रोक्ति कहते हैं। इसमे कवि की कुशलता सहृदयों को मुग्च कर लेती है। आगे वकोन्तिजीवित की वृत्ति मे इस प्रकार कहा गया है : 'बक्रोक्ति प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेकिणीविचित्रै-वाभिषा वैदग्ध्य कविकर्मकौशल तस्य भगी विच्छित्तिः तया भणितिः। कुंतक ने रघुवश के (१४,७०) के तामम्यगच्छत्० तथा बालरामायण (६.३४) के 'सद्य: पुरीपरिसरे॰' इन दो उदाहरणो को प्रस्तुत करके यह दिलाया है कि प्रथम सहृदयाङ्कादकारी काव्य का उदाहरण है तो दूसरा नहीं। साथ ही यह भी दिखाया है कि दूसरे उदाहरण मे शब्दों के परिवर्तन से किस प्रकार रमणीयता लाई जा सकती है। उसने उनका उपहास किया है जिन्होंने स्वभावोक्ति को अलकार माना है। साथ ही कहा है कि जब स्वभावोक्ति में दूसरे अलकार आयेगे तो वहा सदैव सकर अथवा समुष्टि अलकार होंगे 'अलंकारकृता येषां स्त्रभावोक्तिरलकृति । अलकार्यतया तेषा किमन्यदवितष्ठते ॥ ···स्पष्टे सर्वत्र ससष्टिरस्पष्टे सङ्करस्ततः' (कारिका १.१२ और १६) वृत्ति में

शब्द और वर्ष के साहित्य की व्याख्या इस प्रकार की गई है: 'तत्र वाचकस्य-वानकान्तरेण साहित्यमभित्रेतम्' वर्षात् साहित्य मे जो साहचर्य है यह वानक का दूसरे वाचक से व वाच्य का दूसरे वाच्य से होना चाहिए। वाचक का दूसरे बाच्य से अथवा वाच्य का दूसरे वाचक से नहीं होना चाहिए। शब्दायों सहितावेव प्रतीतौ स्फुरत. सदा ।" साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रतिकाप्यसौ । अन्यू-नानितरिनतस्य मनोहारिप्यवस्थितिः। (कारिका १,१७. और १८) इसके जपरान्त वृत्ति में (पृ० २६) लिखा गया है ' 'मार्गानुगुण्यसुभगी माधुर्यादि गुणोदय । अलकरणविन्यासो वकतःतिशयान्वितः ॥ वृत्यौचित्तमनोहारि-रसाना परिपोषणम् । स्पर्वया विद्यते यत्र यथास्वमुभयोरपि ॥ सा काप्यवस्थिति-स्तविदाह्नादैकनिवन्धनम् । पदादिवाक् परिस्पन्दसार साहित्यमुच्यते ।। इनका उल्लेख साहित्य मीमासा, (पृ० १४ त्रिवेन्द्रम् संस्करण) में जाया है। बन्नता की व्याख्या इस प्रकार की गई है: 'बऋत्व प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिवैचित्र्यम्' (प्०२७ कारिका १-१९)। इसके बाद कविव्यापारवकता के छः निम्न भेद प्रस्तुत किये हैं वर्णविन्यासवकता, पदपूर्वाद्धेव ०, प्रत्ययव ०, वाक्यव ०, प्रकरणवः, प्रबन्धवः । वर्णविन्यासवकत्व, पदपूर्वार्धवकता । वक्रतायाः परी-प्यस्ति प्रकारः प्रत्ययाश्रय ।। वाक्यस्य वक्रभावोन्यो विद्यते य. सहस्रधा । यत्रालकारवर्गोऽसौ सर्वोध्यन्तर्भविष्यति । (इस पद्य का उल्लेख समुद्रबन्ध ने किया है पृ० ९) । वक्रभाव प्रकरणे प्रबन्धेप्यस्ति यादृशः । उच्यते सहजाहार्य सीकुमार्यमनोहर ॥' (कारिका १.२०-२२) पदपूर्वार्थ का अर्थ है--पदस्य सुवन्तस्य तिङ्गान्तस्य वा पूर्वार्थं प्रातिपदिक घातुर्वा (पृ॰ २८)। कुतक ने इनके मदो का उदाहरण सहित निरूपण किया है। इनकी स्थापना है कि वकोन्ति काव्य¹ की आत्मा है। यह दकोक्ति ही है जो काव्य में प्राणो का सचार करती है, उसे काव्य बनाती है। इसके बिना काव्य की सत्ता ही नही हो सकती। परन्तु वकोक्ति तब तक नही बन सकती जब तक कवि में आवश्यक कल्पनाशक्ति नही होती। अत्. काव्य मे कविच्यापार की प्रधानता होती है। (दे० ५५ भी)। वैचित्रय के बारे में इनके विचार हैं. 'विचित्रो यत्र वकोक्ति वैचित्र्य जीवितायते । परिस्फुरतियस्यान्तः सा काप्यतिशयाभिधा ॥' (कारिका १.२७ पृ० ४५) इसका प्रथम आधा भाग जयरथ ने उद्धृत किया है

<sup>1.</sup> वृत्ति के २७ वे पृष्ठ के अनुसार यही तारपर्य निकलता है। 'खरीर जीवितेनैव स्कृरिजेनैक्सीवितम् । बिना निर्वाधिता येन वाष्ट्रय याति विपष्टिताम् ॥ सम्मातिस्त्रपि सोमाय तदिदानेवरोचरम् । बरस्वती समम्बेतितविदानीं विषायेते ॥' यही कविव्यापारक्तताजीवित कहलाती है।

(प्॰ ८) उसके उपरान्त उसने वैचित्र्य के कित्रय गुणों का उल्लेख किया है। माचुर्य, प्रसाद (सयुक्त तथा सुसबद्ध शब्दो से की गई वाक्यरचना) लावण्य और अभिजात्य ये विशिष्ट गुण होते हैं। लावण्य और अभिजात्य की परिभागए इस प्रकार हैं: अत्रालुप्तविसर्गान्तै पदै प्रोतै परस्परम्। ह्रस्बैः सयोगपूर्वेश्च लावध्यमितिरिच्यते । (सोमेश्वर द्वारा उद्धृत, पादुलिपि ११. पी०) । 'यन्नाति कोमलच्छाय नातिकाठिन्यमुद्रहत् । अभिजात्यं मनोहारि तदन प्रौढिनिर्मितम् ॥' (कारिका १.३१-३२ पु० ४८-४९) इन सबके उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। कितारुण्यतरो ० (साहित्यदर्पण १० सन्देह का उदाहरण) इस इलोक मे माधूर्य से वैवित्रय की सिद्धि बताई गई है। लावण्य का उदाहरण इस प्रकार है : 'श्वासोत्कम्पतरङ्किण स्तनतटे घौताञ्जनश्यामलाः । कीर्यन्ते कणशः कृशाङ्गी किममीवाष्पाम्भसाम् बिन्दवः। किंचाकुञ्चित कण्ठरोधकुटिलाः कर्णामृतस्यन्दिनो । हुकारा कलपञ्चमप्रणयिनस्त्रुटघन्ति निर्यान्ति च ॥ (पृ० ४८) । कृतक ने वैविन्यमार्ग, सुकुमारमार्ग तथा सौकुमार्य वैचित्र्य सवलितमार्ग ये तीन मार्गं बताये हैं। इनमे अतिम को मध्यममार्ग कहा जाता है। 'मार्गोऽसी मध्यमो नाम नानारुचिमनोहर.। स्पर्धया यत्र वर्तन्ते मार्गं द्वितीयसम्पद ।' (कारिका १.३५. पृ० ५०) । डा० नगेन्द्र के सस्करण मे माधुर्य, प्रसाद तथा दूसरे गुणो के विषय मे कतिपय और भी कारिकाए, वृत्ति तथा उदाहरण उपलब्ध हैं जिनका यहा उल्लेख नहीं किया गया है। इसके प्रथम उन्मेष मे औचित्य तथा सौभाग्य के विषय में भी कारिकाए दी गई है।

द्वारा उन्मेव वर्णविष्यासवकता की व्याच्या और विवेचन से आरस होता है। उसने इसकी परिमाया इस प्रकार से दी है. 'एको ही बहुबोवणां वस्यमाना पून पून । त्वल्यालयारिकवासोक्ता वर्णविष्यावककता ॥ वर्णात्यारिकवासोक्ता वर्णविष्यावककता ॥ वर्णात्यारिक स्पर्धा प्रस्तुतीविष्ययोगित ।। (२.१-२ पृ० ६०-६१) इसने वर्ष वर्ष वर्ष होता है कि वर्णविष्यावककता प्राय प्राचीन आकाशितको होता पित्र करना द्वार्थोह्ता च उदाहरण लीजिए — अर्गालाकत्वरिका कर्यात्य हो है। 'एक एक्तर द्वर्थोह्ता च उदाहरण लीजिए — अर्गालाकत्वरिकास्तिकत्वरिकास्तिक वर्ष्टा वर्षात्य प्राचीन स्वत्य वर्ष्टा । वर्ष्टा वर्ष्टा प्रस्तुत्व वर्ष्टा वर्ष्टा प्रमाय वर्ष्टा वर्ष्टा प्रस्तुत्व वर्ष्टा प्रस्तुत्व वर्ष्टा प्रस्तुत्व वर्ष्टा वर्ष्टा प्रस्तुत्व वर्ष्टा वर्ष्टा प्रस्तुत्व वर्ष्टा वर्ष्टा प्रस्तुत्व वर्ष्टा वर्षाच्या वर्ष्टा वर्षाच्या वर्ष्टा वर्षाच्या वर्ष्टा वर्ष्टा वर्ष्टा वर्षाच्या वर्ष्टा वर्षाच्या वर्षाच्याव वर्षाच्या वर्षाच्याव वर्षाच वर्याच वर्षाच वर्षा

विहिता नाप्यपेशल भूषिता। पूर्वावृत्तपरित्यागनूतनावर्तनोज्ज्वला।। (प्रथम पद्य व्यक्तिविवेक की टीका में पू॰ ४३-४४ पर उद्भुत हैं और वक्रोक्तिजीवित में इसे श्रृटिपूर्ण बताया गया है।) इनके मत मे उपनागरिका तथा प्राचीन (उद्भट ?) आचार्यों द्वारा नियमित दूसरी वृत्तिया वर्णविन्यासवकता के सद्श ही हैं। 'वर्णच्छायानुसारेण गुणमार्गानुवर्तिनी । वृत्तिवैचित्र्ययुक्तेति सैव प्रोक्ता चिरन्तनै ।।' (२.५ पू० ६६) यमक भी वर्णविन्यासवकता का ही एक प्रकार है। 'यमक नाम को व्यस्या प्रकार' परिदृश्यते। स तु शोभान्तराभावादिह नातिप्रतन्थते ॥ (२ ७ प्० ६७) वर्णविन्यासवकता के बाद पदपूर्वीर्धवकता पर विचार किया गया है और उसके रूढिवैचित्र्यवकता आदि प्रकार बताये गये हैं (रूढि का तात्पर्य है रूढिप्रवान शब्द)। 'यत्र रूढेरसभाव्यधर्माध्यारोप-गर्भता । सद्धर्मातिशयारोप गर्भत्व वा प्रतीयते ।। लोकोत्त र तिरस्कार श्लाध्योत्कर्षा-भिषित्सया । बाच्यस्य सोच्यते कापि रूढिवैचित्र्यवकता ॥ (का० २.८-९ प० ६८) जैसाकि प्रथम पद्य मे कहा गया है रूढिवैचित्र्य के दो प्रकार हैं---प्रथम प्रकार के उदाहरण हैं 'कमलाईं' 'शब्द ताला जाबन्ति' में जैसाकि ऊपर उद्भत है (ध्व० पृ० ७६) तथा स्निग्ध० (ध्व० पृ० ७५) क्लोक में निहित राम शब्द । रूढिवैचित्र्य के दूसरे प्रकार के (विद्यमान धर्मातिशयवाच्याध्यारोप-गर्भव्व) है 'तत. प्रहस्याहपून प्रदर' (रबु॰ ३५१ रखु शब्द) तथा 'रामोसी भुवनेषु' (काव्यप्रकाश ४ पृ० १८२ पर (उद्धृत) आदि उदाहरण हैं। पद-पूर्वार्ध का दूसरा प्रकार पर्यायवकता है। (पर्यायप्रधान शब्द: पर्याय:) अभि-धेयान्तरतमस्तस्यातिशयपोषक । रम्यच्छायान्तरस्पर्शात्तदलकुर्तुं मीश्वरः ॥ स्वय विशेषणेनापि स्वच्छायोरकपंपेशल । पर्यायस्तेन वैचित्र्य ॥' (२.११-१२.पृ० ७२) इस प्रकार पर्यायवकता की व्याख्या है और एक उदाहरण यह है 'नाभि-योक्तुमनृतःविमध्यसेकस्तपस्विविशिखेषु चादरः। सन्तिभूमृति हिन शरा परे ये पराक्रमवसूनि विज्ञाण ।। इसमे 'विज्ञाण' के स्थान पर 'इन्द्रस्य' शब्द प्रयुक्त किया जाता तो वह इतना सशकत और रमणीय प्रतीत नही होता। पदपूर्वार्ष का एक अन्य तथा महत्त्वपूर्ण प्रकार उपचारवकता है। उसकी व्याख्या इस प्रकार है 'यत्र दूरान्तरेऽन्यस्मात् सामान्यमुपचयंते । लेखेनापि भवत्काश्चिद्-वन्तुमुद्रिक्तवृत्तिताम् ॥ यन्मूला सरसोल्लेखारूपकादिरलकृति । उपचारप्रधाना-सौ बकता काचिद्रच्यते ॥' (कारिका २, १३-१४ प्० ८० इन दोनों का जयरय ने १०वें पृष्ठ पर उल्लेख किया है) उपचारवकता के निम्नलिखित उदाहरण हैं: 'न स्निग्वश्यामल० गच्छन्तीना रमणवसर्ति' (पूर्वमेघ ३८) तथा ग अण च

मत्तमेहम् इत्यादि (प्रथम और अन्तिम को ध्वन्यालोक में क्रमशः अर्थान्तरसंक-मितवाच्य तथा अत्यन्तितरस्कृतवाच्य ध्वनि के उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया गया है) अतः वकोक्तिजीवितकार के मत का सारांश देते हुए अलकार-सर्वस्वकार (पृ॰ १०) ने इस प्रकार कहा है: 'उपचारवकतादिभि. समस्तो ध्वनिप्रपच. स्वीकृत. । जयरथ ने 'ग अणच मत्त मेह' इस कुतक निरूपित पद्य का उल्लेख करके कहा है 'अत्र मदिनरहंकारत्वे औपचारिके इति उपचार-वकतादीनामपि ग्रहणम्। 'जयरय के विचार में वकोक्ति जीवितकार को उन ग्रन्थकारों में सम्मिलित करना चाहिए जो व्यनि को 'माक्त' समझते थे। 'भाक्त' (ध्वन्यालोक मे) शब्द 'भक्ति' से लिया गया है और इसका अर्थ लक्षणा अथवा गुणवृत्ति ही है। आनदवर्षन ने भी इसका प्रयोग भक्ति अथवा लक्षणा से सम्बद्ध अर्थ में किया है। (पृ०९) बलकारसर्वस्व पर जयरथ (पृ०९) का मत इस प्रकार है: 'इदानी' यदप्यन्यैरस्य भक्त्यन्तर्भूतत्वमुक्त तदिप दर्शयित्रमाह—वक्रोक्तिजोवितकार पुनर्वेदग्ध्यभङ्गीभणितिस्वभावाम् बहुविधो वक्रोक्तिमेव इत्यादि । (उपचार के अर्थ के सबघ मे देखिए डा॰ हरदत्त की रचना, पूना ओरियटलिस्ट भाग १, पू॰ २६ से आगे तथा लेखक के साहित्य-दर्पण को व्यास्था प्० ५९-६०) पदपूर्वार्घवऋता के विशेषणवऋता और सवृतिवकता ये दो और प्रकार होते है। विशेषणस्य माहात्म्यातु कियायाः कारकस्यवा। यत्रोल्लसित लावण्य सा विशेषणवकता॥' यत्तु सिवयते वस्तु बेचित्र्यस्य विवक्षया । सर्वनामादिभिः कैश्चित् सोक्ता सवृत्तिवकता ।। (२.१५-१६ प्० ८३ और ८५) । इन दोनो के कमश. उदाहरण निम्नलिखित हैं .-शुचिशीतलचन्द्रिकाप्लुताश्चिर निःशब्दमनोहरः दिशः। प्रशमस्य मनोभवस्य-बाह्रदितस्याप्यथहेतुता ययु. ॥ तथा 'निवार्यतामालि किमप्यय बट्: (कुमार ५. ८३) । कृतक ने कहा है कि अत्र 'भगवदपभाषण च नकीर्तनीयतामहंतीति संवरणेन रमणीयता नीतम् । पदपूर्वार्धवकता के वृत्तिवैचित्र्यवकता, (वृत्ति के कृत, तद्वित, समास, एकशेष, सम्नन्त पाच भेद हैं) भाव वैचित्र्यवन्नता; लिंग वैचित्र्यवकता, कर्त्रन्तरङ्गविचित्रता, किया वैचित्र्यवकता, कालवैचित्र्यवकता, कारकवैचित्र्यवकता, सख्यावैचित्र्यवकता, पुरुषवैचित्र्यवकता, उपग्रहवैचित्र्य-बकता बादि अनेक उपभेद बताये गये हैं। इनमें से लिंगवैचित्र्यवकता का यह उदाहरण है. त्व रक्षसाभी रुगतोपनीता त मार्गमेता. कृपया छता मे इत्यादि । रघु० १३, २४ जहा वृक्ष के लिए लता का प्रयोग बहुत आकर्षक लगता है। इसी प्रकार साध्यवकता का उदाहरण है: वय तत्वान्वेधानमधुकर-

हनास्य सत्कृती' (शाकु० १) । उपग्रहर्विषय्य मे उपग्रह' का अयं है 'बातूनां कक्षमानुवारेच नियतपाययः प्रयोगः पूर्वाचार्याणानुपप्रह शब्दानिषेत्रतया प्रसिद्धः । तथा वर्षका जवाहरू द सत्मता है . 'तस्या वरेदविष मृषेषु शास्युमुझो कर्मान्यसेत्वविधिनेतिविद्योगी प्रयोगी (रपु० ९,५८, अत्रविधरे, नियत्तेत्वयः स्वयमेवेति कर्मकर्त् करत्व आस्पने पर्दामितिवमस्यारकारिः) ।

तृतीय उन्मेष मे लेखक ने वाक्यवैचित्र्यवकता का विवेचन किया है। इसके साथ ही वस्तुवकता का भी विवेचन कर दिया है। वस्तु सहज अथवा आहार्य हो सकती है (कविशक्ति व्युत्पत्ति परिपाकपीढ)। तीसरे और चौथे उन्मेष मे कारिकाओं का स्वतत्ररूप में निर्घारण कठिन है क्योंकि उनका अन्तर्भाव वृत्ति मे हो गया है तथा वे पूर्णत उल्लिखित नहीं हैं। 'उदारस्वपरि स्पन्दसुन्दरत्वेनवर्णनम् । बस्तुनो वकशब्दैकगोचरत्वेनवकता ॥' कुंतक ने इस स्थान पर व्यत्यालोक के पृ० २७८ पर उपलब्ध इलोक 'अपारे काव्यससारे... परिवर्तते' (दे॰ इस पुस्तक के पृष्ठ ७-८) उद्धत किया गया है। सहज और आहार्य उत्कृप्ट मिश्रण का निम्नलिखित क्लोक उत्तम उदाहरण है 'अस्या सर्गविषौ०' (विक्रमोर्वशीय ११०) । उन्होने सजीव तथा अन्य वस्तुओ के काव्य पे प्रयोग की विधि के विषय में लिखा है तथा यह भी समझाया है कि रस, भाव आदि के परिपोष से काव्य को कैसे रमणीय बनाया जा सकता है। 'तिप्ठेत् कोपवशात्' (विक्रमोवंशीय ४.९) इस श्लोक तथा तापस वत्सराज नाटक के दूसरे अक मे बत्सराज के दु.खालाप को कमशः विप्रलंभ शृगार और करुण के उदाहरणरूप मे दिया गया है। 'चुताङ्कुरास्वाद॰' (कुमार ३३२) तथा 'इद सुलभवस्तु' (विक्रमो० २.६) ये दोनो उदाहरण चेतन और अचेतन वस्तुओं के वर्णन में रसोद्दीपन की सामर्थ्य कैसी होती है तथा उससे सौन्दर्य किस प्रकार से उत्पन्न होता है, यह दिखाने के लिए दिये गये हैं। इसी प्रकरण मे रसवत्, प्रेय, ऊर्जस्वि, समाहित, उदात्त इन पूर्व ग्रन्थकारी द्वारा निरूपित अलकारों को वास्तव में अलकार माना जाय अथवा नहीं, इस विषय में विवेचन करके यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ये अलकार नहीं हैं वरन् अलंकार्य हैं। (पाडुलिपि १०४) अलकारो न रसवत्० स्वरूपादितिरिक्तस्या परस्या प्रतिभा 

उपग्रह का अब परस्मैपद अववा आरमनेपद है। महाभाष्य के इस क्लोक 'ति क्लिमिट्टिन भावेन कालपुरुषीपग्रहाभिष्यजन्ते इदिभिहितेन पुनर्न व्यायन्ते' (किलहान संस्करण २, पु० ५७ पा० ३.१.६७ पर)।

न विश्वते ॥ उन्होंने रसवत् की विभिन्न परिभाषाओं 'रसवद्दर्शितस्पष्ट शृंगारादि रसं यथा' (भामह ३.६) 'रसवद्रससश्रयात्' रसवद्रसपेशलम् (काब्यादर्श २.२७५) की बालोचना की है। उसके शब्द इस प्रकार हैं: 'दर्शिताः स्पष्टा बस्पन्टाश्च श्रुगारादमी यत्रेति व्यास्थाने काव्यव्यतिरिक्तो न कविवदन्यः समा-सार्थभृतः सलक्ष्यते योज्सावलकारः । (पांडुलिपि १०६) यद्यपि रसवद्रससंश्र-यात् इति कैश्विल्लक्षणमकारि तदिप न सम्यक् समाधेयतामधितिष्ठिति तथाहि रसःसश्रमो यस्यासौ रसःसंश्रमः तस्मात् कारणादय रसवदलकारः सम्पद्यते । तथापि वक्तव्यमेव कोसौ रसव्यतिरेकवृत्तिरन्यः पदायं । काव्यमेवेति चेत्तदपि पूर्वमेव प्रत्युक्तम् । तस्यस्वात्मेति ऋिया विरोधादलकारत्वानुपपत्तेः । रसपैशलमितिपाठे न किचिदत्रातिरिच्यते।' (पृ॰ २३२)। कुतक ने व्यन्यालोक (पृ॰ ९३) के तन्वीमेष ॰ तया तरक्रभूमगा (पृ॰ ९२) इन दोनों का उल्लेख किया है और उनका ध्वनिकारिका (२.५) में विवेचन किया है, (प्रधानेऽन्यत्र० जैसाकि अभियुक्त की प्रति पु॰ १०९) कुतक ने व्यन्यालोक के रसवदलंकार से सम्बद्ध 'कि हास्मेन' (प्० ८७-८८) तथा 'क्षिप्तो o' (६व० पृ० ८९) इन दोनो उदाहरणो का विवेचन करते हुए व्यन्यालोक के मत का खडन किया है। इन्होंने उद्भट, भामह तथा दण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रेयः तथा ऊर्जस्वि की परिभाषाओं का भी खडन किया है। इनके मतानुसार रसवदलकार के उपयुक्त उदाहरण निम्न-लिखित हैं-'उपोडरागेण विलोलतारक' (ध्वन्या॰ पृ॰ ४१), चलापाङ्गादृष्टि (बाकृतल १.२१) तथा ऐन्द्र धनु (अलकारसर्वस्य प्० ९२ तथा साहित्य-वर्षण १०) भामह ने दीपक की जो तीन प्रकार की व्याख्याए प्रस्तुत की हैं वे भी इनके मत मे सदीव हैं। भामह के उदाहरण का निरूपण करके इन्होने उद्भट-निरूपित 'अन्तर्गतोपमा धर्मा.' इन शब्दो का उसमें अन्तर्भाव करना उपयुक्त माना है। कुतक ने उद्भट को 'अभियुक्त तरै:' अर्थात अत्यन्त विद्वान इस विशेषण से संबोधित किया है। इन्होंने दीपक का वास्तविक उदाहरण 'असार-संसार···विधातुं व्यवसित.' को माना है। (मालतीमाधव, ५ अत्र विधातु व्यवसित. कर्ता ससारादीनामसारत्वप्रभृतीन्धर्मानुद्बोतयन् दीपकालकारमवाप्तवान् पा० प्रति पृ० १२७)। इसके उपरान्त कृतक ने रूपक, अप्रस्तुतप्रशंसा, पर्यायोक्त ब्याजस्तुति, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति तथा अन्य दस-बीस अलकारो के लक्षणो का परीक्षण करके अपनी निजी दृष्टि से भी उनका स्पष्टीकरण किया है। उन्होने 'लिम्पतीव तमो क्लानि' श्लोक को उत्प्रेक्षा के उदाहरण रूप में दिया है और उस पर लिखा है (अत्र दण्डिना विहितमिति न पूनविधीयते) कि दण्डी ने इस पर विचार किया है अतः हुम इसे छोड़ देते हैं। परिवृत्ति अलकार पर विचार करते समय 'सस्त्रप्रहार' दरता चुनेन तव मुणुवाम् । विदासतं हुतं तेवां याः 
कुनुदगास्त्रप्त ।' दण्डी का यह उदाहरण (का० द० २, ३५६) वेकर जिला है 
पत्ता च कत्रवासरोत्तानंदोत्ताहरण देशितम् ।' यस्त के ५० १६१ पर उत्तवे 
ध्वितिकारिका १.१३ का तवा स्वाध्यायेवतन् (ध्व० पृ० ११७) का उत्लेख 
किया है बोकि जानन्दर्यंग के पत्त हैं। कुतक ने चतुर्व उन्लेख के प्रारंभ में 
हम प्रकार जिला है: 'एव सकलसाहित्यसंस्य कल्पवास्त्रयक्ताप्रकार 
प्रकाशनान्दरस्वसर्याप्ता इत्यादि ।'

चतुर्यं उन्मेष में इन्होने प्रकरणवकता और प्रबन्धवकता का विवेचन किया है। प्रकरणवक्रता के उदाहरणस्वरूप 'कि वस्तुविद्वन् गुरवे प्रदेयं, यावस्रते सावित्त तवार्यम्' आदि रभुवश के पंचम सर्ग से अनेक क्लोक दिये गये हैं सभा उन पर 'कुबेर प्रति सामन्तसभावनया जयाध्यवसायः कामपि सहृदयाङ्गादकारितां प्रतिपद्यते' (प्रति पृ० १७९) इस प्रकार अपना अभिमत दिया है। इसी प्रकार शाकुन्तल में दुर्वासा के शाप का नियोजन प्रकरणवकता का सुदर उदाहरण है। दूसरा उदाहरण रघुवशगत मृगया प्रकरण है जिसका विस्तृत निरूपण करके कुतक ने कहा है: 'दशरथेन राजा स्थविरान्वतपस्विवालवघो व्यवीयतेति एक वाक्यशक्यप्रतिपादनः पुनरयमप्यर्थः परमार्थसरससरस्वतीसर्वस्वायमान प्रति-माविधानकलेशीन तादृश्या प्रकरणविच्छित्या विस्फारितश्चेतनवमत्कार-करणतामिवतिष्ठित (पाण्डुलिपि १९०) प्रचानवस्तुनिष्पत्यै वस्त्वन्तर विचित्रता । यत्रोल्लसित सोल्लेखा सापराप्यस्य वकता ॥ (अस्य प्रकरणस्य) मुद्राराक्षस के छठे अक मे प्रस्तृत यह कथागत वाक्य 'ततः प्रविशति रज्युहस्तः पुरुष ' प्रकरणवक्रता का उदाहरण है । प्रवन्धवक्रता की परिभाषा (हस्तिलिपि पु॰ २०३) इस प्रकार से दी गई है—'इतिवृत्तान्यथावृत्तरससम्पदपेक्षया। रसान्तरेणरम्येण यत्र निवर्हण भवेत् । तस्या एव कथा मूर्तेरामूलोन्मीलितश्रियः । विनेयानन्दनिष्यत्ये सा प्रवन्थस्य वकता ॥ रामायण और महाभारत प्रवन्थवकता के उदाहरण हैं। (रामायणमहाभारतयोध्च शाताङ्कित्व पूर्वसूरिभिरेव निरूपितम्' (पाडुलिपि पृ० २०४) कुतक की यह उक्ति समवत व्वन्यालोक (पृ० २९८-२००) को व्यान में रखकर प्रस्तुत हुई है। प्र**ब**न्धवक्रता का एक और प्रकार इस रूप में वर्णित है 'त्रैलोक्यामिनवोल्लेखनायकोत्कर्षपीषिणा । इतिहासैक-देशेन प्रबन्धस्य समापनम् ॥ तदुत्तरः कथार्वति विरसत्वजिहासया । कुर्वीत यत्र-सुकविः सा विचित्रास्य वकता।' इसका उदाहरण किराताजुंनीय काव्य है। महाकवि अपनी रचना के नामकरण तथा उदाहरणों में भी अपना कल्पना-चमत्कार दिखा देते हैं। (आस्तां वस्तुवु वैदन्ध्यं काव्ये कामपि वकताम् । प्रचान

संविधानाञ्चनाम्नापि कुस्ते कवि । कुतक ने उदाहरणस्वक्य अभिज्ञान-साकुन्तक, मुद्रारासक, रित्तमानियक, माध्यप्यक, कृत्यारायण आदि का उत्तरेख किया है। साथ ही उन्होंने हसधीब, विद्यागालक, पाण्यवान्युव्य, रामानव्य, रामचरित आदि नामों को बौन्दर्यहीन बताया है। क्यानक एक-वैशा होने पर भी प्रतिमान्युच से उथमे पृषक् बौन्दर्य उत्तरक किया जाता है। (हस्तिकिप पृ० २०९) 'कथोगोर्थ समानिय वसुरीव निवैगु'मैं। प्रबन्ता प्राणिन दवमासन्ते हि पृषक् पृषक् ॥'

बकोसितजीतित से व्यति या व्यंप की काव्य की आत्मा के कर में स्वतक सत्ता का प्रत्याक्यान किया गया है और वक्षोत्ति के व्यापक स्वरूप से हि सकत कल्लार्मी का प्रत्याक्यान किया गया है। सामात्य यहति वि मित्र या उससे भी उच्च प्रकार की चमत्काग्क बस्तु को वे काव्य की आत्मा मानते हैं। कुतक ने प्रया अधिक वक किव्यापार पर दिया है और दूसरा तीन्यंक्य जानर पर तिसका सहुत्य काव्य या नाटक से आत्माद लेता है। जयरथ तथा एकावकी (पु॰ १५) के अनुसार वक्षोत्तिकात्रीतित का अन्तर्मात्र मन्तिवादी सज्वाय में किया गया था। इसका उन्लेख का्यालोक की प्रया कार्राका में आता है, (भास्तामहत्त्वमये) परन्तु यह कथन उप्युक्त नहीं है। हितीय मान में निकर्षित

पाइतिपि से प्रत्येक उन्मेय के जत मे लेखक का नाम राजानक कुतलक के रूप में दिया गया है। परन्तु व्यक्तिविकेक के पढ़ (पृ० २१६ काव्य काट्यन०) में कुतक नाम जाया है। गोपाल ने अपने काडमकाश्चाक जी टीता (सुमिक्सा, पढ़ २) मे सूचित किया है कि इनका कुतक होना चाहिए। वकान्टरज्जनीमुक्ति कब्ब्यून मुखे बहुन्। कुतकः क्रीडित सुख कोत्तिप्यिटकण्यत्रे।। (कृतक का तार्त्ययं एक छोटे माने से हैं, नियकी तुलना तोते की चोच से की जा सकती है, परन्तु 'कुतल का अपने केश लेने पर यह तुलना समय नहीं है।

क्कोनित मीचित एक बत्यत मृत्यवान कृति है। यह बत्यत्त उपेशित अवस्था में पड़ी हुई है। इसका उद्धार आवस्यक है। क्कोनितजीवित को काम्य की आत्मा मानने के विद्यान के निष्य में तथा कुत्र कारा प्रस्तुत विधिन्न संझा-परिभाषाओं के विषय में चाहे कोई कुछ भी सीचे परन्तु यह घन्य मीजिकता, महान् साहिरियक कुषाबता और सुन्दर विचारों से परिपूर्ण है। महत्वीत तथा इनकी मान्यता में तथानता है कि उत्तम का उत्तक किंव की तिवी प्रतिमा ही है। उन्होंने व्यक्तत उपयुक्त उदाहरण चुने हैं और व्यन्ते क्षेत्र का बहुत विस्तार कर दिखाया है। उपर्युक्त विवेचन में स्थानाभाव के कारण केवल सुप्रसिद्ध उदाहरणों का ही उल्लेख किया गया है। परन्तु इससे पाठक को यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने अधिकांश रूप में कालिदास के ही उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। इस ग्रन्थ में पांचसी से भी अधिक उदाहरण हैं। कारिकाओं की रचना बहुत ही सरल और स्पष्ट पद्धति में की गई है और वृत्तियों की रचना उच्च साहित्यिक शैली में की गई है, जिसमे माध्यं और सरसगुण है। कुतक ने भागह और दण्डी के ग्रन्थ से अधिकाश अवतरण लिये हैं और इनसे कुछ कम उद्भट की रचना से । इन्होने अलकारो की अपने वक्रोक्ति सिद्धान्त से सगति बिठाने का प्रयत्न किया है। इन्होने अपने पूर्ववर्ती किमी भी आचार्य का अन्धानसरण नही किया है, उन सबकी आलोचना ही की है। फिर भी कूंतक, आनन्दवर्धन, भामह और दण्डी के प्रशासक रहे हैं। उदाहरणार्थ, इन्होने भामह प्रस्तुत तीन प्रकार के दीपक और ऊर्जस्वि अलंकार विषयक विवेक को सदीष माना है। 'कैश्चिद्दाहरणमेव व्यक्तत्वाल्लक्षण मन्यमानैस्तदेव प्रदक्षितम । यथा----ऊर्जस्विकर्णेन यथा पार्थाय पुनरागतः ।' इत्यादि (भामह ३.७) इन्होने आशीः को अलकार मानने वालों के मत को भी सदीव ठहराया है। (दण्डी ने इसे अलकार माना है) रुद्रट के प्रसिद्ध पद्य 'भणतरुणिरमगमन्दिर' तथा अनुरणन्मणिमेखल (रुद्रट २.२२-२३) के विषय में इन्होंने कहा है : (प्०७ डे का सस्करण) 'प्रतिमादारिद्रघदैन्यादितस्वल्पसुभाषितेन कविना वर्णसावर्ष्य-रम्यतामात्रमत्रोदित न पूनर्वाच्यवैचित्र्यकणिका काचिदस्तीति' (प्रतिभा की दरिद्वतावश कवि ने इन पद्यों मे केवल वर्णसादृश्य से माधुर्य लाने का प्रयत्न किया है परन्तु वास्तव मे इनमें अर्थरमणीयता तो तिलमात्र भी नही है) और इन पद्यों को ग्राम्य बताया है। कुतक ने आनन्दवर्धन की वृत्ति से प्रथम पद्य 'स्वेच्छाकेसरिण. ' नला.' उद्भुत किया है। और इसे कियावैचित्र्य का उत्तम उदाहरण माना है। इन्होंने बहुत से ग्रन्थों का उल्लेख किया है। इनके द्वारा निरूपित लेखको तथा रचनाओं में से कुछ के नाम हैं. उत्तररामचरित, उदात्तराघव (जिसमे लक्ष्मण को मारीच मृग का पीछा करते हुए दिखाया गया है) उद्भट, कालिदास, (सहज सौकुमार्य गुणो से युक्त काव्य का रचियता) किराताजुं नीय, कुमारसभव, कृत्यारावण, छलितराम, तापसवत्सराज, (जिसमे प्रत्येक अंक मे करुणरस कमझः अधिक रमणीय होता गया है) दण्डी, व्वनिकार, नागानद, पाडवाम्युदय, पुष्पदूषितक, प्रतिमानिरुद्ध, बालरामायण, भट्टवाण, भरत, भवभृति, भागह, मजीर (मध्यममार्ग के कवि के रूप मे) महाभारत, मातृगुप्त, (मध्यममार्ग का कवि) मायापूष्पक, मास्रती०, मुद्राराक्षस,

मेचदूत, रम्बंश, राजशेखर, रामचरित, रामानन्द, रामाम्यूदय, रामायण, बद्रट, विक्रमो , बीरचरित, वेणीसहार, शाकुन्तल, शिशुपालवध, सर्वसेन (सुकूमार मार्ग का कवि) सेतुप्रवय, (नाटक) हयग्रीववध, हर्षचरित (इसमें चन्द्रोदय के अनेक सुन्दर वर्णन हैं) आदि । हमें प्राप्त प्रति मे अनेक स्वान रिक्त हैं और प्रतिलिपिकार ने इस बात को 'अत्र ग्रन्थपात.' लिखकर स्पष्ट कर दिया है। बनेक स्थानो पर अंतरक्लोक अथवा अनन्तरक्लोक के रूप में कतिपय कारिकाएं उसमें आई हुई हैं। 'अन्तर श्लोक' शब्द महिमभद्र के व्यक्तिविवेक (पृ०४६, ५४, ५५, इत्यादि) में भी आया हुआ है और हैमचन्द्र ने अपने विवेक में (पु॰ ३९२) में इसका अर्थ इस प्रकार दिया है: 'अन्तरे मध्ये वक्तव्य शेषाभिधायकौ श्लोकौ अन्तरश्लोकौ।' डा० डे के संस्करण के १०१ पृष्ठ पर नियमित एक ब्लोक को सम्रहब्लोक कहा गया है। इसमें परिकरक्लोक नाम का कोई क्लोक नहीं है। वक्रोक्तिजीवितकार ने ध्वनिकार, रद्भट तथा राजशेखर कृत बालरामायण का उल्लेख किया है अत. यह दसवी शताब्दी के प्रथम चरण के बाद की रचना प्रतीत होती है। अंत जयरथ का यह वचन 'यद्यपि वक्रोक्तिजीवितहृदयदर्पणकाराविप घ्वनिकारानन्तरभाविनावेव तमापि तौ चिरन्तनमतानुयायिनावेबेति तन्मतम् इत्यादि (अल स० वि० पृ० १५) उपयुक्त ही लगता है। व्यक्तिविवेक (पु०२८, ३७,५८) मे महिमभट्ट ने वकोक्तिजीवित का उल्लेख कर उसकी आलोचना की है। कूंतक के मत का बलकारसर्वस्व मे सार दिया है और साहित्य मीमाना मे इसके बहत-से श्लोक उद्धत हैं। महिमभट्ट ने, जिस प्रकार से वक्रोक्तिजीवित (प्० २८) का (सहृदयमानिनः केचिदाचक्ष्यते) उल्लेख किया है, उससे प्रतीत होता है कि कृतक उसका समसामयिक अथवा कुछ पूर्ववर्ती था । महिमभट्ट ने लोचनकार का उल्लेख भी उसी दग से किया है (व्यक्तिविवेक पु॰ १९) 'अत्र केचिद्विद्वन्मा-निन: "यदाहुः"। यह ध्यान देने की बात है कि छोचनकार ने वक्रोक्तिजीवित का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया और कुतक ने अभिनवगुप्त का भी उल्लेख नहीं किया है। अत वह लोचनकार का भी समसामयिक था। डा॰ पी॰ सी॰ काहिरी ने अपने ग्रन्थ 'इण्डियन करूचर' भाग ३, ५० ५३०-३४ मे अभिनव-भारती में सक्षण विषय पर तथा 'कन्सेप्ट ऑफ रीति एण्ड गुण' (प० १७-२०) नामक ग्रन्थ में कहा है कि अभिनवगुप्त निरूपित लक्षणों का विवेचन वक्रोक्ति० से प्रभावित है और अभिनव कृतक की रचना से परिचित थे। डा॰ सकर्जी बी॰ सी॰ का भाग १, पू॰ १८३ में भी यही बात कही है। दूसरी ओर डा॰

संकरन ने अपने लेख 'दी विवारी बॉफ़ रस एण्ड व्वनि' पृ० ११९-१२० में यह स्वीकार किया है कि छोचन अथवा अभिनवभारती का सपूर्ण वक्रोक्ति-जीवित में कही भी उल्लेख नहीं है। इन्होने कुंतक और अभिनव के बहुत मिलते-जुलते अवतरणों का उल्लेख किया है और कहा है कि इससे इस मत का समर्थन दंढता से होता है कि अभिनव वकता के स्वरूप से भली प्रकार से परिचित थे जिसे कृतक ने प्रस्तृत किया था, समवतः वे बन्धोक्तिजीवित रचना से भी परिचित थे। यदि संपूर्ण रचना अभिनवभारती तथा लोचन से पूर्व अभिनवगुप्त के समक्ष होती तो वे अवस्य ही इसके मतो की विस्तृत रूप से आलोचना करते । जबकि उन्होने भट्टनायक तथा बन्य ग्रन्थकारों की कड़ी आलोचना की है। डा॰ राघवन के मत (जी॰ ओ॰ आर॰ मद्रास, भाग ६, प् २१८-२२ तथा इण्डियन कलचर भाग ३,पृ० ७५६) में अभिनवगुप्त को कृतक का ऋणी मानने के मत को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते। मै डा॰ सकरन तथा डा॰ राधवन के इस मत का समर्थन करता ह कि अभिनवगुप्त कुतक के ऋणी ये अथवा उससे परिचित थे। इस मत की स्पष्ट उदघोषणा करने में पर्याप्त प्रमाणो का अभाव है। डा॰ हरदत्तशर्मा ने कृतक प्रतिपादित गुणस्वरूप के विषय मे एक लेख लिखा है (दे० आई० एच० क्यू० भाग ८, पृ० २५७--२६६) ।

## २१. ग्रभिनवगुप्त

समिनवगुप्त मध्यकालीन भारत के महान् व्यक्तियों में से एक ये। वे तीव प्रतिप्रावान् तथा प्रकाड पिंडत ये। वे बहुत वह जानी थे। वे बहुत से बानी के प्रणेता समाई जाते हैं। उनके कितयप प्रन्यों से हमें उनके पूर्वें में, माता-पिता, अन्य सर्वाचियों, पृत तथा उनकी रचनाओं के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। अधिनवगुप्त ने अपने पूर्वें के विषय में सिक्षंप्त परिचय परार्थित विका की टीका के जत में तथा 'ईस्वरप्रत्यमित्राचिवृत्तिवर्षाणी' के जत में प्रवाहें के प्रतिप्त हों हों प्रतिप्त कि से प्रवाह के प्रतिप्त कि से प्रवाह के प्रतिप्त कि से प्रवाह के प्रवाह के प्रवाह के प्रवाह के सिक्षंप्त के से प्रवाह के प्रवाह के प्रवाह के प्रवाह के प्रवाह के प्रतिप्त के से प्रवाह के प्रवाह के प्रवाह के स्वाह कि से प्रवाह के प्रवाह के स्वाह कि सामे प्रवाह के प्रवाह के प्रवाह के स्वाह के स्वाह के स्वाह के सामे प्रवाह के स्वाह क

के बाद लिलापीड ने ७८२ से ७१५ ई॰ नन् के बीच के १२ सालों तक राज्य किया। अभिनृत्य के परिवार में वराहमुख का जन्म हुआ और वराहमुख का प्रमुत्र चुरखल शिव का बढ़ा मक्त था। अभिनव इसीका पुत्र था। अभिनवम्य के पिता का वास्तविक नाम नृश्चिंहमुख था। परन्तु वे चुरखल नाम के प्रसिद्ध वे। तत्र्वालोक के इस प्रवम रहोक (विमल कलाव्यामिनवसृष्टिमहाभरित-तनुक्व जननी पवमलागुन्दाविजंक ) में आये हुए मोटे अक्षरों की व्याख्या करते हुए इनके दो अर्थ बतावे हैं। वस्तव के मतानुमार अभिनवगुन्त के पिता का नाम नृश्वहुण्य तथा माता का नाम विमल अववा विमलकला था। अभिनव-गुन्त को थोगिनो मूंनाम ते सबीचित किया जाता या स्थोकि वे उच्च जाया-रिक्क व्यवित्यों की सत्तान वे और इस कारण वे विक्कास्त्र पर लिखत सपूर्ण आपमो का सग्रह कर उनकी रचना करने में समर्थ थे (दे ० तन्तालोक

अभिनवगुप्त के पिता का नाम विभिन्न रूप मे लिखा गया अथवा छपा है। जैसे, परात्रिशिका तत्विविदरण मे चुरवल, तत्रालोक (काश्मीर एस० एस॰ भाग २३, १.१२ सचुखुलुको दिश्यादिष्ट मे गुरुरत्तम ) मे चुखुल अथवा चुखलक । बुहलर की काश्मीर रिपोर्ट, P CLV, मे विचलख तथा अभिनव-भारती (जी० ओ० एस० भाग २. प० ११७) में दखल आया है। अभिनव-भारती के तीसरे भाग में (जी०ओ०एस०) २७वें अध्याय के अत में अभिनवगुप्त के पिता का नाम सुखल अथवा नृसिंहगप्त भी आया है। इनमें कुछ अञ्चिया लिपि ठीक प्रकार से न पढ़े जाने के कारण हुई है। मालिनी विजयवार्तिक (काश्मीर, एस० एस० अक ३१) के आरंभ मे अभिनवग्प्त ने इस प्रकार कहा है 'गुरुम्योऽपि गरीयाम युक्त श्री चुखलाभियम । वन्दे यत्कृत्सस्कार स्थितो-ऽस्मि गलितग्रह् ॥ (पाचवा क्लोक) नृसिंहगुप्तायति नेत्थमत्रवृत्तिस्वरूप प्रकट व्यथायि । यत्तित्त्रणेत्रेणहृददन्तरात्मस्वरूपमेव प्रकट व्यथायि ॥ (यह श्लोक अभिनवभारती के २०वे अध्याय में वृत्तियों के विषय में आया है, पृ० १०७ अ० भा० भाग ३, जी० ओ० एस०) तन्त्रालोक (११ स० २३, प० १४) मे जयरथ ने कहा है कि 'अस्य हि ग्रन्थकृत श्रीनरसिहगप्तविमलास्यौ पितरौ इति गुरवः ॥' (नरसिंहगुप्त तथा विमला अभिनवगुप्त के माता-पिता थे तथा अभिनवगुप्त परमशिव का अवतार था, इस बात को विस्तार से समझने के लिए दे बार राववनकृत 'राइटसं कोटिट इन अभिनवभारती, जे ओ आर. मद्रास भाग ६, पु० १५३)।

१.२ पर वयरपहत विवेक पू० १४-१५) अभिनवगुत ने कहा है कि उत्तरे अपने साई मनोरवणुत, कास्मीर ने रावा यवास्तर के मन्त्री वरस्क्र के प्रकार कर्ण नामक बाहुन तथा व्यावकार के मन्त्री वरस्क्र के प्रकार पात्रिविका पर माध्य किया । इती प्रकार उत्तरे अपने नी वाय कर्ष तथा मन्द्र के किए परात्रिविका पर माध्य किया । इती प्रकार उत्तरे अपने विषय कर्ष तथा मन्द्र के अनेक आमह पर माहिन्नीविक्यवातिक की रचना की । हात्यामाख पर अपने बावा वामनगुत का पद्य अभिनवगुत ने अभिनवमारती से उद्युक्त किया है । (अभिनवमारती, मात्र १, पू० २९७, जी० औ० एस० वंस्तरण अध्याय ४४५ पू० २९५ नाटपद्यावत्र) । अभिनवगुत ने किया है कि उत्तरे पिता के मनेर वादा मारीराग एक बहुत प्रसिद्ध अस्तित थे । (इति वोक्षयमध्याय अपन्तर्भाव कार्याय कार्याव का

ऐसा विदित होता है कि अभिनवगुन्त आजीवन बहुम्पारी थे। वे शिव के बढे अवत थे। उन्होंने ज्ञान-प्राप्ति वा प्रतिमा के विकास के लिए अनेक आवार्यों के वरणों में अध्ययन किया। उनकी रवनाओं को कई वर्षों में विभवन किया जा सकता है। उनकी रवनाओं का एक वर्ष तत्र विषयक है। तत्राओं का उनकी एक बहुत विद्याल रवना है। हसने तत्रालोंक (१.१८ कांस्पीर सस्कृत सीरीज, प्राप्त २२, पूर्व ३५) में निनायि गये आगयतन्त्रों का विवेचन किया गया है। उदाहरणार्थ, देखिए दशास्टादसवर्टनिम्न यन्छासन विभो।

<sup>----</sup>1. राजतरिमणी (६२–९९) से प्रतीत होता है कि राजा यशस्कर ने ९३९–९४८ ई० सन के बोच के नौ सालों मे राज्य किया होगा।

ईस्वरप्रत्यिश्वाविवृत्तिविमिविणी, काश्मीर (एस० एस० अक ६५, १९४३ ई. सन्) के अत मे पू० ४०५ पर दूसरा और तीसरा क्लोक इस प्रकार है 'तञ्चन्यदेहप्रसाच् पदकाव्यमानस्कारसस्कृतमित परमेश-सवित । सामर्थ्य विवयस्त्रकुष्रसिक्तागीदारास्त्रप्रमृतिबन्धुक्यामनास्त ।। नानागृद्धप्रप्रादित्पातजातस्विस्तरोव्हिबकासनिवेशितच्यी ।।'

<sup>3</sup> इसका अर्थ है दस, अठारह और चौंसठ। चौंसठ के ८,८ के आठ वर्ग बनाये गये हैं। तत्त्रालोक के अनुसार जो कोई भी इन ३७ आह्निको को ध्यान से पढ़ेगा वह स्वय भैरव बन जाएगा (१.२१४–१५)।

क्रस्तारं निक्शास्त्रं हि तत्सारं मार्किनी मतन् ॥' इसी भाग में मार्किनी विजय-वार्तिक, (कास्मीर के पूर्वीभागस्य प्रवरपुर में विजनवपुर्व हारा जिसित) पर्याजयिकाविवरण, तन्त्रालोकसार बादि बाते हैं।

दूबरे को में स्तोन बाते हैं जिनके नाम भैरवस्तव, कमस्तोन बादि हैं। तथा इतीमें नोवपंचाधिका आदि कितपत कोटे प्रत्य नाते हैं। (कासपीर संस्कृत सीरीज स॰ १४) तृतीवयों में काव्यवासन नारायपात संस्कृत राज्यादं नाती हैं जिनका उन्हेज पहुले किया वा चुका है। काव्यवासन में उनके पुरु सनुदावां ये तथा नाट्यवासन में तीत' थे। इन दो बर्गों में प्रस्तुत लोचन

<sup>1.</sup> लीचन के अंत में व्यन्यालीक के चीचे उद्योत में (डा॰ डे हारा समादित वं॰ ऑफ लेटलें कलकता, वृत्तिविदी, माग नीचा, वृ॰ ४२) विदिष्ट केल तथा ह-तुराव दत्त दो पुरुषों का उल्लेख अत्या है (सिहिबोच वरायाली कल परामुद्री मुद्देत्ताकातिसहल्डविलेखा) । सिहिबोच वामक गृए का लोचन अवया अभिनतभारती में किसी भी अन्य स्थान पर उल्लेख नहीं लाया । इसे इस प्रकार से भी पढा वा सकता है: "पामुद्रा-मुद्देन्द्रावण ते तब हसका अर्थ निकलेगा कि मट्टेन्द्राव किलेख के करणकमल के पराय से पवित्र हुआ अर्थांति सिहिबोच मट्टेन्द्राव का गृह था ।

<sup>2.</sup> अभिनवगुष्त ने नाट्यशास्त्र के अनेक हस्तलिखित ग्रन्थों को बड़े ध्यान तथा परिश्रम से पढ़ा और उन्हें बहुत से भागों से दो-दो पाठान्तर उपलब्ध हए । उदाहरणार्थ, लक्षणों के नाम तथा परिभाषाए, छदो की परिभाषाए, गण और दोषों के भेदों का कम उन्हें पृथक्-पृथक् प्राप्त हुआ। दे० इसी ग्रन्थ का प॰ १३ जहा पर इन दो बातो के विषय में अबतरण दिये गये हैं। यहां पर उद्धत दूसरे अदतरण मे अभिनवगृष्त ने स्पष्टरूप से कहा है कि उसने गृह-परम्परा (तौत) का अनुसरण किया है। गुण तथा दोषों के विषय में इनके विचार इस प्रकार हैं : (नाटयशास्त्र १६.८७ 'बत. परं प्रवक्ष्यामि काव्यदोवान गुणास्तथा । भाग २, प० ३३१ जी० ओ० एस०) केषुचित् पुस्तकेषु चैतद्ग्रन्थः पश्चाद्दश्यते, बाहुस्येन प्रथम दृश्यते इति तथैव व्याचक्ष्महे । हम ऊपर देख चुके हैं कि यदि नाट्यशास्त्र पर अभिनवगुप्त की टीका उपलब्ध न होती तो नाट्यबास्त्र सबन्धी विशाल साहित्य से सर्वया अपरिचित थे। अभिनवगुप्त काव्य और नाट्य से बहुत अनुराग रखते ये अतः उन्होंने दृढ़ता से कहा है. (भाग ३, पृ० ७४ त्री० ओ० एस०) रामायणेपि तथा वर्णितमितिचेत्किमतः। बेदेपि तथा बर्ण्यता न वयमतः विभीम. । स हि भाग. काव्य यश्च यस्य रसोऽभि-सन्धिवर्ण्यं इत्युक्तमसकृत् ।

तथा अभिनक्यारती ये दो रचनाए जान की स्वारक, समीक्षा-कीकन, साहिस्पतीयसं तथा सीकी की उत्कच्छता के खोतक हैं। महिस्साह को खोतक व उनके परवर्ती इन सो विषयों के प्रसिद्ध लेक को ने उनका बतुसरण किया है। (दे॰ अककारतास्त्र पर काष्मीर खेंस समयाय के प्रमाय के विषय में प्रो॰ एस॰ गी॰ महाचार्य का लेक, जे॰ ओ॰ आई॰ वडीदा माग १, पृ॰ २४५-५२) इसके मतानुसार समरण, परिणाम, उल्लेख आदि समी अलंकारों की उत्पत्ति की वर्षात के प्रमाय से हुई है। मेरे मत में इस चिन्तन में बहुत सीचता है।

अभिनवगुप्त की रचनाओं का चौथा वर्ग काश्मीर के शैवाद्वैतदर्शन (प्रत्य-भिजा शास्त्र) से सम्बद्ध है। इन्होने अपने ग्रन्य ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशियी (१.१.२०५) में गद-परम्परा का उल्लेख इस प्रकार किया है। त्र्यबक इसका सस्थापक या, उसके परिवार में सोमानद नाथ का जन्म हुआ था जिसने इस पद्धति की शिवदिष्टि नाम से व्यास्था की । उदयाकर का पुत्र उत्पक्त सोमानंद नाथ का शिष्य था, इसने १९० कारिकाओं में प्रत्यिभिक्षा सूत्र की रचनाकी तथा स्वयही इस पर वृत्ति और टीका लिखी (पृ० १७५ ऊपर) उसका शिष्य लक्ष्मणगुप्त या और अभिनवगुप्तः लक्ष्मणगुप्त का शिष्य था। लक्ष्मणगुप्त की कोई रचना अब तक उपलब्ध नहीं है। ईश्वर-प्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविम्यांगों के अत में तीमरा इलोक इस प्रकार है: 'श्रीशास्त्र-कृद्धटित लक्ष्मणगुप्तपाद सत्योपद्धित शिवाद्वयवाद्दुप्तः ॥ (काश्मीर॰ एस॰ एस॰ स॰ ६५) इससे यह तात्पर्य निकलता है कि शैवाईतवादी दर्शन को शास्त्रकार (उत्पल ?) ने व्यवस्थितरूप दिया तथा लक्ष्मणगुप्तपाद ने इसकी ठीक-ठीक व्याख्या की । मालिनी विजयवार्तिक में अभिनवग्प्त ने अपने गुरु लक्ष्मण की बहुत प्रशसा की है। अभिनवगुष्त ने स्वय दो महत्त्वपूर्ण रचनाएं प्रत्यभिज्ञाशास्त्र पर लिखी हैं। एक उपलदेव की प्रत्यभिज्ञाकारिका पर ईश्वर-प्रत्यभिक्षाविमांशणी (जिसे लघुवृत्ति भी कहा जाता है) और उनकी प्रत्यभिक्षा-कारिका पर उपदेव लिखित टीका पर ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिणी (जिसे बहतीवत्ति भी कहा जाता है) नामक दूसरी रचना की है।

तन्त्रों के अध्ययन में उनके गुरुवों की परपरा इस प्रकार थी----सुप्रति-नाथ, सोमदेव, शभुनाथ, अभिनवगुष्त। दे० तन्त्रालोक पर जयरथ की टीका

तद्वृष्टिसस्तिच्छेदि प्रत्यभिक्षोपदेशिनः। श्रीमल्कक्मणगुप्तस्य गुरोदि-अयते वच । (श्लोक ८)

भाग १, पू॰ २३६, तन्त्रालोक प्रथम आहिक, स्लोक १२ और २१ तक तन्त्रसार का तीसरा आरंभिक पद्म जोकि संभुनाय के विजय में लिखा गया है।

समिनवपुष्य ने कहा है कि उन्होंने ज्ञान की सोच में तर्क (स्वाय, वैशेषिक सारि) पढिसियों का, बौद अरहत तथा वेष्णव सिद्धानों के पढ़ियों का जास्य किया । सिमनवपुष्य योगिक अन्यास में कुशक थे। उनका विचार या अन्तर्होंने दिव स्वयना एरस सत्य को उपक्रम कर किया है। उनका यह भी विवस्त या कि शिव की प्रेरणा से वे आध्यात्मिक ज्ञान और शानित की सोच में निकले हुए साधारण लोगों को मुनित का मागे दिखा सकते हैं। दस्य सिद्ध प्राप्त करते पर भी उन्होंने दूसरों के उपकाराय अन्यों को रचना की। प्रत्यक्रिया दिमांत्मी के अत में अभिनवपुत्त ने कहा है कि 'शिवद्धि' में गुरुखों द्वारा कि तिमत्ति का स्वाप्त की उन्होंने सरक तथा सर्वश्राह बनाया है। जो भी व्यक्ति इस मागं का अनुसरण करता है वह पूर्ण वन जाता है और शिव में मिक जाता है। उन्होंने सरक तथा सर्वश्राह वर्गाय है। जो भी व्यक्ति इस प्राप्त का जनुत एक रामार्थक दे वह पूर्ण वन जाता है और शिव में मिक जाता है। उन्होंने सरक प्रत्यक्ति कर से प्रत्यक्ति हैं। विभन विचा है कि जाता है। जिन्होंने सरक प्रत्यक्ति कर से प्रत्यक्ति है। विभन विचा है स्वर्म से वरणों प्रत्यक्ति के कर में (क्लाक १०५) उन्होंने सरक स्वर्म है वह प्रत्यक्ति का साराश दे दिया है। अभिनवपुत्त ने विवस के करणों में वैठकर अध्यासम्बाग प्राप्त किया। १३व जातिक के २१४व विवस के वरणों में वैठकर अध्यासम्बाग प्राप्त किया। १३व जातिक के २१व्यक्ति किया।

अहमप्यत एवाच शास्त्रदृष्टिकुत्तृहलात् । ताकिकश्रौतबौद्धार्ह्यस्थ वादीनसेविवि ॥ (तन्त्रालोक, १३ आह्निक श्लोक ३४५-३४६; भाग ८, पृ० २०६ काश्मीर एस० एस०)

<sup>2.</sup> शिवरस्मृतिकृतार्थोपि परार्थ दु सकात्मत्र (पूखालास्मतः?)। त्र ०मा० माग २, ५० ११७, इति यज्येयसतल्य दस्येते तिष्ठवात्रया। मया स्वसंवित सत्तर्कपतिवास्त्रीम्ब्कमत् ।। वत्रालोक १, त्राह्मिक स्लोक १०६; स्वसंवित स्वानुभ्य सत्तर्को पुनित पतिवास्त्र मेदप्रमान खेव चिक्रं परादिशस्तिवयाभि-वायकं वास्त्रं कार्यं कमः चतुष्टयार्थः (जवरक् रचित विवेकः)।

इति प्रकटितो मया सुषट एव मार्गो नवी महासूक्षिकच्यतेस्म शिवदृष्टि-बास्त्रे यथा । तस्य निवक्तय भूवनकर्तृ वामात्मनो विमाध्य शिवतामयोग्निनशान-विमान् शिव्ययित ॥ देवत्यप्रत्यमिक्षाविमश्चिती, भाग २, पु० २७१ से ३३. कासमीर (एस० एस०) ।

श्रिवचरणस्मरणदीप्तेन बृतशब्द (परमार्थसार क्लोक १०५) की योगेक्वर ने इस प्रकार व्याक्या की है 'अपदेष्टु' समाविष्टमहेक्वर स्वमाबोऽनेन-बाक्येनोक्त स्यात्।

क्लोक में उन्होंने सुनिक्चल, रहमक्ति, मन्त्रसिद्धि, सर्वतत्त्वविश्ल, कृत्यसपर् (मारस्कामं निष्पत्ति) इन पांच पूर्णों का उत्तरेख किया है, जोकि उच्च आध्मा स्मिक सिद्ध-माप्त व्यक्ति में होते हैं। कवित्तर, सर्वशास्त्रापंत्रेश्वत वादा स्त पर जिलित जबरच की टीका (भाग ८, पू० १३७ संस्था ४७ कास्त्रीर एस० एस०) में कहा गया है कि ये पाचों लक्षण अधिनन्त्रपुत में विद्यान थे। अपने मत की पुष्टि में जयरच ने अमित्रवृत्त के गुरू का एक स्लोक भी उद्धत किया है। प्रत्याभवाकारिका के अदिव स्लोक की आवस्या करते हुए 'जनस्यायतन-सिद्धपर्यमुद्धमक्तरसूतृना। ईक्तरस्वाभिजेवमुल्लेनोपपादिता॥' कास्त्रीर एस० एस० भाग ३३, पू० २७५) अभिनवगुत्त ने निर्मोक्ता के साथ कहा है कि इस प्रत्याभवा रर्धन का सम्बन्ध्य मानस्मात्र से है, चाहे वे किसी भी मत'-सप्रदाय के

धैवाद्वेतवाद के सभी विद्वान्तो अयवा रचनाओं का १ प्रण या या में निक्पण करता इस प्रन्य की परिचि के बाहर है। इस विषय में पूर्ण जानकारी पाने के किए और के द की कर्डा में रिवित कासीर दिखेंच्य (१९१९) तथा डाठ केठ सीठ पाड़े डारा जीमनवपून्त पर लिखित सुन्दर बोध-अयनकः देखिए खिसमे अभिनवपून्त का ऐतिहासिक तथा दाखीनिक इंग्टि से अध्ययन किया गया है (वीकामा सस्कृत स्टरीज, भाग १) इस विषय में डाठ भाडारकर रचित ग्रन्थ 'बैण्यव इपन तथा वीबहरूम' मी इच्ट्रप्य है।'

यस्य कस्यचिज्जन्तोरित नात्र जात्याद्यपेक्षा काचिद् इति सर्वोपकारित्व-मुक्तम् । (ई० प० वि० माग २, प० २७६) ।

<sup>2.</sup> यद्यपि मैंने बा॰ पाढे के कुछ मतो की आलोचना की है तो भी मैं उनके इस परिश्रमपूर्ण कार्य की प्रशंसा करता हू कि उन्होंने सीवादितवादी वर्षन तथा अभिनवगुष्त से सम्बद्ध सभी एचनाओं का संकलन किया है। मुझे खेद है कि उन्होंने किय द्वारा अपनाई हुई अभिनवभारती की सपादन खेली का अनुसरण किया जिसके परिणायस्वरूप उन्होंने यह अनुप्युक्त सत मान लिया कि अभिनवगुष्त ने नाट्यदेव को उद्धृत किया है। और इन्होंने अपने घोष-प्रवन्ध के १२१ से १२५ तक के पृष्ठ अनावस्यकरूप में लिख डाले। किव द्वारा अभिनवगुष्त ने नाट्यदेव को उद्धृत किया है। और इन्होंने अपने घोष-प्रवन्ध के १२९ से १२५ तक के पृष्ठ अनावस्यकरूप में लिख डाले। किव द्वारा अभिनवप्रतादीय दिये गये सकेत (अ० भा० भाग १, पृ० २५३) को भी वे मूल गये।

<sup>3.</sup> पृष्ठ १३० पर एक असृद्धि है। यहाँ पर उदयाकार को सोमानद का शिष्य बताया गया है। वास्तद मे उदयाकार उत्पन्न का शिष्य है।

काश्मीर-परंपरा के बनुवार अपने १२सी शिष्यों वहित मैरवीस्तोत्र का पाठ करते हुए एक गुका में प्रमिष्ट हुए बौर अन्तर्यान हो नये। (बै॰ आर॰ ए॰ एक॰ १९१० ई॰ तन् १३३४, पु॰ १३६६ पर न॰ १,) डा॰ प्रियर्तन के मतानुतार यह गुका बीर अथवा प्राचीन नाम बहुव्या में स्थित है जो श्रीनगर से १३ मील दक्षिण-मेरवम की और है।

अभिनवगुष्त के काल-निगंग के विषय में कोई कठिनाई नहीं आती । उनकी रचना ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृत्तविमशिनी (काश्मीर एस० एस० सं० ६५) के अत मे इस ग्रन्थ की रचना-तिथि का उल्लेख इस प्रकार है: (इलोक १५ प० ४०७) 'इति नवतितमेस्मिनवत्सरेज्तेयुगायेतियिशशिजलिधस्ये मार्गशोर्षावसाने । जगति विहितवोधामीश्वरप्रत्यभिज्ञाव्यवणतपरिपूर्ण प्रेरित शम्भुपादैः॥' इसका तात्पर्य यह निकलता है कि यह रचना ४११५ कलिवर्ष में पूर्ण हुई जबिक लौकिक वर्ष (काश्मीर में) मार्गशीर्ष के अंत में (१०१४ ई० सन) ९० था। भैरवस्तव के अत मे उन्होंने तिथि का निर्देश इस प्रकार किया है 'वसूरसपौषे कृष्णदशस्यामभिनवगुष्त स्तविममकरोत् । येन विसुर्भव मरुसन्ताप शमयति सटिति जनस्यदयालु ॥ (बुहलर की काश्मीर रिपोर्ट, पु॰ CLXII) भैरवस्तव की रचना लौकिक वर्ष ६८ मे (ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविम्शिनी की रचना से २२ वर्ष पूर्व, अर्थात ९९२-९३ ई० सन मे पूर्ण हुई। कर्मस्तोत की रचना लौकिक वर्ष ६६ मे हुई । अर्थान् यह रचना ईश्वर० टीका से ठीक २४ वर्ष पूर्व की है (षट्षष्टिनामके वर्षे नवस्थामसितेऽहनि । मयाभिनवगुप्तेन मार्गशीर्षे स्तुतः शिव ॥ देखिए डा० पाडे लिखित अभिनवग्प्त प्० ४१२) ये तीनो तिथिया ई० सन ९९० – तथा १०१४ – १ के बीच मे आती हैं। तन्त्रालोक नाम का विशाल ग्रन्थ (जिसकी २९ अहनक काश्मीर एस० एस० के ३७ भागों में आई है) लोचन के पूर्व लिखा गया। लोचन के परवर्ती

<sup>2. &#</sup>x27;लोककाल' लववा 'लोकिकवरसर' के लिए बुस्हर की काशमीर रिपोर्ट पू० ९५-६० और स्टेन की राजतरींगणी की मुमिका देखिए। इस युग को सम्पर्णपुन भी कहते हैं। यह युग किल्युन (२५ वर्ष) मे जुरू हुआ। बार अब भी काशमीर मे प्रविक्त है। सामाय्य उसका उस्लेख करते हुए शताब्दियों का उस्लेख नही किया जाता। ४०९० वर्ष को (—४११५ वर्ष किल्युन) अमिनवगुन ने ९० वर्ष के क्य में गिनाया है। (सप्तित जबबा लिहिक युग की तिथियों के जानने के लिए देखिए, सिलालेख ६० आई० भाग २०, संख्या १४४१-१४५५ ०० १९७)।

विशास इन्य का नाम अभिनवभारती है। यह भरत लिखित नाट्यशास्त्र की टीका है। अभिनवगप्त<sup>ा</sup> ने और भी कई ग्रन्थों की रचनाकी। अत<sup>्</sup>यह मानना उपयुक्त नहीं होगा कि अभिनवयुक्त का साहित्यिक रचनाकाल ९८०-१०२० ई० सन् के बीच आए केवल ३५ अथवा ४० वर्षों तक ही रहा है। अभिनवगप्त ने अपने प्रथम ग्रन्थों की रचना (तन्त्रालोक उनमें से एक है) लगमग ३० वर्ष की बायु में की-यह मान लेने पर उसका जन्मकाल लगभग ९५० ई० सन् निविचत होता है। इन तिथियों की पूष्टि करने के लिए कई तकंसहायक हैं। अभिनवगुष्त ने अपने शिष्य कर्ण के लिए परात्रिशिका पर टीका लिखी। कर्णराजा यशस्कर के एक मन्त्री का पुत्र था, जिसकी मृत्यु ९४८ ई॰ सन् में हुई। कर्ण की आयु तन्त्र सिद्धान्तों को समझ लेने योग्य अवस्य होगी । अत. परातिशिका की रचना के समय उमकी आयु २५ अधवा ३० वर्ष के लगभग अवस्य ही होगी। यदि कर्ण का जन्मकाल ९६० ई० सन् के लगभग मान लिया जाय तो यह भी कहा जा सकता है कि परात्रिशिका विवरण की रचना ९८० ई० सन् के लगभग हुई होगी। क्षेमेन्द्र ने बृहद्कथा-मंजरी और भारतमजरी के अन्त में कहा है कि उसने साहित्य का अध्ययन अभिनवगप्ता से किया। हमें विदित है कि क्षेमेन्द्र ने १०५० ई० सन में समय-मातुका की रचना की और १०६६ ई॰ सन् में दशावतारचरित की। वह

अभिनवगुप्त की रचनाओं को जानने के लिए परात्रिशिका विवरण (कारामीर एस० एस० १८) की मूसिका (पृ० १५, वींव सप्रदास सबसी पुरनकों के लिए) देखिए। और डा० के सी गाँव का 'अभिनवगुप्त' पृ० १२८-१२५, का रामवन का लेख जे० जो० जार मदास माग १४ पृ० ३१८-३२८ न्यू केंट० लाग १, पृ० २२४-२२६ वे भी वेखिए।

<sup>2.</sup> श्रूत्वाभिनवगुप्ताब्यात्साहित्य बोधवारियः । आचार्यशेखरमणेविद्या विपतिकारिण ॥ बृहत्कथाम०, उपसहार पृ० २७, भारतमजरी, उपसहारात्मक पद्म बाठ (यहा केवल पद्मों के अवीच ही विष् गए हैं।)

<sup>3.</sup> समयमानुका (अतिम पख २ और ४) में कहा गया है कि उसकी रचना राजा जनन्त के शासनकाल में लीकिक युग के २५वें वर्ष में हुई। इधावतारचरित (अतिम पौचवां पख) में कहा गया है कि उसकी रचना काश्यमीर के राजा कलख के शासनकाल में लीकिक्युन के २५वें वर्ष में हुई। अनन्त का शासन १०२८-१०६३ ई० सन्तक रहा। उसने अपने पुत्र कल्या के लिए सिहासन छोड़ दिया। कल्या ने १०६२-१०८९ ई० सन्तक राज्य किया।

एक बड़े प्रन्यकार थे। उनका सहित्यक कार्यकाल १०३० से १०७० ई० सन् के बीच माना जा सकता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि क्षेमेन्द्र अभिनय-गुप्त के उत्तरवर्ती जीवनकाल मे उनके सम्पर्क में आए।

## २२. धनंजयरचित दशरूप (ग्रथवा दशरूपक)

यह रचना बनिक लिखित अपलोक नामक टीका सहित अनेक बार प्रकाशित हुई है। यह रचना सन् १८६५ में एफं ड ें हाल द्वारा बीं 3 आई॰ वीरीज में त्वा सन् १९१२ ने न्यूगर्क में प्रतिक्रित कर ने व्यावध्या और मूमिका सहित हास द्वारा प्रकाशित की में दें। इस बन्य में उल्लिखित उद्धरण १९४१ सन् में निर्णयसागर प्रेस से प्रकाशित चार्च सं इस स्करण ने किये गये हैं। डा॰ हाल तथा डा॰ रायबन (प्रगारसकाश माग १, पृ॰ १८८–१९०) ने कहा है कि दशरूप की मूल प्रति तथा उसकी बक्कोक टीका में उद्धत वांजों में पर्याल स्वत है। इससे प्रतित होता है कि उसके महत्त है ।

यहा श्यक्षण का उल्लेख स्त्रतिए आवश्यक है क्योंकि इसमे रस-तिद्वान्त का विवेचन मिलता हैं। वैसे इस रचना का सबय मारवाशस्त्र मात्र से हैं कि साव्यक्तास्त्र विवेचन विवाद से कही। इस रचना में कमाण १०० नगरिकाए हैं और उनका चार प्रकाशों में विभाजन है। भरत ने बीसवे अध्याय के प्रमाप दो क्लोकों में कहा है (चीसाया सस्करण) के एसन सस्करण का १८वा अध्याय) कि वे १० प्रकार के नाटकों को उनके नाम, कार्य सर्वार रममचत्रत अध्याय) कि वे १० प्रकार के नाटकों को उनके नाम, कार्य सर्वार रममचत्र विवाद अध्याय) कि वे १० प्रकार के नाटकं फ्रकरण, बच्च आयोग, माण, समयकार वीर्थि, प्रह्मन, दिम, ईहानूग ये नाटक के प्रमुख दस प्रकार हैं। इनमें से नाटक और प्रकरण बहुत महत्त्रवार्थ हैं तथा नाटक के अन्य प्रकार हैं। इनमें से नाटक और प्रकरण बहुत महत्त्रवार्थ हैं तथा नाटक के अन्य प्रकार के निय मारवार के मत्र मत्त्र के नाटकं को रमना इन्होंके आचार पर होती है। (देखिए अध्याय २० पर्व ६-१-१) इस रचना का नाम दशकर या दमकरक हम कारण है न्योंति वह नाटक के (स्पत के) दस प्रमुख प्रकारों का प्रतिनिधित्य करता है। प्रति न प्रता है। प्रता ने काव्य और नाइय को समानाचीं माना है। वामन के मत ने काव्य का समानाचीं माना है। वामन के मत ने काव्य का समानाचीं माना है। वामन के मत ने काव्य का काव्यव्यव न स्व

देव नाट्यवास्त्र १६ १६९ काव्यबन्यास्त्र कर्मव्या चर्टित शस्क्रकाणा-न्विता । 'यर्टीत्रसस्क्रक्षशान्येव काव्यबन्येषु निर्दिशेत् । १७५ तथा १७.४२ और १२१.

स्वस्थ्यकों का स्थान उच्च है। '(काव्यालंकार सूत्र २, ३.३०) रस तथा नाह्य की एकता से सम्बद्ध महलीत का सत्य पुन रहे। पर उद्धत किया जा चुका है। सक्कृत नाह्यवादन के विषय मे तीन बहुत महत्वपूर्ण क्ष्मों की रचनाए हुई हैं। इनमें मरत के नाह्यवादन, उसक्य '(अबलोक सहित्र) तथा साहित्यवर्षण का नाम उल्लेखनीय है। बूलर (ई० आई० माग १, प्० २२२ से २३८) द्वारा सपादित माल्या को राजाओं की उदयपुर प्रवस्ति तथा मही राजाओं की क्ष्यान्द्र मालत है। प्रवाद प्रवस्ति तथा मही (१८०) में परमार प्रवादी कार्यों का स्वादित साल्या के राजाओं की उदयपुर प्रवस्ति तथा मही (१८०) में परमार जाती कार्यों स्वादित है। परमार जाती कार्यों कार्यों हो स्वादित है। परमार जाता कार्यों कार्यों कार्यों है। परमार जाता कार्यों कार्यों कार्यों हो स्वादित हो स्वादित है।

1. अवस्थानुकृतिर्नाट्य का दृश्यतयोज्यते । कपक तस्यमारोपाद्दवर्धव-रसाश्रयम् ।। दयाक्य १.७ इसका तारायं यह है कि नाट्य को क्य इसकिए कहा जाता है स्वॉकि इसे देवा जाता है (बेंसे उसीर की आकृतिया क्या का जाता है) और इसे क्याक इस कारण भी कहा जाता है कि इसे रममक पर अभिनीत करते समय अभिनेता दूसरों के कार्यों को आरोपित कर लेते हैं। (उदाहरणाप, अभिनेता का राम-अभिनायक बनना) दशरूपक के अर्थ की व्यास्था के लिए देखिए, जे० औ० आर महास १९३३, पू० २७७,९० डा० राघवन)

2. इस रचना का अतिम स्लोक इस प्रकार है विष्णोः सुतेनापिषनवयेन विद्यम्मानारागितनवयहेतु. । आविष्कृत मुक्ताहीयागोदी वैद्यममानाः दशक्य नित्त ।। इससे स्पष्ट है कि इस रचना का मूल नाम दशक्य है। इस टीका के उपसहारातम्ब स्लोको ने दशक्य विद्यम विद्यम

प्रथम प्रकाश में गणेश, विष्णु, सरत तथा सरस्वती बन्दना के उपरान्त स्वाक्ष्मकों का निक्ष्म किया है। इसके उपरान्त नृत्य, नृत्त, कारस्त, ताण्यव, याच सिन्यतं, उनके करा, निक्षम, विकित, क्यांत, क्यांत, प्रवेशक आदि की परिभाशों का उस्केख है। इसरे प्रकाश में विभिन्न प्रकार के नायक-नायिकाए, उनकी विश्वेषताए, उनके मित्र, बार वृत्तिया तथा उनके अयो का चर्णन किया गया है। वीचिर प्रकाश में नाटक के का अरम कैया होना चाहिए, प्रस्तावना कित्र प्रकार की होनी चाहिए, नाटक के दस प्रकार किन-किन गुणों के युक्त होने चाहिए इत्यादि विषय में व्यावहारिक सूचनाए दी गई है। बीचे प्रकाश में रास-विद्यान्त का विस्तार से विवेशक किया गया है। विनक की टीका किता में रास-विद्यान्त का विस्तार से विवेशक नित्रों है वेश के अधिक पण उद्युव्ध कि के हैं इसने अपूर उदाहरण हैं। विनक ने ३२० से भी अधिक पण उद्युव्ध किये हैं इसने से बीच नो उनके नित्रों है और कानिय उन्होंने का अध्यात करने प्रविक्त ने काव्यनियं नामक प्रवस्त की रचना की होती है। उनके विवेशक होती हैं। इसे इसे हिन से अध्यातिक वेश होती हो उत्तर उद्युव्ध किये हैं। हो हैं (४.३५) । इस काव्यनिवंध नाम के उन्होंने वात पण उद्युत्त किये हैं। 'न रसाविना काव्यन स्वस्त स्वयः।

तबन् ११६१ (११०४-५ ६० सन्) मे लिखित नागपुर प्रशस्ति (६० साई० माग २,१८० प्० १८५ स्लोक ३२) मे यह पद्म उद्भुत है। 'तिसन् नासन बन्नुतामुगगते राज्ये च कुल्या कुले मग्नस्वामिगीतस्यबन्धुस्या-विस्थो मबस्यूपित ॥

दशस्य में कहा गया है कि नाटक अन्य नाटक-भेदों के निर्माण के मूळ आधार का काम देता है। 'प्रकृतित्वादधान्येषा भूयोरसपरिग्रहात्। सपूर्ण लक्षपत्वाच्चपूर्व नाटकमुच्यते।।' ३-१.

काक्य हि भावनक् । भाज्याः रकादयः ( ४.३७) विकि की इस उक्ति से पता क्यता है कि उनकी मान्यता भट्टनायक से मिकती-कृतती है। दशक्य के अनुसार क्यावस्तु रामस्यण तथा बृहत्क्या से लेना चाहिए (१.५८) । स्थाना-माव के कारण घनिक द्वारा उद्धुत सभी रचनाओं का यहा उस्लेख नहीं हो पाया है। उनके विशेष रविकर उद्दुरण निम्निलीस्त से से हैं। वाश्यतिराज-देव अथवा मुंज ( भूगवर्षु शिवाम' नामक पद एक स्थान पर वाश्यतिराज-देव द्वारा तथा अन्य स्थान पर मुंज द्वारा रिजत माना गया है ४.५८ और ६०, प्रमुप्त (२.४० के अतर्गत विजयतिन्यिंग नृषे नवसाहसाद्भः ६, ६.४२), विद्यालभावका १.११ ( मुशाबद्धासंदर्धन्वन० ४.५२), कपूर्वमंत्री (रवाषडा १.२२ दशक्य ३.१५ के अतर्गत)।

कारिकाओं कारचियताघनजय विष्णुकापुत्र या और राजा मुज का राजसभासद था। धनिक भी विष्णुका पुत्र था। अत ऐसा प्रतीत होता है कि वह घनजय का भाई था। कारिकाओं की रचनामुज के शासनकाल में हुई। दशरूप का रचनाकाल निर्धारण करने के लिए मुज (वाक्पतिराज) के शासन-काल की जानकारी आवश्यक है। नवसाहसाकचरित पर बूहलर तथा जकारी लिखित लेख (अनुदित आई० ए० भाग ३६, पृ० १४९–१७२) मे वाक्पतिराज (मुज) का वर्णन आया है (पृ०१६८-७०)। आई० ए० भाग ६, के ५१-२ पृ०पर वाक्पतिराज का सवत् १०३१ (९७४ ई० सन्) का एक शिलालेख मिलता है। इस शिलालेख मे अहिच्छत्र से आये घनिक पडित के पुत्र बसंताचार्य को भूमि की स्वीकृति दिए जाने का उल्लेख है। आर्द० ए० भाग १४ के पृ० १५९-६१ पर वाक्यतिराज का एक ताम्रस्वीकृतिपत्र है (संवत् १०३६, ९७९ ई० सन्)। इससे पता चलता है कि वाक्पतिराज ने देवी मट्टेश्वरी के नाम पर उजज्यिनी मे एक गाव दान किया था। यह भी पता चलता है कि तैलाप २ (आई० ए० ३३, प० १७०) ने मुज को परास्त कर उसे बन्दी बनाया तथा उसका वध कर दिया। अमितगति ने राजा मुज के शासनकाल मे सुभाषित रत्नसन्दोहनामक ग्रन्थ की रचना सवत् १०५० (९९३-४ ई० सन्) मे को । शाका सबत् ९१९ (९९७-८ ई० सन्) मे अथवा इससे पूर्व तैलाप २ की मृत्यु हुई। इससे यह पता चलता है कि वाक्पतिराज अथवा मुंज का वद्य ई॰ संबत् ९९३-४ तद्या ९९७ के बीच मे हुआ। मुज का शासनकाल अधिक पूर्वसे न सही, परन्तु ९७४ ई० सन् से अवश्य आरंभ हो गया होगा। अतः दशरूप का रचनाकाल ई० सन् ९७४-९६ के बीच का निश्चित होता है। वसन्ताचार्य (आई० ए० भाग ६, पृ० ५१-२ सन् ९७४) का पिता घनिक

पंडित तथा दशक्य का टीकाकार एक ही व्यक्ति है—यह बताना बहुत कठिन है। कुछ भी हो, रशक्य की रखना १०वी शताब्दी के अन्तिम चतुर्वीश में हुई। परन्तु ऐवा विदित होता है कि इसकी टीका कुछ समय उपरान्त लिखी गई। विल्युराव (नवशह्सकि) बाश्चित्तव (नूज) के उत्तराधिकारी हुए और नवसाहसांकचरित (एक महाकाव्य) की रचना सिन्युराज' के आदेश से परमुख (परिका) ने की। (सिन्युराज के वरिचय के लिए देखिए: आई० ए० माग २६, पृ० १७०-२) धनिक द्वारा नवसाहसांकचरित से उत्तिवित एक पख से यह सिंद होता है कि इसकी टीका १००० ई० वन् से पूर्व नहीं लिखी गई। यदि हम पनिक और प्रनिक्त पढ़िता है कि इसकी टीका १००० है। वर्ग गुर्व नहीं लिखी गई। यदि हम पनिक और प्रनिक पड़िता है कि उसकी टीका एक हो व्यक्ति समा जें तो यह कहना पड़ेगा कि अवकोक को रचना करते समय पनिक बहुत वृद्ध व्यक्ति (लगमग ८० वर्ष के या उसके भी अविका) रहीं।।

वाक्पतिराज और सिन्धुराज की जानकारी के लिए डा॰ डी॰ सी॰ गांगुली का हिस्सी ऑक दी परमार डाईनदर्श (पू॰ ४५-८१) देखिए। दशरूप (१.६) के इस पद्य में (आनन्दिनस्यित्यु रूपकेषु व्यूप्तिसात्र फलमत्यबृद्धिः। मेणीति हामादिवदाह साधुस्तस्य नम स्वादुपराहमुखाय) ऐसा प्रतीत होता है कि भासह (१.२) का उपहाल किया गया है।

यनिक के अवलोक पर नृशिह रचित एक टीका मिलती है (दे० वृत्केटित आँक लड़त स्कूल आफ सीरियटल स्टबीब भाग ', पू० २८०) । उसने मोज के सरस्वती कामात्मण पर भी टीका लिखी है। वहुरूप निश्व हारा उसक्यक पर एक सहस्वपूर्ण टीका लिखी यहें है। (इसके परिषय के लिए देखिए डा॰ रायवन जै॰ औ॰ आर मदास माग ८, पू० ३२१-३४ डा॰ रायवन ने मुले सूचित किया है कि एक स्नातकोत्तर विद्यार्थी ने बहुष्य की टीका सहित दशक्यक का समीक्षात्मक सत्करण प्रकाशन के लिए तैयार किया है।

कुछ विद्वानों ने घनजय और घनिक को एक ही व्यक्ति माना है। परतु यह अनुपयुक्त है। इस समस्या के विवेचन के लिए डा॰ डे॰ का एच॰ एस॰

दे० नवसा० १.९ नैते कबोन्द्रा कितकाव्यवधे तदेव राजा किसहं नियुक्तः। उपसहारात्मक यद्य में कहा गया है: —यच्चापक किमित सर्दाधया सर्वमामूसित तप्पते नवसाहसाक। आर्जव हेतुपिह ते शयनीइतोक्षराजन्यमीलिकु-सुमा न किवलवर्षः।।

पी॰ भाग १, पृ० १३२-४ देखिए। दशरूप और उसकी टीका अवस्रोक की रचना संभवत. अभिनवगुप्त द्वारा अभिनवभारती लिखने से पहले हो चुकी थी। विभागव गुप्त सर्वप्रयम कृति कमस्तोत्र है जिसकी रचना ९९० ई० सन् में हुई। यह पहले लिखा जा चुका है कि दशरूप की रचना ९७४-९९६ ई० सन् के बीच हुई और उस पर घनिक की टीका १००० ई० सन से पूर्व नहीं लिखी गई। अतः धनजय और धनिक अभिनवगुष्त के समसामयिक थे। किसी भी स्थिति मे इन दोनों की रचनाओं में एक-दूसरे का उल्लेख नहीं आया है, यद्यपि वे दोनों अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों मे नितान्त भिन्न-भिन्न मत रखते हैं। दोनो मे महत्त्वपूर्ण भिन्नताए इस प्रकार हैं-- १. दशरूप मे नाट्यशास्त्र की दृष्टिसे शात को उपयुक्त रस नहीं माना है और शात का स्थायीभाव शम को स्वीकार नहीं किया है (इत्युत्साहजुगुप्सा कोघो हासः स्मयो भय शोक । शममपि केचित्प्राहु पुष्टिनीट्-येषु नैतस्य ।।) दशरूप के ४.३५ पर घनिक ने अनेक मतो का उल्लेख करने के बाद लिखा है ' 'सर्वया नाटकादाविमनयात्मिन स्यायित्वमस्माभि: निषिष्यते । तस्य समस्तव्यापारप्रविलयरूपस्याभिनयायोगात् । इसके विपरीत अभिनवगुप्त ने शान्त को नौवा तथा सबसे महत्त्वपूर्ण रस माना है (अभि० भा० भाग १, पृ० ३४०) २. दशरूप (४.३७–३९) मे धनिक द्वारा की गई धनजय की कारका से पता चलता है कि वे ध्वन्यालोक के सिद्धान्त के विरोधी थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि रस काव्य से व्वनित नही होता वरन् पाठक अथवा प्रेक्षको द्वारा उसका अनुभव अथवा आस्वादन किया जाता है। 'अतो न रसादीना काव्येन सह व्यथ्यव्यजनभाव. । कि तर्हि भाव्यभावक सबध:काव्य हि भावक भाव्या रसादयः। तेहि स्वतो भवन्त एव भावकेषु विशिष्टविभावादिमताः काव्येन भाव्यन्ते।' (धनिक ४.३७ पर) इस विषय मे उन्होने भट्टनायक का अनुसरण किया है। (धनजय और अभिनवगुप्त के लिए दे॰ डा॰ के॰ सी॰ पाडे न्यू० आई० ए० भाग ६, प्० २७२-२८२)।

## २३. राजानक महिमभट्ट प्रस्तीत व्यक्तिविवेक

यह रचना त्रिनेट्स सोरीज (१९०९) से टीका सहित प्रकाशित हुई है और यह टीका दितीय विमर्श के मध्य में समाप्त हो जाती है। सहिसकृत ने प्रवस्था-छोक के व्यक्ति-सिद्धान्त का प्रत्याख्यान करने के छिए व्यक्तिविक की राज्य की। महिसमङ् ने ब्यन्यालोक में निक्षित छन्दों की तीन शक्तियों अभिया, कक्षणा और व्यवना में से स्थेजना का खड़न किया है। साथ ही उसने इस बात का भी खड़न किया है कि स्थेजनाशित के माब स्थानित होते हैं। इनके

मत में शब्दो की एकमात्र शक्ति अभिषा ही है। प्रतीयमान अर्थ का जो बोध होता है वह बाष्ट्रवार्थ से ही अनुमानित होता है। शब्द और अर्थ मे व्यंग्य-व्यंजक भाव मानना उपयुक्त नही । रस काव्य की आत्मा है, इस मत का महिम-भट्ट ने विरोध नहीं किया। जैसाकि व्वन्यालोक में वाया है "वाच्यस्तदनुमिती वायक्राचे अर्थन्तर प्रकाशयति । सबन्धतः कृतश्चित्सा काव्यानुमितिरित्युक्ताः ॥इति । एतच्चानमानस्यैव लक्षणं नान्यस्य । यद्क्त 'त्रिरूपॉलगास्यानपरार्यानानमान' इति । केवल संज्ञाभेदा । काव्यस्यात्मनि सिज्ञानि रसादिरूपे न वस्यचिद्विमति । सज्ञाया सा केवलमेषापि व्यक्तयोगतोस्य कृत: ॥ (व्यक्ति विवेक पृ० २२) इसका अतिम श्लोक इस प्रकार है . 'प्राणभूता व्यनेव्यंक्तिरिति सैव विवेचिता । यत्वन्यत्तत्र विभितिः प्रासो नारतीरवृपेक्षितम्'। अलकारसर्वस्य के १५वे पृष्ठ पर उल्लिखित वाच्यस्तदन्-मितोबा॰ इस इलोक को जयरथ ने व्यक्तिविवेक से लिया हुआ माना है। इस सिद्धान्त का सर्व प्रथम पुरस्कर्ता महिमभट्ट को ही मानना उपयुक्त नही है। ध्वन्यालोक में पहले ही इस मत का पूर्वपक्षी के रूप में उस्लेख करके उसका उत्तर देने का प्रयत्न किया गया है। 'अस्त्यभिसघानावसरे व्यजकत्व शब्दाना गमकत्व तच्च लिगत्वमतश्च व्यग्य प्रतीतिलिङ्गप्रतीतिरेवेति लिङ्गलिङ्गि-भाव एव तेषा व्यन्यव्यजनभावो नापर कव्चित् न पुनरयं परमार्थो यड् व्याजकत्विलगत्वमेव मर्वत्र व्याग्यप्रतीतिश्च लिगप्रतीतिश्वेति । काव्यविषये च सत्यासत्यनि रूपणस्याप्रयोजकत्वमेवेति **ब्यायप्रतीतीना** ब्यापार परीक्षोपहासयैव सम्पद्यते । तस्माल्लिगिप्रतीतिरेव सर्वत्र ब्यग्यप्रतीति-रिति न शक्यते वक्तुम् ।' व्यक्तिविवेक मे भक्तिवादियो (गुणवृत्तिवादी उपचार या लक्षणावादी) के तकों की ब्याख्या की गई है और व्यञ्जकत्व को उससे भिन्न नहीं माना गया है(दे ब्विनि पृ० ५९, ६७ तस्यादन्यों व्विनिरन्या च गुण-वृत्तिः)। मल्जिनाय के तरल (प्०२५, १९१-१९७) के अनुसार शक्क मी अनुमानवादी थे। महिमभट्ट के मतो की अल० स० (पु०१५.१६) और एकावली में तथा अन्य लेखको द्वारा<sup>1</sup> कड़ी आलोचना की गई है। एकावली मे कहा गया है . 'यद्पुनरनुमानतोनातिरिच्यते ध्वनिरित्याचष्ट महिमभट्रस्तदिप

<sup>1.</sup> आरिभिक टीकाकार माणिक्यवन्त्र तथा सोमेस्वर ने काव्यप्रकाश, के निम्न बदवरण (नृतृवाध्याससम्बद टावकप्रतीयते, पृ० २५२-५४ बामनावार्य सक्तरण) को स्पट्टत महिमप्तृ निक्षित नही कहा है। परासु पोविन्द उनकुर तथा अन्य परास्त्री लेक्कों ने ऐसा किया है। अतः यह कहना कुछ सदिग्य है कि काव्यप्रकाश में व्यक्तिविवके की आलोचना हुई है।

पलाकायमानम् (अर्थात् निःसार) अनुमानस्य चाङ्गंव्याप्तः' और यह स्थापना की गई है कि शब्दार्थ साधन (या हेतु) तथा व्यक्ति (या साध्य) में कोई सतत संबन्य नही है। व्यक्तिविवेक तीन भागो में विभक्त है, इन्हें विमर्श कहा गया है। प्रथम विमर्श के प्रथम श्लोक में लेखक ने इस प्रकार प्रतिका की है . 'अनुमानान्तर्भावं सर्वस्यैव व्यने. प्रकाशयितुम् । व्यक्तिविवेक कुस्ते प्रणम्य महिमा परा वाचम् ॥' प्रथम ध्वनि को व्याख्या इस प्रकार दी गई है: 'यत्रार्थ. शब्दो वा॰' (ध्वनिका॰ १.१३) और उसमे दोष दिखाये गये हैं और कहा गया है कि यदि इन दोषों को निकाला जाय तो यह परिभाषा अनुमान पर घट सकती है। ध्वनि की उपरोक्त परिभाषा पर महिमभट्ट का प्रथम आक्षेप यह है कि अर्थ शब्द को उपसर्जनीकृतात्मत्व विशेषण लगाना उपयुक्त नहीं है। दूसरा आक्षेप यह है कि लक्षण में शब्द इस शब्द का प्रयोग नही करना चाहिए। क्यों कि शब्द का अभिया के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार नहीं होता। तीसरा आक्षेप वा अवयव के बारे में हैं। काव्य-विशेष या समासगत विशेष इस शब्द पर भी उसका आक्षेप है। क्यों कि व्वनिकार के मतानुसार किसी भी प्रकार का काव्य क्यों न हो, उसमे इसकी आत्मा के रूप में स्थिति रहती ही है। (ब्ब० लो० पृ० २५६)। महिमभट्ट के मत मे सूरिभि शब्द भी अनावस्यक है। इस प्रकार उन्होने कुल १० दोष गिनाये हैं। उन्होने कहा है 'अर्थस्य विशिष्टरव शब्द सविशेषणस्तद पुस्त्वम् । द्विवचन वा शब्दौ च व्यक्तिव्वंनिनाम काव्यवैशिष्टयम्'।। वचन च कचनकर्तुः कथिताध्विनलक्ष्मणीतिदशदोषाः। (पु० २१-२२) उनके निजी कथन का आशय यह है .---'सर्वएवहिशाब्दी साध्यसाधनभावगर्भतया प्रायेणानुमानरूपीऽभ्युपगन्तव्यः; परमप्रवृत्तिनिवृत्तिनिवन्धनत्वात् तयोश्व सप्रत्ययासप्रत्यामात्मनोरन्यया-कर्तु मशक्यत्वतः (प०३) तथा यह भी कहा है . 'अर्थोऽपि द्विविधो बाच्योऽनु-मेयरच । तत्र शब्दव्यापारविषयो वाच्यः । स एव मुख्य उच्यते । . . तत एव तदनुमिताद्वार्लिगभूताद्यदर्थान्तरमनुमीयते सोऽनुमेयः । स च त्रिविघः, वस्तुमात्रम-लकारारसादयक्चेति । तत्राचौ बाच्याविषयभवतः । अन्यस्त्वनुमेय एवेति बक्यते।'(पृ०७) उसके मतानुसार शब्द के बाच्य और अनुमेय दो अर्थ निकलते हैं। दूसरे लेखको द्वारा निरूपित लक्षणा अनुमान के अन्तर्गत आती है । उदाहरणार्यं, सुवर्षं पुष्पा पृथिवी चिन्वन्ति पुरुषास्त्रय.' (ध्व० लो० पृ० ५८ अविपक्षितवाच्य ध्वनि का उदाहरण), पत्युःशिरश्चन्द्रकलामनेन (ध्व० पृ०२६७), एववादिनि देवयौँ (ध्व० पृ०१२४) इन क्लोकों में प्रतीय-मान अर्थ अनुमान के अन्तर्गत ही आयेगा । 'अत्रहि सर्वत्र सुरूभाः विभूतयः

भूरादीनामित्ययमयों जनुमीयत इत्येतद्वितनिष्यते' (क० वि० पृ० ९) बाच्य अर्थ तथा प्रतीयमान अर्थ में लिंग लिङ्गिभाव होता है अतः वाच्य से प्रतीयमान तक जाने की प्रक्रिया का तात्पर्य अनुमान ही है। वाच्य प्रतीयमानयोर्वेक्समाणकमेण लिंगलिङ्किमावस्य समर्थनात्सर्वस्यव व्यनेरनुमानान्तर्भावः समन्वितो भवति तस्य च तदपेक्षया महाविषयत्वात् । (क० वि० पृ० १२) वह ध्वनिकार के इन शस्दों पर ही विशेष बल देता है कि जब मुख्यार्थ व्वनि होता है तभी वह अधिक रमणीय प्रतीत होता है। साररूपोह्मर्यः स्वशब्दानभिष्ठेयत्वेन प्रकाशितः मुतरा शोभामावहृति' (ध्व॰ पृ॰ ३००) ध्वन्यालोक में निरूपित ध्वनि के अनेक उदाहरणों में प्रदक्षित तात्पर्यमृत व्यग्यार्थ सीघे बाच्यार्थ से सूचित नहीं होना वरन वाच्यार्थ और व्यय्यार्थ इन दोनो के बीच अनुमान की एक या एक से अधिक सीढियां लाघनी पड़ती है। (उदाहरणार्थ, वाणि अअ हत्थिदन्ता॰ (ध्वन्यालोक प० १५७) 'गोर्वाहीक' काल मे तात्पर्यार्थ की प्रतीति अनुमान से ही होती है। कारण 'वाहिक' और वैल वास्तव मे एक नही हो सकते अतः उनमे रामान धर्म है, यह तात्पये अनुमान द्वारा ही निकाला जाता है। 'तस्माद्योय वाहीकादौ गवादिसाधभ्यविगमः सः तत्वारोपान्यथानुपपत्ति परिकल्पि-तोऽनुमानस्यैव विषय न शब्दब्यापारस्येति स्थितम्' (पू॰ २४) 'गगायाघोष ' इस बान्य के लिए भी यही हेत् प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने प्रतिपादित किया है कि व्वनिकारिकागत शब्दों को थोड़े भिन्न अर्थ में लिया जाय तो ष्वित का अर्थभितत ही होगा। भक्त्या विभित्त चैकत्व रूपाभेदादय ष्विनः। न च नाव्याप्त्यतिव्याप्त्योरमानाल्यक्ष्यते तया ।। गुनर्णपूष्पामित्यादौ न चाव्याप्तिः प्रसज्यते । यतः पदार्थवानयार्थभेदाद्भिनतिद्विषोदिता ॥ अतस्मिस्तन्समारोपो भक्तेलंक्षणमिष्यते । अर्थान्तरप्रतीत्यथं प्रकार सोगि शब्यते । (वि०प०२६ की व्यक्तिकारिका १.१७ प० ५९-६१ से तुलना की जिए) शब्द की एक ही व्यापक वृत्ति होती है वहीं वाच्य और व्यम्य दिखा देती है। बाण का उदाहरण देकर इसका प्रतिपादन करने वाले भट्ट प्रभाकर आदि के मतों का महिमभट्ट ने खडन किया है। (पृ० २७-२८) वक्रोक्तिजीवितकार (कारिका, १ ७-८ शब्दायौं सहितौ वकः) के मत का भी इन्होने खडन किया है। कविप्रयुक्त चमल्कृतिजनक शब्दों से सुचित होने वाला अर्थ यदि उस अन्तर्भाव करना पडेगा (पृ० २८) उनका यह निश्चित मत है कि सभिधा ही शब्द की एकमात्र अर्थद्योतक शक्ति है, अन्य कोई नहीं है। नापि शब्दस्या-भिश्राब्यतिरेकेण व्यापारान्तरमुपपद्यते येनार्थान्तर' प्रत्याययेत्, व्यक्तेरनपपत्तेः

सम्बद्धान्तरस्य बासिङ्कैः। (प्०२९) ध्वनिकार ने सामान्यतः कास्य का कक्षण तो नहीं दिया परन्तु ध्वनि तथा गुणीमृत स्थय—हर कास्य के वी प्रकारों का सिक्तरार विवेचन किया है, इस बात पर महिममपृ ने उसका उपहास किया है। 'कि च काव्यस्य न्यस्प्रमृत्यादियुक्तामेन मतिमता तत्कक्ष वर्णमेन सामान्येनास्थान त्यस्य ग्राप्य तत्वत्य प्रवास त्यस्य ग्राप्य क्ष्य प्रवास त्यस्य प्रवास त्यस्य प्रवास त्यस्य प्रवास त्यस्य प्रवास त्यस्य प्रवास त्यस्य क्ष्य प्रवास त्यस्य क्ष्य प्रवास त्यस्य हि। स्वस्य विविक्षत व्यस्य हि। स्वस्य विविक्षत व्यस्य हो। वा त्यस्य प्रवास हो। वा त्यस्य प्रवास हो। वा त्यस्य प्रवास क्ष्य पर नहीं कहल्लामेगा अत. 'विविक्षतान्यपरवास्य सार्वा हो। अस्यत हो। ता त्यस्य पर नहीं कहल्लामेगा अत. 'विविक्षतान्यपरवास्य' सता हो। अस्य सत्य है।

दूसरे विमर्श में उन्होंने अनौचित्य दोष पर विचार किया है। यह दो प्रकार का होता है-१. अर्थविषयक, २. शब्द विषयक । अर्थ विषयक अनौचित्य तब होता है जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावो का नियोजन अनुपयुक्त रीति से करके रस-निष्पत्ति का प्रयत्न किया जाता है। और इसकी व्याख्या इनके पूर्ववर्ती आनन्दवर्धन आदि लेखको ने की है। बहुरग अनौचित्य के पांच भेद हैं-विधेयाविमर्श, प्रक्रमभेद, कमभेद, पौनरुक्त्य और वाच्यावचन। सम्पूर्ण द्वितीय विमर्श (पृ० ३७-११२) इन पाच दोषों की व्याख्या और उदाहरण से भरा हुआ है। बीच-बीच मे अन्य विषयो की चर्चाभी हो गई है। प्रथम दोष विधेयाविमर्श का पृ० ३७-५८ पर विवेचन हुआ है। इन्होंने वक्रोक्तिजीवित (पृ०१७) के इस क्लोक को निर्दोष काव्य के उदाहरण-स्वरूप लिया है। 'सरम्भ करिकीटमेवशकलोड्सेन सिंहस्य य सर्वस्यैव स जातिमात्रनियतो हेवाकलेशः किल । इत्याशाद्विरदक्षयाम्बुदघटाबन्धेप्यसरव्यवान् योसी कुत्र चमत्कृतेरतिशय यात्वविकाकेसरी'-इसमे महिमभट्ट के अनुसार विधेयाविमर्श दोव तीन बार आया है। प्रथम दोव यह है कि इसमे असरव्यवान्, यह अनुपयुक्त नञ् समास आया है। दूसरा दोष यह है कि इस पद्म में जो सम्बन्धवाचक सर्वनाम 'योसौ' है इसकी जोड़ी मे सबघ दर्शक 'सः' सर्वनाम नहीं है। तीसरा दोष यह है कि अम्बिका केसरी समास अनुपयुक्त है क्योंकि अम्बिका शब्द-समास मे आकर गौण बन गया है। अतः इसका अर्थभी गौण हो गया है। और वह एकदम प्रमुख रूप मे दिखाई नही देता (किव का उद्देश्य अम्बिका की प्रमुखरूप में स्तुति करने से था। उन्होंने इन दोषों को दूर करने के लिए पठन-कम सुझाया है (पू॰ ५७)। विषेयाविमर्श के विषय

में उनके विचार संक्षेप में इन सब्दों में प्रस्तुत किए गए हैं, 'तदिदमत्र तात्पर्य यत् कथंचिदपि प्रधानतया विवक्षित न तन्तियमेनेतरेण सह समासमहंतीति । इतरच्य विशेष्यमन्यद्वास्तुन तत्र नियमः।' (पृ०५२) महिमभट्ट ने दोनों प्रकार के ऐसे बहुत-से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनमें बड़े-बडे कवियों द्वारा इन नियमों का पालन किया गया है तथा जिनमे इनका उल्लंधन किया गया। साम ही उन्होंने यह सुझाव दिथा है कि पद्य रचना किस प्रकार की जानी चाहिए । जिनमे इन नियमो का पालन हुआ है, वे उदाहरण निम्नलिखित हैं : 'सूर्याचन्द्रमसी यस्य मातामहिपितामही।' (विक्रमां० ४'३८); अगराज, सेनापते, द्रोषोपहासिन बादि (वेणी० ३); रामस्य पाणिरसि दुवंहगभंखिन्न० (उत्तरराम॰ २) । इससे विपरीत उदाहरण निम्नलिखित हैं .-- 'आसमु-द्रक्षितीशानाम्' (रघु० १ यह इस प्रकार होना चाहिए-आसमुद्रात्), 'पृथ्व-स्थिरा भव देव करोति हरकाम कमाततज्यम्' (बाल-रामायण १.४८; साहित्यद • मे अर्थान्तर • के अन्तर्गत उद्धृत ) -- यहा पर 'देवो धनुः पुरित्पोविद-घात्यधिज्यम्' पाठ अधिक उपयुक्त होगा क्योकि सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य 'हर' का धनुष है। प्रक्रमभेद का विवेचन पृ०५८-६६ तक हुआ। है। 'प्रकमभेदोऽपि शब्दानौचित्यमेव । स हि यथा प्रकममेकरसप्रवृत्तायाः प्रतिपत्ति-प्रतीतेकत्वात इव परिस्वलनखेददायी रसभगाय पर्यवस्यति । ...स चायमनन्त प्रकार सभवति प्रकृति प्रत्ययपर्यायादीना दद्विषयभावाभिमतानामानन्त्यात् (पु०५८) और यथोहेंश हि प्रतिनिर्दोषोस्य विषय (पु०५९) दोष के खबाहरण इम प्रकार है ('ते हिमा...सिद्ध चास्मै निवेधार्थ तद्विमुख्टा खमुखयु'।। (कुमार॰ ६.२४, अस्मै के लिए तत् के स्थान पर उस जैसा ही अन्य सर्वनाम षाहिए); 'उदन्विच्छन्ना भू. स च निधिरपा योजनशत' भर्तृहरि (मिता भू: पत्यापा स च पतिरपा आदि अधिक उपयुक्त है), 'गाहन्ता महिषा' (शाकुन्तल २ ६ गाहन्ता, अभ्यस्यतु और लभता इन कतु रूपो के लिए तीसरे चरण मे भी यही रूप होना चाहिए अत. 'कुर्वन्त्वस्तिभयोवराहततयोमुस्ता •' पाठ उपयुक्त होगा। फिर भी कर्तृप्रकन भेद (अर्थात् प्रथम और मध्यम पुरुष के लिए अन्य पुरुषक का प्रयोग) दोष नहीं वरन् गुण है, उदाहरणार्थ, 'अय जन. प्रष्टुमनास्त-पोधने' (इसमे 'अह' के लिए आया है, कुमार० ५) । प्रथम भेद का विवेचन प्० ६६.६९ मे हुआ है। इसका उदाहरण है: 'कला च सा कान्तिमतीकलावत-स्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी' (कुमार० ५ ७१ इसमे द्वितीय च 'त्वम्' के बाद बाना चाहिए)। पौनस्वत्य का विवेचन पु॰ ६९-८४ पर हुआ है। यदि शब्दों का आशय भिन्न-भिन्न हो तो 'शब्द पुनरक्तत्व' दोष नहीं कहलाता, उदाहरणार्थ, 'हसति हसति स्वाभिन्नयुच्चै ६दत्यपिरोदिति' इसमे हसति शब्द दो बार आया है वह एक बार तृतीय पुरुष का एक दचन रूप है और दूसरी बार सप्तमी का एकदचन अतः इसमें पौनरुक्त्य दोष नही होगा। यदि दुवारा आये हुए शब्द का आशय भी वही निकले तो भी इसमे दोव न होकर लाटानुप्रास नामक अलकार की स्थिति होगी। (अन्य उदाहरण हैं: वस्त्रायन्ते नदीना सितकुसुमधरा शकसङ्काशकाशा काशामा भान्ति तासा नवपुलिनगता श्रीनदी हसहंसा.' वामनीयवृत्ति ४१.१०) आर्थ पौनरुक्त के उदाहरण निम्न हैं. बिसक्सिलयच्छेदपाथेयवन्त.' (मेव०) 'त्वगुत्तरासङ्गवती मघीतिनीम् (कुमार० ५.१६) इनमे 'वत्' प्रत्यय अनावश्यक है क्योंकि यही आशय बहुबीहिं समास के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। 'गेयस्य' के बाद प्रयुक्त 'इव' शब्द भी इसमे अनावश्यक लगता है। (पृ०७२)—'वर्णै. कतिपर्यरेव प्रवितस्य स्वरैरिव । अनन्ता वाङ्मयस्याहो गेयस्येव विचित्रता ॥ इसके स्थान पर उपयुक्त पाठ इन्होने इस प्रकार सुझाया है 'गेयस्य वाङ्मयस्याहो अपर्यन्ता विचित्रता ॥' वाक्यार्थ विषयपौनम्बत्व का उदाहरण है 'सहसा विदधीत न किया' (किरात • २:३०) इसमें द्वितीय अर्थाश 'अविवेक परमापदा पद' का भी वही आशय है। 'यदायदाहिधमंस्य' (गीता० ४-७) मे भी पुनरुक्तत्व है क्योंकि 'अम्युत्थानम-घर्मस्य का अर्थ भी 'घर्मस्यग्लानि' ही है। पुनरुवत के विषय मे महिमभट्ट ने 'कहा है' न च सामर्थ्य सिद्धेऽर्थे शब्दप्रयोगमाद्रियन्ते सत्कवय ' (पृ० ७७) तथा सा. (प्रतीति) यावद्भिष्ठपञायते तावतामेव प्रयोगो युवतो नानिरिक्तानाम्।' (पृ० ७८) इस टीका मे ठीक ही गया है कि काव्य का कारण सूत्र नहीं है (नहीद वास्य लक्षणशास्त्र येन मात्रालाघव चिन्त्यते। तत्रापिवा न नियमेन लाधवामाश्रित महद्भि । पु०४४) जहां कही विशिष्ट अर्थ का बोध होता है वहा पौन रुक्त्य दोध नहीं होता, उदाहरणार्थां कुर्याहरस्यापि पिनाकपाणे.।' (कुः स० ३१०) पचमदोष बाच्यावचन का षृ० ८४-१०९ पर विवेचन किया गया है। इसका एक उदाहरण है 'कमलमनभसि, कमले कुवलये' 'इत्यादि । इसमे कमल के स्थान पर 'तस्मिश्च कुवलये' सर्वनाम होना चाहिए । क्योंकि इसमें पहला कमल और दूसरा कमल एक ही वस्तु के बोधक है। जहा एक अलकार आसानी से बा गया हो उसे हटाकर दूसरा लाने का प्रयत्न करना इनके मत में वाच्चावचनदोष होता है। 'यत्रान्यस्यालकारस्यविषयेऽलकारान्तर-निबधःसोपिवाच्यावचनदोव.' (पृ० ८६) इसका उदाहरण है---'भैरवाचार्यस्तु दूरादेववृष्ट्वा राजान शशिनमिव जलनिधिश्चचाल, (हर्वचरित ३.२०) इसमें 'राजानम्' शब्द से 'शिशनं' का आशय निकलता है और यह क्लेपालंकार का उपयुक्त स्थान है उपमा का नहीं, जैसाकि कवि ने दिखाया है। श्लेष के विषय में महिमभद्र के विचार हैं- 'तस्मादर्थान्तर व्यक्तिहेतौ कर्सिमश्च नासिम । य. श्लेष-बन्धनिबंन्ध क्लेशायैव कवेरसौं।। (पु॰ ८९) इलेष के लिए इलेष की रचना करना इनके मत मे बाच्चावचनदोष होगा। इन्होने आनदवर्धन के घ्वन्यालोक (पु॰ १२३) मे उल्लिखित पद्य (सर्वेकशरणमक्षयमधीशमीश) मे वाच्यावचन-दोष बताया है (पृ०९५) । व्वन्यालोक में उद्घृत शब्दशक्ति मूलध्वनि के अन्य अनेक उदाहरणों में भी इन्होंने यही दोष निकाला है। अपने कथन का उपसहार करते समय इन्होने लिखा है कि बड़े बड़े कवियो ने भी इस दोष की ओर ध्यान नही दिया है। 'उमावृषा दुौशरजन्मनायया' (रखदश ३.२३) इसमे इन्होने पौनुरुक्त, प्रकम भेद और अवाच्यवचन ये तीन दोष बताये हैं। प्रथम ध्वनिकारिका के पद्म 'काव्यस्यात्माध्वनिरिति' को भी सदोष माना है। इसमें 'इति' शब्द 'आत्मा' के बाद नहीं रखा गया अत. यहा प्रकम भेद दोष है, इसीमे पौनरुक्त्य दोष भी हैं क्योंकि 'बुधै.' और 'पूर्व' इन दो शब्दो का उल्लेख अनावश्यक है। (समाम्नात शब्द स्वय भूतकाल का द्योतक है अत इसमे 'पूर्व' शब्द का कथन अनावश्यक है) इस प्रकार अनेक दोषों को दिखाते हुए उनके श्रद्ध पाठ का भी इन्होने निरूपण किया है और अत मे इन्होने अपने विचार-सक्षेप मे किन्तु दृढता के साथ इस प्रकार प्रस्तुत किये हैं। व्यक्तिविवेक के ११२ पृष्ठ पर इन्होने व्यन्यालोक के प्रथम इलोक का शुद्ध पाठ इस प्रकार बताया है. 'तेनवरमयमत्र पाठ. श्रेयानल्पदोषत्वात् । काव्यस्यात्मेत्यमलमतिभियों ध्वनि-र्नाम गीतस्तस्याभाव जगदूरपरे भिन्तरित्येवमन्ये । केचिद्वाचाम विषय इति प्रस्फुरत्तत्वमन्तस्तेनबुमः सहृदयजनप्रीतये तत्स्वरूपम् इति ॥ नस्मात्स्थितमेत-द्यथा शब्दस्याभिधानमन्तरेण न व्यापारान्तर सभवतीति । गमयन्त्यर्थमुखेन हि सुपृतिङ्वचनादयोऽपरानर्थान् । तेन व्यनिलक्ष्मविधौ । शब्दग्रहण विफलमेव ।। इतिसग्रहार्या ।

त्तीय विमर्श में ध्वन्यालोक के लगभग ४० रलोक लेकर इन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि इनका अतर्भाव अनुमान में ही हो बाता है। उदाहरणार्थे मम पर्मिमल (ध्व॰ पृ॰ ९१) इस एव में अनुमान के ब्रातिरिश्त कुछ नहीं है। 'कैवलं योसी' अमगपियों हेतुमांवेन दुन्तप्यानान्व्यापारस्त्रोधाता. एवं विमुख्यमान 'परम्पर्या घार्मिकस्य तिमवेष प्यवस्थति तथोबाध्याधकमावेनाव-स्थानात्' (पृ॰ ११३)। रखों के बारे में भी उत्तने कहा है कि उनकी अनुमृति अनुमान के अन्तर्गत ही जाती है। 'यापि विभावादिग्यो रसादीनां प्रतीतिः सानुमान एवान्तर्भावमहीत । विभावानुभावव्यभिचारिप्रतीतिहि रसादिप्रतीतेः साचनमिच्यते' (पृ०११९) । सहिमभट्ट ने अपने मत का उपर्सहार इस प्रकार किया है: तदेव सर्वस्यैव ब्वनेरनुमानान्तर्भावाम्युपनमः श्रेयानिति ।' (पृ०१३७)

राजानक पदवी से स्पष्ट होता है कि महिमभट्ट काशमीर के निवासी थे। उनके पिता का नाम श्रीवैयं या और वे श्यामल नाम के एक बड़े कवि के शिष्य थे। क्षेमेन्द्र ने अपनी सुबृत्ततिलक और औचित्यवि० मे स्थामल के पद्यों को उद्धत किया है और सुभाषिताविल (सख्या २२९२) मे भी ये मिलते हैं। इयामिलक पादताडिक (दे० अ० भा० भाग १, प्० १७८) नामक भाण का लेखक है जिसका सपादन श्री कवि ने किया है। महिमभट्ट ने अपना ग्रन्थ भीम के पुत्रों के लिए लिखा। भीम सभवतः उसका दामाद वा 'आधातुं व्युत्पत्ति नप्तुणा क्षेमयोगभाजानाम् । सत्सु प्रथितनयाना भीमस्यायितगुणस्य तनयानाम् ॥ सभवतः 'क्षेमयोग भाजानाम्' शब्द द्वचर्यक है । क्षेम, योग, भाज (?) सभवतः महिमभट्ट के दौहित्र थे । यदि वे उसके पोते होते तो रचनाकार पीत्राणा शब्द का प्रयोग छन्द को बिगाड़े विना ही कर सकता था। महिमभट्ट ने काव्यशास्त्र पर तत्त्वोक्तिकोश नाम का एक अन्य ग्रन्थ भी लिखा है 'इत्यादि प्रतिभातत्त्व-मस्माभिरूपपादितम । शास्त्रे तत्त्वोक्तिकोशास्ये इति नेह प्रपचितम ॥' (प्० १०८) उसकी रचना अलकार विषयक साहित्य पर लिखी गई महत्त्वपूर्ण रचनाओं में से हैं। इसे अप्रसिद्धि अथवा उपेक्षा के गर्त से निकालना चाहिए। उसकी रचना महिमभट्ट के बृद्धिमत्तापूर्ण तकं, विद्वत्ता, सवद्ध आलोचना शक्ति तथा रचयिता की गहन विचारशक्ति की परिचायक है। अलकार विषयक परवर्ती लेखको मे से किसी ने उसका अनुसरण नही किया और स्थातिलब्ध आनन्दवर्धन की तूलना में उसे अपेक्षित श्रेय नही मिला। उसने अपने शब्द दोप सबघी विचारो पर लगाए गए सभी आक्षेपो का उन्मूलन यह कहकर किया है: 'स्वक्रतिष्वयन्त्रित. कथमनुशिष्यादन्यमयमिति न वाच्यम् । वारयति भिषगपथ्यादितरान् स्वयमाचरन्नपि। (पृ० ३७) ऐसा प्रतीत होता है कि महिमभट्ट बहुत अभिमानी तथा आत्मविश्वासी भी थे (पृ० ९७ अत्रोदाहरण प्रत्युदाहरण प्रतीत्योर्यदन्तर तन्मतिमतामेवावभासते, अन्येषा तु शपथप्रत्येयमेव'; पृ० १०९ 'ता एता दोषजातयो महाकवीनामपि दुर्लक्षा इत्यवसीयन्ते') । ऐसा प्रतीत होता है कि रस को अनुमेय मानने मे उसने शकुक का अनुसरण किया है। उसके मतो की साहित्यदर्पण (५.४) में विस्तृत तथा कड़ी आलोचना की

गई है। (एकावली पू० ३२ भी देखिए) महिमभट्ट ने प्रायः पाणिनी के मतों का आवार्य के नाम से उल्लेख किया है (पृ० ५५) पर्यु दास और प्रसज्यप्रतिषेष इन विषयों पर इन्होने बहुत विद्वतापूर्ण वर्चा की है (पृ० ३८-३९) अनेक बार इन्होने दूसरों के मतो का 'तदक्तम' 'यदाह' बादि शब्दो द्वारा उल्लेख किया है। (पु॰ ६, ७, ८२, १२१) इन्होने सग्रहश्लोक अथवा सग्रह!आर्या इस नाम से अनेक पद्य दिये हैं जिनमें पूर्ववर्ती गद्य का साराश आ जाता है (पू॰ ६, १४, १८, २२-२३, २६, ३२, ३४-३५, ५६ आदि) । सग्रहश्लोको की सख्या १४६ हैं इनमे से पाच आर्या हैं। इनमे से कतिपय किसी विषय पर पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष के रूप मे क्लोक आये हैं। ये सभी सम्रहश्लोक इनकी निजी रचनाए हैं। अन्य स्थानों पर इन्होने अन्तरश्लोक अथवा अन्तरार्या के रूप में कतिपय इनोक दिये हैं (पु० २८, ३९, ४६, ५४, ८५-८६, ९७, १०९, ११०, १३६) । सग्रहहलोको मे पूर्ववर्ती विवेचन का साराश दिया होता है तो अतरहलोको मे उस विवेचन को समृद्ध किया जाता है। एक स्थान पर (पृ० ९७) अतरक्लोक इनकी निजी रचनाए प्रतीत नहीं होती । उदाहरणार्थ दो पद लीजिए . 'अनवाद-मनक्त्वैव न विधेयमदीरयेत ।' 'विथेयोद्देशभाबोऽयम'। अलकार-विवेचन प्रसग में उन्होंने कतिपय स्थलो पर कारिकाए दी हैं, ये सम्रहश्लोक अथवा अतरश्लोक के अन्तर्गत नहीं आती (पृ० ७४, ७६, ७७, १०८)। इनकी रचना सभवतः इन्होने स्वय की हो। इन्होने प्रचुरमात्रा में कालिदास, भरत, भारवि की रचनाओं तथा ध्वन्यालोक से उदाहरण लिये है। इन्होने उत्तररामचरित, उद्भट, चन्द्रिका (भूमिका पद्म ५), बालरामायण, (पु० ४०, ५०), भल्लट, भामह, माघ, रत्नावली, लोचन वक्रोनितजीनित, वामन, वेणिसहार, विद्वशाल-भजिका (पृ० ८५) हवंचरित हृदयदर्पण (भूमिका, पद्य ४) आदि से उद्धरण ग्रहण किये गये है। व्यक्तिविवेक के मतो का सार अलकारसर्वस्व मे दिया है अत

<sup>1.</sup> पृ० ९८ पर तीन संबद्धलोक दिये गये हैं जिनमे से प्रथम रुलोक 'येन यया सबन्यों दूरस्थेनापि नेत सा पदाना समासानामाननसंयकारणम् ॥ उवाहरण प्रनित द्रांत है। गन्तवातिक (जै० ३ १ २७) में कहा गया है। उवाहरण प्रनित द्रांता है। गन्तवातिक (जै० १ १ २७) में कहा गया है। 'दूरस्यत्वादगपयोः म्योपसहार इति चेत् न । यस्य येनाषंत्रस्य इति त्यावात् (ज्० ४४४ आनद सरकरण)। सपादक ने पूरा क्लोक इत प्रकार दिया है 'पस्य येनाषंत्रया दूरस्येनापि तस्य सः। अर्थेतो इसमर्यातामाननसंयकारणम् ॥' अपिनवमार्गी मात, १. पृ० २१० पर 'तथापि यस्य येनाषंत्रस्य इत्यंकमआदर्शल्यो न शब्द 'इस न्याय का उल्लेख किया गया है।

महिमभट्ट का समय ई॰ सन् ११०० से पूर्व निर्मारित होता है। उसने स्वय बाळरामायण और विद्यालप्रविका के उद्धरण लिये हैं तथा वक्षीतिज्ञीवित और लोवन की बालोचना की है (पू० १९ लोवन के पू० १८-२९ का अवतरण उद्धत है) अतः सका समय ई० सन् १०२० के उपरान्त रहा होगा। सरस्वती तीर्थ, गोविष्ट उक्कुर तथा काल्यप्रकाश के अन्य टीकाकारों का कहना है कि ममस्ट ने पांचव उल्लास से वहारी महिममूट का स्पष्ट नाम नही लिया गया है, तो भी व्यक्तिविक के सिद्धान्ती का सकृत किया गया है। ये व्यक्तिविक के सिद्धान्ती का सकृत किया गया है। ये व्यक्तिविक के रिद्धान्ती का सकृत किया गया है। ये निकत्त ज्ञास प्रतिविद्य कि सिकता-जुलता है। अर्थ उल्लास में काल्यप्रकाशकार ने दीयों का विवेचन व्यक्तिविक के अनुतार ही किया है। वास्तिविकता यदि एसी है तो महिममूट का काल ई० सन् १०२० और १०५० के बीच का रहा होगा। यदि सम्मट द्वारा व्यक्तिविक का उल्लेख करना सिद्य माना बाय तो भी उसका समय १०२० से ११०० के बीच में निर्देचत होता है। गोपाल काल्यप्रकाश की टीका में महिस्तमुट के विपय में एक स्लोक लिखा है।

व्यक्तिविवेक की प्रकाशित टीका अर्थु है। यह टीका केवल दो विमयों पर ही है। लेकक का नाम नहीं दिया गया है। परन्तु हमका लेकक वहीं प्रतीत होता है जिसने अलकारसबंदन की वृत्ति लिखी है। इस टीका में टीका-कार ने एक स्थान पर (पृ० ४४) हपँचरित बार्तिक और दुवरे स्थान पर (पृ० ३२) साहित्य मीमासा और नाटक मीमासा का लेकक अपने-प्रत्यों को त्यापा है। जबकि अलकारतबंदन वृत्ति (पृ० ७७) के लेकक के परने-प्रत्यों को त्यापा है। जबकि अलकारतबंदन वृत्ति (पृ० ७७) के लेकक के परने-प्रत्यों को त्यापा है। जयस्य (पृ० १३) के मत में अलकारसबंदन (वृत्ति) कार विस्तरितवंदन है। उपयों पृत्यों के मत में अलकारसबंदन (वृत्ति) कार ने व्यक्तिविवंदन पर टीका लिखी है। 'व्यक्तिवंदन विचार हिं मर्यवंतिहतत्य विकार के प्रत्यों की स्थान के प्रत्याचार के प्रत्याचार का वृत्त अनुयागों है। मस-पित्रता है परन्तु मूल लेकक और टीकाकार (जीकि काम्यालोककार का वृत्त अनुयागों है) में सस-पित्रता है कन वह अनेक स्थानों पर मूल लेकक (विद्यमञ्जू) जी कही आलोचना करता है। इसने तीचरे प्रस्तावनात्मक स्लोक (विनिकारस्य वाची विवेचन तः) में कहा है 'यंचास्थित पाठे तु स्वतिकारस्थित वाच स्वाव्यावित-

रसामृतनदीमग्ने व्यनिकारे महागुरौ । अनुमायापि महिमा काव्यगोष्ठी न मुञ्चित ॥ (पु०३)

दुर्गिरूपकस्य प्रमुख एव स्वलितमिति महान् प्रमादः ।' महिमभट्ट की गर्वोक्तियों पर भी इसने आलोचना की है . (पृ० ४१) तदेतदस्य विश्वमगणनीय मन्यमानस्य-स्वात्मनः सर्वोत्कवशालितास्यापनमिति ।' (दे० प्० ४४ भी) परन्तु टीकाकार ने महिमभट्ट को 'महामति' कहकर उचित सम्मान भी प्रदान किया है (पृ० १५, १६) इसमें टीकाकार ने निजी अनेक सग्रहश्लोक भी दिये हैं (पृ०३) के वलोक में मूल बलोक का उत्तर प्रस्तृत है तथा पृ० १२ का बलोक मूल ग्रन्थ के पृ॰ १४ पर उल्लिखित क्लोक का उत्तर है। पूर्ववर्ती भाष्यकारो का नाम 'केचित्' शब्द (पृ०३२) द्वारा उल्लिखित है। इसने हुएँ और बाण के विषय मे एक प्रसिद्ध श्लोक 'हेम्मो (हेम्मा) भार घतानि' का उल्लेख किया है तथा भर्तृं मेण्ठ के विषय मे भी एक अन्य श्लोक उद्भृत किया है। इसने बृहती नामक (पृ० ४५) ग्रन्थ की रचना करने का अपना विचार व्यक्त किया है। टीकाकार ने अक्षपाद, दण्डी (दण्डो ग्रन्थ पृ० ४७), धर्मकीर्तिका एक वार्तिक (पृ० ३४) उद्भट, व्वनिकार, बकोक्तिजीवित, वामन, परिमल (पृ० ५३) सहृदय तथा-सौगता (सस्कृत मे पृ० ४१) का उल्लेख किया है। मूलपाठ के विषय मे भी इसने अनेक स्थानो पर विवेजन किया है (पृ० ३३, ३५, ५१) में प्रक्षिप्ताश के विषय में निर्देश किया है। यह और अलकारसर्वस्य की वृत्ति का लेखक एक ही है अत. इसका समय ११३५-११४५ ई० सन् के लगभग रहा है। सरयू नदी के तट पर चामुण्डसिंह राजा द्वारा लिखाई गई व्यक्तिविवेक की तिलकरत्ना नामक टीका है। इसके लिए दे० प्रो० एस० आर० भाण्डारकर की हर्स्तालिखत प्रतियों के अनुसन्धान से सबन्धित रिपोर्ट। यह अनुसन्धान राजपूताना और मध्यभारत मे १९०४ से १९०५ और १९०५ से १९०६ के बीच मे हुई, (पु० ३९-४० तथा पु० ८५-८७)।

## २४. भोजरिवत सरस्वतीकण्ठाभरण तथा शृङ्गारप्रकाश

सरस्वतीकष्ठागरण अनेक बार प्रकाशित हुआ है (मि० बृक्साह द्वारा बनारस में १८८७ में तथा के० एम० सीरीन में १९३४ में प्रकाशित हुआ)। इन पुष्ठों में के० एम० सस्करण (१९३४) से उद्धरण लिए गए हैं। यह जगद्यर (४) के राजा रामसिंह (परिष्ठेद १-३) के जायम में लिखी गर्द टीका सहित प्रकाशित हुआ। सरस्वतीकष्ठागरण एक नृहद्वय है एरजू अर्थिकारा क्य में सम्हारसक है। यह पात परिच्छेदों में विभक्त है। इसके प्रयम परिच्छेद में काव्यप्रयोजन, काव्यक्तमा, काव्यमें १९ पदरोण, १६ बाक्यदोष, १६ बाक्यार्थदोष, २४ शब्दगुण, २४ बाक्यार्थ गुण का निरूपण है। द्वितीय परिच्छेद मे लेखक ने २४ शब्दालकार, उदाहरणार्थ जाति, रीति, वृत्ति, छाया, मुद्रा, गुफना, शय्या, यमक, श्लेष, प्रहेलिका आदि का विवेचन किया है। तृतीय परिच्छेद मे २४ अर्थालकारो, जाति, विभावना, हेनु, अहेतु, सूक्ष्म, उत्तर, विरोध, सभव, अन्योन्य, परिवृत्ति, निदर्शन, भेद, समाहित, भांति, वितर्क, मीलित, स्मृति, भाव, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अभाव का निरूपण है। चतुर्थ परिच्छेद में २४ शब्दालकारो तथा अर्थालकारो का विवेचन किया गया है जिसमे उपमा, रूपक, साम्य, सशय, अपह्म ति, समाधि, समासोनित, उत्प्रेक्षा, अप्रस्तुतप्रश्वसा, तुल्पयोगिता, लेश, (व्याजस्तुति जैसा ही) सहोक्ति, समुच्चय, आक्षेप, वर्यान्तरन्यास, विशेषोक्ति, परिकर, दौपक, कम, पर्याय, अतिशयोक्ति, श्लेष, भाविक और ससृष्टिका वर्णन है। पाचवे परिच्छेद में रसों, भावो, नायक, नायिकाओ-उनके उपभेदों, विशेषताओं, पाच मुख-प्रतिमुख आदि सिधयो, भारती आदि चार वृत्तियों का विवेचन है। कुल मिलाकर इसमें ६४३ कारिकाएं हैं। इनमें से कतिपय तो यथावत् रूप में काव्यादर्श, व्वन्यालोक तथा अन्य रचनाओं से ली गई हैं। उदाहरणार्थ पाँचवें परिच्छेद की ५-६ कारिकाए काब्यादर्श १.२१-२२ से मिलती है और पाचवें परिच्छेद की तीसरी कारिका (शृगारी चेत् कविः) ध्वन्यालोक (पृ० २७८) मे मिलती है। पाचवे परिच्छेद की प्रथम कारिका (रसोऽभिमानो-हकारः श्वार इति गीयते) अग्निपुराण के उपरोक्त (पृ॰ ८) पद्यों (३३८.१-४) से बहुत मिलती-जुलती है। इसी प्रकार सर०क० २.२, ३९, ७५, क्लोक लगभग ऐसे ही हैं जैसे अग्निपुराण के ३४१.१८-१९, २१ और ३४२. १०वें क्लोक। डा० डेने जे० आर० ए० एस० १९२३ पृ० ५३७-४९ पर कहा है कि भोज अग्निपुराण का ऋणी है। मैं इस निष्कर्ष से सशकित हू। उनका कथन अनुपयुक्त है क्योंकि 'शृगारी चेत्' यह क्लोक सरस्वतीकण्डाभरण (५.३) और अग्निपुराण (३३८-११) इन दोनों में मिलता है जैसाकि ऊपर पु॰ ७-८ पर बताया गया है।

सरस्वतीकण्ठाभरण में अधिकाश उद्धरण दही के काव्यादशें से लिए गए हैं। लगामा २०० स्लोक काव्यादशें के हैं। मामह से बहुत कम उद्घरण लिए गए हैं (उदाहरणार्थ सरस्वतीकण्ठाभरण ११२९ पर दी हुई प्रसाद की परिचाषा भागह २.३ से ग्रहण की गई है।) सरस्वतीकण्ठाभरण मे १९०० से अधिक उदाहरण पूर्वकर्ती कवियों से सहण किए गए हैं इसलिए यह ब्रम्ब संस्कृतन्त-साहित्य की कालानुकमणिका की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस सम सन्त्र-साहित्य की कालानुकमणिका की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस सम सन्त

महस्य आफ्रेस्ट के समय बहुत वा परन्तु अब कम हो गया है क्योंकि बामन का काम्यालंकार सूत्रवृत्ति, व्यन्यालोक और लोचन जैसे ग्रंथ उपलब्ध हो गए हैं। भोज ने कालिदास और भवभृति के ब्रयो से बहुत उद्घरण लिए हैं। इनके व्यतिरिक्त विभिधानमास्त्र, कादवरी, कामशास्त्र, छल्तितराम, जैमिनि, तापसवत्स-राज, ध्वन्यालोक, बाण, भट्टि, भरत, भामह, भारवि, महाभारत, रत्नावली, राजशेखर, रामायण, रुद्रट, विकान्तशूद्रक (एक नाटक), वेणीसंहार, शिशुपाल वस आदि से भी उद्घरण लिए है। यद्यपि घनिक की दशरूप की टीका मे आए हुए कुछ पद्य सरस्वतीकण्ठाभरण मे उद्घृत हैं परन्तु इससे यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि मोज ने इन पद्यों को अवलोक से ग्रहण किया है (जैसाकि हे ने माना है; देखिए एच० एस० पी० भाग १, पृ० १४५) । यह नितान्त सभव है कि भोज ने उन्हें उन रचनाओं से ग्रहण किया जो दोनो, धनिक और उसके लिए उपलब्ध की । परन्तु एक दलोक ऐसा है जिसे धनिक ने अपनी रचना मानी है (दशरूप मे ५.७२ यथा च ममैव--लक्ष्मीपयोधरोत्सग-कुकुमारुणिता हरेः। बलिरेव स येनास्य भिक्षापात्रीकृत करः।।) जिसका सरस्वतीकण्ठाभरण (४. इलोक ९८ पू० ४६२ बन्योक्ति के एक उदाहरण रूप) मे भी उल्लेख मिलताहै। कुछ विषयो मे इनके विचार विशिष्ट प्रकार के हैं। भोज के विवेचन में सर्वत्र एक प्रकार की प्रमाणबद्धता या समानता मिलती है। उदाहरणार्थ पद्य के (दोष १६) तो वाक्य के भी १६ ही दोष हैं; शब्द के गुण २४ तो वाक्यार्थ के भी २४ ही हैं। रीति ६ प्रकार की है तो बृत्ति और मुद्राभी ६ ही प्रकार के हैं। उपमा, आक्षेप, समासोक्ति, अपह्नुति और कतिपय अन्य अलकारों का शब्द और अर्थ से सबंघ दिखाया है। इस प्रकार का मत इन का अपनाही है। इस विषय में वे सभवत. अग्निपुराण (देखिए अध्याय ३४४) अथवा किसी अन्य पूर्ववर्ती रचना का अनुसरण करते हैं। इन्होने रीति को शब्दार्थान्त्रकार माना है और इसके बैदर्भी, पाचाली, गौडीया, अवन्तिका, लाटीया और मागघी—६ भेद गिनाए हैं। जैमिनि के ६ प्रमाणी को इन्होंने अलकार ही मान लिया है। यद्यपि प्राचानो का अनुसरण कर इन्होंने ८ रस माने हैं परन्तु जिस प्रकार से उन्होने इनका विवेचन किया है उससे प्रतीत होता है कि इन्होने भृगार को ही एकमात्र रस माना है। एकावली (पृ०९८) में कहा गया है कि भोजराजकृत प्रृगारप्रकाश में केवल एक रस को ही स्वीकार किया गया है (राजा तु श्रृगारमेकमेव श्रृगारप्रकाशे रस-मुररीचकार, जिस पर तरस नामक टीका मे कहा गया है 'भोजराज मत महाराजा-रिवर्ति')। इससे हमारे मत की पुष्टि होती है। रत्नावण (पृ०२२१) में भी कुमारस्वामी ने श्वंगारप्रकाश से ऐसा ही मत उद्घृत किया है 'श्वंगार एक एव रस इति श्रृंगारप्रकाशकार:'। नाट्यशास्त्र के विषय में मोज और श्रृंगार-प्रकाश के मतों का भावप्रकाशन (पृ० १२, २१३, २१९, २४२. २४५, २५१) मे उल्लेख मिलता है। मन्दारमरन्दचम्पू (पांचवां पू० १०७) में यही कहा गया है 'अथ भोजनृपादीना मतमत्र प्रकाश्यते । रसो वै स इति श्रुत्या रस एक: प्रकीर्तितः । अतो रसः स्याच्छुगार एक एवेतरे तुन । धर्मार्यकाममोक्षास्याभेदेन स चतुर्वियः ॥' इनका दूसरा विशिष्ट मत यह है कि इन्होने गुण तथा रस को बलकार ही मान लिया है। इन्होने दडी के शब्द 'काब्यशोभाकरान् धर्मान्' (काव्यादर्श २ १-२) का उल्लेख किया है और लिखा है कि 'तत्र काव्यशोभा-करानित्यनेन व्लेषोपमावद्गुणरसभावतदामासप्रशमादीनप्यूपगृह्वार्ति (पाचवौ परिच्छेद पृ० ७०४)। भोज के इन विशिष्ट मतो में से कुछ का उल्लेख पूर्ववर्ती ग्रथकारों ने भी किया है। माणिक्यचन्द्र के काव्यप्रकाश सकेत मे भोज और कण्ठाभरण का बार-बार उल्लेख आया है (उदाहरणार्थ देखिए पृ० ३००, ३३२, ३३८, ३३९) । पृ० ४६९ पर कहा गया है कि 'श्री भोजेन जैमिन्युक्त षट् प्रमाणानि सभवश्वालकारतयोक्तानि'। हेमचन्द्र (काव्यानुशासनविवेक पृ० २९५) ने कहा है, 'जातिगतिरीतिवृत्तिच्छाया : शय्यापीति वानये : संभव प्रत्यक्षागमोपमानार्थापत्यभावलक्षणाश्चार्यालकारा ये भोजराजेन प्रतिपादिताः आदि । जयरव (पृ० २४४-४५) ने कहा है कि भोज ने समृष्टि अलकार को ही माना है, संकर अलकार को नही।

जब मेंने हिस्द्री जांफ अलकार किट्रेचर (१९२३) को प्रकाशित किया तब मुझे भोज का प्रमारमकाश उपकल्प नहीं था। उसके उपरान्त वार रामकन ने प्रमारमकाश (प्रति १ और २, पृ० १-५५२) का अध्ययन प्रकाशित किया। प्रामारमकाश एक वृहद्वय है। संस्कृत काव्यकास्त्र पर लिखी पुस्तकों में यह सब पूर्णकर से अब तक प्रकाशित नहीं हुका है। इसके केवल तीन प्रकाश (२२वा, २२वा, २४वा) १९२६ में केकांट के महाराज श्री यतिराज स्वामिन् की जन्मकात में प्रकाशित हुए हैं। बाल शकरन के सब 'ध्योते ज जॉफ रस एंट व्यन्ति में एक छोटा ११वा जन्माय आया है। डा० राधवन ने अपने यस भोज के प्रमारमकाश (पृ० ५१२-४५ प्रति २, भाग १) में इसके मूल अवतराज दिए हैं। देशी स्वित्त में में बार रासवन के सब (पृ० १०-१;१२-६९) और प्रकाशित तीन प्रकाशों की भूमिका में

हाल ही मे प्रकाश के १-८ परिच्छेद श्री जी० आर० जीयसर ने इंटर-

दी हुई संस्कृत समरी के आधार पर विषयो की संक्षिप्त 'रूपरेखा ही प्रस्तुत ककंगा। हस्तलिखित प्रति मे बहुत-से स्थान रिक्त हैं। संपूर्ण २६वा अध्याय नहीं है और २५ तथा २७वें अध्याय के कुछ भाग भी नहीं मिलते (डा० राषवन पृ०३) । श्रुगारप्रकाश में नाट्यशास्त्र और काव्यशास्त्र दोनों का विवेचन हुआ है जैसाकि परवर्ती ग्रथ साहित्यदर्पण और प्रतापरुद्रयशीभूषण मे हुआ है। श्वंगारप्रकाश मे 'शब्दाथौ सहितौकाव्य' यह काव्य-परिभाषा दी गई है (भामह का यही मत था १.१६) और यह प्रतिपादित किया गया है कि अभिमान और अहंकार का प्रतीक ग्रुगार ही एकमात्र रस है। ग्रुगारप्रकाश के ३६ अध्यायों की सक्षिप्त विषय-सूची इस प्रकार है: (१) काव्य, शब्द और अर्थ की परिभाषाए, प्रत्येक के १२ कार्य, (२) प्रातिपदिक, इसके भेद तथा उपभेद, (३) पद और वाक्य का अर्थ तथा उसके प्रकार (४) अर्थ के १२ प्रकार जैसे किया, काल, कारक इत्यादि (५) उपाधि का अर्थ (६) विभक्ति का अर्थ (७) शब्द की विभिन्न शक्तियां जैसे अभिषा, विवक्षा, तात्पर्य इत्यादि (८) दूसरे शब्दों के सबघ, से शब्द शक्तियो का विकास जैसे व्यपेक्षा, सामर्थ्य इत्यादि (९) काव्य मे दोषों का त्याग और गुणों का ग्रहण (१०) शब्दालकार, अर्थालकार और उभयालकार (११) रस (१२) नाटक और उमकी ६४ विशेषताएं (१३) रति, मोक्षर्यंगार, वर्मश्रुगार, वृत्तिया, रीतिया (१४) हर्ष भौर ४८ भाव (१५) रित के आलवन विभाव (१६) रित के उद्दीपन विभाव (१७) अनुभाव (१८) घर्मध्यगार का वर्णन (१९) अर्थ ध्रुगार (२०) कामम्प्रगार (२१) मोक्षम्प्रगार, नायक-नायिका विभाग और नायक-नायिका गुण (२२) बनुराग (सामान्य प्रेम) (२३) वित्रलभ और सयोगश्रुगार (२४) विप्रलभ (२५) पूर्वानुराग विप्रलंभ (२६) अनुपलब्ध हैं (२७) अभियोग विवि (२८) दूती-विशेषदूतकर्मोपवर्णन (२९) दूत प्रेषण, सन्देशदान इत्यादि (३०) भावस्वरूप (३१) प्रवासोपवर्णन (३२) करुणरस विनिर्णय (३३) सभोग-स्वरूप (३४) प्रथमानुरागानन्तर सभोग (३५) मानप्रवासकष्णानन्तरसयोग (३६) चतसूणा सभोगावस्थाना वर्गनम् ।

में मूल प्रशास्त्रकाश नहीं पढ़ सका हूं, केवल तीन प्रकाशित प्रकाशों का है। मैंने अध्ययन किया है अत: यह निर्णय देना कठिन है कि इसमें इतने रलोक हैं। परन्तु अनुमानत इसमें सहस्रो स्लोक होंगे। प्रकाशित तीन प्रकाशों में ही

नैधनल अकाडेमी ऑफ सस्कृत रिसर्च मैसूर (१९५५) के लिए संपादित किए हैं।

४६७ उदाहरण हैं, इनमें से २५१ प्राष्ट्रत मे हैं। बाइयर्ते प्रकाश में हुक उदाहरणों का तीन-वीषाई माण प्राष्ट्रत के उदाहरणों से भरा है। पूरे प्रेगार-प्रकाश का उत्तम संस्करण बहुत महत्त्वपूर्ण खिद्र होगा। इससे साहित्यक रक्ताकों के कालानुकर्मणिका की जानकारी होगी, प्राष्ट्रत तथा बहुत से जन्य रक्ताकों के शूद्र पाठ का पता जलेगा बीर सबसे जिसक एकरस के बिद्धतीय विद्यान्त का परिचय मिलेगा।

भोज अनेक ग्रन्थों के रचयिता थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने धर्मशास्त्र पर भी लिखा है। मिताक्षरा, (प्राय धारैस्वर के नाम से) तथा दायभाग मे इसका उल्लेख आया है। योगसूत्र की टीका राजमार्तण्ड में इस प्रकार का वर्णन बाया है 'शब्दानामनुशासन विदयता पातव्यले कुर्वता वृत्ति राजम्गाकसज्ञकमपि व्यातन्वता वैधके । वाक्वेतो वपुषा मलः फणभृता भन्नें येनोद्धतस्तस्य श्रीरणरगमल्लन्पतेर्वाचाजयन्त्युज्ज्वला ॥ (श्लोक ४ भूमिका) इनके खगोलशास्त्र सम्बन्धी प्रन्य करण अथवा राजमुगाक की रचना लगभग १०४२-१०४३ ई० सन् मे हुई। इसकी मूलतिथि शकसवत् ९६४ हैं। वा• भाडारकर इस निष्कर्ष पर पहचे हैं कि ('अर्लि हिस्दी ऑफ दि डेक्कन' प्० ६०) भोज ११वी शताब्दी के पूर्वाई में हुए हैं। डा॰ बुलहर (विक्रमाकदेव चरित की भूमिका, पृ० १९) के मत मे भोज का समय इससे कुछ बाद का माना जाना चाहिए। इन्होने दो मुख्य कारण दिये है। राजतर० (पृ० २५९) मे कहा गया है 'स च भोज नरेन्द्रश्च दानोत्कर्षेण विश्रुतौ । सूरी तस्मिन् क्षणे तुल्यो द्वावास्ता कविवान्धवी ॥'डा॰ बुलहर के अनुसार यह अवतरण १०६२ ई॰ सन् के बाद का होना चाहिए जब कलश काश्मीर के राजा बने। दूसरा कारण यह है कि सरस्वतीकण्ठाभरण मे चौरपचाशिका से श्लोक उद्धत हैं और बुलहर के मत में यह रचना बिल्हण की है। बुलहर ने राजतरिंगणी के 'तस्मिन् क्षणे' इन शब्दों पर विशेष बल दिया है। और एक टीका में 'सः' का सकेत अनत से माना गया है। चौरपंचाशिका के लेखक का निर्णय भी विवादरहित नही है। भोजप्रवन्ध के अनुसार एक भविष्यवाणी यह बी कि भोज ५५ वर्ष तक राज्य करेगा। भोज का चाचा मुज ९९४-९९७ के बीच में

शाको वेदतुँ नन्दनो रिवप्नो माससयुतः । बयो देवान्वितोद्विस्य-स्विवेदघनस्तयोद्वँतः ॥ राजमृगाक्क (बी० सी० हस्तिलिपि न० १०५.१८७३– ७४, स्लोक २) ।

तैलप द्वारा मारा गया था। मुज का उत्तराधिकारी उसका माई सिन्धुराज, सिन्धुक अथवा नवसाहसाङ्क बना। भोज के एक उत्तराधिकारी जयसिंह के एक शिक्षालेख (जिसकी तिथि संवत् १११२, १०५५-१०५६ ई० सन्) में जयसिंह के समय के विषय में प्रचलित विवाद का निर्णय कर देता है। (ई० आई॰ भाग ३, पृ॰ ४६-५० घारा के राजा जयसिंह का मान्याता शिलालेख) इससे स्पष्ट है कि भोज १०५४ ई० सन् के उपरान्त जीवित नही रहा होगा। भोज का राज्यकाल बहुत बड़ा था। उसके अनुदान संबंधी भी कुछ तिथिया मिलती हैं (बाई॰ ए॰ भाग ६, पृ॰ ५३ सवत् १०७८)। राजा सिन्धुराज के आदेश से नवसाहसाकचरित लिखा गया था। उसमे इसके आक्रमणो का वर्णन है। अति सिघुराज ने भी कुछ वर्षों तक राज्य किया होगा। इससे यह निश्चित हो जाता है कि मोज १००५ के लगभग राजगदी पर बै ा, उससे पूर्व नही। सरस्वतीकण्ठाभरण और शृगारप्रकाश की रचना १००५ से १०५४ के बीच मे हुई होगी, समवत मोज के राज्यकाल के अन्त मे अर्थात् १०३० से १०५० के बीच हुई होगी। सरस्वतीकण्ठाभरण मे मुजकी स्तुति मे एक श्लोक आया है 'सौजन्याम्बुनिवेः अीमूं ज किमित्यमुं जनमुपस्प्रच्टु दृशा नाईसि ॥' (१ परि० कारिका ७१ पृ० ६०)। घार प्रशस्ति में अर्जुनवर्ग (जिसकी तिथियां १२११, १२१३ और १२१५ ई० सन् हैं) को भोज का उत्तराधिकारी और अवतार कहा गया है। (ई० आई० भाग ८, पृ० ९६) भोज और सिन्ध्राज के प्रति मुंज के अल्याचारों की कथा भोजप्रवध और मेरुतुगकी प्रवध चिन्तामणि में आती है (पृ० ३२-६ टौने का अनुवाद) । साथ ही यह कथा भी आयी है कि भोज वाक्पतिराज का उत्तराधिकारी बना। ये दोनो कथाये केवल कपोल-किल्पत हैं क्योंकि अनेक शिलालेखों के तथ्य यह सिद्ध करते है कि सियुराज वाक्पतिराज का उत्तराधिकारी बना और उसे परम भट्टारकमहाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि मिली। (देखिए बासवाड़ा शिलालेख ई० आई ११ पृ० १८१ तिथि १०७६, बेतम शिलालेख तिथि पूर्वलिखित, ई० आई० भाग १८, पृ॰ ३२०; घारा के जयसिंह की माधाता शिकालेख तिथि १११२ सवत्; एक बन्य शिलालेख तिथि सवत् १०७९ आई० एच० क्यू० भाग ८, प० ३०५-१५ भीर उज्जैन शिलालेख तिथि सवत् १०७८, आई० ए० ६ पृ० ५३)। भोज चिरकाल तक रूण रहे और उनकी मृत्युगुजरात के राजा भीम तथा त्रिपुरी के राजा कलचुरीकरण के साथ युद्ध में हुई (प्रवधिचन्तामणि, टौने का अनुवाद पु०४) । सुकृत-सकीतन (२.१६-१८) मे भोज की राजा भीम द्वारा पराजय कावर्णन है तथा कुमारपाल की बड़नगर प्रशस्ति (११५१ ई० सन् आरई०

ए॰ भाग १, पू॰ २९३, पू॰ २९७ पर) में कहा गया है कि भीम के भुइसवारों ने बारा को व्यस्त कर दिया । भोज की इस दयनीय अवस्था का नागपुर प्रशस्ति में उल्लेख है (ई॰ जाई॰ माग २, प॰ १८०-९१ क्लोक ३२)। मोज के लिए देखिए डा॰ गागुली का 'हिस्दी ऑफ दी परमार डाईनेस्टी' प॰ ८२-१२२: जे अाई । एच । भाग ६, पू । ७९ से ८७ देखिए मालवा के परमारों की कालानुकर्माणका के लिए (मि॰ दिक्षालकर)। प्राचीन और मध्यकालीन मारत के सुप्रसिद्ध राजाओं मे से एक राजा मोज या। वह कवि और साहित्य के महान् आश्रयदाता के रूप मे तथा मन्दिरों के निर्माता और साहित्य के स्रष्टा के रूप में स्थाति प्राप्त कर चके थे। उनका नाम श्रद्धा से लेने थोग्य है। मालवा के राजाओं की उदयपुर प्रशस्ति (ई० आइ० भाग १, प० २२२, २३५ पर) में भोज की उपलब्धियों के विषय में यह क्लोक आया है 'साधितं विहित दत्तं ज्ञात तद्यन्न केनचित् । विमन्यत् कविराजस्य श्रीभोजस्य प्रशस्यते । (उसने सफलता प्राप्त की, कार्य कर दिखाया, दान दिया और ज्ञान प्राप्त किया जो दूसरो को प्राप्त नही था । ऐसे गौरवपुर्ण राजा (कविराज) के लिए और क्या अधिक प्रशस्ति की जा सकती है। उपरोक्त राजतर्गगणी में भोज को कवि बांघव कहा गया है। सरस्वतीकण्ठाभरण (२. इलोक २३९, ९९वी कारिका पर) में भोज का उल्लेख इस प्रकार आया है ' 'जय जय जय श्रीमन भोज प्रभाति विभावरी वद वद वद श्रव्यः विद्वश्चिद ह्यावधीयते । शृणुशृणुशुणु त्बद्वस्सूर्योऽनुरज्यति मण्डल नहि नहि नहि क्षमा मार्तण्ड. क्षणेन विरज्यते ॥ ... आजद के मत मे भोज ने मध्यकालीन भारत के सभी वैज्ञानिक विषयो पर

आजद के सत से भोज ने मध्यकालीन सारत के सभी देशानिक विषयो पर ८४ सन्य लिखे हैं जिसका उल्लेख डा॰ राषवन ने पावर्ष गृंग्ड को दूसरी टिप्पणी में किया है। डा॰ राषवन ने उन सनी व्यक्तियों का उपहास-सा किया है किन्होंने इन सभी रवनाओं को भोजरिवत नहीं माना है उद्या किया है कुछ रवनाओं को भोज के आजित क्यांतियों डाए रवा हुआ माना है। ए॰ ५-६ मान १) डा॰ राघवन हारा उद्युव प्रो॰ कीच का मत तो तर्क-सगत है और न विस्वसनीय है। प्रो॰ कीच सूनिवस्टि के प्राचार्य थे, उन पर पढ़ाने का अधिक भार नहीं या और न उन पर सरकारी काम का बीझ था। और वे राजा भोज के समान निरन्तर गुड़ से भी नहीं कर्म थे। इसके अदि-रिक्त कीच की सभी रवनाओं की सक्या भोज की वृत्तियों का एक चीचा माम मान है और कीच की इख्युक रवनाए तो बहुत ही छोटी-छोटी हैं। भोज ने कर्णाट, गुकरात, चेंदि, तुष्क आदि पड़ीसे राजाओं से निरतर पुड़ किम (उत्वयुर सव्यक्ति, ई॰ आई॰ भाग १, ५० २३०-२३२)। विक्वमाकृष्ट चरित (१. ९१) में कहा गया है: 'प्रभार पृथ्वीपतिकीर्तिवारा धारामुदारां कवली चकार' (बूल्हर की भूमिका, पृ० २३) । जैवाकि ऊपर कहा जा चुका है, भोज के बंदिस वर्ष दुःख में व्यतीत हुए।

भोज की कुछ रचनाए बहुत बडी हैं। इन्होंने काव्यशास्त्र तथा व्याकरण पर सरवस्तीकण्ठाभरण नामक प्रन्य लिखा। इनका सोमरागण सूत्रधार नामक ग्रन्य, जिसमे ७ हजार क्लोक हैं, जी० ओ० एस द्वारा प्रकाशित हुआ है। इनका क्याकरण सम्बन्धी ग्रन्थ सरस्वतीकष्ठाभरण मद्रास यूनिवर्सिटी सस्कृत सीरीज से (१९३७) तथा त्रिवेन्द्रम सस्कृत सीरीज से प्रकाशित हुआ है। धर्मशास्त्र से बह विदित होता है कि इन्होंने भूपालकृत समुच्चय, (दे० कृत्यरत्नाकर पृ० ४९९ पर पाइलिपि) भुजवल भीम, (रघुनदन के तिथितत्व, संस्कारतत्व, श्राद्धतत्व मे उद्धृत) राजमार्तण्ड (आह्निकतत्व मे उद्घृत) बादि ग्रन्थ लिखे । प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक ने तीन पाडुलिपियों से राजा मार्तण्ड के १४६२ इलोकों में से २८६ को जो तिथि, व्रत तथा उत्सव सम्बन्धी हैं, उद्भृत किया है। (अबोदी, भाग ३६ अंश ३–४ पृ० ३०६–३३९. दे० प्रस्तुत लेखक का 'भोज एण्ड रिजवक्सं बॉन धर्मेग्रास्त्र एण्ड बॅस्ट्रालॉजी' नामक लेख, जे० ओ० आर, मद्रास, भाग २३, पृ०९४–१२७.) इनके युक्तिकत्पतक नामक ग्रन्थको डा०एन० एन० स्रा (१९१४) ने कलकत्ते से प्रकाशित किया तथा तत्वप्रकाश त्रिवेन्द्रम सस्कृत सीरीज द्वारा प्रकाशित हुआ। भोज ने यह ग्रन्थ शृगारप्रकाश के अतिरिक्त श्रृगारमजरी नामक कथा भी लिखी है (एक्नत्स ऑफ् वेकटेश्वर ओरियण्टल इन्स्टीटचूट भाग २, पृ० ४५९-४६० तया ई० आई० भाग १, पृ० २३१-२३२ पर बूल्हर का सकेत) इन्होने ओविघयो के विषय मे राजमार्तण्ड लिखा जिसके वलोको की संख्या ४१८ है। (वैद्याजाधवजी द्वारा १९२४ में प्रकाशित) भोज ने इसी नाम की पतञ्जली के योगसूत्र पर एक टीका लिखी है, जिसे काशी सस्कृत सीरीज मे पाच अन्य टीकाओ सहित प्रकाशित किया गया है।

सरस्वतीकष्णागरण की टीका का नाम रत्नदर्शण है, इसकी रचना तिरहृत के राजा रामिस्ट्रिय के आदेश से महामहोगाध्याय रत्नेवर ने की । इसका समय रिभी ताता में प्रतित होता है। केवल प्रयम तीन परिष्ठों की टीका ही प्रकाशित हुई है। यह टीका विद्वारापुर्ण है और इसमें आनदवर्षन, काव्यप्रकाश, चन्द्रयोमिन, राजशेखर, कहर, लोजनकार, गूगारप्रकाश आदि का उत्लेख आया है। यह भी सकेत दिया है कि इसने काव्यप्रकाश की एक टीका भी किसी है। है। हो भी सकेत दिया है कि इसने काव्यप्रकाश परिष्ठे हो तह हो है है है। इस हो के सार में टीकाकार का मत सह है कि 'हो' 'तो'

क्षक्द मराठी हैं और इनका अर्थ 'अयं'स्व': होता है। इसके और भी टीकाकार हैं परन्तु उनका यहां उल्लेख नहीं किया गया है।

## २५. क्षेमेन्द्ररचित ग्रीचित्यविचारचर्चा तथा कविकण्ठाभरश

क्षेमेन्द्र काशमीरी थे। उन्होने अनेको विषयों पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। भारतमंजरी, बहत्कयामजरी के अतिरिक्त उन्होंने लगभग ४० ग्रन्थ लिखे। राजतरिंगणी (११३) में क्षेमेन्द्ररचित नृपाविल (राजाविल) का उल्लेख आया है। परन्तू यह प्रथ अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। काव्यक्षास्त्र में उनका योग बहत कम है तथा अलकारशास्त्र पर भी उनका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने छन्दों के ठीक प्रयोग के विषय में सकेत देकर यह भी बताया है कि किन कवियों ने कौन-कौन से छन्दों का श्रेष्ट प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ, अभिनन्द ने अनुष्ट्प, पाणिनी ने उपजाति, भारवि ने वंशस्य, कालिदास ने मन्दाकान्ता, रत्नाकर ने वसन्ततिलक, भवभृति ने शिखरिणी, राजशेखर ने शार्द लिविकीडित का श्रेष्ठ प्रयोग किया है। औचित्यविचारचर्चा मे क्षेमेन्द्र की निजी वृत्ति सहित कारिकाए दी गई है। इसमे अनेको लेखको तथा रचनाओं से उदाहरण लिए गए हैं, जिनमे कुछ क्षेमेन्द्र की अपनी ही हैं। उनके मत में औचित्य रससार है 'औचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चाश्चवंणे। रसजीवित-भतस्य विचार करतेऽधना' (कारिका ३)। क्षेमेन्द्र द्वारा की गई बौचित्य की परिभाषा इस प्रकार है 'उचित प्राहुराचार्या. सद्ध किल यस्य यत् । उचितस्य च यो भावस्तदौचित्य प्रचक्षते ॥' (पु॰ ७) तब उन्होने औचित्य का निम्नलिखित तस्वो से सबध दिखाकर व्यापक चित्रण किया है। औचित्य का संबंध पद, वाक्य, प्रबन्धार्थ, गुण (ओज आदि), अलकार, रस, किया, कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, काल, देश आदि अनेक वस्तुओं से दिखाया है। सोमेन्द्र ने औचित्य का विवेचन एक विषय से सबद उपयुक्त तथा अनुपयुक्त उदाहरण देकर किया है। औचित्यविचारचर्चा में लेखक ने ध्वन्यालोक (३.७-१४ तथा १७४-१८६) के सिद्धान्तों का सविस्तार विवेचन किया है। इन सिद्धान्तों का सार ध्वन्यालोक के निम्न श्लोक मे आ जाता है: 'अनौचित्यादुते नान्यद्वसभगस्य कारणम । प्रसिद्धौचित्यबन्धुस्त् रसस्योपनिषत्परा ।' (पृ० १८०)1 । स्थानाभाव के कारण

बक्तीसितजीवित में भी बताया गया है (कारिका १.३७-८ पृ० ५२-४ बा० वे का सस्करण) कि अभिवरत उन्किखित तीनों भागो का विधाट गुण है। यन वन्तु: प्रमातुर्वा वाच्य शोमातिशायिना। बाच्छायाठे स्वभावेन तदय्यीचिय-मुच्यते।। १.३१. रचुवस ५.१५ तथा किरातार्जुनीय ८.६ को इस पद्य के उदाहरणस्वस्थ किया गया है।

सेमेन्द्र द्वारा उद्घृत बहुत-से इंथकार तथा रचनाओं का यहां उल्लेख नहीं हो सकता है। क्षेमेन्द्र ने परिमल, कालिदास रचित कुन्तेश्वर दौत्य, गौड़कुंमकार, भट्टमल्लट, भट्टतीत तथा अपने गृह भट्टगगक¹ को उद्घृत किया है। अौकित्य-विचारचर्चा में उन्होंने अपनी कविकाणका काव्यालकार का भी उल्लेख किया है। परन्तु यह रचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी। कविकर्णिका काव्यालकार को कविकण्ठाभरण से अतिरिक्त रचना मानना सदिग्ध है। कविकण्ठाभरण (के॰ एम॰ सस्करण १९२७) ५ सिंघयों में विभन्त है तथा इसमें ५५ कारिकाए है। इन सिंघयों के विषय कमिकरूप से इस प्रकार हैं: 'तत्राकवे: कवित्वाप्तिः शिक्षाप्राप्तगिरः कवे । चमत्कृतिस्च शिक्षापतौ गुणदोषोद्गति-स्ततः ॥ पश्चात्परिचयप्राप्तिरित्येते पच सथयः (१.३४) । इन्होने शिष्यो के तीन बर्ग बनाए हैं और कवियो को छायोपजीवी, पदकोपजीवी, पादोपजीवी, सकलोपजीवी, भूवनोपजीव्य-इन भेदों में विभन्त किया है और इन्होने नाट्य, तक, ब्याकरण के अध्ययन के विषय में तथा काव्य के गुण और दोषों के विषय में कवियों को कतिपय उपयोगी सकेत दिये हैं। कविकण्ठाभरण (३.२) मे इन्होने चमत्कार के दस प्रकारो का वर्णन किया है (चमत्कार, रसास्वाद, बिस्मय अथवा बऋत्व) । इन्होने अपने दो प्रयो मे निम्नलिखित प्रयो का उल्लेख किया है: अवसरसार, अमृततरग (काव्य), कनकजानकी, कविकर्णिका, चतुर्वर्गसग्रह, चित्रभारत नाटक, देशोपदेश, नीतिलता, पद्य कादवरी, बौद्धावदान कल्पलता, मक्तावलिकाव्य, मनिमतमीमासा, ललित रत्नमाला, लावण्यवती, (काव्य), वात्स्यायनसूत्रसार, विनयवल्ली और शिश्वश । सुवत्ततिलक मे इन्होने कलश के एक श्लोक का उल्लेख किया है और कविकण्ठाभरण (पाचवी सिंघ) मे अपने शिष्य भट्टोदर्यासह के ललिताभिषान महाकाव्य तथा एक अन्य शिष्य राजपुत्रलक्ष्मणादित्य के एक (पदका उल्लेख किया है। क्षेमेन्द्र के पिता का नाम प्रकाशेन्द्र तथा इनके पितामह का नाम सिन्धु था। उसका परिवार बहुत सपन्न था उसके पिता अत्यधिक दानी वौर उदार थे। इन्होने रामयशस् की

अधिवयविचारचर्च पर सहुदयतोविणी नाम की टीका मिकती है जो मदास से १९०६ में प्रकाशित हुई। देखिए बा० वे का एच० एव० पी० माग १, पू० १४२ तथा देखिए बा० राधवन लिखित 'हिस्ट्री ऑफ अधिवस,' जे० ओ० बार० मद्रास माग ६, पू० १११–३४ और १२५– १६२।

<sup>2.</sup> दलावबारवरिव के अन्त मे दूसरा श्लोक इस प्रकार है: 'काश्मीरेच्

प्रेरचा से अनेक ग्रंथ लिसे। बृहत्कथामजरी में इन्होंने लिसा है कि इन्होंने साहित्य का अध्ययन अभिनवगुप्त के चरणों में रहकर किया है: 'आवा-भिनवगुप्तास्थात् साहित्य बौधवारिषे:।' वे मूलतः शैव थे परन्तु बाद में सोमाचार्य के सम्पर्क से बैठणव बन गए। इन्होंने अपने प्रन्यों में अपने को व्यासदास कहा है। इनकी समयमात्रिका का समय २५वा लौकिक काल अर्थात १०५० ई० सन् है और दशावतारचरित का रचनाकाल ४१वा लौकिक काल (४१४१) जब कलश राज्य कर रहे ये अर्थात १०६६ ई० सन है। मौचित्यविचारचर्चा और कवि॰ की रचना राजा अनन्त के समय में हुई (तस्य श्रीमदनन्तराजनृपतेः काले किलाय कृत '--- श्रीचित्य • और 'राज्ये श्रीमदनन्तराजन्यतेः काव्योदयोय कृतः'-कवि०) । राजा अनन्त ने काशमीर १०२८ से १०६३ तक राज्य किया और १०६३ में उसने अपने पुत्र का राज्या-भिषेक किया। अनन्त की मृत्यु १०८१ ई० सन् में हुई जबकि उसकी आयु ६१ वर्ष की थी। क्षेमेन्द्र की उक्तियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी ये दोनो रचनाएं अनन्त के राज्यकाल में ही लिखी गईं। अतः क्षेमेन्द्र ने ये दोनो मय १०६३ से पहले लिखे हैं और उनकी साहित्यिक कार्यकाल ११वी शताब्दी द्वितीय और ततीय चरण में निर्धारित होता है। च कि क्षेमेन्द्र अभिनवगुप्त के शिष्य ये और अभिनवगुप्त का साहित्यिक कार्यकाल ९८०-१०२० के बीच रहा है, अतः क्षेमेन्द्र का जन्म ९९० ई० सन् के लगभग हुआ होगा और इनकी मृत्यु १०६६ ई० सन् के कुछ समय बाद हुई होगी । इनकी रचनाओं के सबघ में अधिक जानकारी के लिए देखिए बृहलर की काशमीर रिपोर्ट (पु॰ ४५-८), जै॰ बी॰ बी॰ आर॰ ए० एस० भाग १६ (अतिरिक्त प्रति संख्या प० ५.९) और भाग १६, प० १६७-१७९ (औचित्य० पर पीटरसन का लेख), डा॰ डे का ग्रंथ एच० एस० पी० भाग १, पु० १४२-३, डा० सूर्यकान्त का विस्तृत निबंध पूना, औरियन्ट-लिस्ट भाग १७, १९५२ प० १.२२०, यह लेख क्षेमेन्द्र के जीवन, उनकी

बभूव सिन्युरीधक. सिन्योश्व निम्नागय. प्राप्तस्तस्य: गृणप्रकृषेयश्वस. पृत्तः प्रकासोन्द्रताम् । विश्वन्त्रप्रतिपादिवाशदानयनभूगोत्त्रयकुष्णाविनै: प्रक्यातातिष्य- स्पर्य तस्य तन्य सेमेन्द्रप्रामाभवत् ॥' मरतम्बद्धी के अन्त में (काव्यमाला सस्करण पृ० ८४९-८५० स्लोक ३.५) क्षेत्रेन्द्र ने अपने पिता के उपकार- कार्यों का वर्णन क्रिया है। कतियय उपकारों का ब्रीविस्यविचारयचों के अन्त में भी उल्लेख हैं।

रचनाएं बौचित्यविचारचर्चा, कविकठामरण तथा सुवृत्तितिलक बौर उनके बनुवादों के लिए पढ़ा जा सकता है।

## २६. मम्मट प्रणीत काव्यप्रकाश

प्रस्तुत लब्धप्रतिष्ठ प्रन्य अनेक बार प्रकाशित हुआ है । इसमे वामनाचार्य की बालबोधिनी टीका युक्त (पाचवा सस्करण १९३३) काव्यप्रकाश से उद्धरण लिये गये हैं। इसका प्रथम मूल प्रकाशन वस्बई सस्कृत सीरीज में हुआ था। अलकारसाहित्य मे काव्यप्रकाश का विशिष्ट स्थान है। काव्यशास्त्र के क्षेत्र मे शताब्दियों से प्रचलित मतो का इसमें सार का गया है और यह स्वयं अनेक सिद्धान्तों के विकास का मलस्रोत बना है। वेदान्त में जैसे शारीरकभाष्य और व्याकरण में जैसे महाभाष्य वैसे ही काव्यशास्त्र में काव्यप्रकाश भावी भाष्य और व्याख्याओं का उद्गम बन गया है। इस ग्रन्थ का महत्त्वपूर्ण गुण यह भी है कि इसमें विवेचन पूर्ण और सर्वांगीण होने के साथ-साथ सक्षिप्त भी है। इसमें कुछ १४२ कारिकाए (जिन्हे प्रायः सूत्र कहा जाता है) है और इनमें काव्यशास्त्र के सभी अंगों का विवेचन जा गया है। इसमें दस उल्लास हैं और कारिका, वित्त और उदाहरण इसके तीन भाग हैं। उपमा, व्यतिरेक आदि के साधारण उदाहरणो को छोडकर शेष सभी उदाहरण मन्मट ने अपने पूर्ववर्ती ग्रन्थकारों से लिये हैं। इस ग्रन्थ के विषय सक्षेप में इस प्रकार हैं: प्रथम उल्लास में काव्य का प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्यपरिभाषा, इसके उत्तम, मध्यम और अधम भेदों का निरूपण है। द्वितीय में शब्द को वाचक, लाक्षणिक और ब्याजक तीन प्रकार और उनके वाच्य, लक्ष्य और व्यग्य तीन प्रकार के अर्थी का निरूपण है। कतिपय ने चौथी शक्ति तात्पर्यार्थ भी बताई है। इसमे इन शक्तियों की व्याख्या और लक्षणा तथा व्यजना के भेदो का निरूपण है। ततीय उल्लास में सब प्रकार के अर्थ, व्याजक कैसे हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में ब्यंजना शक्ति किस प्रकार हो सकती है इसका विवेचन है। चतुर्थ उल्लास में घ्वनि के अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य इन दो भेदो तथा इनके उपभेदों का निरूपण है, रस का स्वरूप, स्थायीभाव, विभाव, व्यभिचारीभाव तथा रस सबधित विभिन्न सिद्धान्तो का विवेचन है। पांचवे उल्लास में मध्यम-काव्य या गुणीभूत व्यग्य और उसके ८ प्रकारों का वर्णन है। छठे मे काव्य के

विधायकवितन की सप्रदायप्रकाशिनी में (त्रिवेन्द्रम सस्करण) में कारिकाओं को सूत्र कहा गया है (दे० पू०, ७,८१)। चच्छीदास ने भी अपनी टीका में यह लिखा है: 'कारिकाकारसुयकुत' (प०८८)।

तीसरे प्रकार, चित्र या अध्य काच्य तथा उसके दो प्रकार सन्दिचित्र अर्थचित्र का निकष्ण है। शालवें में पर, वाच्य, जयं तथा रस के दीघों का निकष्ण
है। साथ ही यह बताया गया है कि कितियय स्थलों वे दोश कित प्रकार के
रमणीयता उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। आठवें में गृण और अककारों का
परस्पर अन्तर बताकर मायुर्ग, ओज और प्रसाद इन तीन गृणों का निकष्ण
किया है। इन गृणों की परिमावाए दी गई हैं। अन्य प्रतिपादित गृणों का इन
तीन गृणों में अन्तर्भाव होता है अथवा वे केवल दोवामान स्वरूप हैं। कई
विशिष्ट वर्णों के संयोग से गृण उत्पन्न होते हैं। नीच उल्लास में वक्तीस्त
(इसके दी प्रकार स्वेष और काष्ट्र), अनुप्रास (केकानुप्रास और कृत्यनुप्रास)
और तीन वृत्तियों (उपनार्गारिका, परुषा और कोमला किन्हे वामन और अन्य
आवार्यों ने वैदर्भी, गौडी और पावाली कहा है), लाटानुप्रास, यनक (इसके
विभिन्न प्रकार), स्वेष, चित्र (सनवन्य, मुरबबन्य आदि इसके विभिन्न प्रकार),
पुनवक्तवराभाद इन सव्यालकारों का निरूपण है। १०वें उल्लास में ६१
व्यक्तिकारों का निरूपण है। अककारदोषों का निरूपण दोषों के अन्तर्गत सातवें
उत्शास में किया गया है।

यह स्पष्ट हो गया होगा कि मम्मट ने नाटयशास्त्र को छोडकर काव्यशास्त्र के सभी विषयों का किस प्रकार से विवेचन कर दिया है। मस्मट ने अपने विवेचन के क्षेत्र को व्यापक बनाया है। इन्होंने लगभग ६२० इलोको को अन्य लेखको से ग्रहण करके अपने मत का स्पष्टीकरण किया है। स्थानाभाव के कारण यहा पर विस्तार से उन सभी लेखको और उनकी रचनाओ के जिनसे उद्धरण लिए गए हैं, यहा उल्लेख करना सभव नहीं है। निम्नलिखितों का इन्होने स्पष्ट नामोल्लेख किया है आचार्य अभिनवगुप्त, कालिदास, कामशास्त्र, उद्भट, ध्वनिकार अथवा ध्वनिकृत, वाण, भट्टनायक, भरत, महाभाष्यकार, मयुर, रुद्रट. लोल्लट, बाक्यपदीय, शकुक, श्रीहर्प । जिनका नाम से उल्लेख नही है वे निम्नलिखित हैं ---कालिदास और भवभूति की रचनाए, अमरूशतक, कर्पू रमजरी, कूट्टनीमत, चण्डीशतक, नवसाहसाकचरित, नागानद, बालरामायण, भटी, मर्त हरि, मल्लट, भामह, भास, माघ, रत्नावली, राघवानद, विज्जका, विद्वशालभजिका, विष्णपराण, वेणीसंहार, हयग्रीववघ, हरविजय । यद्यपि मम्मट का विवेचन अपने पूर्ववर्ती ध्वन्यालोक, उद्भट, भामह, रुद्रट, (जिनकी रचनाओं से लगभग ३० क्लोक उद्युत हैं), वाम्न, अभिनवगुप्त आदि पर आचारित है तो भी बह स्वतंत्र विचार रखने वाला व्यक्ति है। प्राचीन आचार्यों

के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी उन्होने अवसर माने पर उनकी मालोचना की है उदाहरणार्थं उन्होंने क्लेष के विषय में भट्टोद्भट के विचारों की कड़ी बालोचना की है। (देखिए नौवा उल्लास पु॰ ५१६-२७)। सातवे उल्लास के अन्त में (पृ० ४४८-४९) 'सत्य मनोरमारामा सत्य रम्या विभृतयः । किंतु मत्तांगना-पांगमंगलोलं हि जीवितम् ॥' (ध्व० पृ० २२४) क्लोक पर ध्वन्यालोक के मत को उन्होंने सदोब बताया है। इस मत मे कहा गया है कि इस क्लोक का प्रथम अर्घां प्रशंगार के विभावों से जारम होता है और दूसरा अर्धभाग शांत मे अन्तर्भंत होता है। फिर भी इसमे विरोध नहीं है क्योंकि इसमे शृगार रस द्वारा श्रोता को उपदेश बहुण के लिए उत्सुक बनाकर फिर उपयुक्त उपदेश किया गया है। इससे काव्य में सींदर्य आया है। यद्यपि मम्मट ने रुद्रट के बहुत-से क्लोकों को ग्रहण किया है फिर भी अनेक स्थलों पर वे घडट से अपना भिन्न मत रखते हैं । उदाहरणार्थं मम्मट की समुच्चय पर यह उनित (धुनोति चासि तनुते च कीर्तिमित्यादे. कृपाणपाणिश्च भवान्रणक्षितौ । ससाधुवादाश्च सुरा सुराख्ये इत्यादेश्च दर्शनात्, 'व्यधिकरणे इति, एकस्मिन् देशे इति चन वाच्यम्।' (पू. ६९१) रुद्रट की निम्न उक्ति का विरोध करती है, - 'व्यधिकरणे वा यस्मिन्गणिकये' आदि (७.२७) । इसी प्रकार मम्मट के कारणमाला विषयक निम्न शब्द भी रुद्रट के हेतु के लक्षण और उसके उदाहरण (७.८२-३) को अनुलक्षित कर कहे गए हैं:- 'हेतुमता सह हेतोरिभवानमभेदतो हेतु' इति 'हेत्वलंकारो न लक्षितः "अविरलकमलविकासः "काल इत्यत्र काव्यरूपता कोमलानुप्रासमिहिम्नैव समाम्नासिषुनं पुनहेंत्वलकारकल्पनया' (पृ० ७०६-७) । इसी प्रकार अनुमान विषयक उक्ति 'साध्यसाधनयोः पौर्वापर्यविकल्पे न किचिद्वैचित्र्यमिति न तथा दर्शितम्' (पृ० ६९८) यह उक्ति भी रुद्रट के आशय से मिलती है (८५६) इन्होने (उल्लास, ८ पृ० ४७१-७२) वामन प्रतिपादित गुण और अलंकारों के पारस्परिक भेद (काव्यशीभायाः कर्तारी धर्मा गुणा। तदितशयहेतवस्त्वलकारा । काव्या० सू० ३ १.१-२) की आलोचना की है । इसी प्रकार वामन द्वारा प्रतिपादित ओज की प्रौढिरूप मे की गई व्याख्या का खडन किया है। 'पदार्थे वास्यरचन वास्यार्थे च पदाभिधा । प्रोदिव्यसिसमासीचा-भिप्रायत्वमस्य व ॥ इति या प्रौढिरोज इत्युक्त तदैविश्यमात्र न गुणः, तदभावेऽपि-काव्यव्यवहार प्रवृत्ते । (८ उल्लास । पृ० ४८०-८१) । वामन के मत में 'अर्थस्य-प्रौढिरोज' (काव्या० सूत्र ३.२.२) और इन्होने वृत्ति मे 'पदार्थे o' इस इलोक को उद्धत किया है। यद्यपि सम्मट ने भामह के तीन इलोको (११३ – १५) को छठे उल्लास मे उद्दत किया है। और उसके 'सैवासर्वत्र वक्रोक्तिरनयाओं

विज्ञास्य हें । ''कोलंकारोज्जवाबिना ॥ (२.८५) इत स्कोक को १० वें उस्कास (विशेष के अन्तर्गत पूर पृष्ट प्रिया दे व्यक्षित स्वार है तथापि सम्मट ने सामह (काब्य नार्वित्यस्तार्थ कार्य मधुरितस्यते १-३) का दोव निकाला है। सम्मट कहते हैं : 'बाह्यास्कन्त्रं सायुर्ध मुत्रार्थ होत्तरायम् । ''अध्यस्य पुनरोजः प्रसार पोरिपं (बाठमा उस्कात पृष्ट ५०४) मम्मट ने बहै-बहै कवियो के दोशों को दिसाने भे भी संका अनुभव नहीं की। 'युद्धवनिविध्योत' (विक्रमो० ४, २२) हत्यादि स्कोक से अमराकारकील दोश, 'विवाकराव्यति यो प्रहाषुं (कु-कं ६ १.१२) में अनुचितार्थ दोश, 'अतिथि नाम काकुतस्थात्पुत्रमाय कुमुवती' (रपु० १.५२) में अनुचितार्थ दोश, 'अतिथि नाम काकुतस्थात्पुत्रमाय कुमुवती' (रपु० १.५२) में अनुचितार्थ दोश, 'अतिथि नाम काकुतस्थात्पुत्रमाय कुमुवती' (रपु० १.५२) में अनुचितार्थ दोश अपन प्रस्ता, 'वपुविकराक्षमकक्षमक्यनमता' (कु० स० ५.७२) में अविमृष्टविषयाञ्च दोश आदि दोश कालिवार के काव्य से भी मम्मट ने निकाले हैं।

कतिपय परवर्ती टीकाकारों ने इस मत की पुष्टि की है कि कारिकाएं भरत द्वारा रचित हैं। उनका कहना है कि सम्मट ने केवल उनकी टीका की है (दूसरे शब्दों में मम्मट केवल एक वृत्तिकार हैं) । विद्याभुषण की साहित्यकौमुदी में कहा गया है कि:- 'सुत्राणा भरतम्नीशर्वाणताना बत्तीनां मितवपुषा कृती ममास्याम। (भूमिका में दूसरा श्लोक)। इसी प्रय के अन्त में यह भी उल्लेख आया है कि — 'मम्मटाद्युक्तिमाश्रित्य मिता साहित्यकौमुदीम् । वृत्ति भरत-सूत्राणा श्रीविद्याभूषणो व्यवात् ॥' (देखिए पीटरसन की दूसरी रिपोर्ट पृ० १०-११) । इसी प्रकार महेश्वर (जीवानन्द सस्करण प०३) ने भी भरत को काव्यप्रकाश की कारिकाओं का रचयिता माना है। जयराम ने अपनी तिलक नाम की रचना में यह मत प्रकट किया है कि भरत कारिकाओं के रचयिता थे। परन्तु उपसहाराश में उन्होंने कहा है कि कारिकाए तथा वृत्ति एक ही लेखक की रचना हैं। (देखिए पीटरसन की दूसरी रिपोर्ट पृ० १०७)। यह मत निम्नलिखित तीन तच्यो पर आधारित है -- (१) कतिपय काव्यप्रकाश की कारिकाए नाट्यशास्त्र के श्लोकों के समान हैं। उदाहरणार्थ 'श्रृंगारहास्य ···स्मृता, 'रतिर्हासरच,' 'निर्वेद म्लानि···नामतः,' चौथे उल्लास की प्रस्तुत कारिकाए नाटयशास्त्र के छठे बच्याय के १५, १७, १८-२१-६.१९-२२ से मिलती-जुलती हैं। (२) प्रथम कारिका पर वृत्ति 'ग्रन्थारम्भे विध्न विधाताय समुचितेष्टदेवता ग्रन्थकृत्पराम्शति' यह है। इससे स्पष्ट होता है कि वृत्तिकार कारिकाकार से भिन्न व्यक्ति है। (३) दसवें उल्लास में 'समस्त वस्तुविषय श्रीता आरोपिता यदा' यह कारिका और इस पर 'बहुवचन विवक्षितम्' नामक वृत्ति में मतभेद लगता है। कारिकाकार और वृत्तिकार यदि एक ही होते तो 'श्रौतानारोपितौयदि' इस प्रकार के शब्द आते । इस पर थोड़ा विचार करने पर विदित होगा कि ये तीनो तर्क निर्वल हैं। काव्यप्रकाश की १४३ कारिकाओं में से बहुत बोड़ी कारिकाए नाट्यशास्त्र से ग्रहण करली हो क्योंकि उन्हें इन कारिकाओं में निजी कथन मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया प्रतीत हुआ होगा। उन्हें इससे अधिक उत्तम रीति से अपना मत देखने में संशय था । नाटयशास्त्र उस समय रस विवेचन के लिए अग्रगण्य ग्रन्थ या अतः उसमें से कारिकाएं लेने में किसी प्रकार की न्यूनता की अनुभूति नहीं होती थी। सम्मट ने तो अन्य ग्रन्थों से भी बहुत-सी कारिकाए अभरश उद्धुत की हैं। उदाहरणार्थ, सातवे उल्लास (प्० ४०६) की 'कर्णावतंसादिपदे वर्णादि घ्वनिनिर्मिति. । सन्निधानादि बोधार्थम' यह कारिका वामन के काव्यालकार सुत्र की कर्णावतस्त्रवणकुडलशिर क्रोस्ररेषुकर्णादिनिर्देश समिषे ' (२-२.१४) इस कारिका पर आधारित है। कर्णावतसादि क्लोक वामन ने उद्भृत (२.१, १९) किया है। 'ये रसस्याङ्किनो धर्माः,' उपकृषंन्तितंसन्त येऽजुडारेण जातुचित्' यह आठवें उल्लास (प० ४६२-४६४) की कारिका ध्वनिकारिका (तमर्थमवलम्बन्ते येङ्गिन ते गुणा स्मताः । अङ्गाश्रितास्त्वलकाराः मन्तव्या कटकादिवत २.७) से मिलती-जलती है। 'ग्रन्थकृत परामशति' इस तृतीय पुरुष प्रयोग करने में वास्तविकता यह है कि इसमें प्रन्यकार अपनी निरभिमानता दिखाते हैं। यह प्राचीन प्रन्थकारो की पद्धति रही है। 'मैं ग्रन्थ रचता हैं' इस प्रकार का प्रथम पुरुष का प्रयोग वे सहसा नहीं करते । देखिए 'आघते' प० १ पर साहित्यदर्पण नामक टीका जिसमें मेघातिथि और कुल्लुक को उद्भत किया है। 'समस्तवस्तु "यदा' इस कारिका तथा इस पर की वृत्ति में बास्तविक कोई भेद नहीं है। इस वृत्ति का अर्थ भली प्रकार नहीं समझा गया। कारिका में बहुबचन का प्रयोग सामान्य नियम का प्रतिपादन करने के लिये हुआ है समस्तवस्तुविषय रूपक मे सामान्यतः आरोप्यमाण गुण बहुत-से होगे अत 'आरोपिता' इस बहुबचन का प्रयोग हुआ । 'आरोपविषया इवारोप्यमाणायदा' इस वृत्ति मे भी आरंभ मे इस प्रकार कहा गया है 'बहुवचनमविवक्षितम्' ये वृत्तिगत शब्द विशेष उदाहरण की ओर संकेत करते हैं जिस ओर संभवतः घ्यान नही जाना चाहिए। आरोप्यमाण

जबराम ने अपनी रचना तिकक में कहा है 'कारिकाणां भरतसहिताया काकाणिय् दर्शन न दोषाय प्रामाण्यवापनार्थम् क्विपताता किवनात् ।' (शैटबंक की ह्रसरी रिपोर्ट १० १०७) प्रत्यकर्ता के विषय में इन्होंने इस प्रकार कहा है: 'अन्यकृदिस्पादिना निर्देशस्तु वीरोशास्त्रसस्य सारोपनाय ।'

विषय यो होने पर भी समस्तवस्तुविषय रूपक होता है, वह कहना वृत्ति का उद्देश्य है। इसका कारिका में स्पष्टरूप में उल्लेख नहीं वा सका अतः वृत्ति मे स्वतनरूप में उल्लेख किया गया है।

कारिका और वृत्ति दोनों के र्वियता मन्मट ही हैं इस विषय में स्वतंत्र और स्पष्ट आधार विशे वा सकते हैं। (१) मन्मट ने कही भी यह नहीं कहा को यह नहीं कहा कि वे हुम के अवकार पर वृत्तिक्य टीका लिख रहे हैं। वृत्ति में मंगळावरण का पृषक् उच्छेज नहीं है। यदि केवळ वृत्ति ही उसकी होती तो आरंभ में मंगळावरण आता जोकि नहीं आया । कारिका के आरंभ में तो मगळावरण है। (२) 'कारणाव्यवकार्याणि 'इस चीये उच्छास की कारिका की वृत्ति में 'तवुक्तं प्रतंत विभावानुमाव व्यभिवारिक' कहा गया है। काव्यक्रकाश की कारिका प्रतंतन विभावानुमाव व्यभिवारिक' कहा गया है। काव्यक्रकाश की कारिका यस मरत ते दिला तो वृत्ति कहा होता। (३) एक कारिका 'शाक्ष मेतीमप्रतं कहा होता। (३) एक कारिका 'शाक्ष मेतीमप्रतं होता। वे प्रतं कारिका हताच्या है और कहा गया है कि यह पूर्वेक्त माळोपमा के समान है। परन्तु माळोपमा का उच्छेज स्पष्टतः केवळ वृत्ति में ही है। जत. इससे स्पष्ट है कि कारिका वार्ति वृत्ति एक ही व्यक्ति द्वारा रची गई है।

(४) माणिक्यक्न, जयन्त, सरस्वती तीर्थ, सोमेश्वर आदि काव्यप्रकाश के आरिमक टीकाकारों ने वृत्तिकार और कारिकाकार में कही भी भेद नहीं माना है। प्रखुत प्राचीन अनेक टीकाकारों ने तो यह स्थव्य कर दिया है कि कारिका और वृत्ति दोनों एक ही व्यक्ति ने लिखी हैं। काव्यानुवासन की टीका (पू॰ ४) में हैमक्न ने कहा है ' 'एवमानद्यक्षपतुर्वगांपाव्ययुत्ततीना काव्यप्रयोजनतास्सायारणी, प्रतिपाद्य यक्किवत् श्रीह्षविधावकादीनामिवधन'''नर्थ निवारणं

<sup>1. &#</sup>x27;माला तु पूर्ववर्' इस पख पर बहुत लिला गया है। (बाई० ए० भाग ४७ पू० २३. बमरमेन, एनल्स लॉफ बी॰ बो॰ बार बाई० मान ६, पू० ५०-५४, मो० दिवेकर, एनल्स बॉफ बी॰ बो॰ बार वाई० मान ८, पू० ५१९-४२४, बा॰ डे का प्रो० दिवेकर, एनल्स बॉफ बी॰ बो॰ वाई० मा० ८, पू० १५९-४२४, बा॰ डे का प्रो० दिवेकर का बालेय यह है कि 'कारिकायत माला तु पूर्ववर्' का तारपर्य मालोपमा नहीं हो सकता जैवाकि वृत्ति में लिला गया है। क्योंकि बीच में बहुत-सी अप कारिकाए आ जाती हैं अतः वे 'पूर्ववर्' से सांग का तारपर्य केते हैं। दिवेकर के मत पर बा० डे० ने गमीर आलोप उठाये हैं। खैसांकि न्याय की उपलेकत (पू० २५५) उक्ति 'पस्य वेनार्यक्रमंकार वान्तर्यमकार वान्तर्य केते परिकत्त (पर प्रोठ का प्राण्ड का

प्रयोजनत्रयमुपन्यस्तम् । इसमे 'काव्य यशसेऽयंकृते' यह कारिका और इसकी वृत्ति को एक ही लेखक की रचना मानकर हेमचन्द्र ने लिखा है। अन्यत्र हेमचन्द्र ने कहा है : (काव्यानुसा० पृ० १०९) 'यवाह मम्मट'— अगूडमपरस्याङ्ग' इत्यादि (जोकि उल्लास ५.१-२ में है) इसमे हेमचन्द्र ने (जिसने काव्यानुशासन की रचना मम्मट के समय से ५० वर्ष के अन्दर ही को है। यह स्पष्टरूप में कहा है कि कारिकाएं मम्मट की ही रचनाए हैं। जयस्य ने कारिकाकार और वृत्ति-कार के लिए काव्यप्रकाशकृत् इस एक ही सज्ञा का प्रयोग किया है। (दे० पृ० १०२, १३७, १५०, १९९) । प्रतापरुद्रीयकार ने काव्यप्रकाश (दे० पृ० ६.९०, २२५, २३६) नाम से ही कारिकाओं का उल्लेख किया है। चित्र मीमांसाकार ने भी (पृ०८०) उत्प्रेक्षा अलकार की परिभाषा से संबंधिन कारिका और उसके उदाहरण को काव्यप्रकाशिकाकार की ही रचना माना है। रसगंगाघर (प॰ ३०) में भी कारिकाओं को सम्मट रचित माना गया है। जयराम (अपने तिलक मे), भीमसेन (अपने सुघासागर पु० ४ चौखमा संस्कृत सीरीज), गोपाल (अपने साहित्यनुडामणि पु० ४ त्रिवेन्द्रम संस्करण) और कमलाकर भट्ट ने कहा है कि कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही व्यक्ति है। अत सम्मट को कारिकाओं का रचिता भी मानना चाहिए।

काव्यप्रकाश के अन्त मे यह श्लोक आता है—'इत्येष मार्गो विदुषा विभिन्नोप्यभिन्नरूप प्रतिभासते यत् । न तद्विचित्र यदमुत्र सम्यग्विनिर्मिता संघटनैव हेतु:।।' इस क्लोक की आरमिक टीकाकारो ने भी व्याख्या करते समय दो अर्थ निकाले हैं। इनमे से प्राचीनतम टीकाकार माणिक्यचन्द्र ने कहा है 'अय नाय ग्रयोज्येनारब्बोऽपरेण च सर्मायत इति द्विखडोऽपि सघटानवशाद-सबायते।' काव्यप्रकाश संकेत (पीटरसन की द्वितीय रिपोर्ट पृ० १३ और कलकत्ता औरियटल जरनल भाग २, प्रो० एस० पी० भट्टाचार्य द्वारा सकेतित) में भी यह कहा गया है. 'एतेन महामतीना प्रसरणहेतुरेष ग्रन्थो ग्रन्थकृतानेन कथमाप्यसमाप्तत्वादपरेण च पूरितावशेषत्वात् द्विखडोपि' इत्यादि । सोमेश्वर ने भी कहा है 'अय च सुविया विकासहेतुर्यन्थीय कथचिदपूर्णस्वादन्येन पूरितक्षेष इति दिखडोपि' इत्यादि । राजानकानन्द के काव्यप्रकाशनिदर्शन (१६६५ ई० सन् में लिखा गया) में लिखा गया है कि मम्मट ने परिकरतक ग्रथ लिखा है और शेष अलक द्वारा पूर्ण किया गया है। यदुक्त-इतः श्रीमम्मटाचार्यदर्यैः परिकराविधः । प्रवय पूरित शेषो विधायालकसूरिणा ॥ अन्येनाप्युक्तकाव्य-प्रकाशदशकोपि निवधकृद्म्या द्वाम्या कृतोपि कृतिनाय रसतस्वलाभः । इत्यादि (देखों जे॰ बी॰ बी॰ जार॰ ए॰ एस॰ भाग १६, अतिरिक्त सख्या २३)।

काब्सप्रकाश संकेत के प्रथम और दसवें अध्याय के अन्त में उपसंहारात्मक शब्द इस प्रकार हैं: 'इति श्रीमद्राजानकामल्लमम्मटरुचकविरचिते निजग्रन्थकाव्यन प्रकाश सकेते प्रथम उल्लास.' और 'कृती राजानक मम्मटालकश्चकानाम' (दे० पीटरसनं की द्वितीय रिपोर्ट पृ० १४) । संवत् १२:५ (सन् ११५८ ई० सन्) में काव्यप्रकाश की एक इस्तिलिखित प्रति में उपसंहारात्मक शब्द इस प्रकार लिखे गए है : 'कृती राजानकमम्मटालकयोः' (दे॰ प्रो॰ एस॰ आर॰ भाडारकर, रिपोर्ट १९०५-६, पृ० ७९) । काव्यप्रकाश के लेखक द्वय का उल्लेख अर्जुनवर्म देव ने अमरूशतक की टीका में भी किया है। इसने 'भवतु विदितम्' (काव्यमाला सस्करण क्लोक ३० पु० २९) क्लोक के बाद कहा है 'यथोदाहुतं दोषनिर्णये मम्मटालकाभ्यां प्रसादे वर्तस्व' इत्यादि । (दे० काव्यप्रकाश पृ० ४३८) । अन्यत्र अमक के 'लीलातामर साहतो०' (पृ० ५५, श्लोक ७२) पर अर्जुनवर्मदेव ने कहा है: 'अत्र केचिद्वायुपदेन जुगुप्साश्लीलमिति दोषमाचक्षेत'''तदा बाग्देवता-देश इति व्यवसितव्य एवासौ । किंतु ह्वादैकमयीवरलव्यप्रसादौ काव्यप्रकाशकारौ प्रायेण दोष दृष्टी इत्यादि'। ('लीलाताम॰' श्लोक के लिए देखिए काव्यप्रकाश पु॰ २७८)। अर्जुनवर्मदेव घारा नगरी के भोज से १३वें कम पर हुआ। था। उसके राज्यकाल के १२११-१२१६ तक के शिलालेख मिलते हैं। अत लगभग १५० वर्षों मे ही मम्मट को सरस्वती का अवतार माना जाने लगा । अर्जनवर्म देव के शब्दों से यह भी आशय निकलता है कि अलक ने १० वें उल्लास पर ही नहीं बरन् सातवे उल्लास पर भी काम किया था। काव्यप्रकाश के रचयिता के रूप में अलक का सबघ है-इस परम्परागत बात को सुनकर अर्जुनवर्मदेव ने संभवत उसका सपूर्णं ग्रन्थ से सबंघ दिखा दिया हो।

बा० एच० आर० दिवेकर (बै०आर००एवस० १९२७ पृ० ५०५-५२०) ने किराय प्रमाणों के आधार पर नह सिद्ध करने का प्रकार किया है कि प्रमाण ने विकार कर के किया है। विकार कर के किया है। कि स्वार्ट से पेर कारिकाओं का ही निर्माण किया है। वेष कारिकाओं और सपूर्ण वृद्धि की रचना अलक ने की है। कई स्वर्णे पर उनके दिये गए कारण आत्मारत्व है और वे सभी अविवस्तानीय हैं। बहुत-से हुदाजिबंदि मंग्रेमों में अलक नाम जिला है एरन्तु जा स्टेन ने कहा है कि कासमीरी पिडतों में प्रचित्त नाम अलकट है। अन्य किसी नाम की उन्ने आकाशरी नहीं है (दें सुची जम्म हस्तिजिबंद सपमाला प्र०२-६)। अत. करनल जैकब के मत में भी अलट ही सुद्ध रूप है, बलक नहीं (बठ आर० ए० एए० १८९७ ९० २८२)। किन्तु मैं बाधुनिक पडितो की परम्पा की अपेक्षा प्राचीन हस्तिजिबंद प्रयोगों में से पुक

वें दिया हुआ अलक नाम ११५८ ई० सन् ० के लगमग का है; दे० गोड़े जाग है पुरु २३४-८; इसके उपस्तार में सबत् १२१५ आदिवन सुदी १४ बूध वर्षात् वृष्वा ४८ वस्तुवर ११५८ ई० सन् दिया हुआ है। और अन्त में कहा गया है: 'कृती राजानकममस्रालकतोः । अव्यक्तिल्याटके स्थाकम्मरिपूपाक श्रीकुमारपालदेव—कत्याणविजयं हत्यादि ।) कुमारपाल ने ११४२ से १९७३ ई० सत् तक राज्य किया। अलक नाम भी अल्डट अथवा अलट की माति काश्मीरी नाम है। इस मम्मट, कल्लट, मल्डट हत्यादि के समान कुन्तक, श्रीकृत, लक्क, मत्यक—हत्य मम्मट, कल्लट, मल्डट हत्यादि के समान कुन्तक, श्रीकृत, लक्क, मत्यक—हत्य मम्मट, कल्लट, मल्डट हत्यादि के समान कुन्तक, श्रीकृत, लक्क, मत्यक—हत्य मम्मट, कल्लट, प्रत्ये काशमीरी नाम है। इस विषयभं पर मेरा लेख आई० ए० १९११ पु० २०९ देखिए। विधायक्रवितम की सम्वयाप्रकाशिनी नामक (विवेद्म सल्करण) का अतिम स्लोक हत्येप० पर (प्रति २ पु० ४४९)।

चोनराज ने जिस अलकदत्त का सांचिविग्रहिक नाम से उल्लेख किया है और जिसने कल्याण को (बमनव यह राजदारींगणीकार करहुण होगा) काव्यमीनासा-शास्त्र पढाया, जिसका मखक के श्रीकठवरित (२५.७८—८०) में उल्लेख सिलता है, वहीं अलकदत्त काव्यप्रकाशकार है जयवा अन्य कोई व्यक्ति, यह निर्णय करना कठिन है।

मम्मट के व्यक्तिगत जीवन के विषय में विशेष जानकारी नहीं मिस्रती।

<sup>1.</sup> जेड० बी० एम० जी० माग ६६, पू० ४४७-४९० में 'काल्यप्रकाश के दो लेखल' शीर्षक रूस में मुक्टणकर ने बताया है कि काल्यप्रकाश १० में परिकर के उपरान्त का साग कदद का निकट अनुसाय करता है। जबकि परिकर तक का भाग इसका अनुसरण नहीं करता । १० डे राल्या के उत्तरवर्ती माग में नवसाहसाक्यरित से ६ उदाइत्य प्रस्तुत किये येथे हैं जबकि काल्यप्रकाश के दसर्व उत्तरवर्ती माग में पाय काल्य से कोई भी उक्तित नहीं दी गई है। एक स्थान पर आहर्या उत्तरवर्ती माग में ११ काल्य से कोई भी उक्तित नहीं दी गई है। एक स्थान पर आहर्या उत्तरवर्ती हो माग ५८, १९२९ एवं एवं माग अपना के समय काल्य से काल्य है एक सो परिव परिव में से विव है इसकी दिव से से प्रस्तुत के हिम्स माग के साम काल्या का ति उत्तरवर्ती है। इसकी पता बलता है कि यह नाम केवल काश्मीर तक ही सीमित नहीं था। बाहुमान विवाह के हवे नामक शिकालेख (ई० आई० भाग २, पू० ११६ पू० १२२ पर ६० सन् लगमग ९७०) में एक अल्वट (आवरस्त) नामक प्रयूपत का उत्तरेख निकता है।

बहु महाभाष्यप्रदीपकार कैयट और ऋकप्रातिशाक्य भाष्यकार उदट का स्वेष्ठ भाता या और उसके पिता का नाम जैयट या। इसका सुधासागर ग्रंथ में भीमसेन ने परिचय दिया है जिसका डा॰ पीटरसन ने उल्लेख किया है। वह काशमीर में पैदा हुआ परन्तु उसने बनारस में अध्ययन किया और अपने भाइयों को पढाया । यह परिचय एक ऐसे लेखक ने दिया है जो मम्मट के छ: शताब्दी बाद हुआ है (१६७२-३)। इसलिए उसका कथन बहुत-कुछ कल्पना पर बाधारित प्रतीत होता है। मम्मट, कैयट, उवट-इन नामों के ध्वनि साम्य पर उसने इन तीनो के भाई होने की कल्पना करली होगी। ऋकप्रातिकास्य के उबट लिखित भाष्य से पता लगता है कि वह बजाट (जैयट नहीं) का पुत्र था और आनंदपुर का निवासी था। उवट ने राजसनेयसहिताभाष्य भोज के राज्य-काल में लिखा (भोजें राज्य प्रशासिति)। अतः इससे मम्मट को उबट का भाई मानने मे कोई कठिनाई नहीं आती परन्तु उसे उवट का भाई मानने पर कैयट का भाई नहीं माना जा सकता क्योंकि कैयट का पिता जैयट था और उवट का बज्जट । काशमीरी पहितो के मतानसार नैषधीय काव्य का कर्ता श्रीहर्ष का मन्मट मामा वा (बुल्हरकृत काश्मीर रिपोर्ट प्० ६८)। मन्मट बहुत बड़ा विद्वान या और उसका अध्ययन बहुत विस्तृत था। उसने व्याकरणशास्त्र का भी गभीर अध्ययन किया था। उसने महाभाष्य और वाक्यपदीय इन ग्रंथों से वचन उद्धत किए हैं और उपमा का विभाजन व्याकरणशास्त्र की दिष्ट से किया है। विभावना की व्याख्या में कियाशब्द हेतु के अर्थ में प्रयुक्त किया है। शब्दों के जाति आदि संकेतों का विवेचन करते समय वैयाकरणों के मतों का उन्होंने अनसरण किया है। और वैयाकरण का अर्थ ही विद्वान मनष्य इस प्रकार समीकरण किया है। इन्होंने शब्दव्यापार विचार नामक एक अन्य छोटा सर्थ लिखा है जो निर्णयसागर प्रेस से प्रकाशित हुआ है। इस प्रथ में इन्होंने द्वितीय उल्लास के विषय भिधा और लक्षणा का विस्तार से विवेचन किया है। राजानक विशेषण भी उनके नाम के पीछे लगाया जाता है। बाज भी काशमीरी ब्राह्मणों को यह पदवी दी जाती है। इसका अर्थ लगभग राजा ही है (दे० राजतर० ६.२६१, राजी कृतज्ञभावेन सापि मन्त्रिसमान्तरे । तमाजहाव निर्द्रोह स्वयं राजानकाख्यया ॥') मन्मट सारे भारत मे अत्यन्त लोकप्रिय काव्यशास्त्र के लेखक बन गए। इसका प्रमाण काव्यप्रकाश पर लिखी गई उपलब्ध लगभग ७५ टीकाण हैं।

मम्मट ने अभिनवगृप्त (जो १०१५ सन् में जीवित थे) और नवसाहसीक-चरित (१००५ के स्वमंग लिखा गया) का उल्लेख किया है। इन्होंने भोज

हारा विद्वानों के प्रति दिखाई गई उदारता का भी उल्लेख किया है। (यद्विद्व-द्व-बनेषु भोजन्पवेस्तस्यागलीलायित-उदात्त अलकार का उदाहरण)। यह क्लोक यदि भोज के जी बनकाल में रचा गया है तो अवस्य ही उनके उत्तरवर्तीकाल में रचा गया होगा; क्यांकि उनका यश फैलने के लिए कई वर्ष स्त्रमें होये। यह ऊपर दिखाया जा चुका है कि भोज का राज्यकाल १०५४ ई० सन् के बाद नहीं रहा होगा। अतः काव्यप्रकाश भी सभवत १०५० से पहले नहीं लिखा गया होगा । हेमचन्द्र ने अपना काव्यानशासन लगभग ११४३ ईo सन में लिखा और उसने मम्मट का उल्लेख किया है। (दे० ऊपर प० २७१) काव्यप्रकाश की टीका माणिक्यचन्द्र ने सवत् १२१६ (अर्थात् ११५९-६० ई० सन्) मे लिखी और इसकी हस्तलिखित प्रति पर १२१५ (सवत्) अर्थात् ११५८ ई • सन तिथि है। (दे • प्रो • गौड का लेख जे • ओ • जार • मदास भाग १३, पु॰ ४९—हस्तिलिखित प्रति की तिथि के लिए)। यह आगे सिद्ध किया जाएगा कि अलकारसर्वस्व मे काव्यप्रकाश का उल्लेख है और काव्यप्रकाश सकेत में काव्यप्रकाश पर लिखी हुई पूर्ववर्ती टीकाओं का उल्लेख है। (पृ० ३ और ५ कलकत्ता ओ० जे० भाग २)। अतः कुछ भी हो, काव्यप्रकाश की रचना ११०० ई० सन से पूर्व निर्धारित होती है। इस प्रकार काव्यप्रकाश की तिथि १०५० और ११०० ई० सन् के बीच निर्घारित होती है।

काव्यप्रकास के अनेक भाष्यकारों में माणिकवचन्द्र, सोमेदवर, सरस्वतीतीर्थ और जयन्त का विशेष उत्केख करना आवस्यक है क्योंकि ये आरिअक टीकाकारों के से थे। क्वक जिखित काव्यप्रकास सकत का समादत ग्रेण एक थीर महाकारों के बचेची टीका सहित किया है। क्वकता औरवटल जनरल, माग २, ५० १- ७५)। साथ ही प्रो० जुख वणकर ने काव्यप्रकास के १०वे उत्कास पर प्रंथ के बन्ता में टीका जिखी है। गोविन्द्रक्कुर का भाष्य (प्रदीप) बहुत ही विद्वतापूर्ण है। इनका समय समवतः १५वो शताब्दी था। गीता को छोड़कर शायद ही कव्यप्त कोई प्राचीन सस्कृत का प्रथ हो विद्वा पर इतनी अधिक टीकाए किखी गई हो।

कमलाकर (जिन्होंने १६१२ ई० सन् मे निर्णयसिन्यु की रचना की) ने काव्यप्रकाश की अपनी टीका में यह कहा है: 'काव्यप्रकाशे टिप्पणय: सहस्र सन्ति यद्यपि । ताप्रयस्वस्या विशेषो या पिंठते सोजवापायंताम् । (डी० सी० हस्तिलिए, स० ४३९, सन् १८९५-१९००, सरकारी हस्तिलिए, बी० ओ० आर० आई० केटालांग भाग १२, पृ० १२९ मे जिल्लिकता) महेस्वर ने भावायंत्रियना-

## २७. सम्यक प्रशीत ग्रलंकारसर्वस्व

यह अलंकारशास्त्र पर लिखा गया एक प्रामाणिक ग्रंथ है। लेखक ध्वनि संप्रदाय के कट्टर अनुयायी हैं और इन्होने काव्य की आत्मा के विवय में उपलब्ध भामह, उद्भट, रुद्रट, वामन, वक्रोक्तिजीवितकार, व्यक्तिविवेककार और ध्वनि-कार के मतों का साराश दिया है। इन्होने पुनरुक्तवदाभास, छेकानुप्रास, वृत्त अनुप्रास, यमक, लाटानुप्रास, विचित्र का वर्णन करने के बाद ७५ अथोलकारी का निरूपण किया है। बारभ मे उपमा बलकार का वर्णन किया है। रूप्यक ने मम्मट से अधिक अलकारो की परिभाषा दी हैं और उनका मम्मट की अपेक्षा अधिक विस्तार से विवेचन किया है। इस प्रथ मे १९३९ ई० सन् के के० एम० सस्करण से उद्धरण लिए गए हैं। इन्होने परिणाम रसवत्, प्रेयः, ऊर्जस्वि समाहित, भावोदय, भावसचि और भावशबल इन अलकारो का मम्मट से अधिक विवेचन किया है और स्वय विकल्प और विचित्र नामक दो नए अलकार दिए हैं (पू० १९८-२०० जैसाकि उन्होंने स्वय कहा है . 'पूर्वेरकृतविवेकोत्र दर्शित इत्यवगन्तव्यम्,' विचित्र के बारे मे जयरथ ने कहा है: 'एतद्वि ग्रयकृतैकामिनवत्वे-नोक्तम् पृ० १६८-९) । मेरी साहित्यदर्पण की टीका से यह स्पष्ट हो जायगा कि विश्वनाय अलकारसर्वस्व के कितने ऋणी थे और उससे इन्हें कितनी अधिक प्रेरणा मिली । एकावली, कुवलयानन्द तथा बन्य रचनाओ पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। यह ग्रथ तीन भागों में विभक्त है। प्रथम सूत्रों का स्थान है (जो गद्य मे है) जिसमे अलकारो की परिभाषाए दी गई हैं। इसके उपरान्त वृत्ति और उदाहरण आते हैं जो पूर्ववर्ती ग्रन्थों से लिए गए हैं। जिन ग्रन्थों अयवा ग्रन्थकारो का नाम निर्देश या अप्रत्यक्ष उल्लेख अलकारसर्वस्व में आया है उनमे उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं अलकार मजरी (पृ० १८), उद्भट, विल्हण का विक्रमाकदेवचरित (पू॰ १५०, दो क्लोक, १.११.१२), भामह (२२८), वामन (पु०१६०), श्रीकठस्तव (पु०२३, चार क्लोक उद्धृत हैं), सखका श्रीकठचरित, हरिश्चन्द्रचरित (पृ० १३०) । इन्होंने उद्भट (पृ० १५६, २१९, २४९, २५६) के विचारों का उल्लेख किया है और राजानकतिलक के उद्भट-विवेक अथवा उद्भटविचार (५.१४६, २५७) इस ग्रय के मतानुसार प्राय: अलंकारसर्वस्वकार ने विवेचन किया है - यह जयरथ (पृ० १५८) का मत है। एक स्थान पर (पु॰ १५१) इन्होने ध्वन्यालोक (पु॰ १३६) से अपना मतभेद

मणि मे इस प्रकार कहा है: 'काब्यप्रकाशस्यकता गृहे-गृहे टीका तथाय्येष तथैव दुर्गम. । सुखेन विज्ञानुमिम यः ईहते भीरः स एता निपृष विकोकताम् ।।

विसामा है। 'स वक्तुमसिकांदाक्तो हयग्रीवाश्रितानगुणान् । योम्बुकर्भः परिच्छेदं कर्तुं शक्तो महोदघे: ।') ध्वन्यालोक मे यह आक्षेप ध्वनि का उदाहरण माना गया है। इन्होंने लोचन पर दिए गए (पू॰ ५२) पर 'कि वृतान्तैः परगृहगतैः' इत्यादि व्याजस्तुति के उदाहरण (पृ० १४४) को सदीच बताया है। अलकार-सर्वस्य मे काव्यप्रकाश का कई स्थलो पर उल्लेख आया है और उसके मतों की समीक्षा की गई है। उदाहरणार्थ सर्वस्व (पृ० १३६) मे पर्यायोक्त का यह उदाहरण आता है: 'राजन्राजसुता न पाठयति मां देव्योपि तूच्णी स्थिताः… चित्रस्यानवलोक्य शून्यवलभावेकैकमाभाषते' और कहा गया है कि 'अन्ये तु दंडयात्रीग्रत त्वा बुद्ध्वा त्वदरयः पलाय्य गता इति कारणरूपस्यैवार्थस्य प्रस्तुत-त्वात्कार्यरूपोर्थोऽप्रस्तुत एव राजशुकवृत्तान्तस्याप्रतुतत्वात्प्रस्तुतार्थं प्रति स्वात्मान समर्पयतीत्यप्रस्तुतप्रशंसैवात्र न्याय्येति वर्णयन्ति । काव्यप्रकाशकार ने इसे अप्रस्तुतप्रशसा के उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया है। सर्वस्व (पृ०१३०) मे 'अलकारोज्य वस्त्वेव शब्दाद्यनावभासते। प्रधानत्वेन सज्ञेयः शब्दशक्त्युद्भवो द्विषा ॥' इस क्लोक को न्याय का उदाहरण माना गया है। यह काव्यप्रकाश (चौया उल्लास, पृ०१२८) की एक कारिका है। काव्यप्रकाश की भाविक की परिभाषा 'प्रत्यक्षा एव पत्रार्याः अलकारसर्वस्य मे (पु० २३०) 'अत एव प्रत्यक्षा एव ('इव' समुद्रबन्ध मे) यत्रार्था. कियन्ते इत भाविनः । तद् भाविकम् 'इत्येव मन्यैभीविकलक्षणमकारि' इस रूप मे उल्लिखित है।

काव्ययकाय में 'राजिततं' को यब्दालकारसङ्कर का उदाहरण मानकर लिखा है 'अन यसकमनुकोमप्रतिकोसक विजये. पाददयगते परस्परोवें । (१० ७५९) देव विषय में सर्वस्वार ने लिखा है 'शब्दालकार संकरस्तु केंबियनुद्धारहोयमा—राजितिरियमिक्त. चारा वनदा। अत्र यसकानुकोम प्रतिकोस्योः स्वयाककारयोः 'परस्परोवेलना ङ्खादि सङ्कर हित । एततु न सम्भावकंकम्। ग्रन्थाकारकारयोः 'परस्परोवेलना ङ्खादि सङ्कर हित । एततु न सम्भावकंकम्। ग्रन्थाकारकारयोः 'परस्परोवेलना ङ्खादि सङ्कर विषये शब्दाव्यक्तिया सर्वार्थिक स्वर्थिक विषये । स्वयाक्तिया सर्वार्थिक विषये । स्वयाक्तिया स्वर्थिक विषये । स्वयाक्तिया स्वर्थाकार विषये । स्वर्थाकार वे स्वर्थाकार हे व्यवस्थानसम्प्रातृपाधिका-मयोजनकम् (पुरु २५५५) कोई कलकार ग्रन्थाककार हे स्वर्था अव्यक्तियक्तिया स्वर्था । स्वर्यक्रायिकार सर्वार्था प्रत्योजनकम् (पुरु २५५५) कोई कलकार ग्रन्थाककार हे स्वर्था क्राव्यक्रायिकार हे । 'क्षांक्रायामप्रस्थामावस्था तत्रदर्वकार के प्रस्तुत प्रत्ये के । 'क्षांक्रायामप्रस्थामावस्था तत्रदर्वकार के प्रस्तुत यत के विषयेति सम्मय का प्रतिचारत्वकार है। क्षांक्रायकार की 'स्विद्धिय दराक्षेप: पराक्ष

स्ववसर्गवम् इस वितीव उल्लाव (पू॰ ४३) की कारिका का वर्षव्य (पू॰ ४)
में उल्लेख मिलता है। काम्यप्रकाख की लगेक कारिकाएं सर्वेष्ट में मिलती हैं
केवल इसी जायार पर ममन को रूपक का पृथ्वी सिंव नहीं किया वा सकता। क्योंकि बहुदन्ती कारिकाएं स्वयं काम्यप्रकाशकार ने दूबरे तम्यों से की हैं बत: दोनों ही लेककों पर अन्य प्रम्वकारों का म्हण संबव है। फिर ची अपर उल्लिखत वृत्ति के खतरायों है इस विषय का निर्णय किया वा सकता है। वसर की विमर्शितो टीका (पू॰ १८९, २०४) से मी यह प्रम्म सुक्त ता है। इसके अतिरिक्त चित्र, काम्यांका, व्यावीनित, उत्तर, मीलित, समाधि, इत्यादि अकतारों की परिताधा काम्याकास बौर अक्कारसर्वस्व में समानकर से निलती है और इनके रूपमण ७६ उदाहरण काम्याकास के १०वें उल्लास में तथा अकलारावस्व में एक जैसे ही हैं।

अलकारसर्वस्य की वृत्ति के रचियता का प्रश्न विवादास्पद बना हुआ है। काव्यमाला सस्करण की वृत्ति के प्रथम क्लोक में लिखा है : 'निजालंकार सूत्राणा-वृत्यातात्पर्यमुख्यते। ' रुय्यक के लगभग ७५ वर्ष बाद विमर्शिनीकार जयरथ हुए। इन्होने अपने पाठ मे 'निजालकार' ही दिया है अर्थात् इनके मत मे सूत्रकार और वृत्तिकार एक ही व्यक्ति थे। परवर्ती ग्रन्थकारों ने रुचक अथवा रुग्यक की ही बृत्ति का कर्ता माना है। उदाहरणार्थ, प्रतापरुद्रयशोभुषण की टीका रत्नापण मे कहा 'तदुक्त रुचकेन एवार्याश्रयापि धर्मविषये रिलब्टशब्दहेतुका क्विवद्द्रयते' (पृ० ३९३ : यही सर्वस्य पृ० ७२ पर है) 'न चेदं विषमाद्यभे-देन्तर्मवति । इहिंह स्विनिषेघो वैपरीत्य गमयति विषमेतु व्यत्यय इति मेदस्य रचकेनोक्तत्वातुं (प्० ४२५, सर्वस्य का पू० १६८) काव्यग्रहण तर्कवैल-क्षण्यार्थम् । तेन व्यान्तिपक्षधर्मतादयो न क्रियन्ते इति रुचकः (पृ० ४४८, यह सर्वस्व के पृ० १८१ पर है): चित्रमीमासा में (पृ० ७२) 'ये तु उद्भिष्णवस्तु निगृहन व्याजोन्ति "तेषामिहापि व्याजोन्तिरेवनापह्नु विरितिरुचकादयः' लिखा है (दे० अलंकारसर्वस्व पू० २१९) और सर्वस्व की वृत्ति को रुचक की माना है। परन्तु बर्नेल को तजौर मे उपलब्ध हस्तलिखित थी प्रति में इलोकार्ष 'गुर्व-लकारसूत्राणा वृत्या' इस प्रकार है और त्रितेन्द्रम प्रति में भी इसी प्रकार का पाठ है। परन्तु त्रिवेन्द्रम प्रति के अत में 'इति मंखुको वितेने काश्मीरक्षितिप सन्धिवप्रहिकः । सुकविमुखालंकार तदिदमलंकारसर्वस्वम् । इस प्रकार का क्लोक बाया है। समुद्रबंध ने अपनी टीका के अंत में छिखा है: 'मङ्ख्क निबन्धविवृत्तौविहितायामिह समुद्रबंधेन ।' और कई अन्य स्थलों में भी (पृ०२)

कवाचित्मङ्खुकीपत्रं और (पृ०४) व्यक्तिविवेककाराभिमतस्त्वनुमानौपत्तः सङ्खु-कस्मपूर्वपक्षत्वेनाप्यनभिमतदृत्याहु' वृत्ति का रचयिता मङ्खुक को बताया गया है। 'मङ्खुक' खब्द मङ्खक का अशुद्ध रूप है। मङ्खककृत श्रीकठचरित (२५. २६.३०) के अनुसार रुव्यक मङ्खक (३.६३ और ७२) अथवा मङ्ख (१.५६) का गुरु या और राजतरिंगणीकार के कथनानुसार काश्मीर के राजा जयसिंह ने मङ्खक को अपना सन्धिवप्रहिक अर्थात् सामदड मंत्री बनाया था। 'सन्धिवप्रहिको मङ्खकाल्योऽलकार सोदरः । समठस्याभवत्त्रष्ठः श्रीकण्ठस्य प्रतिष्ठया । (८.३५.४ तथा देखिए श्रीकण्ठचरित, पृ० ३.६६ भी) अत<sup>.</sup> अलकारसर्वस्त्र के रव्ययितामे मङ्खक के नाम की परपरादक्षिण भारत मे चल पड़ी। अनेक कारणों से प्रस्तुत परपरा खडनीय है। समुद्रबन्य को छोड़कर शायद ही किसी लेखक ने मह्स्वक को वृत्ति का रचयिता माना है। इसके विपरीत दक्षिण भारत के लेखक कुमारस्वामी (दे॰ रत्नापण पृ॰ ३९३, ३९६, ४२५.४४८) **और जगन्नाय (**रस गगाघर पृ० २५१, ३४२–३, ३५२, ४८२) इत्यादि ग्रथकारो ने सूत्र और वृत्ति दोनो का लेखक एक ही माना है। इसके अतिरिक्त जयरथ ने जो स्वय काशमीरी पडित ये और १३वी शताब्दी के प्रथम चरण में हुए, अलकारसर्वस्य के सूत्र और वृत्ति दोनो का लेखक रुय्यक को ही माना है। जयरथ के बाद लगभग १३०० ई० सन् मे समुद्रबन्घ की टीका लिखी गई। मखक रुय्यक का शिष्य था। अत उसने अपने गुरु के ग्रंथ का प्रसार करने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा और उस ग्रथ को दोबारा लिखते समय उसमे कुछ सवर्षन किया होगा। अतः सभव है कि इस कारण उसके श्रीकठचरित मे से बहुत-से पद्य (२४९ पृ० २५, और ५२३, ६.१६ और १०.१० पृ० ११४-११५) बलकारसर्वस्व में आ गए हो। (ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु अपने शिष्य के ग्रंथ से पद्म उद्धृत कर रहा हो)। वृत्ति का रचयिता मखक है, ऐसा भास होने का कारण यह है कि श्रीकठचरित के बहुत-से पद्य अलकार-सर्वस्व मे आ गए है। वृत्ति मे अप्रामाणिक संवर्धन और परिवर्तन किए गए हैं। ऐसा जयरथ ने स्पष्ट कहा है। और उन्होंने अनेक स्थलो पर मूल ग्रथ मे किए गए सदोष परिवर्तनों का उल्लेख किया है। (दे० पृ० ६३, ८५, १३७,

परन्तु चित्रमीमासा (पृ० १०) का निम्नलिखित अवतरण विचारणीय है:—'किंतु क्लेयस्यालकारान्तरविविक्तविषयाआवेन निरवकाशतया बलवर्चनेक्लेष एव नोपमेति मसकादिमिरम्युपेयते'। दे० पृ० १२६ अलकारसर्वस्व ।

१५८, १६० तबा देखो जै०जो० आर० महास माग २६, १९५६-७ पृ० ४०-५२ 'आवरियन ऑफ दी जरुंकारसर्वस्य' छेख श्री एस० वेकंटसुबामान्यम लिखित और इसीके पृ० ५२-४ पर डा० बी० राषवन लिखित लेख)।

सहृदयलीला के उपसहारास्मक¹ पद्य से प्रतीत होता है कि राजानक तिलक के पुत्र का दूसरा नाम रुचक था। (दे० पिरोल की शृगारतिलक की मुमि के पु० २८-९)। जयरथ ने निश्चयपूर्वक कहा है (पु० १३०) कि काव्यप्रकाशसंकेत (जिसे रुवक लिखित माना जाता है। अलकारसर्वस्व के लेखक की रचना है। यह मत एक काशमीरी लेखक की है जो अलकारसर्वस्व के उपरान्त एक शताब्दी के अन्दर-ही-अन्दर हुआ है। अतः यह मत बहुत महत्त्वपूर्ण तथा स्वीकरणीय है। काव्यप्रकाश सकेत में कहा गया है कि ग्रथकार ने तिलक से काव्यशास्त्र का अध्ययन किया (दे० प० १३९ ऊपर की टिप्पणी) । परवर्ती ग्रथकारों ने हचक नाम का ही अनेक बार प्रयोग किया है (दे० रत्नापण पु० ३९३, ३९६)। बहत-से लेखक अलकारसर्वस्व के स्थान पर संक्षिप्तरूप सर्वस्व लिखते हैं (रत्नापण पु. ४२४, ४४९, ४५२, रस गगावर पु. २२०, २२७, ३५५, चित्र मीमासा प० ९८) । सूत्र और वित्तयों को अलकारसर्वस्व अथवा केवल सर्वस्व कहकर अपनेक बार लिखा गया है। (दे० एकावली तरल पु० १३६, १४६, २३७; प्रतापरुद्र० पृ० २९१; रत्नापण प्० ३४१, ४५२) । अलकारसर्वस्व का अनुवाद जेकोबी ने जर्मन भाषा में किया (दे॰ जैंड॰ डी॰ एम॰ जी॰ भाग ६२)।

अल ह्यारसर्वस्य के वांतिरक्त रूपक ने निम्मानिक्षत जन्य प्रथ भी लिखे हैं .— (१) जलकारानुसारिणी (खराय डारा उत्तिनिक्षत पून ४४, ७३, ७६) (२) काल्यप्रकार सकेत (विमर्शियती का १३० पून्छ) (३) नाटकमीमासा (४) स्मित्रियते तिकार (५) स्मित्रस्य (देन जनकारसर्वस्य पून २३, उदाहरणं मधीरे श्रीकण्डलतें) (६) सहृदयलीला (७) साहित्यमीमासा (८) ह्यंपरित-वांतिक । ज्ञानिम दो यंगी के निषय में जनकृष्टारस्वस्य में इस प्रकार कहा गया है (पून ७७): एषा (उद्योशा) च समस्तोपमाप्रतिपाद-कविषयिर द्वर्षपरितातिक साहित्यमीमासायां चेषु नेषु प्रवेषुपहुदा। इह सु

उपसहार इस प्रकार है:—'कृतिः श्रीविपश्चिद्रराज।नकतिलकारमज श्रीमदाल क्रारिकसमाजाग्रगण्य श्रीराजानकस्थ्यकस्य राजानकवचकापरनाम्नोऽ-लक्कारसर्वस्वकृतः ।'

इंपविस्तरभवाभ प्रपंचिता'। जबरय के मत में व्यक्तिविवेक की टीका रुव्यक द्वारा ही सिक्ती गई है। 'बाच्यस्य प्रतीयमानेन तादात्म्यातद्रत्यस्यभावादि नेह प्रतन्यत इति व्यक्तिविवेक विचारे हि मयैवैतद्वितत्य निर्णीतमिति मावाः' । व्यक्ति-विवेक की टीका में लिखा है (त्रिवेन्द्रम संस्करण पु॰ ४४) कि हर्षचरितवार्तिक भी उसी लेख की रचना है: 'एतदस्माभिहवंचरितवार्तिके विस्तृत्व प्रतिपादितम'। यही मत (प० ५० पर भी देखिए)। इसी प्रथ में (प० ३२) नाटकमीमासा और साहित्यमीमासा का रचयिता भी लेखक ने अपने-आपको माना है। आफरेश्ट (सी॰ सी॰ पु॰ ३२ बी) ने कहा है कि जल्हण के सोमपास्त्र विलास पर अलक्कारानुसारिणी एक टीका है। यह मत उन्होने रत्नकठ (१६८१ ई॰ सन) के स्तृतिकसमाजलिंगत (८.१९ 'तथाहि कविवरजल्हणकृते सोमपाल-विलासे " अस्यार्थः श्रीराजनकरुचकविरचितायमलक्कारानुसारिष्या' इत्यादि) बचन को आधार मानकर व्यक्त किया है। परन्त जयरथ के कथन के अनसार अलक्कारानसारिणी यह अलक्कारो पर स्वतंत्र ग्रंथ है और इसमे प्रतीयमानो-रोक्षा के ४८ प्रकार माला रूपक इत्यादि विषय पर विस्तार से विवेचन किया गया है। केवल दूसरे की पुस्तक पर लिखी गई टीका में इतना विस्तृत विवेचन मिलना कठित है। व्यक्तिविवेकविचार (प॰ ४५) से स्पष्ट है कि लेखक बृहती नामक एक अन्य ग्रंथ लिखने का विचार रखता है। यदि यह ग्रंथ पूरा हो जाता तो रुय्यक के ग्रयो की सख्या १० हो जाती। सहदयलीला (के० एम० सीरीज में प्रकाशित पिशेल द्वारा १८८६) चार उल्लेखों में विभक्त छोटी-सी रचना है जिनका नाम गुण, अलक्कार, जीवित और परिकर है। प्रथम उल्लेख में रूप, वर्ण, प्रभा आदि रमणीय स्त्री के दस गणों का वर्णन है और दूसरे मे विभिन्न प्रकार के आभूषणों (सुवर्ण, मोती, रत्न आदि), उबटन, फलो, जिन्हें स्त्रिया घारण करती हैं, का वर्णन किया है। तीसरे मे सौन्दर्य का प्राण जो यौवन है उसका वर्णन किया है। चौचे उल्लेख मे सौन्दर्यवर्षक साधनों का वर्णन किया है।

साहित्यभीमासा प्रय त्रिवेन्द्रम सीरीज मे १९३४ में प्रकाशित हुआ। यह सस्करण केवल एक हस्तिलिखत प्रति पर बाबारित है जबकि तुलना के लिए तंत्रीर में हस्तिलिखत प्रति का एक अन्य छोटा भाग उपलब्ध था। संपादक ने इस संपे के सितिस्त जबात कुप्त स्थानों का मकेत दिया है। यह मृहदुवध है। संघ में कारिकाएं हैं। यह में बृत्ति है और जबाहरण भी दिए गए हैं। दुर्माध्य से केवक का नाम न तो बादि में मिलता है और न अस्त में। लगमग ६०० स्लोक

अन्य बहुत-सी रचनाओं से लिए गए हैं। इनमें से १०० प्राकृत में हैं। यह ग्रंच ८ प्रकरणो में विभक्त है। प्रथम और अन्तिम बहुत सक्षिप्त हैं (लगभग प्रत्येक प्रकरण लगभग दो मुद्रित पृष्ठो का है) । इसका संक्षिप्त सारांश्च इस प्रकार है: (१) बाच्य और बाचक की बन्दना (परा अपरा बहा के प्रतीक), बाठ बच्चे विषयों की गणना की है : वृत्ति, विवक्षा, तात्पर्य, प्रतिभाग, व्यपेक्षण, सामध्ये, अन्वय, एकार्थ्य, (इन आठ विषयो को साहित्य कहते हैं) दोषत्याग, गुणाधान, अलकार योग और रसान्वय-ये चार साहित्य परिष्कार हैं जिनसे साहित्य-निर्माण होता है। सत्कवि, विदग्ध कवि, बारोचिक कवि, सत्णाम्यवहारक कवि, वे चार प्रकार के कवि होते हैं। उत्तम, मध्यम, अधम (साख्विक, राजस और तामस) ये तीन प्रकार के रसिक होते हैं। (२) वृत्ति की परिभाषा, (असे पदाना व्यापार:) उसके मख्या, लक्षणा, गौणी तीन प्रकार; इन तीनो की परिभाषा, विवक्षा, प्रविभाग, (प्रकृति, प्रत्यय, बान्य, महावान्य) व्यपेक्षण (आकाक्षा), सामध्ये (भेद, ससर्ग और उभय), अन्वय (परस्पर ग्रथन), एकार्घ्य (एकवाक्थता) इनकी परिभाषाए तथा उदाहरण दिये गये हैं। ये आठ तत्व साहित्य का निर्माण करते हैं। (साहित्य भाषा और व्याकरण का नाम है काव्यशास्त्र का नहीं) साहित्य और काव्य का भेद (काव्य का दोषत्याग आदि चार परिष्कारो से सबव है)(३) दोष, पद के अप्रयुक्त, ग्राम्य, असमर्थ, अनर्थक, साधारण प्रसिद्धार्थ, (१) आदि छ: दोष, विभिन्न प्रकार के विरोधो की परिभाषाएं और उनके उदाहरण दिये गये हैं (एक या दो पष्ठ लप्त हो गये हैं) (४) काव्य के गण. बाह्य और आभ्यन्तर, शब्दगण बाह्य हैं और अर्थ गण आभ्यन्तर। दस गण (इलेष: प्रसाद, समता, माधर्य, सकुमारता । अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्ति समाधय. ॥) उनकी परिभाषाएँ और उदाहरण दिये गये हैं। (५) अलक्ट्रार-परिभाषा (काव्येशोभाकरान धर्मानलकारान प्रचक्षते । काव्यादर्श, २.१), गण और बल कार का भेद, अनुप्रास, कम, क्लेप, मुद्रा, दीपक, युक्ति, पठिति, गुम्फना, चित्र, यमक आदि शब्दालकार, इनकी परिभाषाए और उदाहरण दिये गये हैं। लाटानप्रास, परुषा, उपनागरिका और कोमला ये तीन दत्तिया, उपमा, रूपक, उत्प्रेका, व्यतिरेक, विभावना, अपन्न ति, भ्रम, साम्य, सश्य, सकर ये अर्थालकार, इनकी परिभाषाए और उदाहरण आये हैं। अन्य अलक्कारों का अन्तर्भाव इनमें ही हुआ है अथवा बक्रोक्ति के अन्तर्गत इनका विवेचन हुआ है। (६) रस, रस के

<sup>1.</sup> यह पद्य काव्यादशें (१.४१) का है।

छठा और सातवा प्रकरण सबसे बड़ा है। इनके पृष्ठ कमशः ५४-११८ और ११९-१५९ हैं।

कारण (बीज), प्रकृति, सहकारीतत्व तथा रस-निष्पत्ति में सहायक अन्य तत्वों का विवेचन हमा है। भाव, उनके प्रधान और अप्रधानभेद, प्रधानभाव आठ प्रकार के हैं, इन्हें स्थायी कहा जाता है। अप्रधानभाव बाह्य आठ हैं जिन्हें सारिवक कहा जाता है। ३३ आम्यन्तरभाव हैं जिन्हें व्यभिचारी भाव कहा जाता है। इसमे इनकी गणना, परिभाषा और उदाहरण आये हैं। रस की व्याख्या. प्राचीनो द्वारा निरूपित आठ रस, शान्त रस का कतिपय ने उल्लेख किया है। इसका स्थायीभाव वित माना है। कतिपय ने तीन और रसो की वृद्धि की है। श्रुगार के सभोग और विप्रलभ दो भेद। विप्रलभ और करुण का भेद, अन्य रस. वैदर्भी, आवन्ती, पाचाली और गौडी ये चार रीतिया. इनकी विभिन्न रसो से उपयक्तता. लाटी और मागधी कीर्ति का उपरोक्त चार रीतियों से साम्य. कैशिकी, भारती, सात्वती और बारभटी वृत्तिया, इनका विभिन्न रसो मे प्रयोग, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रश भाषाए, वकोक्ति, समासोक्ति अप्रस्तुतप्रशसा, सहोक्ति तथा कतिपय अन्य वक्रोक्ति-प्रकार, ध्वनि, वर्ण, पद, (पूर्वाई और प्रत्यय) बाक्य, प्रकरण और प्रवन्ध में वकत्व की स्थिति, ३६ लक्षणों की गणना और प्रथम तीन के उदाहरण<sup>1</sup> दिये गये है। ७ कवियो के चार प्रकार के साधना श्रम सर्वकलावीक्षा नियोगस्तस्य शीलनम । स क्लेश कर्णोबोगः प्रतिभाभास्वती मति:। प्रजानवनवोन्मेषशालिनीप्रतिभेति वा) चार प्रकार के कवि होते है: सत्कवि, जो बैदर्भोग्रैली में लिखते हैं. (जैसे बाल्मीकि और कालिदास) विदस्त कवि. जो वकोक्ति का आश्रय लेते हैं. (जैसे व्यास और बाण) बरोचिक कवि. जो अर्थाल कारों को अपनाते हैं (जैसे मान और भारवि) सत्णाम्यवहार (कवि, जो गौडी शैली में लिखते हैं तथा जो श्लेप चित्र और यमक बादि पर बल देते हैं (जैसे शिवभद्र<sup>2</sup>)। कवि समय, कवियों के लिए कतिपय आवश्यक सम्राव दिये गये है। जैसे पाद के आरम में खल, बत, हन्त आदि का प्रयोग बच्चे होना चाहिए। पाद के अन्त मे आये हए ह्रस्व स्वर को सामान्यत (सदैव<sup>3</sup> नहीं)

नाट्यशास्त्र (जी० ओ० एस०) के १६वें अध्याय मे प्रथम ७ पदा हैं जिनमे उपजाति छन्द मे लक्षण गिनाए गए हैं। उनका यह उल्लेख हुआ है और उदाहरण वे ही हैं जो अभिनवभारती मे आये हैं।

<sup>2</sup> वामन ने (१.न.१-३) कवियों के बारोबिकन और सनुगान्यवहारियाः इन दो प्रकार के कियों के बारो में कहा है। (२० काव्यमीसासा पू० १४; इन दो प्रकारों के बतिरिक्त राजशेखर निकपित 'सस्सरिया' और 'तस्सामि-निवेदिन' के लिए)।

<sup>3.</sup> इनमे से बहुत-से वामन के सदृश हैं उदाहरणार्थ : 'न कर्मघारय: कार्यो

गुरू मान केना चाहिए। (जैसे, वामन, ५.१.३-५) नेद, पाणिनि, वार्तिक, भाष्य, मिकल, सुत्र, स्मृति आदि आये हुए हान्यों के उसहरणों को कवि प्रयुक्त कर करते हैं। काण्यावा और बाण जादि हारा प्रयुक्त शिष्ट-प्रयोगों का अनुसरण करता चाहिए। विभिन्न प्रात्तों की हिला प्रेत्य वार्य के कार्य के सिन्त वाहिए। विभिन्न प्रात्तों की स्वयंग के गुण, स्वमाव तथा वर्ण का वर्णन भी इसमें किया गया है। आवन्य, दाक्षिणात्य, पौरस्य तथा ओड़माण्य इन प्रवृत्तियों का उस्लेख है। विभिन्न प्रात्तों के विभिन्न ऋतुओं में मनाये जाने वाले त्यौहारों तथा खेलों कर्णन है। इन्त प्राप्त के विभिन्न ऋतुओं में मनाये जाने वाले त्यौहारों तथा खेलों कर्णन है। इन्त प्राप्त के प्रमुख्य के स्वर्त है। इन्त पाटक काम्य का आस्वाद केता है, उसे परमाणन को प्रीप्त होती है (ईड्ड भावय-काम्य रिसकः परम सुत्रम्। प्राप्तोति कालवेबम्याद्गुणतिस्त्रिविभोपि सन्।) ऋष्येद (१०-७१.२ सम्बुत्रम्व) और उसररामचरित (आविभृत व्योतिवस्त्र र.१८) में उस्लेख जाया है कि कवि के शब्दों की महिंसा बहुत अविश्व होती है और उस्प्र काम्य के अर्थ के मनन से मनुप्त जानद की प्राप्ति होती है।

जिन लेखको तथा रचनाओ का नामोल्लेख हुआ है वे इस प्रकार हैं: अक्षपाद, अनर्घराघव, उत्तररामचरित, कादम्बरी, कालिदास, कात्यायन (प्० १०८), जैमिनी, बनदत्त (प्० ९४), बाण, भगवदज्जुक (प्० ७२) भवभृति, (प्० ५४ भवभृतिः श्मशःनाके जगाद रसिकप्रभुः।) भामह (पु० ८९), भारवि, भोजराज, महाबोरचरित, माघ, मालतीमाधव, बक्नोबित-कार (पृ० ११७), वामन (पृ० ३२) वाल्मीकि, विन्ध्यवासिन (पृ० ४३), वेणीमहार, व्यास, शिवभद्र (पृ० १२०)। जिनका नामोल्लेख नहीं हुआ है वे निम्निलिखित हैं काव्यादशं से एक दर्जन से भी अधिक परिभाषाए तथा उदाहरण लिये गये है। इसी प्रकार उद्भट के अलकारसारसग्रह से भी एक दर्जन के लगभग परिभाषाए और उदाहरण लिये गये हैं। उद्भट की रचना के प्रथम दो क्लोको के उपरान्त प्रतिहारेन्दुराज की टीका मे से पद्य उद्भृत किये गये है। पुनस्कत कैश्चिदुपाहता इति पठित्वा एवमाचार्या व्याचक्षते अत्रालंकारः ' थालिकार'।--इति' (पृ० ३९) प० ५४ पर दशरूप का यह पद्य उद्भृत है: 'विरुद्धेरिवः' णाकरः (४.३४) प्० ५१ पर सरस्वतीकण्ठाभरण (४.४१-४३) के ढाई क्लोक उद्धृत हैं (अपह्नुतिर० कथ्यते) पृ० ८७ पर 'वैदर्भादिकृत' पन्या' यह कारिका उद्भृत है (सरस्वतीकण्ठाभरण २.२७)।

बहुन्नीहित्रतीतिदः। सभाव्यस्य निषेषे च हौ निषेषाबुदाहृतौ (पृ० १२८)। वामन (५१; ७ और ९)।

क्रुमारिक के तन्त्रवार्तिक से पृ० १३७ पर आठ श्लोक उद्धृत किये गये हैं (पृ० २५९--२६०, व्याकरणाधिकरण।) औड, महोदय और अवन्ती की स्त्रियों की वेबभूषा के संबंध में पृ० १४५-१४६ पर तीन क्लोक आये हैं। ये क्लोक राजशेक्षर की काव्यमीमांसा (पू॰ ८-९) मे भी आते हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि काव्यप्रकाश का दो बार उल्लेख आया है। प्रथम उल्लेख (शक्तिनिपुणता० १.३) पु॰ ११९ पर है, दूसरी बार पु॰ ८५ पर वृत्ति के दूसरे उल्लास, (पृ॰ २६ वामनाचार्य) का यह अवतरण 'आकांक्षा समिषि" समुल्लसित' उद्भृत है। क्क्रोक्तिजीवित का साहित्यमीमासा पर बहुत अधिक प्रभाव है। शब्दायौ -सहिताबेव (वकोक्ति जीवित १.१७ पृ० २४) और ततोरुण • यह उदाहरण पृ०१३ पर आये हैं। पृ०१४-१५ पर वक्रोक्तिजीवित के ९ क्लोक उद्धत हैं। पु०११७ पर छ: प्रकार की वकोक्तियों का वर्णन करने वाले क्लोक बकोक्तिजीवित (१.१९-२१) से लिये गये हैं। पृ० ११६ पर भी यही उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। 'एतदेववर्णविन्यासवऋत्व चिरन्तनेष्वनुप्रास इति प्रसिद्धम्' (बकोक्ति॰ पृ॰ २८) और ये शब्द साहित्यमीमासा (पृ॰ ११७ एतदेव... प्रसिद्धमिति व्यास्थातम्) मे भी उद्घृत हैं। आचार्यों के नाम से बहुत-से पद्य (पृ० २१-२५, ७५, ८५, ८६, ९४) उद्भृत किये गये हैं। डा॰ राघवन ने यह सिद्ध किया है कि साहित्यमीमासा मे भ्रुगारप्रकाश का अनुसरण हुआ है। साथ ही दोनों मे कुछ अंतर भी बताया है। साहित्यमीमांसा को रुव्यक की रचना मानने मे उन्हें भी कुछ सशय है (पु० ९९-१०० दे० डा० राघवन का 'शृगारप्रकाश', भाग १, पृ० ८८.१०३) ।

साहित्यमीमासा के दो विशिष्ट गुण हैं। १. इसमे शब्द की व्यवना शक्ति का कोई उन्हेख नहीं है, परनु इसमे तारायं बृति का विवेचन है वो रशानुमति में सहायक होती है (अयदावींऽर्ग वाक्यावों रासतारायंवृत्तित पू० ५५) २. उन्होंने बहुत योड़े अव्यक्कारों का विवेचन किया है और वक्ष्ता के अन्तर्गत समाक्षोक्ति, अप्रस्तुतप्रशास, सहोक्ति आदि का उन्लेख किया है। विशिष्टा-वृष्ट अन्मन आरमपुणोदमृति हेतोरनादिवासनारूपस्याहकारस्य च रासत्वमैत्यम् ण निषद्यसम्पानि। नतु कृटस्थारस्यक्रस्थानदर्यकरूपस्य मेदोबक्तु न शक्यते स्थादि॥ (पू० १६१) इस लोक से स्थष्ट होता है कि रूपक ने ग्रुपारप्रकाश के सिदान्त को स्वीकार नहीं किया।

साहित्यमीमासा की उपयुक्त विशेषताओं के कारण हमारे समुख एक कठिनाई आती है। साहित्यमीमांसा अलक्कारसर्वस्व के रचयिता स्व्यक्क की

रचना की, जैसाकि उन्होंने स्वयं कहा है। सर्वस्वकार व्यक्तिसिद्धान्त और व्यंजनाशक्ति का कट्टर अनुवायी वा जैसाकि ऊपर (पृ० १६) कहा जा चुका है। (बस्ति तावत् व्यंग्यनिष्ठो व्यजनाव्यापार.)। इसमें उपमा से लेकर ७५ अर्थाल ङ्कारो की गणना की गई है। जिसमे समासोबित, अत्रस्तुतप्रशंसा, रसवद, ऊर्जस्वि, प्रेयः भी वा जाते हैं। लेखक के मत मे परस्पर विरोध के कारण का अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है: साहित्यमीमांसा की रचना इन्होंने उस समय की जब वे अपेक्षाकृत युवक और वक्रोक्तिजीवित से प्रभावित थे। जब अलङ्कारसर्वस्व की रचना की तब वे परिपक्व मस्तिष्क के ये और व्यन्यालोक तथा अभिनवगुष्त से पूर्णत. प्रभावित थे । यदि यह अनुमान उपयुक्त नहीं है तो यह मानना पड़ेगा कि त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज की साहित्य-मीमासा अल द्भारसर्वस्व के लेखक की रचना नहीं है, वरन् किसी अन्य लेखक की है। मेरे विचार में यह दूसरा विकल्प बहुत उपयुक्त नहीं है तो भी इसे विल्कुल असभव नहीं कहा जा सकता। अलङ्कारसर्वस्व (पृ० १५९) मे अनुक्तिनिमित्ता विभावना का यह उदाहरण आया है: 'अगलेखामकाशमीरसमा-लभनपिजराम् । अनलक्तकताम्राभामोष्ठलेखाच विश्वतीम् ।' इसे उद्भटने विभावना के उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया है (पृ० ३८ काव्याल द्कार) के० एम० सीरीज मे प्रकाशित सर्वस्व मे इस क्लोक मे विहित अलङ्कार के विषय मे चार मतो का उल्लेख किया है। जयस्थ के मत मे इस स्थल पर सर्वस्व का मूल पाठ दूषित कर दिया गया है क्योंकि सर्वस्व का लेखक साहित्यमीमासा मे इस श्लोक की टीका करते समय केवल दो मतो का उल्लेख करता है: 'ग्रथ-कृतापि साहित्यमीमामायमेतच्छ्लोकविवृतौ पक्षद्वयमेवोक्तम् । लेखकैश्वास्य ग्रथस्य प्रतिपदमेव विपर्यास. कृतः । उद्भट की विभावना की परिभाषा प्रस्तुत करने के उपरान्त साहित्यमीमासा में (पृ० ४७) यह क्लोक आता है और इसमें लिखा है 'अगलेखः विश्वतीम् इत्यादि सपाद्येन पिजरत्वाद्युपमानेन स्वाभाविकस्य पिजरत्वादेष्पमेयस्थाभेदाध्यवसायोऽतिशयोक्तया द्रष्टब्य ।' अत इससे स्पष्ट है कि मुद्रित साहित्यमीमांमा वह साहित्यमीमासा है जिसे जयरथ रुय्यकरचित मानता है। प्रतापरुद्रयशोभूषण (पू॰ ११) ने साहित्यमीमासा के मत का इस प्रकार उल्लेख किया है: 'प्रपचित साहित्यमीमासायाम् । नायकगुणग्रथिताः सूक्तिस्रजः सुकृतिनामाकल्पमाकल्पन्ति'—इति । यह उक्ति मुझे साहित्यमीमासा (त्रिवेन्द्रम सस्करण) मे उपलब्ध नहीं हो सकी ।

रुयक का समय सहज ही निर्वारित किया जा सकता है। इन्होंने विक्रमांक-देव चरित (बुल्हर के अनुसार लगभग १०८५ मे रचा गया) से उद्घरण लिए हैं और व्यक्तिविवेक और काव्यप्रकाश की आलोचना की है। इससे सर्वस्य का रचनाकाल ११०० ई० सन के बाद निश्चित होता है। ख्याक मखका के गुर थे। मंखक के बड़े भाई काशमीर के राजा जयसिंह (११२८-११४९ ई० सन्) के सांधिविग्रहिक ये जैसाकि श्रीकठचरित (२५.६६) में कहा गया है। बुल्हर के अनुसार (काशमीर रिपोर्ट पृ० ५०) मख के श्रीकण्ठचरित की रचना ११३५-११४५ ई० सन के बीच हुई। यदि श्रीकण्ठचरित के स्लोक आरंभ से ही अल क्कारसर्वस्व की वृत्ति में लिए गए हों, तो सर्वस्व का रचनाकाल ई० सन् ११५० के लगभग मानना होगा। इसके अतिरिक्त, सर्वस्व मे (प० ११८) में असमाप्तजिगीषस्य, राजतरंगिणी (४.४४१) का यह क्लोक आया है। यही क्लोक अभिनवभारती (भाग १, पू० ३०५) में भी आया है। अतः इससे कोई भी काल-निर्वारण विषयक निर्णय नहीं निकाला जाना चाहिए। डा॰ डे का यह विचार कि सर्वस्व राजतरिंगणी (जे॰ आर॰ ए॰ एस॰ १९२७ पृ॰ ४७४) का ऋणी है, असगत है। माणिक्यचन्द्र के काव्यप्रकाश (११५९-६० में रचित) मे अल क्यारसर्वस्व का कई बार उल्लेख आया है (पृ० ३२१, ३५५ मैसूर सस्करण) । अतः यह सिद्ध होता है कि अल द्वारसर्वस्य की रचना ११३५-११५० ई० सन् के लगभग हुई (दे० जैंड० डी० एम० जी० ६२, पृ० २८९)।

अलंकारसर्वस्व की जयरण की विमाधनी नामक टीका बिढ तापूणं है और उसकी पितराज वनमान ने (पू० ३२५, ३३७, ३५२, ३८०, ३८७, ४४४, १४८) अनेक स्थानी पर उद्धा किया है तथा उसकी आलोचना की है। इनके द्वारा उत्तिलंखित लेखक और रवनाओं में से हुछ ये हैं —अनगलेखा, अलकार-भाष्यकार (पू० ४४, १० ६, २१७), जलङ्काराज्ञारिक (पू० ७१) अलङ्कारसार (पू० ८८, ९७, १७४, १७०), अलङ्काराज्ञारिकी, उद्धरविकेस अथवा विचार, साध्यमकाय, काध्यमकासक्तेत (पू० १३०), तिलक, पूर्वीराजिवाय (पू० ८२) प्रत्यमित्रा, भोजदेव (पू० १५४, २४४), समस्ट, राज्वराठ (पू० ४४,

<sup>1.</sup> श्रीकष्ठवरित (२५.१५) में मख ने कहा है कि उसके बड़े माई ककक ने समय-समय पर बिदानों की सभा बुलाई और ४८ से आगे के इलोक ३० व्यक्तियों के समझ पड़े गए। इन व्यक्तियों में सुहल और तेजकष्ठ कायमीर के राजदरनार में कन्नीज के राजा गोविन्दबन्द तथा कीकल के राजा अपरादित्य के राजदर के रूप में आए थे। २९ से ३० तक के रलोकों में स्थक की गृह के रूप में बहुत प्रमंता की वह है।

२४४ इसमें शुद्ध उपमा विषयक १२ श्लोक आए हैं जिनमें रुलितादित्य का वर्णन है), छद्रट, लोचनकार (पु॰ १४४) वकोक्तिजीवितकार (पु॰ १८८)। इन्होंने अनेक स्थलो पर पाठान्तरों की चर्चा की है (पू॰ २६,४७, ६३, १५८, २१५ इत्यादि) । इन्होंने रुयक की भी आलोचना की है (पू॰ ८९, १३७) । इन्होने 'अन्यै.' (पृ०५) शब्द से सर्वस्य के पूर्ववर्ती टीकाकारों का भी उल्लेख किया है। इन्होंने विवेक नाम का एक (अभिनवगुप्त के तवालोक पर टीका) ग्रंथ रचा है। इसके अत मे इन्होंने अपनी विस्तृत वशावली दी है (दे० बूल्हर की काशमीर रिपोर्ट पृ० ९८ और CXLVIII-CXLX)। उसके परदादा के भाई उच्छलराजा (११०१-११११ ई० सन्) के मन्त्री थे। जयरथ ने शखघर से विद्या ग्रहण की और सुभटदत्त ने उन्हें दीक्षा दी। जयरथ के छोटे भाई जयद्रय ने हरचरितचिन्तामणि (३२ प्रकरणों मे के० एम० सीरीज से प्रकाशित) की रचना की। अत वे १३वी शताब्दी के प्रथम चरण में हुए। जयरथ ने पृथ्वीराजविजयकाव्य का उल्लेख किया है और उसमे सुप्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान के (जोकि ११९३ ई० सत मे बन्दी बनाए गए) पराक्रम का वर्णन किया है। इससे भी यह समय उपयुक्त सिद्ध होता है। समुद्रबन्ध की (त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज द्वारा १९ ६ मे प्रकाशित) छतनी विद्वतापूर्ण विस्तृत नहीं है जितनी कि जयरथ की । यह टीका केरल (मालाबार) स्थित कोलब के राजा रविवर्मा (यदुवश) के दरबार में लिखी गई। इस राजा का जन्म १२६५ ई० सन् मे हुआ था। इस टीका मे रविवर्मा के सम्मान मे क्लोक (प॰ १२, १३, ५४, १९६ इत्यादि) लिखे गए है और विभिन्न पाठो का विवेचन किया गया है (प्० ५२)। साथ ही रुप्यक के ग्रथ (प्०११७) से लुप्त उदाहरणो पर खेद प्रकट किया गया है और सर्वस्व के (पृ० ८८, १३२, २२७) अन्य टीकाकारो का व्याख्याओं को भी उल्लेख किया गया है। इनके मत में काव्या के आवश्यक गुणो के विषय मे पाच मत प्रचलित है। सजीविनी नाम की एक तीसरी टीका विद्याचकवर्तिन ने लिखी है। इसका उल्लेख मल्लीनाथ की तरल टीका में (पू॰ ३१, २२१) रत्नापण में (पू॰ ५४, ३१९, ३७७,

पाच पाक निम्नितिखित हैं:-(१) उद्मट और अन्य आचारों का अलक्कार-सप्रदाय, (२) वामन का रीति-सप्रदाय, (३) वक्रोनितजीवित, (४) भट्टायक का, (५) आनन्दवर्धन का। (दे० समूदवन्य पृ० ४)। अलक्कारावर्धक की वृत्ति के अनुसार व्यक्तिविवेक का अनुमान-यक्ष गंभीर विचार करने योग्य नहीं है।

१८७ इत्वादि) और वित्रमीमाता (पू॰ ७, ७४) में मिनता है। सकड़ारों के पारस्परिक मेद को दबति वाले बहुत से स्लोक इस टीका में मिलते हैं (उदाहरणार्थ स्पक और परिणाम)। डा॰ पावन से मुझे सुबना मिली है कि उनके एक विद्यार्थों में विश्वायकर्वातन टीका सहित सलड्डारसर्वस्य का समालोक्तात्मक संस्करण प्रकाशन के लिए तैयार किया है।

#### २८ वाग्भट प्रातीत वाग्भटालंकार

बह प्रथ के ० एम ० सीरीज (१९३३) में सिहदेवगणि की टीका सहित प्रकाशित हुआ है। अल इद्वारशास्त्र मे बाग्भट नाम के दो व्यक्ति आते हैं। यह प्रथम व्यक्ति है। यह ग्रथ विस्तत विवेचनात्मक ग्रंथ नहीं है। यह पाँच परिच्छेदो में विभक्त है, जिसमें २६० इलोक आते हैं। अधिकाश इलोक अनष्टप छन्द में लिखें गए हैं। परिच्छेद के अन्त में कतिपय पद्म अन्य छन्दों में रचे गए हैं। इसमे ओजोगण (३.१४) का चित्रण करने बाला एकमात्र गद्य का अबतरण है। यह इस प्रकार है:-- 'समराजिरस्फूरदरिनरेशकरिनिकरिशर सरससिन्द्रपूरपरि-चयेनेवारुणितकरतलो देवः। 'प्रयम परिच्छेद मे काव्य कालक्षण दियागया है। उसकी उत्पत्ति का कारण प्रतिभा बताकर प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास की परिभाषाए दी गई है। काव्य-निर्माण के लिए कौन-सी परिस्थित अनुकुल होती है और कवि के लिए अपनाने योग्य परम्पराओं का उल्लेख किया गया है। दूसरे परिच्छेद में सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश, भृतभाषा (पैशाची) इन चार भाषाओं में काव्यरचना करनी चाहिए। काव्य के भेद, छन्दोनिवड और गद्य-निबद्ध-ये दो तथा गद्य-पद्य और मिश्र-ये तीन प्रकार के भी किए गए हैं। इसके बाद पद और वाक्य के आठ दोषों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन करके अर्थ-दोषो का निरूपण किया गया है। तीसरे परिच्छेद में काव्य के दस गण और लक्षण उदाहरण सहित दिए गए हैं। चौथे मे चित्र, वकावित और अनुप्रास इन शब्दाल क्यारों तथा उनके उपभेदों का ३५ अर्थाल क्यारों और वैदर्भी तथा गौडीया-इन दो रीतियो का विवेचन किया गया है। पाचवें परिच्छेद मे नौ रस, नायक और नायिकाओं के भेद और तत्सबंधी अन्य विषयों का निरूपण है।

बाग्मट जैन थे। इनका नाम बाहद या बाहद (प्राकृत) इस रूप में मिलता है। यह किसी राजा के मन्नी थे और इनके पिता का नाम सोम था। 'बयण्डसूनि-प्रजुक-मुत्तिकमणिणोपहानमृह व्या सिरिचाहडसि तणओ जासि बृहो तस्य सोमस्सं (४.१४८ पु॰ ७२)—इस यस की समीक्षा करते हुए टीकाकार ने किसा है:

'इदानी ग्रंथकार इदमल क्यारकर्तृ त्वस्थापनाय बाग्भटाभिषस्य महाकवेर्महामात्यस्य तक्षाम गायपैकया निदर्शयति । वाग्भट के सभी उदाहरण स्वरचित प्रतीत होते हैं। इनमें से कतिपय प्राकृत में है (उदाहरणार्य दे० ४.४९, ५३, ५४, ७४, ७८. १०६, १०७, १४८) । इन्होने 'नेमिनिर्वाणमहाकाव्य' (जिसके लेखक बाग्भट हैं) के छः श्लोको को उद्धत किया है (जैकोबी द्वारा निर्दिष्ट जे व्यार ए एस । १८९७ पू॰ ३०९; 'ककाकुककके काककेकिकोकैककु: कक । अकुकौक: काक-काक्कऋक्काकुकुककाककु.' (४.१२) —इस क्लोक पर टीका में इस प्रकार लिखा गया है:---'ककाकू इत्येष क्लोक एकव्यजनी नेमिनिर्वाणमहाकाव्ये राजीमती परित्यागाधिकारे समुद्रवर्णनरूपो क्रेय '। परन्तु यह इलोक प्रकाशित नेमिनिर्वाण (के॰ एम॰ सीरीज) मे उपलब्ध नही होता, यद्यपि नेमिनिर्वाण (७ ५०) का काव्याल द्वार मे महायमक एक उदाहरणस्वरूप का बाग्भट ने उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है कि बाग्भट ही दोनो ग्रथों का लेखक था। बाग्भटालकार मे उदाहरणस्वरूप दिए गए क्लोकों मे आदिलबाड़ के चालुक्यवदा गत कर्ण राजा के पुत्र जर्यासह राजा का बहुत उल्लेख आता है। उदाहरणार्थ, 'इन्द्रेण कि यदि स कर्णनरेन्द्रसूनुरैरावणेन किमहो यदि तदृद्धिपेन्द्र. । दभोलिनाप्यलमल यदि तत्प्रताप स्वर्गोप्यय ननुमुधा यदि तत्पूरी मा ॥ (४.७६) जगदात्मकीर्ति-शुभ्रजनयन्त्ददामधामदो परिष । जयति प्रताप पूषा जयसिहः क्ष्मामदिधनायः (४.४५); अणहिल्लपाटक पूरमवनिपति. कर्णदेवनपसुन: । श्रीकलशनामधेय: करी च रत्नानि जडतीह'।। (४. १३२)। (दे० ४.८१, ८५) इनमे से प्रथम में (आ स्यन्दनव्यज्ञध्नोद्धरताम्रचुड. श्रीकर्णदेवनुपसूनुरय रणाग्रे) यह लिखा है कि अनहिल्बाड चालुक्य की ध्वजा में मुर्गे का चिह्न था। जयसिंह ने १०९३ ई० सन् से-११४३ ई० सन् तक राज्य किया (दे० आई० ए० भाग ६, प० १८०; अणहिल्वाड चालुक्यो की तिथि सहित वशावली पु० २१३ पर बुल्हर ने प्रस्तुत की है।) कुमारपाल के शासनकाल की बाडनगर प्रशस्ति के लिए देखिए ई० बाई० भाग १, प० २९३ । प्रभाचन्द्र के प्रभावकचरित्र (प० २०५) से के एम सीरीज के सपादकों ने स्पष्ट किया है कि वाग्भट का समय सबत् ११७९ और १२१३ (११२३ और ११५६ ई० सन्) था। अत. वाग्भट १२वी शताब्दी के प्रथम अर्घाश में रहे और उनका काव्यालक्कार ११२५— ११४३ ई० सन् के बीच लिखा गया । सिंहदेवगणि के अतिरिक्त जिनवर्धन सूरी, गणेश, शेमहसगणि, राजहंसीपाध्याय आदि की अनेक टीकाएं इस पर उपलब्ध होती हैं।

# २६. हेमचन्द्र रचित काव्यानुशासन

यह ग्रंथ लेखक की निजी टीका के काव्यमाला सीरीज़ मे प्रकाशित हुआ। है। इसमे इसी ग्रंथ से उद्धरण लिये गये है। इसका एक अन्य संस्करण दो भागों में छपा है (महाबीर जैन विद्यालय सीरीज में प्रकाशित संस्करण, श्री • बार • सी • पारिख लिखित मुमिका पृ • १-CCCXXX और प्रो • आठवले लिखित टीका पृ० १-२७६) यह ग्रय तीन भागो मे विभक्त है। इसमे सूत्र (गद्य मे) वृत्ति तथा उदाहरण हैं । सूत्रों को काव्यानुशासन, सूत्रो की वृत्ति को अलङ्कारचुडामणि और टीका को विवेक नाम दिया गया है। विवेक टीका वृति का स्पष्टीकरण करके बोडे-बहुत उदाहरण प्रस्तुत करती है परन्तु अनेक स्थलो पर यह अपूर्ण है। उदाहरणार्थ इसकी प्रस्तावना मे कहा गया है : 'विवरीत क्विचद दब्ध नव सर्न्दीभत क्विचत । काव्यानशासन-स्याय विवेक: प्रवितन्यते ।।' काव्यानुशासन मे आठ अध्याय है । प्रथम मे काव्य का उद्देश्य, काव्य का हेतू, (जैसे प्रतिभा) प्रतिभा के सहायक (व्यूत्पत्ति, अज्ञास) काव्य की परिभाषा, शब्द और अर्थ का स्वरूप, मस्यार्थ, गौणार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यग्यार्थ का अर्थ आदि का निरूपण है। द्वितीय मे रसो स्थायिभावो मात्विकभावों, व्यभिचारिभावों का विवेचन हुआ है। ततीय में शब्द-दोष, वाक्य-दोष, रस-दोष, अर्थ-दोष आदि का विवेचन है। चतुर्थ मे माधूर्य, ओजस् और प्रसादगणो तथा इनमे सहायक अक्षरो का निरूपण हुआ। है। पाचवें मे अनप्रास, यमक, चित्र रलेष, बकोबित, पुनस्वताभास इन छ, शब्दालकारो का वर्णन है। छठे मे उन्तीस अर्थाल छूारो की चर्चा है। इन्होने सस्बिट का अन्तर्भाव सकर मे किया है, दीपक का लक्षण ऐसा दिया है जिससे इसमे तत्ययोगिता का समावेश हो. परिवृत्ति नामक अलङ्कार का लक्षण दिया है. इसमें मम्मट के पर्याय और परिवृत्ति दोनों का अन्तर्भाव होता है। रस, भाव इत्यादि से सम्बद्ध रसवत, प्रेय, ऊर्जस्व, समाहित आदि अलक्कारो का वर्णन नहीं किया गया है। इनमें अनन्वय और उपमेयोपमा को उपमा के प्रकार . मानकर जाते-जाते उल्लेख कर दिया है। प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त तथा दूसरे लेखको द्वारा निरूपित निदर्शना का अन्तर्भाव इन्होने निदर्शन मे ही कर दिया है। स्वभावोक्ति और अपस्तुतप्रशसा को इन्होने कमशः जाति और अन्योक्ति नाम दिया है। उपर्युक्त अनेक अल द्वारों का लक्षण न देने का कारण भी उन्होंने बताया है। (पू॰ २९२-२९४) सातवे अध्याय मे नायक और नायिका के गुण और प्रकारों का उल्लेख है। आठवें में प्रेक्ष्य और श्रव्य-ये दो काथ्य के मुख्य भेद तथा उनके उपभेदो तथा लक्षणों का विवेचन किया है।

हेनचन्द्र का काव्यानुवासन मौजिक नहीं है यह संब्रहारमकः है। राजयोखरं कृत काव्यानामात, काव्यानकाम, जम्मानकाम , जम्मानकाम होन होन से हमने मुक्य जापार कृत किया ना से हैं। (उदाहरणायं, तुनना कीजिए: हेमचन्द्र के पृ० ८१-१६ से काव्यानीमाता के पृ० ५२-४४) काव्यानीमाता के पृ० ५२-४४) क्लोने स्पटल कहा है कि अधिनवस्पत्र और मरत के मतो का आधार किया है। 'सावारणीमावा व विनावारिनिरिति श्रीमानिमनवस्पायांगं.। एतन्यतमे है। 'सावारणीमावा व विनावारिनिरिति श्रीमानिमनवस्पायांगं.। एतन्यतमे सारामिक्यलीवितं वेदितव्यम् (पृ० ६६ र दिवके); तेप्रसामिक्यलीवत् सारामिक्यलीवितं वेदितव्यम् (पृ० ६६ र दिवके); तेप्रसामिक्यलीवत् हे कि क्षामन १५०० उदाहरण विभिन्न प्रको से प्रमन्त्र हिम्मे हे। परन्तु इनका परवर्ती आवश्चारित वेदितव्यम् तार्पिक स्वीते क्षामन १५०० उदाहरण विभिन्न प्रको से प्रमन्त्र हमने विकाय स्वीतं वालक्कारिको पर बहुत कम प्रभाव रहा और इनका उत्लेख कम ही किया गया है। (केवल स्लापण को छोड़कर, स्लापण

श्री विष्णुपादभट्टाचार्यजी ने मेरे इस विचार पर कि काव्यानुशासन में विशेष मौलिकता नही है, यह सब्रहमात्र है, आपत्ति उठाई है (इडियन कल्चर भाग १३, प० २१८-२४) । इन्होने बताया है कि हेमचन्द्र ने मम्मट के इस मत से कि अर्थ काव्यरचना का प्रयोजन है, असहमति प्रकट की है। हेमचन्द्र मुकुल और मम्मट से भी मत-भिन्नता रखते हैं। लक्षण को रूढ़ि और प्रयोजन पर आधारित मानने की अपेक्षा प्रयोजन पर ही आधारित मानते है। हेमचन्द्र ध्वनिकार से भी मत-भिन्नता रखते हैं (पु० ४६)। ध्वनिकार ने अर्थशक्ति मुलध्वनि को स्वतः सभवी कवि प्रौढोक्तिनिष्पन्न और कवित्त बद्धवक्त-प्रौडोक्ति - इन तीन प्रकारों में विभक्त किया है। मम्मट ने क्लेबमलाप्रस्तत-प्रशासा का उदाहरण पुस्त्वादिप प्रविचलेत् दिया है जबकि हेमचन्द्र इसे शब्दशक्ति मुलध्वित का उदाहरण मानते हैं। रसों मे अलक्कारो का समावेश करके बडे-बडे कवियों ने नियम का उल्लंघन किया है, इस दोष का घ्वनिकार ने निर्देश नहीं किया, जबकि हेमचन्द्र ने निर्देश कर दिया है। इन सब बातों को मानने पर भी काव्यानुशासन को मौलिक मानना कठिन है। इस प्रकार की मत-भिन्नता तो कई अन्य लेखको मे भी मिलती है। यह प्यान देने योग्य बात है कि अभी-अभी त्रिलोकनाथ झाने (जनरल बॉफ विहार रिसर्च सोसाइटी भाग XLIII प्रति १-२, १९५७ पू॰ २२-३) एक विस्तृत निबंध लिखा है जिसमें उन्होंने व्यक्तिविवेक के लेखक का हैमचन्द्र पर ऋण दिखाया है और उसके काव्यानु-शासन के विषय में मेरे मत का समर्थन किया है।

पु० ४६, ७५, २२४, २३३, २५९, २७९, २९९) । इन्होंने अपने महान् स्वाकर्षणक प्रत्य (झक्दानुवाहन) तिब्द हेनचन्द्र की रचना के बार ही काव्यान्त्र होता स्वाक्त की रचना की । इन्होंने कन्दोनुवासन, उत्याथप्रकाध्य, अभिधानिबन्तायि, वीवीतासमाल, विवदित्वालकायुःवचित्त, योगवास्य आदि की भी रचना की। (इनके जीवन और रचनाओं के लिए दे० श्री आर०सी० पारीक की भूमिका, पू० CCLIII-CCCXXX.) इनके द्वारा चल्लिकित रचनाओं तथा केलकों (विनकी सस्या बहुत अविक है) मे से निम्निलिखित का नाम उल्लेखनीय है: अवतिन्तुन्तरं, उचाहरण, दण्डी, भट्टतीत, मट्टनायक, पञ्चित्वस्वव्यक्तकमा, मानह विवरण, भीजराज, सम्मद, सगल, मानूराज, यायावरीय, रावणविजय, वामन, वाक्याचार्य राहुल, (पू० ३१६) राजधेलर का हरविलास, हरिप्रवोच, हृदयसंथ । कीर्तिकीमुदी (११८) मे इनको प्रवसा इस प्रकार से की गई है: 'वहाहृदि बहेन औहेमसूरे: सरस्वतीम् । बुक्त्या शब्दरलानि ताम्रपर्णं

जैन लेखको में हैमचन्द्र का उच्च स्थान है। वह बृहद् ग्रन्थकार थे और इन्होंने ज्ञान की अनेक शाखाओं पर ग्रन्थ रचे हैं। हेमचन्द्र के जीवन की जानकारी के लिए सोमप्रभ रचित कुमारपाल प्रतिबोध (सवत् १२४१ अथवा ११८५ ई० सन् मे रचित) प्रभाचन्द्र के प्रभावक चरित (सवत् १३२४ ई० सन् १२७७ मे रचित तथा निधी जैन-प्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित), मेरुतुङ्ग के प्रबन्धचिन्ता-मणि (सवत् १३६४ ई० सन् १३०७ मे रचित तथा रॉनि द्वारा अनूदित), राजशेखर के प्रबन्धकोश (पृ०४६–५४, सवत् १४०५ सन् १३४८ मे सिधी जैन सीरीज द्वारा प्रकाशित) आदि से सामग्री मिलती है। प्रभावक चरित (पृ० १८३-२१२) मे हेमचन्द्र के जीवन के सबन्य मे विस्तृत परिचय मिलता है। हेमचन्द्र बथुका मे मोड बनिया परिवार में उत्पन्न हुए। इनके माता-पिता का नाम चाच अथवा चाचिग और पाहिनी था। हेमचन्द्र का मूल नाम चंगदेव था । हेमचन्द्र के विषय मे चार महत्त्वपूर्ण तिथियो का उल्लेख प्रभावकचरित (पु०२१२) मे निम्न प्रकार आया है: वे कार्तिक पूर्णिमा सबत् ११४५ (ई० सन् १०८८) में उत्पन्न हुए, सबत् ११५० (ई० सन् १०९३) में इन्होंने विद्या आरभ की, वे सवत् ११६६ (ई० सन् ११०९) मे वे सूरि अथवा आचाय बन गये। सबत् १२२९ (ई० सन् ११७३) मे ८४ वर्ष की आयु मे इनका देहान्त हुआ। हेमचन्द्र के गुरुदेव चन्द्र थे। 'फोरविस' ने अपने ग्रन्थ रसमाला में सिद्धराज और कुमारपाल नामक दो राजाओं का उल्लेख किया है। इनसे हेमचन्द्र का सबध रहा (भाग १, पृ० १६५-१९७ ऑक्सफोर्ड प्रेस सस्करण १९२४) । बुहलर का 'ज्येरदास लेवेनदेस जेनस मोक्सि हेमचन्न' (१८८९)
यह लब्स्पृतिग्रय कुछएक अनावस्यक बातों को छोड़कर पूर्ण प्रामाणिक है।
इस जर्मन-प्रान्य का अनुवाद डा॰ मिल्लाल पटेल ने क्येडी में किया तथा
१९३६ में यह सिंची जैन सीरीय द्वारा प्रकाशित हुआ। हेमचन्द्र ने मन्पद का
उल्लेख (पृ० १०९) किया है तथा काज्यमकाश (५.१०२) से डेड स्लोक उद्धुत
किया है। हेमचन्द्र ने काज्यानुसासन स्थाय है। इन तथ्यों से सिद्ध होता
है कि काव्यानुसासन लगभग ११४० ई० सन् की रचना है। जर्मतिह सिद्ध्यस्य
के बादेश पर इन्होंने शब्दानुसासन लिल्ला। जर्याहि का शासनकाल १०६३ से
११४३ ई० सन् तक रहा। उत्तरे उत्तरिकारिकारी हुमारपाल ने ११४३ स ११७२
६० सन् तक राज्य किया। श्री आरार श्रीण पाल के मत में काव्यानुसासन की
रचना ११३६ से ११४३ ई० सन् के बीच में हुई (मृमिका, पृ० CCLXII)।

#### ३०, जयदेवकृत चन्द्रालीक

भारतवर्ष मे यह ग्रय अनेक बार प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थ मे विवेचन के लिए गुजराती प्रेस से प्रकाशित वैद्यनायपायगुड की रामाटीका सहित सस्करण प्रयोग में लाया गया है। चन्द्रालोक काव्यशास्त्र पर अनुष्टुप् छन्द मे लिखा गया सिद्धान्त निरूपण से सबविन प्रथ है। भामह और दडी के समान जयदेव ने अपने उदाहरण दिए हैं। यह ग्रंथ १० मयुखों में विभक्त है और उसमे लगभग ३५० पद्य है। इसकी शैली सुगन और स्पष्ट है। भाषा प्रवाहमयी और मबुर है। और यह कृति नवसिलियो द्वारा समझी जाने योग्य शैली मे लिखी गंगी है। इसके विषय इस प्रकार हैं प्रथम मयूल मे काव्य की परिभाषा, काव्यहेतु (प्रतिभा, श्रुत और अभ्यास सहित), शब्दो के रूढ़, यौगिक और योगरूड-इन तीन प्रकारो का विवेचन किया गया है। दूसरे मयुख में शब्द, अर्थ, वाक्य इत्यादि के दोष दिए गए हैं। तृतीय मे कवि अपने काव्य मे रमणीयता बढाने के लिए जिन उपायों की योजना करता है उनका विवेचन । (उदाहरणस्वरूप 'ईद्शक्चरितैर्जनि सत्य दोषकरो भवान्') । चौथे मे दस गुणो का । पाचवें मे अनुपास (छेका०, वृत्त अनु०, लाटान्०), पुनरुक्ताभास, यमक, चित्र-इन शब्दालंकारो तथा एक सौ अर्थालकारो का निरूपण है। पाचवें मयूल के मध्य मे अर्थालकारों के आरभ मे एक नवीन मगलाचरण आता है। छठे मयुख मे रसो, भावो, गौडी, लाटी और पाचाली रीतियो तथा पाच बृत्तियों (मधुरा, प्रौडा, परुषा, ललिता और भद्रा) का विवेचन है। सातवें मे व्यजना और ध्विन के भेद (ध्वत्यालीक के अनुसार) तथा आठवें में गुणीभूत व्यंग्य के मेंदों का निरूपण है। नवें में छक्षणातथादसवें मे अभिषा का विवेचन है। स्लोको की संस्थाइसके भिन्न-भिन्न सस्करणों मे भिन्न-भिन्न है।

जयदेव को पीयुपवर्ष कहा जाता है। इसका उल्लेख उसके ग्रथ में मिलता है:--'चन्द्रालोकमम स्वय वितनते पीयपवर्ष. कृती' (१.२): 'अनेनासावाद्य: सुकवि जयदेवेन रचिते चिर चन्द्रालोके सुखयतु मयुखः सुमनसः ॥' (१.१६)। चन्द्रालोक पर गागाभट्ट की एकागम नाम की टीका मिलती है। इसमें जयदेव का दूसरा नाम पीयुषवर्ष भी बताया गया है। 'जयदेवस्यैव पीयुषवर्ष इति नामान्तरम्' (चौलमा सस्कृत सीरीज)। जयदेव के पिता का नाम महादेव और माता का नाम सुमित्रा था । 'महादेव: सत्रप्रमुखमखविद्यैकचतुर: सुमित्रा तदमन्तिप्रणिहितमतियंस्य पितरौ' (१.१६) प्रसन्नराघव नाटक के रचयिता जयदेव भी महादेव और सुमित्रा के ही पुत्र थे (प्रसन्न रा० १.१४-५) और बे तर्कशास्त्र में बहुत कुशल थे। इसका प्रमाण यह रुलोक है:—'तनु अय प्रमाणप्रवीणोपि श्रयते । ... सत्रधार - येथा कोमलकाव्यकौशलकला लीलावती भारती तेषा कर्कशतकवकतवनोद्गारेपि कि हीयते ॥' (१.१८) । यह जयदेव गीतगोविन्दकार से भिन्न था। गीतगोविन्दकार जयदेव भोजदेव और रामदेवी का पुत्र या और बगाल के बीरभूम जिले के किन्द्रबिल्व का निवासी था। पीयुषवर्षं जयदेव बंगाल का निवासी प्रतीत नहीं होता । भाष्यालोक नाम तर्क-शास्त्र के ग्रय का कर्ता पक्षधर जयदेव और चन्द्रालोक का पीयषवर्ष जयदेव—ये दोनों एक ही थे।

चन्द्रालोक की रचना का काल निस्चित करना कठिन है। चन्द्रालोक में किसी लेखक के नाम का उस्लेख नहीं है, परतुं 'अपीकारोति य काव्य कर्यायांचनकन्नती। अदो न मन्यते कस्मादनुष्णमनकन्नती।।' (१८) इस स्लोक मे स्पष्टत काम्य्यकाश की इस कारिका को ओर सकेत हैं: 'तद्दांची शाव्याची' संगुणावनकन्नती पुन क्वापि।' उपरोक्त पुन २७५ पर हम यह देश चुके हैं कि अक्कारसर्वस्त प्रथम रचना है विद्योग विषया विकास करकार की परिभाषा की गई है। चन्द्रालोक में भी इन दोनो अक्कारों की परिभाषा तदन्त्वर है। ('तुक्तव्यक विरोधी विकस्य' अल ब्रूग्डस्तंद्ध, पृ०१९८ 'विकस्यस्तुत्यकव्योविरोधक्वातुरीतृत,' चन्द्रालोक ५९६): 'स्वविपरीत्रकल निष्पतंत्र प्रयत्नी विचित्र', अक्कारसर्वस्त्व पृ०१८८ 'विचित्र वेत्र प्रयत्न विपरीत्रकल स्वराद्ध स

यह उल्लेखनीय है कि जीवानद आदि चन्द्रालोक के कतिपय संस्करणों में विकल्प और विभिन्न की परिभाषाए कमवा इस प्रकार हैं: 'विरोधे तह्य-

चन्द्रालोक में लगभग १०० अलंकारों की परिभाषाएं उदाहरण सहित मिलती हैं। इससे विदित होता है कि जयदेव परवर्ती अलकार-लेखक है। अलंकारों को संख्या उसे परवर्ती सिद्ध करने में सहायक होती है। मम्मट ने केवल ६१ अर्थालंकारो का निरूपण किया है, जबकि सर्वस्य में लगभग ७५ का उल्लेख है। अतः चन्द्रालोक अलकारसर्वस्य के बहुत बाद की रचना है, इसकी रचना लगभग १२०० ई० सन् से पूर्व हुई होगी। साहित्यदर्पण (४.३) में प्रसन्नराधव का यह क्लोक उद्धत है: 'कदली कदली' इत्यादि (१. ३७)। प्रसन्नराधव के कतिपय क्लोक शारङ्कपद्धति (तिथि, १३६१ ई० सन्) मे भी उद्धत हैं। (दे॰ १६४ प्रसन्तरा॰ १.९, ३५२० (१३३) ३५५७ (२.२२) ३६२६ (७.५९), ३६३१ (७६०)। अतः जयदेव १२५० ई० सन से पूर्व रहा होगा । इसलिए चन्द्रालोक का रचनाकाल १२०० और १२५० ई० सन के बीच का हो सकता है। केशविमिश्र के बल क्ट्रारशेखर (पृ०१७) मे जयदेव पडित नामक किव का उल्लेख आया है जिसने उत्कल के राजा के दरबार मे अपनी तकंक्शलता से पडितों को हराया । इसका सकेत संभवतः चन्द्रालोक के रचयिता की ओर है। कुवलयानद के अत में यह श्लोक आया है: 'चन्द्रालोको विजयतां शरदागम संभव । हृद्यः कुवलयानदो यत्प्रसादादभृदयम् ॥ इस इलोक के 'चन्द्रालोको', 'शरदागम सभव' और 'कूबलयानदों के दो अर्थ निकलते हैं। वैद्यनाथ के कथनानुसार 'शरदागम' चन्द्रालोक का मूल आधार है। परन्तु यह मत असगत है। गरदागम चन्द्रालोक की टीका का नाम है। इसे प्रद्योतन भद्राचार्य ने लिखा है जो बुदेलराजा वीरभद्र के आश्रय मे रहता था। (दे० काशी स० सीरीज द्वारा १९२९ में प्रकाशित टीका) । इसी प्रखोतन ने १५५७ ई० सन में कामसूत्र पर टीका लिखी। कुबलयानद ने स्पष्ट कहा है कि इस रचना मे अलङ्कार सबन्धी चन्द्रालोक की परिभाषाओं और उदाहरणों का समावेश हुआ है। (दे॰ अप्पय दीक्षित के अन्तर्गत)।

#### ३१. विद्याधरकृत एकावली

यह यय मल्लिनाय की तरल नामक टीका सहित बी० एस० सीरीज में भी निबंदी द्वारा सपादित हुवा है। इस रचना के कारिका, चूर्ता और उदाहरण-ये तीन भाग हैं। इस इति की विशेषता यह है कि इसके सभी उदाहरण स्था विधापर रचित है तथा इससे उन्होंने अपने आध्ययाता उत्कल कर्णो विकरणालकृतिमंता' तथा 'विचित्र तत्रयरलाव्वेद्विपरीतकलेक्स्मा'

गुजराती प्रेस के सस्करण मे दी हुई परिभाषा साहित्यदर्गण की परिभाषा है।

(उड़ीसा) के राजा नरसिंह की स्तुति की है। उन्होने आरंभिक सालवें क्लोक में इस प्रकार कहा है: 'एव विद्याधरस्तेषु कातासमितस्थानम् । करोत्रि नरसिंहस्य चाटुश्लोकानुदाहरन् ॥' विद्याघर (१.४-६) ने शास्त्र के शब्दप्रधान (मबुसमित), अर्थप्रधान (मित्रसमित, जैसे इतिहास अर्थात् महाभारत इत्यादि) और व्यनिप्रधान (कातासमित) ये तीन प्रकार बताए हैं। इस वृष्टिकोण से यह रचना प्रतापरुद्रयशोभूषण, नजराजयशोभूषण, रघुनायभूपालीय और अल क्यारमजवासे मिलती-जलती है। यह ग्रंथ ८ उन्मेवों में विभक्त है; उनके विषय इस प्रकार हैं :-- (१) काव्य का हेत् (प्रतिमा, बहुशास्त्रदर्शिता और अभ्यास), काव्य की परिभाषा; भामह, महिमभट्ट तथा अन्य ग्रथकारों के मतो का विवेचन । (२) वाचक, लाक्षणिक और व्यजक-शब्द के ये तीन भेद तथा अभिषा, लक्षणा और व्यजना-शब्द की इन तीन शक्तियों का विवेचन। (३) व्वनि के उपभेद। (४) गुणीभूत व्यव्य का विवेचन। (५) तीन प्रकार के गण और तीन रीतिया। (६) दोष। (७) शब्दाल छार। (८) अर्थाल क्यार । प्रथम उन्मेष मे विद्याधर ने व्वन्यालोक का पूर्णतः अनुसरण किया है। उनकी रचना काव्यप्रकाश और अलज्जारसर्वस्व पर आधारित है। अलकारों का विवेचन करने में वे काव्यप्रकाश की अपेक्षा सर्वस्व को अधिक महत्त्व देते हैं। उदाहरणार्थं, उन्होने परिणाम, उल्लेख, विचित्र तथा विकल्प इन अल कारों का सर्वस्य की मौति ही विवेचन किया है जबकि ये अल कार काब्यप्रकाश में उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने जिन अन्य ग्रथों तथा ग्रथकारों का उल्लेख किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं :-अभिनवगुप्त, अलङ्कारसर्वस्व, काव्यप्रकाश, विरहण, भोज, महिमभट्ट, वामन, श्रीहर्ष, हम्मीर, हरिहर तथा अर्जुन । उन्होंने दशरूप, नैषधीय और राजशेखर से भी उदाहरण लिए हैं। उन्होंने केलिरहस्य नाम का कामशास्त्र सबधी ग्रथ भी लिखा है (दे० श्री त्रिवेदी लिखित भूमिका प॰ XV-XVI)।

श्री विवेदी ने अपनी भूमिका ने विद्याघर के समय के सवध में सभी तथ्यों का सबद किया है। वे (२० XXIII) इस परिणाम पर पृक्ष हैं कि विशाषर कैसरिनररिवह (१२८-१३०७) अवधा प्रतापनरिवह (१३०-१० इंट क् सन्) कै आश्रित से । प्रस्तावनात्मक स्त्रोक ११ में किये हिस्त् और राजा सर्जुंन (अर्जुंन वर्गदेव) का उल्लेख मिलता है। (इसकी तिथि जानने के लिए ऊपर पृ० २०० देखिए)। इसलिए एकावली की रचना १३वी शताब्दी के प्रथम स्थाय के उपरान्त हुई। सिहमुपाल के (लगमग १३वे इंट सन्) प्रसापन स्थाकर में एकावली का उल्लेख इस प्रकार मिलता है:—'उलकलाबिपतेः श्वभारत्वाभिमानिनो नर्रासहर्देकस्य वित्तमनुकर्तमानेन विश्वावरेण कविना बाढ़-मध्यत्वरी क्वतीसि । एवं खलु सम्बदिनेकाबस्यमानेन' (पृ० २.६ त्रिवेन्द्रम संस्करण) प्० २५८ और २०० पर शिंगमुगल ने प्रसन्नराघव को उद्धत किया है। यह एक एकावळी का रचनाकाल १२८५-१३२५ ई० सन् के बीच निर्वारित होता है।

तररू एक बादर्श टीका है। इसकी रचना महाकाव्यों के मुविक्यात टीकाकार मिल्लनाय डारा हुई है जो समयत: १४वी शताब्दी के बन्त मे और १५वी शताब्दी के आरम मे हुए। (दे - मिल्लनाय की जीवनी और कृतियों के किए श्री त्रिवेदी की मुनिका, गु॰ XXIV——XXX)।

## ३२. विद्यानाथ रचित प्रतापरुद्रवशोभूषरा

प्रतापरुद्रयशोभूषण का एक सुन्दर सस्करण बवई सरकार की सस्कृत-ग्रंथ-ं माला मे श्री त्रिवेदी ने प्रकाशित किया है। (१९०९) इसमे मल्लिनाथ के पुत्र कुम।रस्वाभी की रत्नापण टीका है। इस ग्रथ का एक और सस्करण रत्नापण टीका सहित मद्राम मे १९१४ मे प्रकाशित हुआ (जिसका तीसरा सस्करण १९५० मे छपा है)। यह रचना दक्षिणभारत मे बहुत लोकप्रिय है। इस ग्रथ के तीन भाग है--कारिका, वृत्ति और उदाहरण । तैलगना के काकतीय वश के प्रतापरुद्रदेव (वीररुद्र अथवा रुद्र) राजा का इन उदाहरणों मे यशोगान है। इस राजा की राजधानी एक शिला (वर्तमान वरगल) थी, 'प्रतापरुद्रदेवस्य गुणानाश्चित्य निर्मित । अलकार प्रबयोय सन्तः कर्णोत्सवोस्तु वः॥ (१९)। इस दृष्टिकोण से इसका एकावली से साम्य है। प्रतापख्द्र में नौ प्रकरण है: नायक, काव्य, नाटक, रस, दोष, गुण, शब्दालञ्कार, अर्थाल**ङ्का**र और मिश्रालक्क्कार । इसमे अन्य लेखक और वृत्तियो का नामोल्लेख इस प्रकार है :— अनर्घराघव, अभिनयदर्पण, अलङ्कारसर्वस्व, उद्भट, काव्यप्रकाश, दडिन्, दशरूपक, बालरामायण, भरत, भामह, भोज, रुद्रभट्ट, शृगारतिलक, साहित्यमीमासा । तीसरे प्रकरण मे एक नाटक की आवश्यकताओं के उदाहरण देते हुए 'प्रतापरुद्र-कल्याण' नामक नाटक को आदर्श नाटक के रूप मे प्रस्तुत किया गया है (पृ० १४९–२१८)। सामान्यतः उन्होने काव्यप्रकाश का अनुसरण किया है परन्तु अलङ्कार के विषय मे मम्मट की अपेक्षा अल क्कारसर्वस्व को अधिक महत्त्व दिया है। इन्होने मम्मट द्वारा अनिर्दिष्ट परिणाम, उल्लेख और विकल्प की परिभाषाए दी है। इनकी विकल्प की परिभाषा (विरोधस्तुल्यबलयोर्विकल्पालकृतिर्मता पृ० ४५६) लगभग चन्द्रालोक के समान ही है। प्रतापरुद्रदेव, महादेव और सुम्मिंड अथवा सुम्मुडम्बा के पुत्र थे।

मुम्मुकंबा स्वाबा की कन्या थी। स्वाबा का के नाम से प्रसिद्ध थे। जपने पिता गणपति के उपरात इन्होंने एकखिला में राज्य किया। यह कहा जाता है कि प्रतापस्त्रदेव ने शास्त्रवादा (देविपित के रामदेव १२७१-१३०९) सेवण को पराजित किया। इस घटना से और अन्य शिकालेको से यह पता चलता है कि प्रतापस्त्रदेव १३वी शताब्दी के अतिम चरण में और १४वी शताब्दी के प्रथम चरण में राज्य करते थे। मुहम्मद तुगलक की सेना ने १३२३ ई॰ सन् में उन्हें कन्दी बना लिया। इसलिए प्रतापस्त्रद्वां० की रचना १४वी शताब्दी के प्रथम चरण में हुई होगी।

कुमारस्वामी की रत्नापण टीका मुन्दर है परन्तु मिलनाय की तरक नामक टीका इसकी स्रेपेक्षा अधिक सुन्दर है । इन्होंने बहुत-से लेखको का उल्लेख किया है जिनसे से निम्निलिखत उल्लेखनीय है : अक कुछान्वृद्धार्मण, एकावली, एकावली, एकावल, किया तरक, विवक्तसदुम, गोपाल, चक्रवित् (अक क्षुप्तस्वेस्य बजीवती के लेखक), दशक्यक, नरहरि, नाटकप्रकाश, पचपार्थका, परवन्तरेण, मट्टमल्ल, भावप्रकाश, भोजराज, महिमभट्ट मानसोललास, रविवक्षण्य (नरहरिका), रसमजरो, रसार्थं, रुचक, सबतराजीय, विदाय मृत्यस्य (वाहरिका), परामृत्य, प्रयार-प्रकाश, सार्वाक्त, साहर्यस्य (साहर्यक्त, स्वाच्या साहर्यस्य (साहर्यक्त, स्वाच्या साहर्यस्य स्वाच्या साहर्यस्य स्वाच्या साहर्यस्य साहर्यस्य स्वच्या हो एक अन्य टीक रालााण नाम की अपूर्ण है जिसमें रत्नाराण का उल्लेख है ।

<sup>1.</sup> काकतीय बनावली इस प्रकार है — (१) बेनम (२) प्रोद अथवा प्रोल (३) हर (४) महादेव, घर का माई (५) गणपति अथवा गणप्प, महादेव का पुत्र, गणपति की करणा गणप्पता ने बेत से विवाह किया; गणपति की इसरी करणा छात्र वे अधि हर है के नाम से अविद्ध थी। उसने इस वस के छटे राजा के रूप में राज्य किया। (७) प्रतापच्छदेव च्ह्र की करणा का पुत्र था (२० गणपवा का यनमक्त शिलालेख, ई० आई० भाग ३, ५० ९४; प्रतापच्छ के मन्य का अवलाव- पेक्सल शिलालेख, ई० आई० भाग ३, ५० ९४; प्रतापच्छ के मन्य का अवलाव- पेक्सल शिलालेख, ई० आई० भाग २, ५० ९४, र्द्र १२-२ ई० का व्यवस्थ खांक आधा; एव० आर० एस० भाग ४, ५० ४७, 'इण्डियन कल्वर' भाग ३, ५० १६५-५, जरत्वक ऑफ आधा; एव० आर० एस० भाग ४, ५० ४७, 'इण्डियन कल्वर' भाग ३, ५० १६५-५, जरत्वक ऑफ आधा; एव० आर० एस० भाग ३, ५० १११-८ एर 'सम इन्हेंदिन्य फेनटस अवाडट दी काकतीयास', लेख थी एय० रामराव।) काकती दर्ग का गा है। काकतीय साइ और वीच थे।

## ३३. बाग्भट रचित काव्यानुशासन

यह बाग्भट द्वितीय हैं। यह रचना इनकी निजी 'अलक्कारतिलक' टीका सहित के एम सीरीज मे १९१५ मे प्रकाशित हुई । इस रचना के सूत्र गद्य में हैं तथा वृत्ति और उदाहरण अधिकाशतः दूसरों से लिये गये हैं। यह ग्रन्थ पांच अध्यायों में विभक्त है। इसका अधिकाश भाग गद्ध-सत्रों के रूप में है तथा टीका मे व्याख्या और उदाहरण आते हैं। प्रथम अध्याय मे काव्य-प्रयोजन, काव्य-हेतु (प्रतिभा, इसके सहायक, व्युत्पत्ति और अम्यास) और इनकी परिभाषाए आती हैं। इसीमे कविसकेत, काव्यलक्षण, उसके गद्य, पद्य और मिश्र भेद, महाकाव्य, आस्यायिका, कथा, चम्पू, मिश्रकाव्य (दशरूपक और गेय) की परिभाषाए आती हैं। दूसरे अध्याय मे पद और वाक्य के १६ दोष, अर्थ के १४ दोष, दण्डी और वामन निरूपित १० गुण आदि का विवेचन हुआ है। लेखक के मत मे वस्तृत माधुर्य, ओजस् और प्रसाद —ये तीन ही गुण है। इसमे वैदर्भी, गौडीया और पांचाली रीतियो का भी वर्णन आया है। तृतीय अध्याय मे ६३ अर्थालकारों की परिभाषाएं दी गई है जिनमें से कतिपय उल्लेखनीय अलकार निम्न है अन्य, अपर, पूर्व, लेश, पिहित, मत, उभयन्यास, भाव और आशी । चनर्थ अध्याय में चित्र, श्लेष, अनुप्रास, बक्तोक्ति, यमक, पुनस्क्तवदाभास इन छ: शब्दालकारो और इनके भेदो का विवेचन किया गया है। पाचवें अध्याय में नी रस, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव, नायक-नायिकाओ के प्रकार, प्रेम की दस अवस्थाए तथा रस-दोषों का विवेचन हुआ है। इस ग्रन्थ के लेखक जैनी थे । इन्होंने भेदपाट (मेवाड) राहडपुर, नलोटकपुर इन स्थानो का उल्लेख किया है। वे नेमिक्मार के पुत्र थे अतः ये स्पष्टत वाग्मटालकार के रचयिता नाग्भट प्रथम से भिन्न है। इस विषय में इन्होंने स्वयं लिखा है. 'दण्डी-वामन वाग्भटादि प्रणीता दशकाव्यगुणाः । परतु माधुर्योज प्रसादलक्षणा स्त्रीनेवगुणान् मन्यामहे' (काव्यानशासनवृत्ति, पु॰ ३१) । इन्होने अपनी टीका (पु॰ ३०५) में विभिन्न प्रदेशो, नदियो, वृक्षो, विभिन्न प्रदेशों की विशिष्ट वस्तओं की सविस्तर सूची दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने ऋषभदेवचरित नामक महाकाव्य लिखा था। सभवत छन्दोनुशासन (पु॰ २२) नामक छन्दशास्त्र की कृति भी इन्हीं की है। बाग्भट अर्थात् स्वय ग्रन्थकार के लिए एक इलोक (पू॰ ५८) आया है। दूसरा क्लोक नेमिकुमार को उद्दिष्टकर (पृ ३२ पर) लिखा गया है : 'गायन्तिरासकविद्याविभेचपाटनामोघुनापि तव नेमिकुमार

कीतिम्।' इन्होंने अनेक प्रन्यो और लेखकों का उल्लेख किया है, यैसे, अविध्यस्त (अपभ्रध निवद पु० १५) आनंदवर्षन, काष्प्रकार, (प० २९), जन्दप्रभकाळ, (विवक्रम (प० २०) द्ययन्ती (पू० १९) नैमिनिर्वाण, (प० १६) वालरामावण (प० ६७) प्रीमकाळ्य (बास्य माणा में रिलंद पृ० १५) राजीमती पिरत्यान, लीलावती, पदामयीकच्या (प० १८) वासवदत्ता (बस्यू प० १९) । विक्रानित्यन, शीता (एक कविश्वी थी), स्वारतिलक्त, (प० ११७६२ कलोक कस्मानं सिख और गावालिगन०) इस अस्य में मीलिकता नहीं है। इन्होंने राजवीखर की काल्यमीमासा, काल्यमकाख तथा अस्य अस्यो का आप्यार लिखा है और अस्य अस्यो के उदाहरणों का अपने अस्य में उल्लेख किया है। उदाहरणाई, यमक के अन्तर्यत रस्भारामाव रहते किया है। उदाहरणाई, यमक के अन्तर्यत रस्भारामाव रहते किया है। क्षान्य ए७ ११० है और नैमिनिर्वाणकाख्य (७५०) से उद्धत किया है। काल्यानुवासन कीए लह स्तलिखित प्रति (एल्लिसक्तेटलॉग सल ११५७) की तिवि सबद १५१५ (१४५८-१४५ ६० सन्) है। इन्होंने वास्मर और काल्यप्रकाख का उल्लेख किया है अतः इनका समय ११५० ई० सन् के बाद का है। से समयन १४वी धताब्यी में रहे।

## ३४. विश्वनाथ प्रागीत साहित्यदर्पमा

विश्वनाय ने अपने ग्रन्थ में अपने बारे में जो परिचय दिया है उसके अति-रिक्त और अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वे एक सुप्रसिद्ध और दिवान सह्याय परिवार से थे। उनके बृद्ध प्रियतामह का नाम नारायण था वे बहुत वहें विद्यान् ये. उन्होंने अलकारसास्त्रं पर एक ग्रय ग्वा था। इनके शिता चन्द्रशेक्षर कवि और विद्यान् थे। इनके स्लोको को विश्वनाय ने प्राय उद्गत किया है (पु० १०८ १२२, १७८, १९२ आदि, निर्णयसायर सस्करण, १९२२) विश्व-

<sup>1. (</sup>तत्वाणाल चास्मस्बुब्यगितामह सहदवाण्डी गरिष्ठ किंव पिठतमुख्य क्षीमन्तारावशार्यस्तत्वम् ।) (साठ दठ ३.२०३) परन्तु काव्यप्रकास दर्पण में विश्वनाय ने नारावण को व्यप्ता थितामृ वताया है। यदाहु श्रीकांकणमृमण्डला- बण्डलमृहारावाधिरावशीनर्रासृहदेवसभाया धर्मदत्तस्यगवनः ''अस्मत् पिताम् श्रीमन्नारावणदासपाराः' काव्य० मूमिका, पृ० २१ वा०)। इसकी वो व्याच्यायां सम्म है है, नारायण बास्तव में विश्वनाय के वृद्ध मिर्गतानृह में, परन्तु सक्षेप में उन्हें पितामृह कहा गया है। २. ये दोनो नारावण एक-दूबरे से जिन्न है, हनका पीत्र और पितामृह का सम्बन्ध है। भारत में प्रायः पीत्र का नाम पितामुक ने नाम पर त्यान वाता है।

काय ने क्वाबातन (६.२५ पर) तथा बाजार्जय सामक अपने पिता के दो ग्रन्थों का उल्लेख किया है। इन बन्धों में संस्कृत, शौरसेनी, महाराष्ट्री तथा बन्ध प्राकृत भाषाओं की विशेषताओं का विवेचन किया है। विश्वनाय ने अपती काव्यप्रकाश की टीका में कतिपय संस्कृत शब्दों के उडिया पर्यायवाची शब्द देकर उनकी व्यास्था की है। इससे प्रतीत होता है कि ने उड़ीसा के निकासी है। विश्वनाथ और उसके पिता संभवतः कॉलगदेश के राजा के महत्त्वपूर्ण अधिकारी थे। दोनों को सन्धिविष्ठहिक महापात्र की पदवी से विभवित किया गया था । प्रथम परिच्छेद के उपसंहारात्मक² पद्य तथा साहित्यदर्पण³ के अतिम इलोक से यह स्पष्ट है कि विश्वनाथ वैष्णव थे। वे स्वयं कवि थे, उन्होने अलंकारों के उदाहरणस्वरूप संस्कृत तथा प्राकृत मे लिखित अपने पद्य अनेक स्थलों पर उद्धत किये हैं। साहित्यदर्पण के अतिरिक्त उन्होंने अनेक ग्रन्थ रचे, जिनमें से कुछ का उल्लेख साहिस्यदर्पण मे मिलता है । इनमे १. महाकाव्य-राषवविकास (संस्कृत मे लिखा गया ३.२२२-२२४ के अंतर्गत) २. कुवस्याख चिनतकाव्य (प्राकृत में लिखा गया ३-१४९); प्रभावती परिणय नामक नाटिका (३.५८) चन्द्रकला नामक एक अन्य नाटिका (३.९६) तथा प्रशस्ति-रत्नावली नामक १६ भाषाओं का करंभक (६.३३७) आते हैं। साहित्यदर्गण के उपरान्त उन्होने नरसिंह विजय नामक काव्य तथा क व्यव्रकाशदर्शन नामक काव्यप्रकाश की टीका भी लिखी (दे० काव्यप्रकाश की मुमिका पु० २५ वा०) काव्यप्रकाश का टीकाकार चण्डीदास विश्वनाथ के पितामहै का अनुज था।

विश्वनाथ के काल-निर्वारण में अधिक कठिनाई उपस्थित नहीं होती। सीभायवश कई तब्य उपलब्ध हैं जिनके आधार पर हम उनका काल-निर्णय कर सकते हैं।

देखिए काव्यप्रकाश, पु० २५ पर वामनाचार्य की भूमिका, 'वैपरीत्य रुचि कुर्विति पाठ' अत्र चिकुपद काश्मीरादि भाषाया क्लीलार्थवोधकम्, उत्कलादि-भाषाया घृतकाष्टकदव' इत्यादि ।

<sup>2. &#</sup>x27;श्रीमन्तारायण चरणारविंद धूत्रत इत्यादि', 'काव्याधर्मप्राप्तिर्भेगवन्ता-रायणचरणारविस्वस्तपाविनः' पृ० १.

 <sup>&#</sup>x27;यावत्त्रसन्नेन्द्रिभानना श्रीनीरायणस्याङ्गमलंकरोति ।'

<sup>4.</sup> अनन्तदास ने पृ० ९ पर लिखा है: 'यथा मम तातपादानां विजय-नरसिंदे'

 <sup>&#</sup>x27;अस्मत् पिता महानुज कवि पडितमुख्य श्रीचण्डीदासपादामा तु सण्डरस नामना', ७.३१.

साहित्यदर्गन की बम्मू में रखी हुई हस्तिलिखित प्रति की तिथि विकमी संबत् १४४० जबना १३८४ ई० बत् है। इससे त्यन्द है कि साहित्यवर्गन की रचना १३८४ ई० सत् है। इससे त्यन्द है कि साहित्यवर्गन की रचना १३८४ ई० सत् पूज हुई होगी विस्वतनान ने प्रत्यक्तान राजा काल्डीना के सा एक स्त्रों के उत्तेव किया है। इस देख चुके हैं कि विस्वतान पड़ीता के विमान को से सित्य सित्य किया है। उसके प्रिय मिलककाफर नाम के सेनापति ने विश्वाम पर जाकक्षण किया और वरंगल पर अधिकार कर लिया और कर्याकुमारी तक अपनी विजयपताना फहराई। इस्त्रा बाता है कि अखाउड़ीन का ई० सत् १३१६ में विद्यास्त्रीन से व्यक्ति सा प्राप्ता । ऐसी स्थिति में उपरोजत स्लोक यदि अखाउड़ीन के जीवनकाल में रचा गया। गाना जाय तो साहित्यदर्गण की रचना ई० सत् १३०० से पूर्व नहीं हो सक्ति। इन दो तथ्यों से यह स्पन्ट है कि साहित्यदर्गण की रचना १३०० और १३८४ ई० सत् के बीच हुई होनी।

यह समय निर्वारित करने के लिए आंतर और बाह्य प्रमाण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं:---

१. आंतर प्रमाण—(ज) वयदेव के गीतगोबिन्द से विश्वनाथ ने एक हलोक चब्रुत किया है। परपरागत जानकारी के ब्रनुसार जयदेव, गोवर्षन, शरण, उमापित और कविराज के साथ राजा कश्मणवेन के आश्रय में रहता था। इनका एक शिलालेख सं० ११७६ जयबा १११६ हे० सन् का मिळता है। जयदेव ने स्वयं ही गोवर्षन तथा अन्य लेखकों को अपना समकालीन बताय.

दे० डा० स्टेन की अलकारशास्त्र (पृ० ६४) शीर्षक के अन्तर्गत हस्तिलिखित प्रतियो की जम्मृस्थित सुची।

सन्धौसर्वस्वहरण विष्ठहे प्राणनिष्ठह । अलावदीननृपती न सान्धेनं च विष्ठह. (४.१४, प्० २४४ निर्णयसागर सस्करण) ।

साहित्यदर्गण मे सुलतान शब्द को सस्कृतमय बनाकर 'सुरमाण' लिखा गया है. 'गयाम्यसि सुरत्राणतबिनः शान निस्वन', (पृ० ३० उत्प्रेक्षा के अवर्गत) ।

 <sup>&#</sup>x27;हदिविसलताहारोनायं इत्यादि', पृ० २९ निश्चय के अन्तर्गत, इस श्लोक को सुभाषितावली मे भी जयदेव रचित माना गया है।

बृहलर की काश्मीर रिपोर्ट पृ० ६४.

<sup>6.</sup> वाचः पल्लवयतुमापतिचरः सन्दर्भशुद्धि गिरा जानीते जयवेव एव शरण. स्लाभ्यो हुस्हृद्दे । ग्रुगारोत्तर सत्प्रमेथवचनैराचार्यं गोवर्षनः स्पर्धी कोऽपि न चित्रुतः श्रुतमरोधोयी कविकमापतिः ॥ (गीतगोविन्द, चौवा स्लोक) ।

है। अतः कहा का सकता है कि जयदेव १२वीं शतान्ती के प्रथम अवीश में रहे होंगे।

- (व) विश्वनाय ने जयदेव के प्रसन्नरायव (पृ० १३७) से एक स्लोक (कहली-कहरती हसादि ४.३ के बन्तगंत) उद्भूत किया है। जयदेव १२०० से १२५० ई० सन् के बीच हुए। साहित्यदर्गण की भूमिका में हम यह दिला चुके हैं कि विश्वनाय ने जनेक स्थणों पर रूपक के अलंकारतवेंद्र से आवारा उदाहरण भूम किये हैं तथा कई स्थलों पर उनकी आलोचना भी की है। हमें विदित है कि रूपक औष्कण्वित के लेखक मलक के बुहरे थे। मलक ने श्रीकण्यित के २५वें तमें में लिला है कि उन्होंने अपना प्रस्य अपने वह माई अलकार के निवासस्थान पर एक विद्युत्तमा में दिलाया। श्री अलंकार कायानिए राजा जयसिंह के मन्त्री थे। (१२२५-११५० ई० सन्) श्रीकण्यित की प्रवास विद्युत्तमा में १९४० ई० सन्) श्रीकण्यित की प्रवास वास प्रस्था में १९४० ई० सन् के लगभग हुई। रूपक के सर्वस्य के लोकप्रिय होने में तथा उद्दीसा निवासी विश्वनाय द्वारा उसका आधार प्रहण किये वाने में बहुत समय बीवा होगा।
- (व) विश्वनाम ने श्रीहर्ष रिवत नैष्यीयमरित से कुछ स्कोक उद्गत किए हैं। श्रीहर्ष की तिथि कुछ समय से विद्वानों के दिवार का विषय बनी हुई है। श्रीहर्ष के कपनानुतार वे कान्यकुक्क के एक राजा के आखित से। राजसेखर ने अपने प्रवयकोष (संबत् १४०५ मे लिखा गया) में लिखा है कि

2. त श्रीख्यकमालोक्य सप्रिय गरुमग्रहीत ।

उदाहरणार्थ, दे० प० ४१, ४२, ६० तथा उनकी व्यास्या ।

सौहार्द्र प्रश्रवरसन्त्रोत सम्भेदमञ्जनम् ॥ श्रीकण्ठ० XXV. ३०।

<sup>3.</sup> मदग्रजन्मन श्रीमल्लकरूस सभागृहम् । नेष्यासते च विश्वन्थाः सारसा इव मानसम् XXV.१५. ठकक अलकार का हुसरा नाम रहा होगा । तीसरे समं में मखक ने लिखा है कि वह चारो भाइयो में सबसे छोटा था । उसके तीन भाई प्रमार, भूग और अलकार थे (स्लोक, ४५, ५३, ५६) ।

<sup>4.</sup> एक श्री जयसिंहपायिवपतिकाइमीरमीनध्वजम् ।

तस्योपासितसन्धिविग्रहमलंकारं द्वितीयस्तुम. ॥ श्रीकण्ड० XXV. ६१।

<sup>5.</sup> हनुमदाचै इत्यादि (पृ० ३१), घन्यासि वैदिभि इत्यादि (पृ० ३६) कमशः नैवधीय ९.१२३ तथा ३.११६ से लिए गए हैं।

<sup>6- &#</sup>x27;ताम्बूलद्वयमासनं च लभते य कान्यकुच्जेश्वरात्' इत्यादि यह नैयधीय का अन्तिम क्लोक है।

श्रीकृषं काशी के राजा जबन्ताचन्द्र के मन्त्री हीरा के पुत्र में 1º संभवतः यही जयन्तचन्द्र करीज का राजा जयचन्द्र वा। जयचन्द्र के प्रारंभिक शिलालेखों मे से एक की तिथि सवत् १२२३° है। बूल्हर ने नैवकीय के रचनाकाल का अनुमान ११६७ तथा ११७४ ई० सन् के बीच खयाया है। नैवबीय के एक टीकाकार डा० गदाघर ने श्रीहर्ष को बाराणसी के राजा गोविन्दचन्द्र का आश्रित माना है। मल ने कहा है कि गोविन्दचन्द्र सामक कान्यकुरूज के एक राजा ने काशमीर° के राजा जयसिंह के दरबार में एक राजदूत को भेजा था। अतः यह मानना असंभव नहीं कि यह राजा वहीं हो जिसका गदाघर ने उल्लेख किया है। संभवतः वाराणसी और कान्यकुक्त ये दोनों स्थान उसी राजा की राजधानी रहे हो। यह भी कहा जा सकता है कि उस राजा ने कान्यकुब्ज के राजसिंहासन पर बैठने के पश्चात् वाराणसी को विजय किया हो । एक दूसरी तर्क-विधि भी है जिससे लगभग उपरोक्त तिथि ही निर्धारित होती है। श्रीहर्ष ने संडनसंडसड्य नामक रचना भी लिखी। इसमें उन्होंने उदयन के एक पद्य को दूषित करके उद्धत किया है तथा लेखक का उपहास किया है। उदयन ने अपनी लक्षणावली की रचना शक सबत ९०६ अथवा ९८४-५ ई० सन् मे की। 'तर्काम्बराक प्रतिमेष्वतीतेषु शकान्ततः । वर्षेषुदयनश्चन्ने सुबोघा लक्षणावलीम् ॥'

(र) काव्यप्रकाश का एक टीकाकार चण्डीदास विश्वनाय के पितामह का छोटा भाई था। यह दिखाया जा चुका है कि (पृ० २७४) कि काव्यप्रकाश

जे० बी० अगर० ए० एस० भाग १०, पृ० ३१ से आगे।

<sup>2.</sup> दे॰ प्रोफेसर भडारकर की रिपोर्ट १९०४-५ पृ० ४३, ८७.

अन्य. सं सुहलस्तेन ततोऽन्धत पंडित: ।

दूतो गोविन्दचन्द्रस्य कान्यकुब्बस्य भूमुजः ॥ श्रीकण्ड० XXV. १०२,

 <sup>&#</sup>x27;बच्ठ. खंडनखण्डतोऽपि सहजात्स्रोदक्ष मे तन्महाकाव्येऽयं व्यगमन्नलस्य वरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वलः ॥' (नैयधीय वरित के छठे सर्ग के अत में)

<sup>5.</sup> दे॰ त्यावकुमुतावली की मूर्मिका (पू॰ १५) । उदयन का रुलोक इस प्रकार है :—'वाका चेवनुनास्त्येव न चेच्छका ततस्तराम् । व्यापाताविधारावका तकः क्षेत्रविधनंदः ॥' त्यायकुमुत्रवेली (वृतीयस्तवक, स्लोक ७, पू॰ ३८२) के जिस रुलोक का श्रीहवं ने संदर्श किया है, वह इस प्रकार है:—'तस्मादस्माभि-रप्यिस्ताव्यं न चलु बुप्पद्य । त्यदुष्यवैद्यात्यवाकारसञ्जयिष कियन्त्यि । व्याचाती व्याच्याति क्षेत्रव्यति न चेच्छका ततस्तराम् । व्याचाताविधराधका तकः शंकाविध. कृतः ॥'

१०५० और ११० हैं - तन् के बीच की रचना है। चच्छीदास काव्यप्रकास के आरंभिक टीकाकारों में से नहीं है तचा विस्तनाय उससे हो पीड़ी कुई का लेक्कर है। ये देह मत्त का कि भिष्ठी व्यास्था का पूट ७३) मान्य और उपवीक्ष्य सब्द स्टब्क की ओर संकेत करते हैं, प्रो० मुद्राचार्थ ने अपने काव्यप्रकाश के संस्करण (कलकरा, ओ॰ जे॰ मात्त प्रच १० टिप्पणी) में संकत किया है। उनके मत में विद्याना का निर्देश चंडीदास की दीपिका से है। परण् किया में प्राप्त करायिण, असंसत मही है। उन्होंने यह स्वीकार किया है है। परण् में प्राप्त करायिण, असंसत मही है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि साहिस्यदर्शन के से सम्बद्ध दीपिका में उपलब्ध नहीं हैं। मेंने उस प्रकरण के सो जर्ष इस प्रकार विष्
हैं. (१) स्टब्क ने अपने 'मान्य' तथा 'उपजीक्ष' मन्मट का विरोध किया है। इस पर विस्तनाय ने रूपक की लिया की है। अथवा (२) वे अपने 'मान्य' तथा 'उपजीक्ष' सम्बद की विरोध किया 'विष्

(ई) विश्वनायने वर्मेदस के क्षव्यों का उल्लेख किया है। वर्मदसः विश्वनाय के सितानह (प्रियानह ?) नारायण के समकालीन ये। किया के राजा नर्रावह की राजवाम में नारायण ने वर्मेदस को पराजित कर दिया था। नारायण विश्वनाय के पितामह ये बचवा प्रियानह ये, इससे विशेष अतन्तरायण विश्वनाय के पितामह ये बचवा प्रियानह ये, इससे विशेष अतन्तरायण के विश्वनाय के विश्वनाय के वात्राम के विश्वनाय के वात्राम के विश्वन के नारायण के प्रवाद हात्री के विश्वन में बहुत अनिश्वित ही हो साहित्यदर्पण की एक हस्तालिखत प्रति ई० सत् १३८४ की है। इत्तिल्य क्लिंग के नर्रावह राजाओं मे से नर्रावह वर्षु की समा में नारायण ये, यह नहीं कहा या कर्याच्याओं में से नर्रावह ई० सत् १३७२-१४१ के बीच राज्याकड़ हुए ये। नर्रावह तृतीय मी नारायण का आध्ययवाता नहीं हो सकता क्योंकि उसका राज्यारोहण काल ई० सन् १३८८-६१ के बीच या। अतः नारायण का आध्ययवाता नर्रावह द्वितीय ही हो सकता है। इसके राज्यारोहण काल १९७०-१३० के कीच निश्वन होता है। इसके कीच निश्वन होता है। इसके विश्वन कहा गया है। बतः वह स्वितीय का आध्ययवाता होगा। यदि नर्रायण विश्वनाय के बास्तव मे यूड वह स्वितीय का आध्ययवाता होगा। यदि नर्रायण विश्वनाय के बास्तव मे यूड

तदाहः धर्मदतः स्वब्न्य रत्ते 'सारस्थमस्कार. सर्वेत्राप्यनुभूयते। तच्चमस्कार सारस्वे सर्वेत्राप्यवृभुतोरसः। तस्मादवृभुतमेवाह नारायणो रसम् ॥' सा॰ व० ३.१.३.

श्री • त्रिवेदी के एकावली संस्करण की मूसिका में किंग्स के राजाओं पर डा॰ मंडारकर की टिप्पणी देखिए !

प्रपितामह या तो उसका आश्रयदाता नर्रासह प्रथम होगा क्योकि उसका राज्यारोहण काळ ई० सन् १२५३ के लगभग है।

- (२) बाह्य प्रमाण इस प्रकार हैं:—(क) कुमारस्वामी कृत प्रतापवधीय की टीका रलापण में साहित्यदर्यण का दो बार नामोल्लेख हुआ है। १५वीं\* शताब्दी में हुए सुप्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाय के पुत्र कुमारस्वामी थे।
- (स) पोलिन्द ठक्कर ने अपने काव्यप्रकाश प्रदीप ये सम्मट की काव्य-परिमाशा पर विश्वनाथ की आलोचना तथा विश्वनाथ की काव्य-परिमाशा की उसका नामोल्केस किसे विना उद्धत किया है। गोबिन्द की तिथि १६०० ई० पूर्व हैं। क्योंकि काव्यप्रकाश के एक टीकाकार कमलाकर मट्ट ने अपना निर्णयिसिन्धु १६१२ ई० सन् में पूर्ण किया था। इन्होंने गोबिन्द का उल्लेस किया है।

यहा तक के विवेचन से स्पष्ट होता है कि विश्वनाथ ने १२वी शताब्दी के बहुत-से लेखकों का उल्लेख किया है। १५वी तथा ११वी शताब्दी के लेखकों ने विश्वनाथ का नामोल्लेख किया है। इस प्रकार पूर्वोल्लिखत १३००-१३८० ई० सन् के वीच विश्वनाथ का समय रहा, यह निविवाद रूप से संवास्वतंत्र प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है।

प्रथम परिच्छेद मे औपचारिक मंगळाचरण के उपरान्त विश्वनाथ ने काव्य के फल का निरूपण किया है। इन्होंने अन्य ग्रन्थकारों द्वारा निरूपित काव्य-

दे० प्रतायरुद्धयक्षोभूषण, पृ० २४५, २४८ साहित्यदर्गण ३.१४६-१४७ और १५० मे आये हुए उद्धरण मद और मोह इन व्यभिचारिमावों की परिभाषाए हैं।

<sup>2.</sup> दें • डा॰ मंडारकर लिखित मालतीमाघव की भूमिका और महिकाब्य पर श्री॰ त्रिवेदी की भूमिका (प॰ XXIV—XXV) ।

<sup>3.</sup> अविजीनास्तु 'पयोज्यस्य काञ्चलक्षणत्वे काञ्चपद निविषयं प्रविरल विषय वा स्थात् । दोषाणा इर्वारत्वात् । तस्मात् 'वाक्य रसारसक काञ्चम्' 'इति तत्त्वक्षणम् । 'तथा च इन्टेडिंग रसान्ये काञ्चलमस्त्येव । परं तपपवयंताणम् । तक्क्षणं कीटानृविद्य रत्नादि 'हत्यादि । एव चालकारादि सत्त्वे उन्तक्षमंत्रात्व नीरतेतु विजादी काञ्चलहारी गोणः ।" इत्यादु । प्रदीप, पु० १३ निर्णयसागर ।

वसुऋतु ऋतुभूमिते गतेब्दे नरपति विकसतोऽय याति रौद्रे । तपसि-श्चिवतियौ समापितोऽयं रघुपतिपादसरोश्हेऽपितश्च ।।

लक्षाचों का विवेचन किया है बंद में इन्होंने अपना निजी मत सोराहरण समक्षायां है। दूवरे परिच्छेर में बाक्य जीर सबद का लक्षण बेकर सबद की तीन सक्तियां का विस्तृत विवेचन किया है। सुतीय परिच्छेर में रह भाव तथा सब्द स्तिवरों का स्त्रूप विवेचन किया है। चतुर्च में काव्य के व्यति जीर नुष्पीत्र लक्ष्य क्यां का सूर्ण विवेचन किया है। चतुर्च में काव्य के व्यति जीर नुष्पीत्र के से क्यां को ने प्यापना की है। इसके विरोधी मतों का सत्रक खंदन किया है। एके में नाइयासन की स्वापना की है। इसके विरोधी मतों का सत्रक खंदन किया है। एके में नाइयासन की सीवरतर, सांत्रीपंत चर्चा की है। सात्रव में उन्होंने काव्य के रोधों का विवेचन किया है। बात्रवे में अव्यत्त के तीन यूणों का निक्षण किया है। इनके सत्र में काव्य प्रचलतारों द्वारा निक्षित अप्य पूष कर तीन यूणों में ही अन्तर्मृत हो जाते हैं अवया क्यां में नाइये ही नोचें परिच्छेद में लेकक ने वेदमीं, नौडी, पांचाली और लाटी इन काव्य-रचना की वीलियों की व्याख्या की है। दसने में सन्दालकार तथा वर्षालंकारों का विवेचन हुआ है।

दण्डी ने कहा है: 'मिश्राणि नाटकादीनि तेवामन्यविस्तरः ।' काव्या-वर्षं, १.६१ मामह ने कहा है: 'नाटक द्विषयीधान्यारासकस्कृत्वकादि यत् । उक्तं तदिमनेयार्थमक्तोग्येस्तस्य विस्तरः ॥' १.२४ ।

परन्तु सामान्यतः इनका विषेचन अत्यन्त स्पष्ट है। इनका ग्रंब स्वतंत्र विषेचनात्यक नहीं है, बच्च संबहात्यक है। साहित्यवर्षण के नाव्य में बहु स्पष्ट किया वा चुका है कि विश्वनाथ कितना अधिक वर्षकारवर्षन्य का भूपनी है।

कसी-कसी बहु निजी चिंतन की त्यागकर सर्वस्व का अन्वानुकरण करता है। इन्होंने उदाहरणों के चुनने में अधिक समय देकर स्वम नहीं किया। प्रचन, क्वितीय और दनवें परिष्कंद में बावे हुए २५० उद्धरणों में के रूपमण ८५ ती स्वम नचीनताओं का उत्तने प्रतिपादन किया है उत्तमें वे असफल रहे हैं। इन्हें स्वमानों का उत्तने प्रतिपादन किया है उत्तमें वे असफल रहे हैं। इन्हें स्वमानों पर उनका मत सर्वया अस्तनत है। इन वोधों के होने पर भी इनके संय से संस्कृत-साहित्यशास्त्र का सरल और उपयुक्त परिचय मिस्ता है। प्रो० एस० पी० महावार्य निवित विद्यनाथ कविराज और उनके द्वारा उद्धत विस्मृत आकार्तिक लेखन (वे० ओ० आई० बड़ोदा भाग ६. पृ० २५७-२६५) वेविए।

साहित्यदर्भ की टीकाओं से अनुमान लगाया जा मकता है कि बगाल के आितिस्ता अन्यत्र यह यब अधिक लोकियर नहीं हुआ। हस्तिलित्तित प्रतिमों के लीच तस्त्री लेखां से अब तक इसकी पाच टीकाओं का पता लगा है। इनमें से रामचरण को टीका निर्णयमान से प्रकाशत हुई है। यह टीका यद्यापि कुछ उपयोगी है फिर भी यह प्रदीप और उद्योग के समान बिह्नापूर्ण और मार्ग-दर्गक नहीं है। उदाहरण के लिए लिए गए लोक कहां से उद्धून हैं, इसका उसमें उस्लेख नहीं है और उननी व्यावस्य भी नहीं मिलती। इसमें लेखक की परिभाषाओं की तुलना अन्य लेखकों से प्रायः नहीं की गई है। कई स्थानों पर

<sup>1.</sup> दे० पृ० १२७, २०९, २१६, ३१० इत्यादि।

<sup>2.</sup> दे॰ परिणाम, व्यतिरेक और अर्थान्तरम्मास का विदेवन।

उदाहरण के लिए मेरे साहित्यदर्पण की व्याख्या से, निश्चय पृ० १३८– ४१ और अनुक्ल; पृ० २३०–१।

<sup>4.</sup> देखिए व्याख्या के पृ० १००, १२५, २१३, २४३।

<sup>5.</sup> दे॰ बनन्तरास की हस्तिकिसित प्रति (१६२६); १७०० में किसी रामचरण की टीका, मयुरानाम सुक्त की टीका गोपीनाम की प्रभा और महेक्चर की विज्ञप्रिया टीका।

इतमें बड़े-बड़े दोण यह नए हैं। वेहिंगी के भी मोतीलाल बनारसीयास ने १९३८ ई. सम् (उस समय लाहीर) में दो टीलाओ सहित साहित्स्वरंग का प्रकास स्थाना । इसमें महेल्यरमृट की विक्रमिया जीर विश्वनाय के पुत्र जनन्त्रस की लोचन तानक टीला मुदित है। जोचन सीमंद्र होते हुए भी विद्वारापूर्ण तथा प्रसंचा-नृह्ल टीला है। विक्रमिया विस्तृत और विद्वारापूर्ण टीला है। महेल्यर ने काव्यप्रकास पर मी टीला लिखी है। इनका समय १७वीं बताब्यों का मध्य-प्रात है। हाल ही में काशी प्रवासाल (१९५५ का द्वितीय संस्करण) ने ने सम्बंध-साह्ययदर्यंग प्रकाशित किया है विद्यान्यन प्रवासीहर वास्त्री ने लक्ष्मी नामक एक संस्कृत-टीला लिखी है। विद्यान्यन प्रवासाल (बनारस) से बाल सत्यवद सिन्हा का हिन्दी-टीका सहित एक और संस्करण (१९५७) छगा है।

#### ३५. भानुदत्त प्राणीत रसमंजरी ग्रौर रसतरंगिएगी

रसमजरी दो टीकाओं सहित बनारस सस्कृत सीरीज से प्रकाशित हुई है। रसतरगिणी पी॰ रेग्नॉड की 'लॉरेगॅंटिक सस्कृत' (पृ० ४३-६६) नामक ग्रम के अन्तर्गत बबई के वेकटेश्वर मुद्रणालय से प्रकाशित हुई है। रसतरंगिणी आठ तरगों में विभवत है। (१) कृष्ण की भक्ति में मंगलाचरण, परिभाषाएँ, भाव और स्थायिमाव के मेद-उपमेद, (२) विभाव की परिभाषाए और भेद, (३) कटाक्ष आदि अनुभाव,(४) स्तम्भ, स्वेद, रोमा च आदि आठ सात्विक भाव, (५) व्यभिचारिभाव, (६) रस और शृगार का विस्तृत विवेचन (७) हास्य और अन्य रस, (८) स्थायिभाव (आठ प्रकार), व्यभिचारिभाव (२० प्रकार) रस, (आठ प्रकार) इन तीनो से उत्पन्न तीन प्रकार की दृष्टिया और इनमें से कतिपय के उदाहरण। कतिपय रसो की अन्य रसों से उत्पत्ति तथा रस-विरोध का भी वर्णन है। रसमंजरी रसतरिंगणी से कुछ छोटा ग्रथ है तथा इसके विवेच्य विषय भी कुछ भिन्न है। रसमजरी में नायिकाए तथा उनके भेद (दो-तिहाई ग्रथ इसी विवेचन से भरा हुआ है), नायिका की सखी, दूती, नायक (श्वार में) उसके भेद, नायक के सला (पीठमदं, विट, चेट, विदूषक इत्यादि), स्तम्भ आदि आठ सात्विक गुण, श्रुगार के दो प्रकार, विष्ठकम्भ की दस बवस्थाए इत्यादि विषयों का रसमजरी में विवेचन हुआ है।

कुछ अपवाद छोड़कर दोनों प्रयो में आये हुए सारे उदाहरण मानुदत्त रिक्त हैं जैसाकि केसक ने स्वयं कहा है । 'अवगाहस्ववादेविदिम्या एसतर्रमिणीम् ।

<sup>1.</sup> दे॰ निस्त्रव (१३९); विशेष (२५५-२५७); भाविक (पृ॰ ३०७-८)।

बस्मत्यचेन पद्येनरचमश्रुतिभूषणम्' ॥ (रस० त० ८.२९) तदा 'पछेन स्वीकृतेन तेल कविना श्रीमानुना योखिता।' (रसमंजरी का अंतिम २लोक) रसदरंगिणी में भरत और भानुवत्त के पिता के उद्धरण बनेक बार आये हैं (पू॰ १६, ८१, १४१, १६८) । दोनों ग्रन्थों में अमरुशतक से उद्धरण आये हैं। ताम्बूका-हरणच्छक्तेन वह १८वा क्लोक रसतरिंगणी में पृ० १०९ पर तथा प्रस्थानं बलयै: कृत यह ३५वां बलोक रसमजरी पू० १८३ पर आया है। इनका उल्लेख 'प्राचीन ग्रंथ छेखन' के रूप में किया है। रसमजरी का बनारस संस्कृत सीरीज सस्करण उपयोग में काया गया है। दोनों बचो मे लेखक ने प्राचीनो का उल्लेख इस प्रकार किया है:--पूर्वाचार्य (रसत० १७५); प्राचीन लिखित (रसम० पृ० ४३); पूर्व ग्रंथकारसम्मति (रसत० पृ० १६८); प्राचीन सम्मति (रसत० पृ० १७०, १८२) । इन्होने रसतरिंगणी मे रसरत्नदीपिका (पृ० २०) और श्वगारतिलक (पु॰ ६७) का उल्लेख किया है। रसमंजरी की रचना रसतरिगणी (पू० १३०) से पूर्व हुई थी। इन्होंने रसत० (पृ० १७७) मे प्राचीन ग्रंथ नाम से निम्न क्लोक लिया है. - 'अनौवित्यादृते नान्यद्रसभगस्य कारणम् । प्रसिद्धौवित्य-बद्वस्तु रसहर्षाय जायते ॥' यह श्लोक ध्वन्यालोक (पृ० १८०) और व्यक्तिविवेक (पु॰ ३१) में लगभग इसी रूप में मिलता है।

रसमंत्ररी में इन्होंने अपने पिता का नाम गणेयवर और गगातट पर विवेह नामक गाव को अपना निवासस्थान बतामा है (जातो स्थय गणेवपरो कविकुछा-ककारपुड़ामणिरँवों यस्य विदेहमू: पुत्सिर्यकुक्तोकिक्मीरिता: ॥) कुछ पत्ते में विवर्भमू: पाठ आता है लेकिन चुरः पिता: बाब्द से इसका सबय नहीं जुक्ता। वर्गेककृत तजोर की प्रथमूची वे स्थय्ट होता है कि भानूदत मैथिल थे। इंडिया ऑकिस में रखी एग्लिंग की हस्तिकियों की सूची (माग ३, सब्या १२११ पू० ३५३) में रसमंत्ररी की एक हस्तिकियं को (संवत् १७८०) मैथिल श्री गणनाय सन्त्रियक कुत साना है।

रसमंबरी की दो प्रकाशित टीकाएं मिलती हैं। एक श्ववक के पुत्र बनता पंडित की व्यापार्थकीमुरी गोरावरी के तट पर १६३५ ई० सन् में दुष्यस्तम (बाधुनिक पुणतांवी) में रची गाँह हैं। बूसरी टीका प्रकाश नामक १८वी -खताब्दी के प्रथम वर्षीय में शिववर्ष्ट्ट के पुत्र नागोधमट्ट ने रिक्ती।

गीतगौरीस अथवा गीतगौरीपति वानक गीतिकाव्य भानुवत्त रिवत माना जाता है। जो गीतगोबिन्द के अनुकरण पर है। दस प्रकरणो में इसमें गौरी का फिब के प्रति प्रेम बर्णित है। इसमें विलासा गया है कि पक्षों को (८, ८ के वर्गे में) किस प्रकार रागों के आबार पर गाया बाय (चदाहरवार्य, असावर), कर्नाटक, केयर, पूपाल, भैरसी, मालवा हरवारि ।। दे ० एवंकिय की श्रंपकृषी; इंदिया बॉफिय, यमसाला माण अ, पू ० १४४३—४५ संस्था २८४७ । यह स्व वस्त्र में १८८७ में सपरलमाला में प्रकाशित हुआ वा परन्तु मुझे हसकी प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी । इस उपियों और रस्वस्त्रीय का लेखक ही हो सकी । इस उपियों और रस्वस्त्रीय का लेखक ही शाय ७, पू ० १५४०—४१ में हुमारमार्थवीय नामक एक बन्य अंध मिलता है जिससे का विकार है जिससे का विकार है विकार का विकार है विकार का विकार है विकार का विकार है हससे लेखक की बंधावली इस प्रकार वी गई है:—एतन्वस्ट—पुरंबर—विकाराव्यक्ति माण्यत्र स्व विकार माण्यत्र माण्यत्य माण्यत्र माण्यत्य माण्यत्य माण्यत्य माण्यत्य माण्यत्य माण्यत्य माण

डा० हरदत्त शर्मा (अन्नत्स ऑफ बी० ओ० आर० आई० भाग १७४, प्० २४३-२५८) ने यह सिद्ध किया है कि पद्य-रचना, सुभाषित हारावली तथा रसिक जीवन आदि कतिपय परवर्ती संग्रहों में उद्भुत रसमजरी और रसतरंगिणी के क्लोको को भानुकर रचित माना गया है। उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि भानुकर और भानुदत्त एक ही व्यक्ति है। रसतरिंगणी; (५. पृ० ७३) के 'क्षोणी पर्यटन श्रमाय विहित 'कुज्ञानेन मया प्रयाम नगरे नाराधिनारायण.' क्लोक से विदित होता है कि भानुदत्त ने भारत के विभिन्न भागों में पर्यटन किया था तथा वे वीरभानु के आश्रय में थे। अतः उनकी तिथि १६वी शताब्दी के आरभ में होनी चाहिए। डा॰ डें ने इसी माग (पृ॰ २९७—२९८) में भानुकर और मानुदत्त को एक ही व्यक्ति नहीं माना है। मेरे मत में भी इन दोनों की एक मानने के प्रमाण सतीयजनक नहीं मिलते । डा॰ राषवन (अन्तरुस ऑफ बी॰ ओ॰ आर॰ आर्द॰ भाग VXIII पृ॰ ८५-८६) के मत में किसी कृति का लेखक निश्चित करने के लिए उपरोक्त संग्रहों को एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए। डा० हरदत्त शर्माने (पु०२५७ भाग १७, अन्नस्स ऑफ बी० औ० बार॰ बाई॰ रिसक जीवन के जिस क्लोक को आधार माना है यह राजशेखर की बालरामायण (१.२८) में भी जाता है। हम देख चुके हैं कि (पू॰ १४८-१५०) रुद्रट और रुद्रभट्ट के विषय में इन संग्रहो के कारण कितना भ्रम उत्पन्न हुआ है। प्रो॰ देवस्थली (न्यू आई॰ ए॰ भाग ७, पु॰ १११-११७) ने मानुदत्त सन्बन्धी कई प्रस्तों की जांच की है। वे इड परिवास पर पहुंचे हैं कि रसतर्रामधी, रसमेक्दरें, सर्वकारितक, वीतपीरीस, कुबारमांवीय और विश्व-मिष्टिस (अनंकारितक में रसरवना को मानुवराकृत माना है परसु समी तक इसकी कोई हस्तिकित प्रति उपलब्ध नहीं हुई। इन छः वंदों का रचित्र मानुवरा है। उन्होंने प्रंपार-पीपिका नामक एक हस्तिकित प्रति का की उन्होंक किया है जोकि समी तक उपलब्ध नहीं हुई। इस इति को निश्चयपूर्वक मानुवरा की रचना नहीं माना जा सकता। उन्होंने मानुवरा को मिश्च सिद्ध किया है तथा यह बताया है कि शारकृष्ट पद्धित (१३६६ ई० में रचित्र) में भानुरत्त के किया है तथा यह बताया है कि शारकृष्ट मही आया है। जत मानुवर्त का काल शारकृष्ट पद्धित की रचना के उपरान्त हो मानना चाहिए। अनुस्त्रेख होने का तक संतीवनक नहीं है। मानुवर्त का मानुकर के पूर्वचों का काल निर्धारण करने के लिए पुट प्रमाणों की आवश्यकता है।

भानुदत्त ने सरस्वतीकण्ठाभरण, काव्यप्रकाश और गीतगोविन्द का उल्लेख किया है अतः इसका समय लगभग १२५० ई० सन् से पूर्व नही हो सकता। स्टेन की जम्मू में निहित हस्तिलिखित प्रतियों की सूची से पता चलता है कि नुसिंह के पुत्र गोपाल लिखित विकास (अथवा विलास) नामक रसमंजरी की टीका की तिथि १४८४ ई० है स्टेन ने यहां दो मस्तिया की है। वास्तव में यह तिथि १४९४ है पदन्तू उन्होंने इसे सबत काल की तिथि मान ली है। परन्त् अगीरों के उल्लेख से बह सिद्ध हो जाता है कि यह शक सबत् है। (दे॰ प्रो॰ एस० आर० महारकर की रिपोर्ट १९०४-१९०६ पू० ३६ तथा प्रो० गोड, अन्तरस ऑफ बी० ओ० आर० आई० भाग १६, प० १४५-१४७) अतः इस हस्तिलिखित प्रथ की तिथि १५७२ ई० सन् निष्चित होती है। रत्नापण (२८० पु०) मे रसमजरी के मत का उल्लेख निम्न प्रकार आया है: 'नायकयो-निमित्ततो विप्रयोगः प्रणयमानापरपर्यायो विरहविप्रलंभ इत्यर्थ । रसमजर्या परस्परमाज्ञोल्लघनं प्रणयमान इति' इसे उद्धरण मानना आवश्यक नहीं है। संगवत. यह रसमंजरी के प्०४२-४४ पर आये (बनारस संस्कृत सीरीज १९०४) मतों का साराश है। अतः भानुवत्त की तिथि १२५० तथा १५०० ई० सन् के बीच रही होगी।) १९२३ ई० में मैंने यह अनुमान लगाया था कि भानुदत्त मिथिला के राजा के सत्री गणेश्वर के पुत्र में और गणेश्वर चण्डेश्वर के चाचा थे। यदि हम कुमारमार्गंबीय में दी गई उपरोक्त भानदत्त की बंशावली मेरे 'हिस्ट्री ऑफ वर्मशास्त्र' (भाग १, प्०३७१ टिप्पणी ८८९) में दी हुई

यगेश्वर की बंबावकी से तुलना करें तो उपरोक्त अनुमान का समर्थन नहीं हो सकेगा। जित्रा के नोटिसिख (भाग ९, संस्था ३११५, प० १९४-५) में वृश्विह के पुत्र शेविनन्तामणिकृत परिसल नामक रसमवरी की टीका का उस्लेख उपसंहार में बाता है। इसकी तिथि संबतु १६०९ (१५५२-३ ई० सन्) बताई गई है। इस टीका की उपरोक्त तिथि सिद्ध करने के लिए कोई प्रसाण उपलब्ध नहीं है। संभवत यह इस टीका की प्रतिलिपि की तिथि है। डा॰ भंडारकर की १८८३-८४ ई० सन की प्रतिलिपियों के संबंध में आई रिपोर्ट का उपसहार भिन्न प्रकार है और इसमें तिथि का कोई उल्लेख नहीं मिलता। डा॰ हरदत्तशर्मा के विचारो मे समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है (दे॰ पृ॰ २४८ अन्तरस ऑफ बी॰ ओ॰ आर॰ आई॰ भाग १७)। एक समय तो उन्होंने कहा या कि भानुकर ने निजाम का उल्लेख किया है और उसकी प्रशंसा की है (यह उत्तरवर्ती सप्रहो का मत है)। उस समय वे इस निजाम को निजामशाही वंश का राजा मानते थे। परन्तु उनके हाल के विचार में ये लोदी वंश के राजा निजामसा हैं। (पु॰ २५४)। भानुदत्त के अगले पद्यों में शेरशाह की प्रशंसा की गई है (शेरशाह १५४०-५)। अत. यदि भानुकर और भानुदत्त एक ही व्यक्ति हैं तो भानुदत्त का समय लगभग १५४० प्रतीत होता है। यह प्राय-असमान्य तिथि है। यदि रसमजरी की टीका की १५५२-३ मे प्रतिलिपि की गई और भानदत्त का समय लगभग १५४० था तो रसमंजरी, उसकी टीका और उस टीका की प्रतिलिपि का समय १०-१५ वर्ष तक का ही होगा। यह बिदित होता है कि विवादचन्द्र (दे॰ पटना यूनिवर्सिटी जनररु भाग ३, सस्या १,२; पंडित रमानाय झा का लेख) के लेखक मिसरू मिश्र की बहन से भानुदत्त ने विवाह किया था। मैंने अपने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र (भाग १, प० ३९९) पर स्पष्ट किया है कि मिसरूमिश्र का समय १५वीं शताब्दी का मध्य माग होना चाहिए। अतः मानुदत्त का समय भी उस तिथि से कुछ ही वर्ष बाद का होना चाहिए। रसमंजरी (बनारस संस्करण पु॰ २३२, इलोक १२१) में लिखा है :--'भेदो वाचि दशोजेंलं कृचतटे स्वेदः प्रकपोघरे पाण्ड्गंण्डतटी वपुः पूलकित लीन मनस्तिष्ठति । आलस्य नयनश्चियश्चरणयी स्तम, समुज्जुरुभते ताँत्क राजपथे निजामधरणीथालोयमालोकितः ॥' इसमें मुस्लिम शासक निजाम का उल्लेख है। व्यग्यायंकीमुदी में कहा गया है कि यह देवगिरि का राजा था। मदि इफ की 'क्रानालोजी ऑफ इंडिया' में देखे तो १४००-१५५० ई० सन् के बीच कम-से-कम एक दर्जन शासक हुए हैं जो निषाम कहलाते ये और जिन्होंने

दक्षिण अथवा मध्य भारत और अन्य स्थानों पर राज्य किया था। अतः यह कहना कठिन है कि रसमजरी में किस मुस्लिम शासक से संकेत है। बा० हरदत्तक्षमी (आई० एच० क्यू० माग १०, पू० ४७८ में) ने इसका आचार लेकर कहा है कि कतिपय संब्रहों में भानुकर का उल्लेख है और उसके कतिपय पद्यों में निजाम, बीर भानु और कृष्ण का भी उल्लेख है। वर्तमान समय में भानुकर नाम का कोई बड़ा लेखक विदित नही है। अतः डा॰ शर्मा और अन्य लेखक भानुदत्त और भानुकर को एक ही व्यक्ति मान लेते हैं लेकिन मैं इसे उपयुक्त स्वीकार नहीं करता। हम उन सभी कवियो से परिचित नहीं हैं जो शताब्दियों से चले आए हैं। इसके अतिरिक्त भानुदत्त का संक्षिप्त रूप भानु हो गया हो; जैसाकि भीमसेन का भीम उल्लेख किया जाता है। जहा तक मुझे जानकारी है एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें हरदत्त, रुद्रदत्त और रुचिदत्त का कही पर भी हरकर, बद्रकर अथवा बिकर के रूप में उल्लेख आया हो । अत यह सदिग्व है कि भानुदत्त और भानुकर एक ही व्यक्ति है। पिंडत बद्रीनाथ झाद्वारा सपादित रसपारिजात¹ में भानुदत्त और उसके पिता के पद्य संकलित हैं। कतिपय क्लोक भानुदल ने निजामशाह, कृष्ण और वीरभानु को सबोधित करके लिखे हैं। परन्तु इससे इतना ही सिद्ध होता है कि मानुदत्त को इन तीनो का आश्रय प्राप्त या।

अभी-अभी प्रो॰ जी॰ वी॰ देवस्थली ने भानुदत्त के अलंकारतिलक का प्रकाशन किया है (जो तीन हस्तलिखित प्रतियो पर आधारित है, देखो जे॰बी॰

<sup>1.</sup> रसपारिजात भानुद्रत की रचना है। इसमें भानुद्रत तथा उनके पिता गणपित के जगभग एक सहस्र स्लोक सकलित हैं। यह अंद स्वर परलकों में निभक्त है। इसरे और तीसरे परलकों में ८९ स्लोक हैं। इस में से ८० स्लोक में निभक्त है। इसरे और तीसरे परलकों में ८९ स्लोक हैं। इस में से ८० स्लोक में मित्र मित्र में हिंग सो तथा मित्र में ही स्वर्ध में हैं। बीर स्वर्ध में मित्र मित्र में सिंग मित्र मित

बैंरि• बार॰ ए॰ एस॰ न्यू सीरीज, माग २३, पृ० ५७-८२ और भाग २४-२५, प्० ९३-१२०) । वह पांच परिच्छेदों में विभन्त है । यह गच और पद्य मिश्रित है। उदाहरण लेखक के अपने हैं अथवा उनके पिता के, जिसका बार-बार उल्लेख हुआ है (पु॰ ६०, ६१, ६२, ९४, ९५ इत्यादि) इसकी विषय-सूची इस प्रकार है: परिच्छेद १:--बाराहाबतार संमान में मंगलाबरण के उपरान्त इन्होंने मानु सन्त कवि के रूप में अपना उल्लेख किया है। इन्होंने कहा है कि रस जात्मा है, काव्य शरीर है, गति, रीति, वृत्ति, दोवहीनता, गुण और अलंकार ये इन्द्रिया हैं। व्युत्पत्ति प्राज है और अध्यास मन है। काव्य उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार का होता है। भाषा के अनुसार काव्य संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश और मिश्र चार प्रकार का होता है। शब्द और अर्थ काव्य होते हैं और रीति काव्य का धर्म होता है। कैशिकी इत्यादि छः वृत्तिया होती हैं। (२) परिच्छेद :-इसमें पद, बाक्य, बाक्यार्थ से सबंधित दोषों का विवेचन है। (३) परिच्छेद - बाह्य, आन्तर और वैशेषिक तीन प्रकार के गुण । बाह्य गुण का संबंध शब्द से हैं और अन्तर का अर्थ से । इलेष आदि २४ गुण होते हैं। (४) परिच्छेद :—अलंकारों की परिभावा (औपाधिक प्रकर्ष हेत्वलंकारः) वको-क्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्र, पुनस्क्तवदामास आदि काव्य प्रकाशानुसार छ: शब्द संस्कारों तथा कठामरण के अनुसार गति, रीति, वृत्ति, छाया आदि का भी वर्णन है। (५) परिच्छेद :-कुल ४८ अर्घालंकार हैं। भानुदत्त ने वृत्ति, पद-दोष, वाक्य और वाक्यार्यदोष तथा अन्य विषयो में सरस्वतीकंठाभरण का निकट से अनुसरण किया है। जिन लेखकों और रचनाओं का उल्लेख किया है, उनमें से निम्नलिखित हैं:--कंठाभरण (भोज का सरस्वतीकंठाभरण), काब्य-प्रकाश, गीतगीविन्द (भाग २४, प्०९४) चित्रचन्द्रिका (इनकी अपनी रचना, भाग २४, पृ० ९६), दडी (भाग २३, पृ० ५८, ७९, नाम दंडीकर आया है), भरत, वामन । इन्होंने अपने पिता का नाम नहीं दिया है और न अपने विषय में कोई परिचय ही दिया है। अन्त में इन्होने लिखा है :--- विवृधा पश्चमुत्रेण गुम्फि-तालंकृतिर्मया । सूत्रभगो यथा न स्यादेत्तस्याः कलवेत्तवा ॥' इससे संकेत मिलता है कि उदाहरणस्वरूप श्लोक उसके निजी हैं।

#### ३६. रूपगोस्वामीकृत भक्तिरसामृतसिन्धु और उज्ज्वलनीलमणि

चैतन्य प्रवर्तित (१४८६-१५३३ ई० सन्) वैष्णय जान्दोलन ने प्रेम और रहस्यवाद की पद्धति प्रचलित की। डा० डे ने अपने ग्रंथ 'बैज्जब फेस एण्ड मूबर्सेट इन बंगाल' में इस जान्दोलन के विषय में 'विस्तृत सप्रमाण विवेचन किया है। इक कान्योकन से हमारा सबन इस कारण है कि कम्मोस्सामी ने इसवे कमामित इकिट जम्मुं कर दो सर्वा की रचना की और इसमें रसिद्धान्त की सम्पान्ता और मानरफ ने क्रम्म पर नामारित मित्राद्धान्त की स्थापना की। पर्मानुराग और बाम्यारिक्ष रहुत्यवाद की सांसारिक प्रेम और इच्छानों की माया और माय के नानरण में प्रस्तुत किया है। इस स्थल पर स्थानाबाद के कारण इनके प्रंचो का संख्या परिचय देगा भी कठिन है। उन्पर्यक्रमीलमीय की अस्पत्त संक्षित कररेखा ही पहाने प्रस्तुत करता हु। विन्तुं संक्ष्म वाकावारी की नाम्यक्षकता हो मूळ पुस्तक को भित्त रसामृत सिम्बू वज्य्यकनीलमिय के विषय में बाठ डे जिवित ग्रंप का ब्यायान करें (पू० १९६-१५३, पु० १५३-१६७ कमाशः और 'अनितरसदासर इन नगाल नेण्यावीय्या' डा० डे लिखित लेख; आई. एच.

उज्ज्वलनीलमणि के एमा सीरीज (१९३२) में रूपगोस्वामी के भरीजे जीवगोस्वामी (रूप के छोटे माई वल्छम का पुत्र) लिखित लोचनरोचनी तथा

अंतिम क्लोक इस प्रकार है :—'अयमुज्ज्वलनीलमणिर्गहनमहाघोषसागर प्रभवः । भजतु तव मकर कुण्डल परिसर सेवौचिती देव ।।' यह समुद्र सदश नन्दव-राज में निवास करने बाले श्रीकृष्ण के कानों तक पहुंचे । उज्ज्वलनीलमणि शब्द का सकेत इस रचना तथा श्रीकृष्ण से है। क्योंकि श्रीकृष्ण शृङ्गार के साक्षात् अवतार हैं। इनका उल्लेख घतनील नाम से किया जाता है। 'उज्ज्वल श्रुगार रस एव नीलमणि "गहन प्रभव 'इस इलोक से भी ध्वनि निकलती है कि उज्ज्वल-नीलमणि पूर्वेलिखित ग्रन्थ 'मिनतरसामृतसिन्ध्' से उत्पन्न हुआ है। जीव-गोस्वामी ने अपनी टीका की प्रस्तावना के दूसरे श्लोक मे स्पष्ट किया है कि यद्यपि उज्ज्वसनीलमणि का श्रीकृष्ण की भृद्धार-लीलाबो से प्रत्यक्ष सबन्ध है फिर भी लेखक का प्रयोजन अन्य रचनाओं की भाति नग्न रूप में कही भी और किसी भी व्यक्ति के सामने प्रस्तुन करना नहीं है। 'पुरा सक्षेपेणोदिनत्वे हेत्रितरहस्यस्वा-दिति निवृत्ताना लौकिकादुञ्ज्वलास्यरसात्तत्साम्यम् । ......तथा भागवते थे केचित् तस्मिन् बहुमानिनोपि तात्पर्यालोचनाया न चतुरास्तैरपि दृक्कोऽय रस इति तेम्योऽपि गोष्य एव कार्यः किमुत विधयिन्यः इति रहस्यमेवात्रमुख्यो हेतुरिति भावः । अत्र तु विस्तरेण वचने हेतु रहस्यत्वादित्येव । कालदेशपात्रविशेष सबन्धेन रहस्यत्व प्राप्येत्यर्थं । स्यब्लीपे पंचमीस्यात् । यद्वा पृथगित्यनेनैव रहस्य इति व्यक्यते । तस्माद् ग्रन्थान्तरमञ्जूत्रचिन्नाय प्रकाशनीय इत्युपदिष्टम् ।' मानवत का उद्धरण देते हुए रूप ने इन्हां है कि अजनारियों के पति कृष्ण से ईर्म्या नहीं करते ये और उन्हें प्रतिवता समझते थे। 'न जातु इजदेवीमां परिाधः

विश्ववाय चक्रवर्तिन की आनन्दवन्द्रिका नामक टीका सहित प्रकाशित हुआ है। आनन्दबद्धिका शक १६१८ में बृन्दावन में रची गई। इसका प्रथम इलोक इस प्रकार है .-- 'नामम्कृष्टरसंज्ञ: शीलेनोद्दीपयन् सदानन्दम् । निजक्ष्पोत्सव-दायी सनातनात्मा प्रभुजेंगति ॥' (सनातन शब्द कृष्ण और साथ ही रूप के बड़े भाई के लिए भी प्रयुक्त होता है)। दूसरे क्लोक में कहा गया है कि पूर्वलिखित ग्रन्थ (भिन्तरसामृत सिन्धु) मे भिन्तरस का (जोकि रसीं मे प्रमुख कहा जाता है; शातप्रीतिप्रेयोवत्सलोक्ज्वलनामस्) सक्षेप मे विवेचन किया गया था क्योंकि इसका विषय गुड़ रहस्यमय है। परन्तु उज्ज्वल में इसका विस्तार से विवेचन हुआ है। भक्तिरस का स्वायीमाव मधरा रति है और जब यह विभाव आदि के द्वारा आस्वाद की स्थिति में पहुँच जाता है तब इसे मध्र कहते हैं: 'बक्ष्यमाणैविभावादी स्वाद्यता मधुरारित । नीता भक्तिरस. प्रोक्तो मधुराख्यो मनीविभि ॥ भरत ने अपने नाट्यशास्त्र (६ प० ७३ जी० ओ ० एस० सस्करण; पद्य ५०, पृ० ३०१-३०२) मे कहा है; 'शृगारो नाम रितस्थायिभाव-प्रभव उज्ज्वल वेषात्मक. । यथा यत् किचिल्लोके शुचि मेध्य दर्शनीय वा तच्छु ङ्गारे-णानुमीयते (णोपमीयते ) । यस्तावदुज्ज्वलवयः सः श्वारवानित्युच्यते । . . . तदेवमेव गुर्वाचारसिद्धो हुद्योज्ज्वलवेषात्मक शृंगारो रस ।' उज्ज्वलनीलमणि में स्थायि-भाव प्रकरण (इलोक ५४-५५; द्वितीय सस्करण का पृ०४१७) मे कहा गया है कि स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, महाभाव आदि छ भाव प्रेम की लीलाएँ है। इनकी तूलना इन्होने गन्ना, रस, गुड, खाण्ड, शर्करा और मिश्री से की है। (बीज-मिक्षु स च रसः स गुड. खण्ड एव स । स शकरा सिता सा च सा यथा स्यात्सितोपला। अतः प्रेमविलासा स्युर्भावा स्नेहादयस्तु षट् ॥) इस ससार में जो कुछ पवित्र, शुद्ध और नेत्रों के लिए आकर्षक है वह शुगार का द्योतक है। शुगार का प्रमुख तत्त्व आकर्षक और सुन्दर आकृति तथा रमणीय वेष-भूषा है। इस रस में आलंबन विभाव कृष्ण (जैसाकि मधुरा रित का विषय है), उसके वल्लम जोकि मधुरा रित के आश्रय हैं; कृष्ण के गुण (उसका सौन्दर्य, शारीरिक और मानसिक यौवन, मधुर-भाषण आदि), उसके कार्य और उसकी सजावट उद्दीपन विभाव हैं। प्रसिद्ध चार प्रकार के नायक (धीरोदात्त, धीरोद्धत्त, धीरललित और धीर-प्रधान्त) भेदो का बर्णन करने के बाद उसके दो अन्य मेद पति (जैसे रुक्मणि और सत्यभामा के) और उपपति (जैसाकि वज की नारियों के) किए गए हैं। इन बार उपभेदों के भी सहसंगमः । तथाहि श्रीदशमे । नासूय-खलु कृष्णाय मोहितास्तस्यमायया । मान्य-माना स्व पार्श्वस्थान स्वानस्वानदारान् व्रजीकतः ॥ (१, ३१ पू० ५८-५९) यह अंतिम क्लोक भागवत के १० वे स्कन्य पूर्वीर्य, अध्याय ३३, ३८ से है।

पूर्णतम, पूर्णतर और पूर्णमेद होते हैं। पति और उपपति कभी अनुकूल, दिवाण, श्रव्य और मृद्ध वे चार प्रकार होते हैं। इन सभी भेदों की परिकाशाएँ और उदा-हरण विश्व गत् हैं। साथ ही गुणों और कार्य-व्यापारों का वर्णन किया गया है, (अनुकूल पति राम और अनुकूल उपपति रावा के लिए कृष्ण हैं)। इस प्रकार नायक के ९६ मेद हैं। नायक के चेट, बिट, बिहूबक, पीठमर्द, प्रियनमंत्रस साथि पांच मित्र हैं।

इनकी परिभाषाएँ और उदाहरण दिए गए हैं। हिर की प्रेमिकाओं के दो मेद है—स्कीया और परकीया। हुण्य की स्कीयाओं की सक्या १६१०८ है जोकि ह्वारका मे निवास करती हैं। इनमें से स्कामि, सत्या, जांववती, अकैनंदिनी, खेळा, अदा, कैशाल्या, मादी आदि आठ प्रमुख हैं। परकीया दो प्रकार की होती है—कन्या और प्रोहा जो प्राय बज में निवास करती थी। प्रोहा नायिकाएँ तीन प्रकार की थीं -सायनपर, देवी, निवाप्रिया। सायनपराओं के पुत्र दो मेद हैं। पीचिक्या और अयोधिक्या। समृह में काम करने वाजी योधिक्या कहलाती है। प्रकार को प्रोत क्योधिक्या। समृह में काम करने वाजी योधिक्या कहलाती है। प्रवास के मुनि कीर उपनिषद् दो भेद हैं। अयोधिक्या के भी दो प्रकार है-प्राचीन और नव। वेबियाँ वे थी जो हुल्ला के साथ पूळ्यी पर जन्म छती थी। राषा और

रूपगोस्वामी के मत में जिस प्रेम को अनुचित या गुप्त प्रेम कहकर सामान्यत' तिरस्कृत किया जाता है वह शुङ्कार की चरम कोटि है। साधारण व्यक्तियों के लिए इस प्रकार का प्रेम बर्ज्य है, परन्तु पूर्ण अवतारी कृष्ण के लिये यह प्रेम त्याज्य नहीं है; क्योंकि इन्होंने अपने भक्तों को रहस्यमय प्रेम का आस्वाद देने के लिए अवतार घारण किया है। 'अत्रैव परमोत्कर्षः शृंगारस्य प्रतिष्ठित.। तथा च मुनि. बहुवार्य ते यत. खलु यत्र प्रच्छन्न कामकत्वं च/या च मिथो दलंभता सा परमा मन्म-थस्य रति ॥ लघुत्वमत्र यत्त्रोक्तं तत्त प्राकृत नायके । न कृष्णे रसनिर्यास स्वादार्थं मबतारिणि' ॥ उज्ज्वल० (१. १६-१८ पृ०१४-१५) भागवत में यह क्लोक है: (१०-३३,३०-३१) "धर्म व्यतिकमो बुष्ट ईश्वराषाञ्च साहसम । तेजीयसां न वोषाय वहाँ सर्वभुको यथा ॥ न तत्समाचरेज्जातु मनमापि ह्यानीश्वरः । विनश्य-त्याचारन् मौढ्याद्यया रुद्रोऽन्धिज विषम ॥" उज्ज्वलनीलमणि में भागवत का उल्लेख करते हुए निम्न चेतावनी दी है: "वर्तितव्यं शमिच्छद्भिर्भवतवन्नतु कृष्णवत् । इत्येव भक्तिशास्त्राणा तात्पर्यस्य विनिर्णयः ॥ रामादिवद्वर्तितस्यं न क्वचित्रावणादिकत् । इत्येष मुक्तिधर्मादि पराणां न-य इध्यते ।" परन्तु यह उपदेश सामान्य जनता के लिये बहुत ऊंचा है। काव्यप्रकाश (१.५.१०)के 'रामादिबद्ध-तितव्यं न रावणादिवदित्युपदेशक्व ये शब्द सम्भवतः भागवत से लिये गये हैं।

बन्दाविक-ये नित्विप्रयाओं में थी। रामा के गुनो की सोदाहरण गणना की गई है। संखियों के पाँच भेर हैं। स्वकीया और परकीया। स्वकीया और परकीया के तीन-तीन भेद होते हैं। वे हैं--मुखा, मध्या और प्रगल्भा। इनकी परिभाषाएँ, उदाहरण और उपमेद दिये गये हैं। सब प्रकार की नायिकाओं के पून आठ भेद है--अभिसारिका, बासकसञ्जा, उत्कठिता, खडिता, विप्रलब्धा, कलहासरिता, प्रोषित-पतिका, स्वाधीनभर्तका । इनकी परिभाषाएँ, उदाहरण और अनेक उपभेद दिये गए हैं। कुल मिलाकर ३६० प्रकार की नायिकाएँ हैं। स्वयद्वती और आप्तदूती—दो प्रकार की दूती हैं। इनके उपमेद और गुणो का वर्णन है। सिखयाँ, उनके गुण और विशेषताओं का निरूपण है। उद्दीपन विभाव अर्थात् हरि और उसकी प्रियाओं के गुण (मानसिक, वाचिक, कायिक), उनका चित्रण, उनके नाम, उनके कार्य, उनका महन और उनसे सर्वावत बस्तुएँ (जैसे बाँसुरी, गीत, निर्माल्य और तुस्त्सी का पौषा आदि) हैं ! इसके बाद अनुभाव, बीस सात्विक गुण, जिसमे भाव, हाव, हेला (३ अगज) तथा शोभा, कान्ति आदि सात स्वामाविक और अयत्नज और लीलाविलास आदि स्व-भावज दस गुण आते हैं। स्तम्भ, स्वेद आदि सात्विक भाव, निर्वेद, ग्लानि आदि तैतीस व्यभिचारिभावो के उपरान्त शृङ्गार या मधुरारित की व्यास्या की गई है। दृढ़ रित को प्रेमा कहा जाता है। इसके स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव छ. पर्याय हैं। जैसे गन्ने से गुड, खाण्ड, शर्करा, सिता, सितोपला आदि बनते है। प्रेमा के उपभेद । श्वगार दो प्रकार का है-विप्रलम्म और सम्भोग । सम्भोग के दो भेद मरूप और गौण और इसके दो उपभेद भी हैं।

काव्यशास्त्र की अन्य रचनाओं से उज्ज्वकनीलमणि की दो विशेषताएँ हैं। इसमे भक्तिरस का सविस्तर विवेचन हुआ है और सभी उदाहरणों का सवस्य कृष्ण, उनके भक्तों, उनके स्वभाव तथा कार्यों से है।

क्यगोस्त्रामी ने नाटकचित्रका नामक नाटकघासत्र पर प्रत्य भी लिखा है। प्रत्य के आरम में इन्होंने उल्लेख किया है कि भरत और रससुबाकर का इन्होंने अनुबरण किया है तथा भरत-मत के विषद होने के कारण साहित्यवर्षण-कार के मत को अस्वीकार किया है। यह आठ भागों में विश्वकत है। इसमें नाटक से सम्बद्ध नामक, नान्दी, सन्त्रि, पताका, विश्वकम्मक, भाषा, वृत्ति और तदबुक्य रसो का विवेचन किया गया है। इसके बहुत-से उदाहरण वैल्लव प्रत्यों से लिये गये हैं। (विषय-विश्वेषण के लिए देखिए-नित्रा के गीटिसिस्ट माग र, सं० ३१६०, प्० ४०-४१) डा० डे ने रूप लिखिल पद्मावली का डाका यूनिवर्सिटी पश्चिककेशन सीरीड में संपादन किया है।

कपगोस्वामी और जीवगोस्वामी की व्यक्तिगत जीवनी के विषय में परिचय देना आवश्यक है। सनातन, उसके छोटे भाई रूप और जीव (सबसे छोटे भाई बल्लभ अथवा अनुपम के पूत्र) बन्दावन के गोस्तामियों में सुविख्यात हैं। इनका परिवार मुलत. कर्नाट बाह्यणा था । १४वी शताब्दी के अंत में वे बंगाल आये। सनातन, रूप और जीव चैतन्य अथवा गौराग के भक्ति आन्दोलन मे जुट गये। रूप ने भनितरसामृतसिन्धु और उज्ज्वलनीलमणि मे भनितरस-शास्त्र व्यवस्थित रूप दिया । जबकि जीव ने चैतन्य सप्रदाय के दर्शन का विवेचन किया। (दे० अफेश की ग्रथ-सची, भाग १ प० ५३३, डा० डे का ग्रंथ 'वैष्णव फेथ एण्ड मुबमेट इन बगाल', पु० ११३-११४, रूप की कृतियों के लिए तथा जीव की रचनाओं के लिए ११६ से ११८ पृष्ठ । उज्ज्वलनीसमणि मे आये हए प्रत्यो और लेखकों में से निम्न के नाम उल्लेखनीय हैं उद्धव-संदेश, प० ११५, १२६, १८१, २९१ आदि । कर्णामृत प्० ६०२, कमदीपिका, पू ४२५, गीतगोविन्द, पू १४०, १९९, २१५ इत्यादि, छन्दोमजरी, जगन्नाथ बल्लभ (प॰ ५२५ पर एक प्राकृत स्लोक) दशरूपक, दानकेलिकीमुदी (एक नाटक प्॰ १९८, २७२, २८३ आदि) पद्मपूराण, पद्माविल (इसकी अपनी रचना का बार-बार उल्लेख आया है), भरत, (अनेक बार उद्धत) भागवत

<sup>1.</sup> एम० टी० केनेडी ने अपनी पुस्तक 'बैतन्य मुवर्मट' (बांस्तफोर्ड मूनिविटि प्रेंत, १९२५, पृ० ४५-४६) में लिखा है कि जब चैतन्य बृत्यावन या रहे ये तो रामकेलि स्थान पर उनकी मेंट वो विश्विष्ट व्यक्तियों से हुई। ये दोनो राजवराने के मराज बाह्यण ये। उनके दूर्वज बंगाल में जा उत्ते ये तथा उन्होंने इस्काम धर्म स्वीकार कर लिया था इसिलए ये गाँड के मुसलमानी राजवरसार में ऊर्च पर पर पहुँच गये थे। वे तुरस्त चैतन्य की और आइकट हुए। वेतन्य ने उन्हें स्वातन और रूप नाम विद्या इस दोनो व्यक्तियों ने चैतन्य के मिल-वोदोक्त में प्रमुख प्राण लिखा। डा० के ने अपनी 'व्यक्तिहर्स्ट्री ऑफ दि बैज्यन फेया', (पृ० ७३, टिप्पणी २) में इस विचार का लंदन किया है कि बनातन और रूप ने इस्काम धर्म लिखा। किया सा, क्योंकि इस विद्यन के के प्रमुख मान परन्तु इस्ते हिमा स्वात्या सा, क्योंकि इस विद्यन में केई प्रमाण नहीं निकता। परन्तु इस्तेने इसते हिमा वोग्रमण दिया है वह न तो सर्वोच्यनक है और न ही बितर न विषयि है है।

(विश्वेषतः वश्रमस्कन्य), मुक्तावरित, (पृ० २६८), मुनि (अर्थात् भरतं पृ० १४, ४० हत्यादि), रत्तमुनाकरं (पृ० २८२, २९६ जादि) स्वमणीस्वयंवर (पृ० २४३), कर्षः (पृ० ५४), लिलतामध्यं (वत अंकी नाटक जित्रका अनेक बार उल्लेख जाया है) बानन पुराण (पृ० ६५), विद्यमाध्य (पाल अंकी नाटक, के० एम० सीरीज में प्रकाशित, अनेक बार उड्डूत), विष्णुपुराम (पृ० २५२), सप्त्रवर्ती, हंसदूत (पृ० २३२), हरिवश ।

कप और जीव का समय निर्मारण करने में कोई कठिनाई नहीं आती। क्या वे बानकेलिकोनुसी की रचना १४९५ ई॰ सन् में की। विद्यायमध्य नाटक के जाने में वर्ष एक स्त्रोक से विदित होता है कि इसका रचनाहाल स्वयन् १५८९ (१५३२–३३ ई॰ सन्) है। 'नन्दसिन्यु-बाणेनु संस्थे सबस्तरेगते विद्यास्मायमं नाम नाटक गोडुले इतन् ।' 'के॰ एम॰ सस्करण) मित्रा ('नोटिसीब' आग ९, स. ३१५५) के मतानुसार ज्लिकामध्ये ती रचना (१५० ई॰ सन् ११५०१ सक । वृद्ध । मित्तरसाल की तिषि सच्छत: १५६३ सक (१५४१–४२ ई॰ सन्) में हुई। मित्तरसाल की तिषि सच्छत: १५६३ सक (१५४१–४२ ई॰ सन्) है। ततुत्ररान उज्ज्वकनीकमणि की रचना हुई (दै॰ डी॰ स्टेन का जम्मू केळांग पू॰ २२२) इन तिषियों से स्वय्ट है कि रूप का साहित्यस्वन-काल कम-से-कम ५५ वर्ष का राहा होगा। डा॰ डै॰ के मता में सानातन और रूप ये दोनों १५५४ ई॰ सन् तक जीवित से और कुछ ही महीनों के जतर से उनकी इसी वर्ष में मृत्यू हुई। जतः रूप का जीवनकाल कमअग

<sup>1.</sup> शिय भूगाळ का रसार्णक सुधाकर (विवेदन संस्करण) और रस-पुधाकर एक ही रचना है। उज्ज्वलल पृ० २३२ में उद्धुत एसपुधाकर का यह 'अकोलेन्युनीतके' लोक स्वापंत्रसुधाकर, १, प० ४५ में भी आता है। उज्ज्वलनी० के २९६ पृष्ठ पर आये हुए 'दुरासदे०' तथा 'वर्षासुतायु०' ये दोनों लोक रसार्णक के कमझ: ४५ और ४७ पृष्ठ पर आते हैं। डा० डे० (एष० एस० पी० भाग १, पू० २५६) को सदाय है कि रससुधाकर और रसार्णक-सुधाकर एक ही रचना है।

 <sup>&#</sup>x27;वामताबुर्जमस्यं च''परममायुर्वं उज्ज्वकनीलमणि के ५४वें पृष्ठ पर उद्धृत प्रस्तुत वह का क्लोक ग्रुगार तिलक (पिसेल संस्करण २.४१, पृ० ५२) में बाता है ।

<sup>3.</sup> लिलतमाधव के विवय में दे० एग्लिंग की ग्रंथ-मूची भाग ७, पृ० १५९२ सं० ४१७९ ।

१४७०, १५५४ ई० सन् तक बा। जीव की जम्म-तिषि के विषय में यो मिश्र परंपराष्ट्र हैं। एक के अनुवार उनकी जम्म-तिषि शक १४६५ (१५१३-१४ ई० सन्) है। हुसरी परंपरानुसार १४४५ सक (१५२३-२४ ई० सन्) मानी जानी चाहिए। जीव का सावद-महोत्सव १५५५ ई० तन् मे रचा गया जबकि उनकी रचना गोगाल जम्मू की तिषियां १५८९ और १५९२ ई० सन् है। (सनावन कम और जीव की तिषियां के लिए दे०, डा० डे० का उपर्युंक्त संग, पृ० ११९-१२२)।

#### ३७. केशवमिश्ररचित ग्रलंकारशेखर

यह ग्रथ के॰ एम॰ सीरीज से प्रकाशित हुआ है। इसमे कारिका, बृत्ति और उदाहरण तीन भाग है। लेखक ने स्वयं कहा है कि कारिकाएँ शौद्धोदनि की रचनाएँ है। 'अलकार विद्यासुत्रकारी भगवाञ्खीद्वोदनि परमकारुणिक स्वशास्त्रे प्रवर्तियव्यन्त्रथम काव्यस्वरूपमाह' (पु॰ २), श्रुतमेबान्यथाकारमक्षराणि किय-स्यपि।' (पृ० ८३) यह निर्णय करना कठिन है कि शौद्धोदनि वास्तव में लेखक का नाम है अथवा किसी बौद्ध लेखक ने इन कारिकाओ की रचना की। तद्रपरान्त ये शौद्धोदनि के नाम (भगवान बद्ध का एक नाम) की समझी गई। अलकारहो० में काव्यादर्श, काव्यमीमासा, ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश, वारभटालकार आदि ग्रथो का आधार ग्रहण किया गया है और श्रीपाद (अलकार विधयक एक अपरि-चित लेखक) का बार-बार उल्लेख आया है। यह ग्रंथ ८ रत्नो और २२ मरीचियो मे विभक्त है। इसके विषय निम्न प्रकार है :-- १ काव्य की परिभाषा, 'रसा-दिमदबाक्य' के रूप मे और उसके हेत प्रतिभा आदि। २ तीन रीतियाँ (वैदर्भी, गौड़ी और मागधी); उक्ति और मुद्रा के विभिन्न प्रकार । ३. शब्द की तीन वृत्तियाँ-शक्ति, लक्षणा और व्याजना । ४. पद के आठ दोष । ५. वाक्य के बारह दोष । ६. अर्थ के आठ दोष । ७. सक्षिप्तत्व, उदात्तत्व, प्रसाद, उक्ति और समाधि आदि ये पाँच शब्दगुण। ८. भाविकत्व, सुशब्दत्व, पर्यायोक्ति और सर्धामता-ये चार अर्थगण । ९. पूर्वोक्त दोष, कुछ स्थलो पर गण बन जाते हैं। उन्हें वैशेषिक गुण कहा जाता है। अथवा वे दोष नही रहते। १०. चित्र, वकोश्ति, अनुप्रास, गृद, रलेख, प्रहेलिका, प्रश्नोत्तर और यमक-आठ शब्दालंकार । ११. उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समास्रोक्ति, अपन्न ति, समाहित स्वभाव, विरोध, सार, दीपक, सहोक्ति, अन्यदेशक (जोकि मम्मट का असगति अलंकार है), विशेषोक्ति और विभावना। ये १४ अर्थालकार हैं। इसमें उपमा के १० मेदों का चित्रण है। १२. रूपक के उपभेद। १३. उत्प्रेक्षा. समासोक्ति आदि अस्य अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण दिये गये हैं। कामिनी, उसके वर्ण, केशे, मरतक, मोहे बादि उपमान दिये गए हैं। १४. किंत को अपने तायक की बादीं रिक्त विश्वेषताओं का वर्णन किंत्र प्रकार करना चाहिए—यह बताया गया है। १५ साबुस्थवाचक सन्तों का तथा कविस्तम का निकरण है। १६. राजा, रामी, प्रदेश, नगर, नदी आदि वर्ष्ण विश्वय कीर उनके निकरणयोग्य मुर्चों का बाबसान । १७ प्रकृति की विद्यान वस्तुओं के रागों का वर्णन । १८. एक के केसर १००० तक की सस्या दिखाने वाली वस्तुओं के नाम दिये गये हैं। साथ ही गतागत, सस्कृत-प्राकृत ऐत्यता (अर्थान् भावासन) आदि सब्द-वसरकार बताए हैं। १९ समस्या पूर्ति। २० रस को काव्य की आत्मा माना गया है। नौ रस, नायक वी तीर नायिका के मेंब, उपनेद तथा विद्यान भावों का निकरण है। १९. रसतों के लिए सनुकृत कशी (अकरी) का निकरण है। ११. रसतों के लिए सनुकृत कशी (अकरी) का निकरण है।

शौद्धोदनिरचित कारिकाओं का समय ११वी शताब्दी के बाद का लगता है। इन्होंने काव्य का लक्षण रस के आधार पर दिया है (पु॰ २) और रस को काव्य की आत्मा कहा है (पृ०६)। शीद्धोदनि ने पृ० ८३ पर व्यक्ति-विवेक के लेखक महिमभट्ट का उल्लेख किया है और इनका विवेचन वाग्मटा-लकार से बहुत मिलता-जुलता है (पृ० २७ की वाग्भटालंकार की पृ० २८ से तूलना कीजिए)। अलकारशेखर में निम्नलिखित प्रयो और लेखकों के नाम आते हैं:-कविकल्पलता, (पृ० ४८ पर श्रीपाद का अनुसरण हुआ है। गोवर्धन (इसका बार-वार उल्लेख आया है; पृ० १७, २९,३७,४३,४९ इत्यादि), भागंवसर्वस्व (प्०२४), भोजराज (प्०७), महिमा (प्०८१ पर 'अनौचित्यादृते' पद, ध्वन्यालोक पृ० ४५ पर और व्यक्तिविवेक में भी आता है), राजशेखर (पू० ३२, ६७), श्रीपाद (अनेक बार उल्लिखित, पू० ४, ५, २३, २७, ३२, ७२, ८३ आदि); श्रीहर्ष (पृ० ४१) ! लेखक ने बताया है कि अलंकारशेखर से पूर्व इन्होंने कवियों के उपकार के लिए सात रचनाएँ की हैं (प्रस्तावना का तीसरा पद) । इनमें से इन्होने अलकारसर्वस्व (पृ० ९, ३८) और काव्यरत्न (पृ० ७२) इन दो का उल्लेख किया है। 'वाक्यरत्ने' शब्द (पृ० १२ पर) मूल से 'काव्यरत्ने' के स्थान पर लिखा गया है।

केशविम्य ने प्रस्तावना में लिखा है कि उन्होंने वलंकारशेखर की रचना पर्मवन्त्र के पुत्र राजा माणिवयन्द्र की प्रेरणा से की। धर्मवन्द्र रामवन्द्र का पुत्र था। रामवन्द्र दिल्ली के काबिल (अक्ष्मान) राजा को पराधित करने वाले कुमर्मा नाम के राजा का बच्च चा। कनियम के अनुसार (आक्ष्मीकल सर्वें औंक होंख्या नाग ५, पु०१६०) माणिवयन्द्र कागड़ा का राजा और १५६३ ६० सन् में बर्मचन्द्र के बाद सिंहासनारू हुआ और लगभग १० वर्ष तक राज्य करता रहा। अतः अलंकारसेखर की रचना १६वी बताब्दी के उत्तरार्थ में हुई।

## ३८. श्रप्यय दीक्षित

अप्पय्य दीक्षित बहुमुखी विद्वान् और अनेक ग्रयों के लेखक वे। इन्होंने सौ से अधिक प्रयो की रचना की है। जिनमें से कम-से-कम तीन प्रय काव्यशास्त्र विषयक हैं। वत्तिवातिक के दो परिच्छेद हैं, इनमे रूडि, योग और योगरूढि-ये तीन प्रकार की अभिवारों. चार प्रकार की लक्षणा और दो शब्दशक्तियों का विवरण है। लक्षणा के प्रयम खुद्धा और गौणी दो भेद किये गये हैं और प्रत्येक के निरूद और फल उपभेद और इन उपभेदों के पूनः उपभेद किये गये हैं। इनका दूसरा ग्रथ कबलयानंद विद्यार्थियों के उपयोग का अलकार-ग्रथ है। इसमे प्रायः चन्द्रालोक से परिभाषाएँ और उदाहरण लिये गये हैं। 'एषां चन्द्रालोके दृश्यन्ते लक्षलक्षण श्लोकाः । प्रायस्त एव च तेपामितरेषात्वभिनवा विरच्यन्ते ॥ (श्लोक ५) इन्होंने इसकी रचना राजा वेकटपति के आदेश से की । 'अम कुवलवानदमकरोदप्यदीक्षितः । नियोगार्द्धेकटपतेनिरूपाधिक गनिषे:।' क्वलयानद में इन्होंने अपना मत तथा अन्यों के उदाहरण प्रस्तत किये हैं। -चन्द्रालोक के १०० अलकारों में इन्होंने १५ और जोड़ दिये हैं। कृवलयानद के कुछ सस्करणों (निर्णय सा० संस्करण १९१०) में चिरजीय भटाचार्य रचित काव्य-विलास से कतिपय शब्दालकारों की भर्ती की गई है। इनका तीसरा ग्रन्थ चित्रमीमासा अधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रथम अलकार-लक्षणो की कारिकाएँ दी गई हैं। तत्सम्बन्धी इतरों के मतों की गद्ध में चर्चा की गई है और अंत मे आवश्यक हुआ तो उसका सहत भी किया गया है। इसमे प्रथम इन्होंने ध्वनि, गणीमत व्यय्य और चित्रकाव्य के इन मेदो का सक्षिप्त विवेचन किया है। शब्दचित्र मे रमणीयतान होने के कारण इन्होंने केवल अर्थवित्रों का ही वर्णन किया है। इन्होंने उपमा को २२ अलकारों का आधार माना है। दुर्भाग्यवस चित्रमीमासा का मुद्रित संस्करण (के॰ एम॰ सीरीज) अतिशयोक्ति तक ही है. इसमे उपमा उपमेयोपमा, अनन्वय, स्मरण, रूपक, परिणाम, ससन्देह, आन्तिमान, उल्लेख, अपल्ल\_ति, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति इन अलकारो का विवेचन हुआ है। चित्रमीमांसा के अत में आये हुए एक इस्लोक में लिखा है कि यह ग्रन्थ बीच में ही लंडित हो गया है। फिर भी यह ब्रन्थ अपूर्ण बरुण और अर्घचन्द्र के समान बानंददायक है । 'अप्यर्च चित्रमीमांसा न मुद्दे कस्य मासला । बनुकरिय धर्माशोरर्धेन्द्ररिव धर्णटे:॥'

जगझाय मृद्रित चित्रमीमासा में जगझू ित तक ही विवेचन हुआ है।
'अधिक निरक्षेतालंकार फ्रकरणे चित्रपीयपते' ('धियन पृ० १११)' इससे
स्पट होता है कि उनके मत में और अधिक अलंकारों के विवेचन की इच्छा
थी। मुक्कागांव में क्लेग के अत में इन्होंने इस प्रकार कहा है: 'एतद्विवेचनं
तु चित्रमीमासाया इष्टब्यम् ।' इस पर वैचनाथ ने इस प्रकार तमीक्षा की है:
'यखप्पुतेक्षा प्रचानतर चित्रमीमासा न क्वापि इस्पते ।' इससे स्पष्ट है कि-वेचनाथ की उपलब्ध चित्रमीमासा की अधिका हमें इसका कुछ अधिक अंग उपलब्ध हो सका है। यह विदित होता है कि अप्यय ने लक्षचरलाविल नामक एक अन्य अंच लिखा है। इसमे इन्होंने नान्दी, पुत्रधार, पूर्वरण, प्रस्तावना आदि नाटक के पारिमाधिक सब्दों की व्यास्था की है। देठ, लेठ औठ आरठ मद्राव भाषा ४, ए० २४२—२४४।

लेखक का नाम विभिन्न रूपो में उपलब्ध होता है (अप्पदीक्षित, अप्पयदी०, अप्परयदीक्षित आदि) । अप्पय रूप के लिए दे० रसगंगाघर ए० २१४ । चित्र-मीमासा खडन के तृतीय प्रस्तावनात्मक रुलोक मे अप्पय्य नाम आया है। छन्द के लिए यह आवश्यक था . 'सदमं विभाव्य मयका समुदीरितानामप्पय्यदीक्षित-कृताबिह दूषणानाम्। रसगगाचर (पृ० १२०) में यह भी रूप आया है। क्रवलयानन्द के अन्तिम क्लोक (अमु : दीक्षित ) मे अप्पदीक्षित रूप आता है और रसगगाधर मे (पु॰ २०९, २२६, २४९, २५४ इत्यादि) यह रूप मी मिलता है। अप्पयदीक्षित की जगन्नाय ने कटु आलोचना की है। दीक्षित नाम पर इन्होने भद्दे विशेषणो का प्रयोग किया है। (जैसे, 'दीर्घश्रवस' का प्रयोग रसगगाचर पृ० २३९ पर तथा 'द्रविड पुगव' का प्रयोग ४२० पर है) अप्यय्य-दीक्षित भारद्वाज गोत्र के तमिल शैव ब्राह्मण थे। शिवादित्यमणिदीपिका के आरंग में आये निम्न इलोक से उनकी अद्वैत शिवभक्ति का परिचय सिलता है। 'यद्यप्यद्वैत एव श्रुति शिखरगिरा भागमाना च निष्ठा। ... प्रत्नैराचार्यरत्नैरपि-परिजगृहे । शकरावीस्तदेव ।। तथाय्यनुष्प्रहादेव तरुणेन्द्र शिखरामणेः । अद्वैत वासनापुसाभाविर्मवित नान्यया ॥' (हत्श की रिपोर्ट २. पु० १००) १६३७ ई० मे रचित नीलकण्ठ विजय (१.४४) मे उल्लेख आया है कि इन्होंने १०० प्रन्थो की रचनाकी।

अप्यत्यवीक्षित ने एकावकी, प्रतापक्षयक्षोभूषण तथा अलकारसर्वस्व संजीवनी को उद्भृत किया है। अतः इनका समय १४वी शताब्दी के बाद का होना चाहिए। अप्यव के निरिचत समय के विषय में मत-विक्रता है। सामाब्दतः १५५४ ई०

सम् से १६२६ ई० सन्का समय स्वीकार किया जाता है। (वे० ई० आई० भाग १२, पु० ३४० श्रीरगार्य द्वितीय का ताम्रपत्र, तिथि शक १४९९) इस ताम्रपत्र के लेख के अनुसार तजीर के नायक वश के राजा शिवाप्पनायक की प्रार्थना पर विजयनगर के राजा श्रीरंगदेवराय ने माधव (विजयेन्द्रतीर्थ) को अरमोली मगल नामक गांव दान में दिया । यही माघव संन्यासी बनने से पूर्व सुविस्थात अप्पय्य के मित्र थे। ३४५ वष्ठ पर संपादको ने अप्पय्य की आत्मापंण स्तुति के विषय में लिखी गई शिवानद यति कृत टीका से निम्न श्लोक उद्धत किया है: 'वीणातस्वज्ञ संस्थालसित कलि समाभाक प्रमादी च वर्षे कन्यामासे तु कृष्ण प्रथम तिथियुतेऽप्युत्तर प्रोष्ठपादे । कन्यालम्नेऽद्रिकन्यापतिर्मितदयासेवथि-र्वेदिकेषु श्रीगौर्येर्प्रान्यवाहस्मसमजनिविरिञ्चीशपुर्यां कलेशः ॥ लग्ने रवीन्दु सुतयोर्मकरे च मान्यौ मीने शशिन्ययवृषे रविजे च राहौ। चारे गुरौ क्षितिसुते मिथुने तुलाया शुक्रे शिखिन्यलिगते शुभलग्न एवम्' यह अप्पय्य दीक्षित की जन्म-पत्रिका है, इससे उनका जन्म किल ४६५४ में हुआ था। पत्र के सपादको ने आगे लिखा है कि नीलकण्ठ दीक्षित के शिवलीलाणवकाव्य के अनुसार (नीलकण्ठ अप्पय्य के छोटे भाई अध्वन का पोता था) अप्पय्य ७२ वर्ष तक जीवित रहे और इन्होने एकसौ ग्रन्थ रचे। (१६ कालेन शम्भ किल ताबतापि कलाश्चतुष्यध्टि मिता प्रणिन्ये । द्वासप्तति प्राप्य समाप्रवधाच्छतं व्यवादप्ययदीक्षितेन्द्रः ॥) श्री० वाई भट्टिलंगशास्त्री (जे० ओ० आर० मद्रास भाग ३, ५० १४०-१६०) ने इस तिथि को नितात सदिग्य माना है । इनके मत में उपरोक्त दो श्लोकों मे उड़त जन्म-पित्रका अप्पय के जीवनचरित के लेखकों की बनावटी है। इन्होने यह भी कहा है कि इनकी रचनाओं में आये हुए चिम्ना, तिम्मा, चिन्ना, बोमा तथा वेंकट राजाओं के नामों से इनका समय १५२० ई० सन से १५९३ ई० सन के बीच का माना जाना चाहिए । अप्पय्य के पूर्वजो केनिवासस्थान 'अद्य पालम्' में कलाकण्ठेश्वर नामक मदिर के एक शिलालेख की तिथि १५०४ शक अथवा १५८२ ई० सन् है। उपरोक्त लेखक ने इस तिथि को अप्पय्य की तिथि-निर्धारण का आधार माना है (प्०१४१-१४९) । इसकी लिपि के अनुसार अध्यय रगराज के पुत्र वे तथाचिन्नाबोमा उनके आश्रयदाता थे और इन्होने सौ बन्ध लिखे ।

भी शास्त्री के अनुसार अध्यय्य १५८२ ई० सन् में बूब हो चुके होंने । यह तके देना समय है कि किसी अ्रक्तिन ने अध्यय्य की मृत्यू के बहुत समय उपरान्त यह रिकलिक्क सुरुवाया हो, साथ ही यह कैसे सिख किया जा सकता है कि यह लेक अध्यय्य के जीवनकाल में ही खोशा गया हो । बदि जन्म-पत्रिका को बनावटी कहा जा सकता है तो शिकालेख की तिथि को भी अप्पय्य की पूर्ववर्ती कहा जा सकता है; क्योंकि वे बहुत स्थाति प्राप्त कर चुके थे। श्री शास्त्री के अनुसार यदि अप्पथ्य की १५९३ ई० सन् मृश्यु मानी जाय तो उनके जीवन से सम्बद्ध कतिपय तथ्यों की व्याख्या करनी कठिन हो जाएगी । हम आगे देखेंगे कि जगन्नाय का साहित्य-रचना-काल १६२०-१६६५ ई० सन् के बीच का है। जगन्नाय ने बैयक्तिक रूप से अप्यय्य की निंदा की है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यद्यपि अप्पय्य जगन्नाथ से आयु मे बड़े थे फिर भी कुछ समय के लिए समकालीन रहे। इस बात से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता कि जगन्नाथ सब द्रविड़ो से घृणा करते थे। साथ ही नीलकण्ट दीक्षित ने नीलकण्ट विजय चम्प नामक ग्रन्थ की रचना गतकिल ४७३८ अथवा १६३७ ई० सन् मे की । परपरानुसार बारह वर्ष की आयु में नीलकण्ठ के दीक्षित को वृद्ध अप्पय्य का आशीर्वाद मिला। अप्पय्य अच्चन के बढ़े भाई थे और अच्चन नीलकण्ठ के दादा थे। इसके अनुसार अप्पय्य की तिथि अधिक विश्वसनीय बनती है। साथ ही वेकट प्रथम का १५२३ शक (अथवा १६०१-१६०२ ई० सन्) का एक शिलालेख भी इसका प्रमाण है। (ई० आई० भाग ४, प० २६९-२७१)। चिन्ना बोमा बेलूर (बिल्लोर) के राजा थे। उनका पुत्र लिगमनायक वेंकट प्रथम का समसामयिक था (दे० ई० आई, भाग ४, प० २६९ और २७०) इससे स्पष्ट है कि अप्पथ्य को प्रथम चिन्ना बोमा का आश्रय प्राप्त हुआ, तदुपरान्त वेकट का। मैं श्री शास्त्री उल्लिखित शिलालेख का अन्यानुसरण करने के लिए उद्यत नहीं हैं। मैं पूर्वस्थापित तिथि १५५४-१६२६ ई० सन को ही स्वीकार करूगा। यह सभव है कि अप्पय्य का जन्म १५५४ ई० से कुछ पूर्व हुआ हो। अप्पय्य के वशज महालिंग शास्त्री ने एक ही शिलालेख के आधार पर अप्पय की जन्मतिथि १५२० ई० सन् स्थापित की है तथा उनकी मृत्यु १५९३ ई० सन्। मेरे लिए इस मत का अनुसरण करना कठिन है। (अप्पय्य के जीवन, परिवार, वश, प्रय आदि से सबद्ध सूचनाओं के लिए दे॰ यादवाम्युदय भाग २, पृ० १५ से आगे की सस्कृत-प्रस्तावना) चित्रमीमासा के उल्लेखानुसार (के॰ एम॰ सरकरण पु॰ ६३) बक्ष:स्यलाचार्य अप्पय्य के पूर्वज थे। (सन्देहालंकार ध्वनिर्वधा अस्मदकुलकटस्थ वक्षःस्थलःचार्यकृतेवरदराजवसन्तोत्सवे काचित कांचन गौरांगी ···वक्षःस्वलं वैक्वत ।।) कड्यो के मत मे अप्पय्य के दादा आचार्य (अथवा अच्चान् ) दीक्षित वक्षास्यलाचार्य कहळाते थे । दूसरे उस्लेखानुसार वक्षास्थल

अप्यय्य के प्रिपतामह थे। अञ्चन् की दूसरी पत्नी से कई पुत्र हुए उनमे सबसे बड़े का नाम रगराज्या। अध्यय्य और अञ्चान् रंगराज के पुत्र ये। समरपुंगव वीक्षित लिखित यात्रा प्रवध (२.८६) मे उल्लेख आया है कि इसका लेखक अप्पय्य का शिष्य था और रगराजाध्वरि राजा चिन्न दोम के आश्रित थे। (२.९५) (दे० अप्पय्य लिखित ५४ ग्रंबों के लिए वादवाम्युदय की संस्कृत-भूमिका, पृ० २३-२७, अप्पय्य दीक्षित कृत शिवाद्वैत निर्णय की भूमिका, प्रो• एस० एस० सूर्यनारायण जास्त्री द्वारा सपादित एवं अनूदित, मद्रास यूनिवर्सिटी १९२९, पृ० ९-१५ इसमे अप्पय्य दीक्षित के सभी ग्रंबों की सूची दी गई है)। इनके बहुत-से ग्रथ लुप्त हो गये है। हल्या की 'साउथ इन्डियन मेनुस्क्रिप्ट्सरिपोर्ट', (भाग २, पृ० ९०-१००) मे अप्पम्य के प्रव शिवादित्य मणिदीपिका से एक अवतरण उद्धृत है। इसमे अप्पस्य ने आचार्य दीक्षित और रगराज को क्रमश अपना दादा और पिता बताया है। उपसंहारात्मक इलोक के अनुसार उन्हें चिन्न बोम्म से ग्रथ-रचनाकी प्रेरणामिली। चिन्न बोम्म चिन्न बीर का पुत्र और लिंगमनायक का पिता था। इन तीनों का उल्लेख शक १५२३ के विलापक दानपत्र में आया है (आई० ए० भाग १३, पू० १२७, टिप्पणी १७, तथा ई० आई॰ भाग ४, पृ॰ २६९) चिन्न बोम्म के शिलालेखो की तिथि १४७१ और १४८८ शक है। (दे० 'साउच इन्डियन इन्स्क्रिप्शन्स' भाग १, प्० ६९ और पृ० ८४) चिन्नकोंड के राजा वेंकट प्रथम ने अप्पय्य को कुबलयानद की रचना के लिए प्रेरित किया। बॅकट प्रथम के शिलालेखों की तिथि १५०८-१५३५ शक अथवा १५८६ ई० सन् से १६१३ है (ई० आई० माग ३, पृ० २३८) डा० राधवन (प्रोसीडिंग ऑफ दि टेंन्थ सेशन ऑफ ऑल इडिया ओरियंटल कान्फ्रेंस पृ० १७६-१८०) ने बताया है कि एक ही परिवार की तीन पीढियों में अप्यय नाम के तीन व्यक्ति पैदा हुए हैं। इस निरूपण से पर्याप्त अप उत्यन्न हुआ है।

### ३६. जगन्नाथ प्राणीत रसगंगाधर

यह यंथ नागेश भट्ट की मधंत्रकाश नामक टीका सहित के० एम० सीरीज द्वारा समावित हुआ है। यह काव्यशास्त्र पर (विवोवत: स्वकारों के विषय में) एक प्रामाणिक वय है। काव्यशास्त्र के की में व्यन्याठीक और काव्यश्रका के वाद सरागामार का ही नाम साता है। जगननाथ सविष आसुनिक येवकार है परस्तु प्राचीन संस्कृत पर जनका अव्युत्त वाधिपत्य है। रसागामार (पृ० ३) में उन्होंने स्वयं गर्व से कहा है कि उदाहरण उनके निजी हैं। 'निर्माय नूतनमुदाहर-णानुरूप काव्यं मयात्र निहित न परस्य किचित् । कि सेव्यते सुमनसा मनसापि गन्धः कस्तूरिका जननशक्तिभृता मृगेण ॥' उनके श्लोक सरल, प्रवाहमयी और प्रसादमयी शैली मे रचे गए हैं तथा वे पर्याप्त कवित्व प्रतिभा के परिचायक हैं। उनकी निरूपण शैली में प्रथम विषय की परिभाषा दी जाती है, उसका विवेचन किया जाता है और निजी उदाहरण देकर उसका स्पष्टीकरण किया जाता है और अपने पूर्ववितयों के मतो की समीक्षा की जाती है। इनके गद्य की विशेषता यह है कि उसमें स्पष्टता, शैली की सशक्तता और उच्च समीक्षात्मक गण मिलते हैं। वे अपने स्वतंत्र विचार रखते हैं। और उन्होंने प्राचीन प्रतिष्ठित लेखकों के मतो की अवसर आने पर कड़ी आलोचना की है। उदाहरणार्थ, व्यन्यालोक ('प्राप्तश्री:' क्लोक को रूपक व्यति का उदाहरण मानने के विषय में पु॰ २४७), मम्मट (पु॰ ५, २२९, ३२४); बलंकारसर्वस्व (पु॰ २५१, २६९, ३०१, ३४२ इत्यादि); साहित्यदपंण (प० ७) आदि की जगम्नाथ ने समीक्षा की है। उनकी समालोचना में सतुलित निर्णय मिलता है। उनकी समीक्षा मे उच्चकोटि की व्यग्यात्मकता और सूक्ष्मता के साथ-साथ भाषागत सुसम्यता मिली है (केवल अप्यय्य के विचारों का विवेचन स्थल छोड़कर)। इनकी समीक्षा की उपयुक्तता को अधिकांश स्थलों पर स्वीकार ही करना पड़ता है। जगन्नाथ रचनात्मक प्रतिभायुक्त कवि थे और उनमे पर्याप्त मात्रा मे सौदर्य-आस्वाद की शक्ति थी। (वे कवि भी थे और सहृदय भी)। जगन्नाथ का सस्कृत भाषा पर महत्त्वपूर्ण आधिपत्य या और इसका उन्हें गर्व भी था। अपने मस्तिष्क की स्थिति के अनुसार दु.ख अथवा आनन्द से भरे हुए श्लोकां की रचना कर सकते थे। वे अपने इलोकों में शब्दध्विन से भाव व्यक्त कर देते थे। भामिनीविलास के अन्त मे उन्होने कहा है: 'धुर्येरिप माधुर्ये द्राक्षाक्षीरेक्षु-माक्षिक सुधानाम् । वन्त्रैव माधुरीय पडितराजस्य कवितायाः ॥

समनाश्वर पर्याप्त विश्वत वन्य है अतः इसकी रूपरेका मात्र से इसके समग्र विषयों का अनुमान लगाना कठिन है। इसने के० एम० संकरण का उपयोग रिया गया है। इन्होंने प्रथम आनन का 'रमणीयाय'ः प्रतिपादक शब्दः काव्यम् इस काव्यम्परिमाया से आरम्स किया है। काव्य की विभिन्न परिमायाओं का विवेचन किया है। केवल प्रतिभा को काव्य का एकमात्र कोत माना है। उत्तमोत्तम, उत्तम मध्यम और अथम में काव्य के पार प्रकार माने ये हैं। सम् बाव नीर तस्मन्यद विचयों की व्यक्तिया की गई है। मान, रक्तावाल, मानोदय विषय में विभिन्न मतों की विवेचना की गई है। मान, रक्तावाल, मानोदय आदि की व्याख्या की है। इसरे जानन में व्यनि के भेदों का विवेचन हुआ है। अर्थ-निर्धारण करने वाले संयोग विप्रयोग आदि का भी निरूपण हुआ है। अभिधा लक्षणा तथा उनके भेद, उपमा तथा अन्य अलंकार (कूल ७०) आदि का भी विवेचन हआ है। उपलब्ध ग्रन्थ में केवल उत्तरअलकार तक ही विवेचन मिलता है। जगन्नाथ के ५० वर्ष उपरान्त हए नागेश की टीका में भी उत्तर-अलंकार तक ही विवेचन मिलता है। यह मानना उपयुक्त नहीं कि रसगगाधर की रचना करते समय बीच मे ही जगन्नाथ की मृत्यु हो गई। चित्रमीमांसा खंडन के दूसरे प्रस्तवनात्मक रलोको से पता चलता है कि उन्होने चित्रमीमासा की रचना रसगगाधर के बाद की। 'रस गगाधरे चित्रमीमासाया भयोदिता। ये दोषास्तेऽत्रसक्षिप्य कथ्यन्ते विदूषां मुदे ॥' चित्रमीमासा खडन के १२वें पृष्ठ पर इन्होंने लिखा है : 'विशेषस्त उदाहरणालकार प्रकरणे रसगगाधरादवसेय. ।' परन्तु उपकाव्य रसगगाधर मे उदाहरण अलकार के प्रसग मे इस प्रकार का कोई कथन नही मिलता। जगन्नाथ के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ निम्न प्रकार हैं: १. रसगंगावर, २. काव्यशास्त्र विषय व चित्रमीमासा खडन, ३. मनोरमा कृत्रमदंन<sup>1</sup> (अथवा माँदनी) भ्याकरण विषयक यह ग्रन्थ सिद्धान्तकौमुदी की भट्टोजी दोक्षितरचित प्रौडमनोरमा टीका का खडन करने के लिए लिखा गया है। (४-८) पाँच लहरियाँ (रमगंगाघर से उल्लिखित पु० १०९ पर सुघा, अमृत का यमुना के लिए दस शार्द्रल विकीडित छन्दों में के० एम० सस्करण, लक्ष्मी का ४१ बलोको में, करुणा का वियोगिनी तथा अन्य छन्दो॰ के ६० बलोकों मे के • एम • सस्करण गंगा अथवा पीयल का ५२ शिखरिणी छन्दों मे) ९. जगदाभरण (दाराशिकोह की प्रशसा में) १०. आसफ विलास, नवाब आसफ

<sup>1.</sup> शेष श्रीकृष्ण के शिष्य भट्टोबी ने जपने पन्य मनोरमा में जगन्नाथ के पृत्र का सकत किया । इससे जगन्नाथ कर हो गये जतः जगन्नाथ ने मनोरमा- कृष्यार्थित के आरम्भ में ही जपने कोच का बड़ा भट्टोबी के सिर पर पोत्र विद्यार पृत्रीक्षी के सिर पर पोत्र विद्यार पृत्रीक्षी कहरूर स्वीपित किया है। इस प्रकार जगन्नाथ ने वीक्षित के विश्व अभव किया । दे० कक्कता भागेरामाकृष्यार्थित है । इस प्रकार जगन्नाथ ने वीक्षित के विश्व अभव किया । दे० कक्कता आर्थित जान प्रत्यार माने स्वारा भट्टोबी की आर्थित जान का प्रत्यार भाग २, स्वत्य प्रत्यार प्रत्यार आर्थित के स्वयन्त्र का प्रत्यार भाग २, स्वत्य प्रत्यार प्रत्या अपने का स्वयन्त्र का प्रत्या भागे स्वयन्त्र का प्रत्या भागे स्वयन्त्र का स्वयन्त्र का स्वयन्त्र का प्रत्या का प्रत्या का स्वयन्त्र का प्रत्या का प्रत्या का स्वयन्त्र का स्वयन्त का स्वयन्त्र का स्वयन्त्र का स्वयन्त्र का स्वयन्त्र का स्वयन्त्र का स्वयन्त का स्वयन्त्र का स्वयन्त्र का स्वयन्त का स्वयन्त का स्वयन्त्र का स्वयन्त का स्वयन्त

<sup>2.</sup> इनने से कुछएक भामिनीविकास और रसगंगावर में आये हैं (जवाहरणार्व, वाचा निर्मेक्या पू॰ ६६ पर)।

कों के विषय में रवित, इनकी मृत्यु १६४१ है॰ में हुई। ११ प्राणानरण आसाम के कामकर व्यवचा कमता के राजा प्राणनारायण की प्रश्नता में (विधिम्न' छन्यों में रचित ५१ स्लोक) १२. मामिनीविलास (अन्योक्ति, ग्रूंगार, करण और सान्ति पर चार समुल्लासों में) १३ समुनावर्णनयम् (रसगंगायर पु॰ १९ और १२८ पर उद्युत)।

रसमगाधर से जगन्नाम के गंगालहरी आदि अन्य बहुत से प्रन्तों से जवाहरण लिये गये हैं। (समुद्र सीभाग्य पू० २४३, समुत्यत्तिः पू०४११) मामिनीविलास से भी जवाहरण लिये गये हैं। (दिशनो खूबनो० पू०४०२, पूरासरासि० पू०४०३)।

जगनाम, उनकी तिमि, उनकी कविता, उनकी साहित्यक समाकोचना समा सम्यो आदि के विषय में विस्तृत जानकारी के लिये दे॰ श्री की॰ ए॰ रामस्वामी शास्त्री के लेख (जरलल, अलामलाई पूनिवर्सिटी भाग २, पु॰ २०१-२०८, भाग ३, पु॰ १०६, ११६, २२९-२४४, माग ४, पु॰ १४९-१५८, २६२ से २७४५)। विद्वान् सास्त्री औ ने उपयुंक्त लेखो को स्वय सघोषित तथा परिवर्डित किया है और 'जमलनाथ पडिज' नाम से ३२ पूठों की एक पुणक् कृति प्रकाशित की है। (१४४२ अलाम लियम्)।

जगलाव आन्ध्रवेनिनारि परिवार के तेल्य बाह्यल में। पैर मट्ट अथवा पर मट्ट' इनके पिता का नाम मा। इन्होंने अपने पिता तथा घेषवीरेश्वर के बरणों में शिक्षा गाई। पैर मट्ट अर्डेट में झानेन्द्र निक्त के शिक्ष ये, न्याय और वैवेषिक में महेन्द्र के पूर्व मीमावा खडदेव के (बनारस में) तथा व्याकरण में वीरेश्वर (उपनाम ग्रीप)। (दे० रसग्याघर के प्रस्तावनात्मक स्लोक २,३) ऐसा प्रतीत होता है कि खाह्बज्ञा ने जमनाथ को पिडतराज को जगाधि से विमृत्यत किया। भामिनीविजास के अनुसार इन्होंने अपना योवन दिल्ली के शासक के आश्रम में स्वतीत किया। (दिल्ली बस्कम प्रणि परकव तके तीत नवीन वय)

प्राणनारायण मुगल शासक के सामत थे और इनकी मृत्यु १६६६ ई० सन् मे हुई ।

<sup>2.</sup> प्राचाभरण के बन्त में यह स्लोक है: तैलगान्य मगलालय बहालकमी दवालालिक: भीमपूर्वर फुट्ट मुनूरिनब विहल्लकाट तथः। सलुष्टः कमलाबि-पस्यकवितामाकष्यं तद्वर्णन शीमर्पाण्डतराज—पहित जगनायो व्यापासीदिवत्। स्वमाणय के स्वताबनात्मक स्लोको में पिता का नाम पेव भट्ट दिया है) बाह्यबहाँ के पूत्रों के पारस्वरिक सच्चे के समय वे संसबकः जासाम वे आ बसे थे।

इन्होंने आसफ विलास में आसफ की मृत्यु पर स्रोक प्रकट किया है। संक्वतः यह धाइनहां के प्रिय सानवाना ये, इनकी मृत्यु १६४१ ई- सन् में हुई। जवानाय ने जयानाय के साहनहां के पुत्र दारा की प्रवता की है। (आसफ के लिये दें ले पुत्रेववाणी, राज्योगाय पुन १६६ मुकत तु माते, पुन ४५५, बाहनहां के लिये दें के भूविनाय साहनवीन, स्लोक पुन २१०)। विजयीमासा संदन की एक प्रतिलिधि की तिथि सन्त १७०९ अथवा १६५२-५३ ई- सन् है। अतः ये दोनो रचनाएँ १६५ सन् के साहनवीन, स्लोक पुत्र प्रदेश सन्त है। अतः ये दोनो रचनाएँ १६५० से पुत्र साहनवीन, स्लोक पुत्र प्रवाद १६५२-५३ ई- सन् है। अतः ये दोनो रचनाएँ १६५० सो प्रमित्यक की प्रवाद है। अतः ये दोनो रचनाएँ १६५१ की प्रवाद साहन्य साह

एक अन्य दृष्टिकोच से भी जगनाय की तिथि यही निश्चित होती है। सिद्धारण कीम्सी पर मट्टीबी दीवित जिबित मीड मरीरसा की आलोचना करने के लिए मनेराम्हजनरित्ती की रचना की। मीड मनीरसा की एक प्रतिकिष (बी अंगे आर आर्थे कि १६५०, १८८२-८४, डी क्सी क्या की एक प्रतिकिष १७६३ अपवा १६५६-१६५७ ई० वन है। शब्दकी-सुन की एक प्रतिकिष की तिथि १६३३ ई० सन् है। मट्टीजी के गुन निह्यायम ने अपने तत्त्वविककी स्वना १५५० ई० कन् में की जब कि मट्टी जी के तिश्य नीत्रकट वृक्षक ने सक्य १५५० ई० के बीच निवित्तत होता है। चूकि मट्टीजी शेष कृष्ण के सिक्य थे अत. वे जगनाय से लगमग एक पीड़ी पूर्व रहे होगे। पेर मट्ट और जगनाय शेष कृष्ण के पुत्र शेष वीरक्तर के शिष्य थे। १० और वी के कि गीड, जननस्य शेष कृष्ण के पुत्र शेष वीरक्तर के शिष्य थे। १० और वी के कि गीड, जननस्य श्रोठ हिय बँकटेश ओरियल्क इन्स्टीट्यूट तिक्सित मार १ प्रति २, पृष्ट ११७ १२७ तथा उनका लेख बरदराय एक हिल वक्षं. पी व्यी का फेफीरिय में १० १८-१९९)।

नागेश एक बहुत बड़े विद्वान् थे। इन्होंने कई झास्त्रो पर टीकाएँ लिखी हैं। ब्याकरण और बनैसास्त्र उनके विशिष्ट क्षेत्र हैं। वे बठारहवी शताब्दी के प्रथम चतुर्थास में हुए। तीचे उद्भूत कशाविक से स्पष्ट है कि नागेस बक्तमास से दो पीड़ियों के उपरान्त हुए। रसमवरी की नागेस किखत टीका की एक प्रतिक्तिय की निषि मास सबस् १७६६ करवरी सन् १७६६ कि है। वे एपलिंक्स केटाकॉग भाग २ पू० २५५-२५६, तथा हिस्तु बाक् समंशास्त्र भाग १ पू० ४५-४५६। काल्य प्राप्त में भी इन्होंने निम्न बन्धों पर टीकाए किसी है — रसगमापर पर मर्ग प्रकास, काल्य प्रकास की टीका गोविद के प्रदीप पर उद्योत, मम्मद के काल्यभकाश पर उदाहरण तीरिका, मानुदत्त की रसमवरी पर प्रकास कुतव्यानद पर अक्कारकृष्ण और विषमपद्व्यास्थान पद्यक्षाव्यान पद्यक्षाव्यान पद्यक्षाव्यान पद्यक्षाव्यान पद्यक्षाव्यान पद्यक्षाव्यान पद्यक्षाव्यान पद्यक्षाव्यान

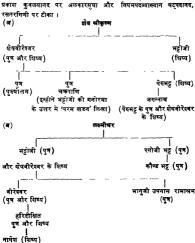

बनारस के शेष परिवार के किए व॰ आई॰ ए॰ १९१२, पृ॰ २४५-२५३ मट्टोजी के उत्तराधिकारियों के विषय में विद्वानों में बहुत मत-मेद है। जहा तक मेरा विचार है ऊपर लिखित बधावली पर्याप्त उपयुक्त है।

संस्कृत काव्यशास्त्र के अंतिम महान् लेखक जगन्नाथ है । अतः इस विषय को यही समाप्त कर देना उपयुक्त है ।

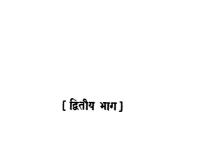

# साहित्य शास्त्र का उद्गम त्रौर विकास

१. काव्य-रचना का आदिस्वरूप:--काव्य का यथार्थ लक्षण करके अस्य माहित्य-विद्याओं से उसका पार्थक्य दिखाना वहत कठिन है। गद्य में रचित ग्रथ काव्यग्रथ हो सकता है या नही, इस प्रश्न को छोड़ दिया जाय तो वास्तविक कविता के लिए इन तीन गणों की आवश्यकता होती है-विशिष्ट प्रकार की भाषासारणी, इसकी विषय-सामग्री और विषय प्रतिपादन की प्रवत्ति । इस दिष्ट से आयों का आदिशंच ऋग्वेद यद्यपि मृख्यरूप से वर्मग्रय है तो भी उसमें . अच्छे काव्य के अनेक गुण है। विशेषत. उचा विषयक सूक्तों में सरस काव्य के अनेक उदाहरण दिखाये जा सकते हैं। उदाहरणार्च 'अभातेव पस एति प्रतीची गर्नाहरिव सनये धनानाम । जायेवपस्य उशतीसुवासा उवा हस्रेव नि रिणीते अप्सः॥ ऋग्वेद १.१२४.७ ॥ इस मत्र मे चार उपमाए हैं। अतिम दो उपमाए किसी भी देश के काव्य में उपलब्द हो सकती हैं। 'द्वा सुपर्णा सयजा सखाया समान बक्ष परिषस्त्रजाते । तयोरेन्यः पिप्पल स्वाद्वस्यनश्ननन्त्रोर्शभचाकशीति ॥'1 ऋग्वेद ११६४२०। इसमे सुन्दर भाव हैं, जिसे सस्कृत-आलकारिको के अनसार उत्तम प्रकार की रूपकातिशयोक्ति कहा जा सकता है। (निगीर्याध्यवसान न प्रकृतस्य परेण यत) । ब्रादशार नहि तज्जराय वर्वति चक्र परिवामतस्य । (ऋग्वेद ११६४. ११) इसमे व्यतिरेक अलकार कहा जा सकता है। 'स्वसूर्जार श्रृणोतु न.' (ऋ०६५५.५) 'यत्रा सपर्णा अमतस्य' आदि (ऋ०१.१६४.२१ के निरुक्त

<sup>3.</sup> इस मन के विषय मे राजवेजर ने काव्ययोगासा में लिखा है. उपकार-करवारककार: सन्तमकृत इति यायावदीय:। ऋते व तत्सक्वपरिज्ञागादेवार्य-विषयित्व सुपर्णा''क्ष्मिचाकशीति' (पृ० ३) रसन्यायर (पृ० ३१६) मे भी 'दम व्यक्तियांनित नेटिष्ट्यते यथा— ता सुपर्णा' चीति ।' इस प्रकार लिखा है। अतिगयोगित का एक क्रम्य उदाहरण है—बत्वारि श्रृङ्का नयोश्य्य पादा दे सीय सरहस्तासोश्रयः। त्रिचा बढ़ो वृषमो रोरवीति महोदेवी मत्याँ जा विवेण।' (ऋ० ४५८.३) इस रलोक की निक्तर १३.७ और महामाध्य माग १, पृ० ३ मे साक्ष्मा हुई १। ऋत्येद १०.६३.१० (=वाजवंत २१.६) मे यज्ञ जयवा युकोक को नीका के रूप में कहा गया है।

३.१२ मे दो अर्थ निकाले गये हैं) मंत्रों में इलेख अलकार की प्रवृत्ति दिलाई देती है।

ऋत्वेद १०.१४६ १ (अरम्बान्यरम्बान्यती या प्रेव नश्यति । क्या ग्रामं न पृच्छित न त्वा भीरिव क्यिती ?।।) ये उन्नेक्षा है। इसकी समता काम्यादर्ध (देखिए अपर पृ० ८८) के 'तिम्यतीव तमोञ्जानि' स्लोक से की जा सकती है। ऋत्वेद २.१५.१३ के 'सीऽपा नगरनिम्म्लातवर्षो प्रयस्थेवेह तत्वाविवेश' इस स्लोक से भी मुन्दर उन्नेक्षा है।

प्रोठ चारदेव द्वारको ने कपने महत्त्वपूर्ण लेख 'भतृंहरि एण्ड दी वाक्यपदीय'
(पूर्वी क्षांक इदिया जोरियंटल कान्मंत्र की कार्यवाही, पृ० ६३०-६५५) के ६५० के
पुष्ठ पर कहा है कि मर्नु हिर्र ने अपनी महामाज्य की का में एक बच्छे की उसीसे
युक्ता की जा सकती है (जिसे अनन्वय अलकार कहते हैं)। निम्न कारिका
मे इसकी स्थिति हैं 'दस्सुटेंट इस्तेयेंद्र वेट्ने मने मुख्यते। अत्यव इंटडकमंत्री
मे इसकी स्थिति हैं 'दस्सुटेंट इस्तेयेंद्र वेट्ने मने मुख्यते। अत्यव इंटडकमंत्री
मे इसकी स्थिति हैं 'दे प्रमुटें स्थान को 'इन्द्र दव हा सुम्मुयते
इन्द्र इव स्युक्तम्ब खेनाणि मुज' इस क्याने मरत्युत किया है परन्तु यह नहीं
बतासा कि कहा से क्याना गया है। मन का वर्ष यह है कि हे इन्द्र तुम्हारी
मर्थाता इद के समान की जाती है, जुस इन्द्र के समान रस्युओं के बिनाशक ही,
हमारे किये क्षेत्र निर्माण कीवाय।

बाठ के (एच०एस०पी० माग १, पू० ३४१) ने कहा है, 'बा० काणे आई० ए० XLI, १९१२ पू० १२० ने विस्क साहित्य में बण्डंकार प्रयोग पर आवश्यकता स्विध्य कर विद्या हैं 'परन्तु यह कपन असगत है। मेंने अपने मन्त्र्य का संबोप में और विनन्नता से प्रस्तुत किया है। अत मुसे यहा इसकी आवश्या करनी आवश्यक हो गई। बवर्षयम ऋग्येट के मजों के क्योपक्यन का उल्लेख आवश्यक है। इतने से किताय बहुत अविक कविष्यक्य और कश्यापूर्ण हैं। और ये परवर्षों सिक्तता का स्वत्यक के अवश्यक करने का उल्लेख का उल्लेख का उल्लेख किया प्रयोग के लिये मार्गदर्शक रहे हैं। नियाजिवता करोपक्यन का उल्लेख किया जा सकता है: ऋग्येद ३.३३ (विश्वामित्र और निर्देशा), '२० १० (यस

मतस्य नाह्मण में हित' जीर वर्ष सब्दो में स्लेग है। हित के दो वर्ष है स्वित और हितकारी, वर्ष के भी वर्ष और वर्षाच्छु दो वर्ष हैं। (१.३.२.२५ जीर २.२.३ ७ एस० बी० हैं० माग १२, पु० ७७, ११५) महिची के भी दो वर्ष हैं महारानी और मैस, (६५ ३.१ एस०बी०ई० जान ४१, प० २३५)।

<sup>2.</sup> यह मत्र 'इन्द्र इन दस्युहा भनापः क्षेत्राणि सजय' इस रूप मे मैत्रायणी सहिता (४.१२ ७३) में मिलता है।

बौर बमी) : १०.१०८ (सर्मा और पाणि); १.१६५ और १७० (इन्द्र माचत और अगस्त्य); १.१७९ (अगस्त्य लोपामद्रा तथा शिष्य) ४.१८ (इन्द्र विदिति और बामदेव); ४.४२ (इन्द्र और बरुण); ७.३३ (वशिष्ट, उसके पुत्र और इन्द्र); ८.१०० (नेम भागेव बीर इन्त्र ) ; १०.२८ (इन्द्र बीर वसुकर की पत्नी); १०.५१-५३ (देवता जौर बम्न); १०.८६ (इन्द्र, इन्द्राणि और वृक्किप)। इनमेसे कतिपय अस्पष्ट अथवा गुडार्यक हैं और एक-दो (उदाहरणार्थ १०.८६) सर्वेषा अज्ञात हैं। ऋ० १०.११९ एक स्वगत भाषण है। इसमें कवि ने कल्पना की है कि सोम से उन्मत्त इन्द्र स्वयं से बालाप करने लगता है। इसी प्रकार ऋ॰ १.२४ भी सुन शोप का स्वगत भाषण ही है। सुन:शोप गाया को एत • बा • में बिस्तार से दिया गया है। ऋ • में सैकडों सन्दर उपमाएं मिलती हैं। (दे० चौथे और पाचवें मंडल की उपमाओं के लिए प्रो० एच० डी० बेलकर का बिस्तत विवेचन, जे० बी० बी० आर० ए० एस भाग १४, प० १-४७ तया भाग १६, पृ० १-४२ । दे० श्री० ए० वेंकटसुबिह द्वारा अनुदित ए० बर्गेन का 'फिगर्ज ऑफ स्पीच इन ऋ0' नामक लेख, एनल्स ऑफ बी० बो॰ बार॰ बाई॰ माग १७, पृ॰ ६१-८३, २५९-८८। बेंकटसुबिह द्वारा अनुदित ए॰ वर्गेन का 'ला सिटेक्स डेस कम्पैरीजन्स वैदिक्स' (१८८६) नामक लेख, एनल्स बी॰ ओ॰ सार॰ आई माग १६, पु॰ २३२--२६१। श्री शास्त्री का 'फिगर्ज ऑफ स्पीच इन ऋग्वेद' नामक लेख एनल्स ऑफ बी॰ ओ॰ आर॰ आई भाग २८, प० ३४-६४।) ऋग्वेदकालीन कवियों ने उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक आदि अलकारो का प्रयोग (उदाहरणार्च, ऋग्वेद ३.२७.१५, ९६४.१ व्यासोम:) ही नहीं किया, बरन काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों का भी उन्हें कुछ ज्ञान था। निम्नलिखित उद्धरणों से यह बात स्पष्ट होगी। वे अक्षर और शब्दों की पुनरावृत्ति को अधिक पसंद करते थे। यही आगे चलकर अनुप्रास कहलाया। उदाहरणार्थ, 'रक्षाणो अग्नेतवरक्षणेभी राक्षाणे (४.३.१४), प्रतार्थन्ने प्रतर न आयु: (४.१२.६), अन्जागोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम् (४.४०.५), वयमग्ने बन्या त्वोतावसूयवो' (५.३.६) । इसी प्रकार कतिपय पदो के आरभ में एक ही शब्द की पूनरावत्ति हुई है। उदाहरण के लिए दे० ४.२३.३-५ ऋग्वेद ४.४०.५. 'हंस: श्वियदवस्र स्तरिक्षसद्धोता वेदिषदितिथिद् रोणसत्'। ऋग्वेद ५.२७.४ ददऋषा सन्नियतेददन्मेषा मृतायते' और ५.७६.२ दिवामिपित्वेऽवसा-गमिष्ठा पत्पर्वातदावाचे शंभविष्ठा) वंतिम दो में यमक की स्थिति दिखाई देती है। ऋषि कहता है कि वह अपनी बाणी से देवता के सामने सशक्त और नवीन मंत्रों का निर्माण करता है। (प्र तब्यसी नब्यसी वीतिमन्नये वाको मति सह

सः सुनवे भरे ऋक् १.१४३.१) एक अन्य रोचक उदाहरण ऋग्वेद १०.७१.२ में मिलता है : 'सक्तुमिवतित उना पुनन्तो यत्र घीरा मनसा वाचम कत । अत्रा सखायः सस्यानि जानते भद्रैयां लध्मीनिहिताधि वाचि ॥' (बुद्धिमान् मनुष्यः अपनी बुद्धि से (कवित्वमय वाणी से) पदो का निर्माण इस प्रकार करता है जिस प्रकार कि औं को बरसाने से मूसा अलग हो जाता है और अनाज अलग हो बाता है) इसी प्रकार की बुद्धि रखने वाले व्यक्ति उस काव्य के अर्थ को समझ सकेंगे। इस प्रकार के काव्य मे उदात्त आनद निहित¹ होता है। इससे स्पष्ट है कि सामान्य भाषा और काव्य की भाषा में अंतर होता है। कवि को उपयुक्त शब्द चुनने पडते हैं और कविता उदात वानंद की ओर ले जाती है। ऋ खेद १०.१२५.५ वाक् का स्तुति में वाक्रिचित मत्र है। इसमें वाक्शिक्त का प्रभाव-शाली और चित्रात्मक रूप में वर्णन है। एक अर्घांश यहा उद्धृत किया जाना है; 'य कामये त तमुत्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषि त सुमेवाम् ॥' ऋरवेद १.७१४ (उत त्व. पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्व भ्युम्बन्न श्वणोत्येनाम् । उतो त्वस्मै तन्व विसस्रं जायेव पत्ये उदाती सुवासा ॥) इस पद की निरूक्त (१.१९) और महाभाष्य (भाग १. पुरुष) मे ब्याख्या की गई है। इसमे दो प्रकार के व्यक्तियों का निरूपण है एक वे जो भाषण का महत्त्व नहीं समझते और दूसरे वे है जो भाषण के आंतरिक अथ की अधिक महत्त्व देते हैं अपेक्षाकृत शब्दों के बाह्य रूप के । ऋग्वेद में काव्य अथवा कविता शब्द का अनेक बार उल्लेख आया है। उदाहरणार्थ, ऋग्वेद ३११७ आदेवानामभव केतुरग्नेमन्द्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान्, हे बन्नि तुम देवताओं की पताका हो और सब काब्यो की ज्ञाता हो। 'अग्निर्विश्वानि-काव्यानि विद्वान्' के लिए दे॰ ३.१.१८, ४.३.१६ ऋग्वेद ६ ११३ 'मध् च्छन्दी भनतिरेभइष्टी (गायक आहुति के समय एक मधुर मत्र गाता है) . ८३.१५ उदुत्ये मधूमत्तमा गिर. स्तोमास ईरते' (वे व्यक्ति स्तुतिगीत मधूर वाणी मे बोलते हैं) । ऋग्वेद में गाथा शब्द (गेय पद) भी प्रायः आता है । उदाहरणार्थ, ८.६.४३ 'त गाथमा पुराण्या पुनानमभ्यनूषत' (प्राचीन गामा से सोमदेवता का आह्वान कहते हैं) . दे॰ १०.८५ ६ भी । इनसे स्पष्ट है कि प्राचीन समय में भी मधुर शब्दमय काव्य का बहुन अधिक महत्त्व था। यद्यपि काव्य का कोई सिद्धान्त निर्मित नहीं हुआ या फिर भी इसके मूल बीज वहा निहित थे।

इस पद की निरूप्त ४ १० और महाभाष्य (भाग १, पू० ४) के आरंभ में श्यास्था की गई है। यह साहित्यमीमासा पू० १६१ पर भी उद्भृत है। दे० ऊपर पू० २७१।

इतिपय ब्राह्मण १.२.५१६ में नारीसीन्दर्य के विषय में उन्ही बातों पर बल दिया है जिन पर उत्तरवर्ती अभिजात संस्कृत कवियों ने दिया है। (एवमेव हि योषां प्रशसन्ति पृथुश्रेणीविमृष्टान्तरान् सा मध्ये संबाह्येति) कविता के विभिन्न अंगों से विषय में उपलब्ध पूर्वोक्त विवेचन सामान्यतः पर्याप्त होगा । जहां तक नाटक और नाटक प्रदर्शन का सबन्व है निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान देना चाहिए । नाटक-प्रदर्शन के सामान्यतः कथोपकथन, गीत, संगीत और नत्य-चार अग होते हैं। ये चारो अग वैदिक साहित्य मे विकसित हुए थे। कथोपकथन का पहले उल्लेख का चुका है। इसके उपरान्त ब्रह्मोध' (प्रश्न और उत्तर) आते हैं, जैसेकि वाज । स० २३.९-१२ और ४५-६२ मे तथा शतपथ ब्राह्मण १३.२ ६ ९-१७ और १३.५ २.१२-२१ (एस० बी० ई० भाग ४४, प० ३१४-३१६ और प० ३८८-३९०) में इनकी व्याख्या की गई है। तै० स० ७ ४१८ और तै • बा • ३.९.५ भी देखिए। वैदिक सस्कारों में कई काम ऐसे किये जाते हैं जिनका निरूपण नाटक से मिलता-जुलता है। प्रथम अध्वयुं और मीम विकेता में बार्तालाप है। (दे० हिस्ट्री ऑफ घर्मशास्त्र, मार्ग २, पु० ११४३ अदि व्याख्याए) महावत नामक पक्ष में ब्राह्मण और शद्वों की नकली लडाई करने का वर्णन है। वे गोल और स्वेत खाल के लिए लड़ाई करते हैं जो सुर्य का प्रतीक है और इसका आयोजन इस प्रकार से किया जाता है कि इसमें जार्य की विजय होती है। (दे० हिस्टी ऑफ घर्मशास्त्र भाग २. प० १२४४। इनी सस्कार में ढोल बजाये जाते हैं, पुरोहित मनोच्चारण करते हैं, उनकी पत्निया वृन्दगान करती हैं, और बहुत-से वाजे बजाये जाते हैं, और दास-दासियां सिर पर पानी के घड़े रखकर नृत्य करते है, गौणो की स्तुति मे गीत गाये जाते हैं। (हि॰ आर॰ धर्मशास्त्र पु॰ १२४४-४५) इसकी तुलना तै॰ स॰ ७५१० से कीजिए। अध्वमेत्र मे अध्वाहृति के उपरान्त यज्ञपुरोहित और महारानी के वीच तथा ब्रह्मपुरोहित और राजा की प्रियरानी के बीच अश्लील शब्दों का आदान-प्रदान होता था। (हि॰ आ॰ वर्मशास्त्र भाग २, पृ॰ १२३४-३५)। अश्वमेघ में एक बाह्यण और राजन्य एक वर्ष तक प्रतिदिन वीणावादन मे लगे रहे और इन्होंने स्वय रचित तीन-तीन गीत गाये। बाह्यण के गीत में था1:

अवजतेत्यददासिति बाह्यणो नायति "अपुण्यतेत्यम् संशामजयसिति राजन्यो-"तिकोञ्चरोनायानायति तिको अन्य । शतप्य बाह्यण १३.१.५ ६ : तस्य प्रयाजेषु तायमानेषु बाह्यणो बीणा नार्या दक्षिणत उत्तरमन्द्रामृताम्ने रितकः स्वत वभुता नाया गायति "। शतु ११-४२.८) ।

'आपने यह दान दिया, आपने इतना बिखदान किया । राजन्य के गीत में था : 'आपने यह युद्ध किया, आपने यह युद्ध जीता।' (दे० हि० आ० वर्मशास्त्र भाग २, पु॰ १२३१) शतपव ब्राह्मण में वीणा की उत्तर मन्दरा नामक तान का उस्लेख आया है। बहत-से वाद्ययन्त्रों का उल्लेख आया है। उदाहरणार्थ. दुन्दभि: (ऋग्वेद १.२८.५, ६.४७.२९, वाज० स० २९.५५-५६) : गर्गर (ऋग्वेद ७.६९.९) : वाण (ऋग्वेद १०.५०.१, ९.९७.८, १०.३२.४, तै० सं० ७.५.९ २. बाणः शततन्तु भविति) आते हैं। बाज सहिता (३०.१९) और तै॰ बा॰ (३.४.१३ मे बीणा तूणव, दुन्दुभि, शंख आदि के बजाने वालों का उल्लेख है। ऋग्वेद १.९२.४ में उथा की तुलना एक नर्तकी (नत्) से की गई है, जो अपने शरीर पर आभवण पहनती है और जिसका वक्ष नग्न है। (अधिक पेशासि बपते नृतुरिवापोर्णुते वक्ष उस्रेव वर्जहम् ।) ऋग्वेद १०-९४.४-५ मे नृत्य का भी उल्लेख आया है। बाज० स० (३०.६) मे प्रतीकात्मक पृष्यमेध में सुत को नत्य का और शैलव को गीत का आदेश दिया जाता है। इसकी नै॰ क्रा॰ ३.४.२ से तुलना कीजिए। (जहापर इसके विपरीत कहा गया है, जैसे, गीताय सूत नृताय शैलूषम्) एत० आर० ३.२.५ मे केशयुक्त चर्म से बने हए बावरण में रखी गई बीणा का उल्लेख हैं जिसके बहत-से भाग होते थे। कौषी बा॰ २९.५ मे त्रिव्धे शिल्प, नृत्य गीत वादितमिति कहा गया है। अत. स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य के आरमिक काल मे भी वार्मिक स्वरूप के नाटक-प्रदर्शन मिलते थे । शोडर, विडिश, आल्डनवर्ग, पिशेल, कोनो आदि पाश्चारय विद्वानो ने सस्कृत नाटक के उद्गम के विषय मे विभिन्न सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं। इन सब की प्रो॰ ए॰ बी॰ कीथ ने सस्कृत ड्रामा (१३-२७) में आलोचना की है। भरत के नाट्यशास्त्र से पता लगता है कि अभिजात्य सस्कृत नाटक का मूल आघार बैदिक युग में मिलता है। भरत ने कहा है (नाटयशास्त्र १.१७ ची० स० तथा जी० ओ० एस० स०) कि पाठय (उच्चारण और सवाद), गीत, अभिनय और रस कमश. ऋग्वेद, सामवेद, यजर्वेद और अधर्व वेद से लिये गये हैं (दे० ऊपर पू० २९)। बौद्ध० ग्र० १.४.५. (मैसूर सं॰) तथा हिर० प्र० (१.२४.६) में एक ऐसा क्लोक मिलता है जिसमें चकवाक पक्षियों का उल्लेख है जो सस्कृत नाटकों में प्रेम के प्रतीक रहे हैं। 'चाकवाकं संवनन यन्नदीम्य उदाहृतम् । यद्वित्ती देवगन्धवी तेन संविननी स्व: ॥' (मासिकधर्म के चौथे दिन पति अपनी पत्नी को इस प्रकार कहता है) दे । हिर् ब के लिए एस वी व ई अाग ३० प् १९८ तथा अन्यगृह सूत्रों के लिए दे० हि॰ ऑफ धर्मशास्त्र भाग २, प० २२४ सीमन्तोन्नयत ।

वस्यपि उपनिषदों में दार्थीनक सत्य का अन्वयंण किया गया है किर भी अनमें असम कविश्वमय अववरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ, "अनुमूँ होल्योपनिषद महाहरणार्थ, "अनुमूँ होल्योपनिषद महाहरणार्थ, "अनुमूँ होल्योपनिषद अववरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ, "अनुमूँ होल्योपनिषद स्वाप्त तदेवाकर तीम्य विदि ॥" (मुण्डकोपनि २.२.३)। इसी प्रकार आस्मार रियनं विदि अरोरं रअमेनतु (कठोप० १३.३) रसस्लोक में भी सुदर कपक मिलता है। इन्दियम, पराह्मणी अर्जमस्य पर मतः। "ल्युक्यपर। आदि स्लोक में सार अर्जवार है। अववर्षय में एक वर्ष तक के पाठ के लिए जिसे पारिष्ठव कहा जाता है हि० आं० प्रवंताल मांग २, प० १२३-३ तथा सत्य पर्यंत का भी (७.१८. १०-३२६) होन तीप की मांग को सीन स्वेपालयान कहा गया है। जिले होंग पुरीहित को राजमूप सम में माना पडता या) एत० बार (३.२५.१-१३) में सीचर्याल्यान का भी उल्लेख है।

२. ई० सन् से सताबिरयो पूर्व उत्तम प्रकार की काव्यरचना हुई, इसके प्रयान्त प्रमाण हैं। यह सभी विद्वान स्वीकार करते हैं कि प्रस्तुत सहामारत वित्रीय साताब्दी ई० सन् से बाद की रचना नहीं है और इसका बहुत बड़ा भाग ५०० ई० सन् पूर्व का है। इसी प्रकार कतिषय विद्वान (बा० कीम, बेठ आर० ए० एत १९१५ ५० २२०) रामायण को चौथी शताब्यी ई० सन् पूर्व तो कविषय (बा० कैकोबी आदि) इसे ६०० ई० सन् पूर्व का मानते हैं। इन दोनो महाकाव्यो मे उत्तम प्रकार की कविता मिलती है। महामारत से बहुत-से अवतरण परनात्वोंको मे उद्ध किया पर है (५० १५६ बहुा पर 'या निया सक्त अवतरण परनात्वोंको मे उद्ध किया गया है और पू० २९९ पर 'अगवानबायुवेवस्य कीत्यंते अत्र सनातन. आदि पर्व अप्यास १ ५० २५९ का उद्धाण)। काव्य-प्रकाश मे भी (चर्चा उच्छान पर १० १९९ गुप्रमोमायु संवाद, शांति पर्व १५३) महामारत के उद्धाण आए हैं। रामायण से भी बन्यनात्वोंक में उद्धाण आए हैं। रामायण से भी वन्यनात्वोंक में यह उद्धाण आए हैं। रामायण से भी वन्यनात्वोंक में से व्याण से पर स्वरण सात्वें से सात्वें से स्वर्ण से स्वर्ण से स्वर्ण सात्वें से स्वर्ण सात्वें से स्वर्ण सात्वें से स्वर्ण से स्वर्ण सात्वें से स्वर्ण सात्वें से स्वर्ण से स्वर्ण सात्वें से स्वर्ण से

शानित पर्वे, १५३ गृप्रगोमाग्सवाद के श्लोक ११, १२, १९, ६५ (=सी० बार० सस्करण बच्चाय १४९ स्लोक ८, ९, १५, ६०) काव्यप्रकाश में प्रबच निष्ठ व्यति के उदाहरण स्वरूप उत्तिशीसत हैं। 'या निवा' इत्यादि पर प्रवच्याकोक की टीका इस प्रकार हैं (५० १५४)' 'वनेत हम ताक्येन निवासों न बतारणायां करिचदिवसिता कि तिह तत्वानावहि तात्वतत्व पराष्ट्रमुखत्वंच मुने: प्रविधायत इति विराह्तत वाच्यरमास्वय्येवनस्वम् ।'

काब्य की अपेक्षा धर्मशास्त्र है। यद्यपि इसमें अहं भावना व्यक्त नही की गई है फिर भी यह अनेक कवियों का उपजीव्य रहा है ('इतिहासोत्तमादस्माञ्जायंते कविबुद्धयाः' आदि पर्व २ ३८५ और 'इद कविवरै: सर्वेराख्यानमुपजीव्यते' आदि पर्व २.३८९) । रामायण अपने उद्देश्य, स्वरूप और विषय की दृष्टि से वास्तव में काव्य है। इसमें वर्णन की प्रवुरता और कल्पना की ऊची उड़ान है। उदाहरणार्थ समुद्र का कवित्वमय वर्णन (हमन्तमिव फेनौवैनृत्यन्तमिव चोर्मिमि), युद्ध काण्ड में (४.११५ से आगे), आकाश का सुन्दरकांड में (५७१ से ४) कल्पनामय चित्रण और अयोध्याकाड में (६९.२८ से आगे) विस्तृत रूपक-इसके प्रमाण हैं। दशरूप (१.६८) में नाटककारो को नाटक की कथावस्तू रामायण और बहत्कथा से लेने की सम्मति दी गई है। 'अकरो ददते मणिम्' निरूक्त (२.२) का यह उदाहरण किसी लौकिक काव्य ग्रथ से लिया गया है। पाणिनि के सूत्र (अधिकृत्यकृतेग्रथे ४.३८७) तथा निम्न मृत्र से पाणिनि के पूर्ववर्ती लौकिक काव्यग्रयों का पता लगता है। रुद्रट के टीकाकार निमसाधु २८ के अनुसार पाणिनि ने पाताल विजय नामक महाकाव्य लिखा। निमसाधुने अपने मत की पुष्टि के लिए पाणिनि की रचना मे एक पूर्ण इलोक का तथा एक अन्य श्लोक का एक अश उद्देशत किया है। राजशेखर° के अनुसार

<sup>1</sup> बालकाण्ड २१५ पर जाया 'मा निवाद मोहितम्' प्रसिद्ध स्लोक है, 
२.१८ का स्लोक 'जीकातेस्य प्रवृत्ती में स्लीको मबतु नायवर्षा है '४०-४१ समाबारेस्वर्गिमंद पार्देसीतो महाविष्णा ॥ सोनुव्याहरणाद्भूपयोक् स्लोक- स्लोक- स्वामायत. बालकाण्ड में अभिजात्य संस्कृत स्लोक का उद्यम बनाया पया है और रस-सिद्धान्त के युक्त बीच भी इसमें निहिन है। रचुवंचकर १४ ७० (स्लोक- वमायवात यस्पयोक) इलोक में बालकाण्ड के शब्दो की प्रतिच्वति है और इसी प्रकार क्वयालोक १५ पृ० ३१ में भी है। 'काल्यस्यास्या स एवायंस्यानया सादिकचे पुरा। कोञ्चद्ववियोगीत्यः श्लोक स्लोकावमायत'। इसके उपरान्त क्वयालोक (पृ० ३२) में 'सा निवाद०' स्लोक स्लिखा है।

<sup>2</sup> राजशंखर ने सुक्ति मुक्ताबाल के ४२वं पृष्ठ पर स्वस्ति पाणिनये तस्ये यस्य स्वप्नसादत.। जादौ व्याकरण काव्यसन जान्ववतीचय:।। श्लोक उद्धत किया है। पाणिनि के सभी स्कोकों के सबह के लिए दे क क्वीन्त्रव की भूमिका के ५१-५३ पृष्ठ। यहा दो प्रक्र उसमें हैं। क्वान्त्रव की भूमिका पिनि प्रवाकरण पाणिनि एक हि व्यक्ति है? २ क्या पालाल विजय (दे ० स्टट पर मिसामु की टीका २८८) और जान्ववती विजय एक ही प्यना है ? प्रयम प्रक्त के विषय में

जाम्बदती जय काव्य के रचनाकार वैयाकरण पाणिनि थे। (पीटरसन की चौषी रिपोर्ट LXXVI) सुवृत्त तिस्तक (३.३०) में उल्लेख आया है कि पाणिनि उपजाति छद की रचना में सिद्ध हस्त थे। संग्रहो में बहुत से क्लोक पाणिनिरचित बताये गये हैं (दे॰ पीटरसन लिखित सुभाषितावली की प्रस्ताबना पु॰ ५८ इसका उपोडरागेण॰ क्लोक पाणिनि रचित बताया गया है जो (सदुन्ति० पृ० ५८, सून्तिमुन्तावली पृ०२६० झाञ्जं० स० ६६३४ मे आया है। यही श्लोक व्यन्यालोक के ३५वे पृष्ठ पर विना नाम-निर्देश के आया है) सुभा० स० १८१५ मे आया 'ऐन्द्र धनु' इलोक पाणिनि रचित माना गया है। यह वामन के काव्य • सू० ४.३२७ और व्यक्ति विवेक प्० ७५ पर आता है। अधिकृत्यकृते प्रये अथवा लुबास्यायिकाम्यो की एक वार्तिक से स्पष्ट होता है कि आख्यायिका नामक साहित्याग पतजिल के बहुत पूर्व से प्रचलित था। पतजलि ने वरहिच रचित एक काव्य का उल्लेख किया है ('यत्तेन कृत न च तेन प्रोक्ता वारहच काव्य जालूका. क्लोका.' महाभाष्य भाग २, पृ० ३१५)। पु० २ – ३ पर पतजिलि ने म्राजनामक कतिपय स्लोकों का उल्लेख किया है। उन्होंने 'यस्तु प्रयुक्ते' रूलोक उद्घृत भी किया है और इसकी विस्तृत व्याख्या की है। इन क्लोको को कैयट ने कात्यायन रचित माना है। दे० काव्यमीमासा पु० २५-७। 'लुबास्वायिकाम्यो बहुलम्' – इस वार्तिक का विवेचन करते हुए पतंजिल ने दासददत्ता सुमनोत्तरा<sup>2</sup> और भैमरथी इन तीन रचनाओ का

मत-मेद है। मेरे विचार मे पीटरसन प्रस्तुत सतर्क मत अपना लेना चाहिए (सुमा॰ की प्रस्तावना पृ० ५८ टिप्पणी)। एच॰ आई॰ वपू॰ माग १३, पृ॰ १६७-१७१ मे थी कृष्णदेव उपाध्याय ने सिद्ध किया है कि १०९५ सक अपवा ११७३ ई॰ सन् रचित सम्बद्धेव की दुर्सटवृत्ति में जानवती विजय के द्वितीय प्रस्ता और अठारहर्ज मकरण से तीन रुशोक उद्धान किये गये हैं (इतका अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं मिलता, हनसे से दो उपजाति और एक अनुष्टम छन्द में हैं)।

सूनितमुक्ताविक पू० ४३ पर राजसेखर का उद्धृत मत है: — 'यथार्थता कर्य नामिनमा भूदरस्वेदि । व्यथ स कठाभर्ष य सवा रोहणप्रियः ॥' सप्रहों में वरस्वि रचित माने गए स्लोको के सबंध में देखिए पीटरसन लिखित सुभा० की भृमिका; प० १०८-६।

राजपृत् के घनाडम व्यापारी सुमन और उसकी पिल उत्तरा की कथा के विषय में देशिय 'पुना ओरियटलिस्ट' माग ७, पृ० १९७-२००। पाणिति (४.२.६० माग २, पृ० २८४) में पतंत्रिक ने सौमनोत्तरिक: शब्द का उल्लेख किया है (अपर्याद आस्वादिका सुमनोत्तरा का पाठक)।

काल्याबिका साहित्यांय के कय में उत्लेख किया है। (महामाध्य माय २, पू० ११३, पू० २८४)। उन्होंने कसवय और वाली के तिरस्कार संबधी दो रचनाओं और इन विषयों के नाटकीय प्रदर्शन का उत्लेख किया है (भाग २, पू० ३२, ३६)। एक अप्य अवतरण में उन्होंने कमिनेताओं की पत्तियों का उत्लेख किया है:—व्यञ्जनानि पूनर्नटभायांवव्यवनित । नटाना रित्रयों रंग पता यो य पृष्ठांत करस यूव करस यूपीयित तंत तब ववंत्याह ('भाग ३, पू० ७)। महाभाष्य में पूर्ववर्ती किया से बहुतने उद्यरण मिनले हैं। इनमें के कितप्य में काव्यात सींदर्श है उदाहरणाये 'असि हितीयोनुससार पाण्डवम्' तथा सक्यंगहितीयस्य वल कृष्णस्य वर्षताम्' (भाग १, पू० ४२६); जवान कंसं किल वासुदेश: (भाग २, प० १४९); जनार्वेनरसारासचुर्यं एव (भाग ३, प० १४३); प्रिया मयूर. प्रतिन्तुनीति और यहत्व नरवर नन्तुनीय हुट्टः (भाग १, प० ३८०); एतं जीवन्तानान्तः (भाग १ प० २०७); वस्तत् सप्रव-हिल कुक्टुटा । (भाग १ प० २८३) ('एति') इत्याद स्वर्ण युक्तान में आता

<sup>1.</sup> महामाध्य में कहा गया है .--- इह तु कथं वर्तमानकालता कंसं वातयित बाल क्यातीति चिरहते कसे चिर-बडे च वली । अवाधि युक्ता। कमम् । ये ताल देते सोमिनका नानीते प्रश्चक कस्य पात्यति मा स्वत्यति क्यात्यति क्यात्यति क्यात्यत्ति प्रश्चक व कि क्यायत्तिति । चित्रमें तेषायुप्तित्तम् मुख्या विनासाद्वीध्यां वक्षाय्याः सतो बुढिचियान् प्रकास्यति । (भाव २, पृ० २६)। इतका सकेत तीन पृयक चत्रप्रति को ओर है। तोमनक (इनकी ध्यास्था केयट ने इस प्रकार की है: ---कसाखनुकारिया नटाना ध्यास्थानौपाध्यापः) कस वच का अमिनय प्रस्तुत करते हैं। चित्रो में घटनाओं का चित्रण होता है तथा कियो के अनुसार कतिथ्य अमिनताओं के अभिनतीत कार्यों का वर्षन होता है । यांत्रिक अनुसार कतिथ्य अमिनताओं के मुख लाल रा तथा अन्य के काले रंस के रहे होते हैं।

<sup>2.</sup> औषित्विधवारवर्षा में (कारिका २४) क्षेमेन्द्र ने निम्न पक को कुमारदास रचित मानकर उद्गृत किया है :—'अपि विजहीहि दुवोपगृहनं स्वज नवसनमभीर वस्त्वमम् । करणकरोद्गम एव वर्तते वरतन् कमव्यन्ति कुक्कुटा: ॥' वहा महाभाष्य का उद्यय्त समस्यापूर्ण रूप में लिया गया है । सर० क० (२.२६ पू० १५१) में अपि विजहीहि स्लोक शब्दालंकारमित के उदाहरण स्वरूप लाता है ।

<sup>3.</sup> देव आई० ए० भाग १४, पृ० ३२६ से आगे और इन्डिशस्टडीन भाग १२, पृ० २९३—४९६।

है जहां इसे लौकिकी गाया कहा गया है, १२९.२)। रसादिम्यञ्च सूत्र (पा. ५.२.९५) का महाभाष्य मे (भाग २ पृ. ३९४) रसिको नटः यह उदाहरण आया है। इससे संकेत मिलता है कि उस समय मे भी रसों और अभिनेताओं के पारस्परिक संबंध के विषय में विचार प्रचलित है। महाभाष्य के समय में भी मुन्दर युवित के मुख की उपमा चन्द्रमा से दी जाती थी । महाभाष्यकार ने बन्द्रमुखी देवदत्ता (भाग १.३९७) उदाहरण दे कर स्पष्ट किया है कि यद्यपि चन्द्रमा के अनेक गुण हैं, परन्तु प्रस्तुत उपमा से प्रयोजन प्रियदर्शनता है । 'उपमानानि सामान्यवचनै.' (पा. २.१ ५५) पर महाभाष्य में यह उल्लेख आया है :--चन्द्रमुखी देवदत्तेति बहवश्चन्द्रे गुणा या चासौ प्रियदर्शनता सा गम्यते' (महाभाष्य) । महाभाष्य मे 'यदारभका रगं गच्छन्ति नटस्य श्रोध्यामः ग्रन्थिकस्य श्रोष्यामः' (भाग १ पू. ३२९ पा. १.४.२९ 'आख्यातोपयोगे पर)1 उल्लेख भी आया है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि पतजिल का संकेत रंग मच पर बार्तालाप करने वाले अभिनेताओं की ओर हैं। उनका निर्देश मुक नाटक संबंधी प्रदर्शन से नही है। पा. २.४.७७ (भाग १ प ४९५) पर महाभाष्य का अगासीम्नट उद्घरण आया है। इससे स्पष्ट होता है कि नट भी गाता था। पाणिनि के 'पाराशर्वशिलालिस्या भिक्षुनटसूत्रयो (४.३.११०) सूत्र का भी वही अथ क्यों नही लेना चाहिए, यह बात मेरे समक्ष स्पष्ट नही है। कीथ आदि पाश्चात्य विद्वानो ने पाणिनि रचित नटसूत्र को अभिनेता और नाटक शास्त्र विषयक रचना अस्वीकार कर हठ वर्मी का परिचय दिया है । 'द सस्कृत ब्रामा' पृ. ३१.२९१) । उनके अनुसार पाणिनि ने इस रचना मे केवल मूक नाटक के नियमों के प्रतिपादन किया है। केवल मूक नाटक विषयक कोई रचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है।

बाव विजेतेकेर ने नाटक का जादि अस्तित्व सिद्ध करने के लिए प्राचीन मंद्र मन्यों से प्रमाण प्रस्तुत किया है। (आई०एच०म्मू० माग १ पृ०१६५-२०६) १९७ पृष्ट पर स्कृति गामिल मंद्र (४, पृ० २०६) से एक अवस्तरण उद्धत किया है। इसमें नटगामिल (नदी का नेता) जगवान से इस प्रकार कहता है,:— 'शोओ नटो रंगमण्डी समाजमण्डी सच्चात्रिकेन वनं हासित स्पेति इस्ताद (जह नट जो सत्य और मिस्पा का निश्चण करके रंगमंज अयवा संगठ में लोगों में हंसाता और प्रमन्त करता है। पृ० २०० पर इन्होंने बुद्ध के वार्तालाय से

उपयोग का अर्थ है नियमपूर्वकविद्यास्वीकार । ऐसे स्थान पर आस्याता (बक्ता) के लिए पंचम विभक्तियुक्त होती है जैसे उपाध्यायादधीते में ।

एक जबतरण उड्डन किया है। इसमे नृत्य, गीत, बातित, प्रेक्षा, आक्यान और शोकानगरक का उल्लेख बाता है। बहा तक के विश्वेचन से स्म्यूट हो जाता है कि लगमन ५०० ई० पूर्व से १०० ई० पूर्व तक के ब्रिम्बल्य सस्कृत साहित्य के अध्यक्ष, आस्थायिक ब्रांदि विमिन्न काश्यानो साहित्यक वर्गीकरण, साहित्यांचे के लक्य, आस्थायिक ब्रांदि विमिन्न काश्यानो साहित्यक वर्गीकरण, साहित्यांचे के रचना सक्यों प्रामाणिक नियमों का निर्वारण, अथवा सक्षेत्र में काश्याचारण के तिवारचों का प्रतिपादन और साहित्यक समालोचना आदि समी विषयों के सम्बन्ध में विचारों की प्रोत्याहन मिला होगा। इन समय से लेकर लौकिक काल्य की रचना और नियमों का विस्तृत प्रतिपादन, इन दोनो विषयों का

३ काव्यकास्त्र का आदि विकास --- डितीय शताब्दी ई० और इससे पूर्व के शिलालेखों से स्पष्ट होता है कि इससे पूर्व काव्यशास्त्र के सिद्धान्त का उद्गम हो चुका था । (इस विषय में तथा काव्यशात्र के विकास की सामान्य जानकारी के लिए देखिए आई०ए० १९१२ में आए मेरे लेख प० १२४-८, २०१-८। शिलालेख सबबी सामग्री के लिए देखिए प्रो॰ घाटे अनदित आई॰ ए॰ १९१३ में प्रकाशित बहलर का 'डाई इन्डिश इन्शरिपटेन' नामक लेख: प० २९, १३७, १७२, १८८, २३०, २४३।) 'सेवन ब्राह्मी इन्सिक्यान्स फाम मथरा' (ई०आई० भाग २४ १९९ से आगे) नामक लेख में प्रो० ल्यडसंने कहा है कि एक शिलालेख मे भजगविज्ञानिभत छन्द मे, एक क्लोक मिलता है। अतः यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि काव्यसाहित्य ईसा से प्रथम शताब्दी ईस्वी पर्व पर्ण रूप से विकसित था । जनागढ (१५० ई०सन) मे उपलब्ध रुद्रदामन नामक शिलालेख तत्कालीन काव्यशास्त्र के विकास के विषय में पर्याप्त प्रकाश डालता है (इस शिलालेख के लिए दे० ए०एस०डज्ल्यू०आई० भाग २ प० १२८ और ई०आई० भाग ८ प० ३६) इस उपलब्ध शिलालेख में केवल दो कियाए आई हैं। इसके गद्य का रूप एक लम्बे समास का है। यह पुनरुक्ति और शब्दाइबर से परिपूर्ण है। एक सक्षिप्त उद्धरण इस बात को स्पष्ट कर देगा 'सर्वक्षत्राविद्यत्तवीरशब्द-जातोत्सेकाविषेयाना यौधेयाना प्रसद्ध्योत्सादकेन : शब्दार्थगान्वर्वन्यायाद्याना विद्याना महतीना पारणघारणविज्ञानप्रयोगावाप्तविपुलकीर्तिना "स्फुटलघ्मघर-चित्रकान्तवाय्दसमयोदारालंकृतगद्यपद्य यमधिगत महाक्षत्रपनाम्ना नरेन्द्रकन्या स्वयवरानेक माल्यप्राप्तदाम्ना महाक्षत्रपेणरुद्रदाम्ना (प्०४४)' इससे स्पष्ट है कि दितीय शताब्दी ई०सन् में अधवा इससे पूर्व काव्य गद्य और पद्य इन दो भागों में विभक्त था। उत्तरवर्ती ग्रन्थों मे आए कुछ गुणों का नामोल्लेख भी इससे पूर्व हो चुका या। (स्फुट1, मघुर, कान्त, उदार गुण काव्यादर्श के प्रसाद, मावुर्य, कान्ति और उदारता से मिलते हैं)। गद्य और पद्य दोनों का अलकृत होना आवश्यक था । नाट्यशास्त्र (१७. १०२, १०६, १०७ के०एम० सस्करण १६. १०३, १०७-१०८ और जी०ओ०एस० सस्करण १६. १०४, ११०, ११२), में माधूर्य, उदात्त और कान्त की परिभाषाएँ दी गई हैं । इस शिलालेख का रचयिता अपने समकालीन काव्यशास्त्र मे प्रस्तुत कवियो के स्तर की रचना करने का प्रयत्न कर रहा था। अतः इस शिलालेख का उस समय के उच्च स्तर से मृत्याकन किया जाय तो यह अधिक नहीं तो मध्यम कोटि का काव्य अवस्य ठहरता है। रुद्रदामन् के प्राकृत शिलालेख से कुछ पूर्व आये नासिक सिरी पुलु-माइ शिलालेख में भी यही विशेषताए हैं (बम्बई गजेटियर भाग १६, प० ५५० और ई॰ आई॰, भाग ८, पु॰ ६०, स॰ २) । ई॰ सन् की प्रथम दो शताब्दियों में सस्कृत और प्राकृत में शिलालेख रचे गए तथा उनकी साहित्यिक शैली लगभग एक जैसी है। घन (देव अथवा भृति) का अयोध्याशुङ्क शिलालेख सस्कृत में है (ई॰ बाई॰ भाग २०, पु॰ ५४)। घन सेनापति पुष्यमित्र से छठे कम में आते हैं। रुद्रदामन् के शिलालेख का उल्लेख आ चुका है। खारवेल का शिलालेख प्राकृत मे है। इसका ऊपर ५१९ और टिप्पणी ३ में उल्लेख आ चुका है। इसमें रुद्र-दामन के शिलालेख की सभी विशेषताएँ हैं और गन्धवं बेद, नटगीत, बादित्र तथा उत्सवसमाज का उल्लेख किया गया है। इस शिलालेख से तथा श्री पुलु-माइ के १९वे साल में खोदे गये नासिक-शिलालेख से एक उद्धरण नीचे विया

<sup>1.</sup> कॉटिस्य (शासनाधिकर २ १० पू ७१) ने 'अर्थकम, सबन्य , परि-पूणता, मायूर्यमीदार्य स्पष्टत्वमिति लेखसपत्' कहा है और अतिम तीन की इस प्रकार पिरभाषाएँ दी हैं . 'सुकोपनीतबाबसंदालसीववान मायूर्यम् । अग्राम्य-एम्डराभिनामौदार्यम् प्रजीतावादप्रयोग स्पष्टत्वमिति।' वामन के काव्यपूत्र (३-११, १३, १४) से तुलना कीजिए । काव्यपूत्र में आया हुआ अग्राम्य-त्यमुदारता और कीटिस्य में समानता है ।

<sup>2</sup> महाराजेन 'पसमसुअल्खनेन बतुरत्तलृद्धितृगुगोपहितेन कॉलगापिपतिवा सिरिसारकेल' 'ततो लेकक्षराणनाववहारिविधितारकेल खावेबाववातीन क्यानि योवराज क्यानित 'स्वयान प्रशास क्यानित में अपितृत्व क्यानित में अपितृत्व क्यानित में अपितृत्व क्यानित में अपितृत्व क्यानित क्यानित

गया है। यह विचारणीय है कि यह शिलालेख पुनरुक्तियों, भाषा की संशक्तता और सरसता तथा दीवं समासो से युक्त है। काव्यादर्श आदि उत्तरवर्ती ग्रंथों मे ये सब गद्य की विशेषताएँ मानी गई हैं (ओजः समासभूयस्त्वमेतद्गद्यस्य जीवितम् कब्यादर्श १.८०)। संभवतः इस उक्ति का आधार लुप्त प्राचीन गद्यग्रंथ हैं जिनका सस्कत-प्राकृत शिलालेखों के रचयिताओं ने अनकरण किया था। (अन्य अधिक प्राचीन शिलालेखों के लिए दे॰ डॉ॰ आर॰ सी॰ मजूमदार लिखित 'एन्शन्ट इण्डियन कालोनीच इन दि फार ईस्ट' ग्रथ भाग १, प्रति ३,पुष्ठ १। पुष्ठ १ पर आये चम्पा के सस्कृत वो चन शिलालेख इसकी तिथि दूसरी और तीसरी शताब्दी ईस्वी-पूर्व है। इसमे वसन्ततिलका छन्द मे दो श्लोक आये हैं। आई. एच. क्यू भाग १६, पृष्ठ ४८४ (डॉ जी कोडीस), भाग १७, प० १०७-११० (डॉ० डी सी सरकार) यवमहात्राज विष्णगोप के पुत्र और महाराज स्कन्दवर्मन द्वितीय के पौत्र पल्लववशी राजा सिंहवर्मन का पिकिर का दानसंबंधी शिलालेख जिसमें दीवंसमासयक्त संस्कृत गद्य का प्रयोग है। ४थी शता-क्दी ई. सन् के एक शिलालेख में हरिषेण-रचित महाराज समुद्रगुप्त की प्रशस्ति आई है। (दे. फ्लीट का 'गुप्ता इन्स्क्रिप्शन्स', स १, पृ०८)। इस प्रशम्ति की गद्मारीली बाण की गढारीली के तुस्य है। इससे पता लगता है कि समुद्रगुप्त को कविराज की पदवी दी गई थी क्योंकि उन्होंने बहुत में काव्यों की रचना करके विद्वानो को प्रेरित किया था। एक सक्षिप्त उद्धरण पर्याप्त होगा: 'कृपणदीना-नाषात्रजनोद्धरणसमन्त्रदीक्षाञ्चपगतमनस समिद्धस्य विग्रहवतो लोकानुग्रहस्य धनदवरुणेन्द्रान्तवसमस्य स्वभुजवलविजितानेकनरप्रतिविभवप्रत्यपेणनित्यव्याप-निशितविदग्यमतिगान्धवं ललितैवीडितविदशपतिग्रुत्व स्नारदा-देविद्वज्जनोपजीव्यानेक काव्यक्रियामि. प्रतिष्ठित कविराज शब्दस्य इत्यादि ।'

इन शिकालेकों से स्पष्ट है कि चौची शताब्दी के बहुत पूर्व ही काव्यशास्त्र ने पर्याप्त उलाति कर ली ची। इत बिबय में अन्य प्राचीन प्रमाण भी मिलते हैं। निषय् (३.१३) में ऋषेद से १२ उपितवाँ समुहीत हैं और उनको उपमा कहा गया है (उदाहरणार्थ-इदमिव, इद यमा, अनिनं, तहत्)। निकल्त में निषय्दु के इत माग का विवेचन करते समय लेखक ने सास्क के पूर्वक गाम्ये द्वारा प्रतिपादित उपमा की वैज्ञानिक परिमाणा प्रस्तुन की है और कहा है कि ऋषोद में कई बार अध्य की कनिष्ठ से तुलना की गई है (सामान्यत: नियम

बदनसः ' पटिपुणचरमङलसिंदिकिपियदसनसः ' सुविभवतिवगदेशकालसः पोर-जननिविसेससुमुखबुद्धसः ' ' 'सकयवनपल्ह्बनिसूदनसः धमोपचितकरविनियोगकरस इस्यावि ।'

है कि उपमान उपमेय से श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध होता है) अर्थान् उपमा यदतत्तत्त्वदशमिति गार्थस्तदासा कर्म ज्यायसा वा गणेन प्रस्थाततमेन वा कनीयांस बा प्रस्थातं बोपिममीतेऽवापि कनीयसा ज्यायासम् ३.१३। इसके उपरान्त निस्कत में ऋग्वेद १०.४.६ से उद्धरण (तनत्यजेव तस्करा वनगं इत्यादि) बाया है । यहाँ पर भुजाओ की निराश चोरो से तुलना की गई है। ऋखेद १०.४०.२ से भी उद्धरण (कुह स्विद्दोषा कुह वस्तोरहिवना इत्यादि आया है। यहाँ पर अधिवनों की तुलना देवर से की गई है और उस का अपने भाई की विधवा से सयोग दिखाया गया है। यास्क ने पूर्णा और लुप्ता उपमा के इन दो भैदो को पहले से ही स्पष्ट कर दिया था । उदाहरणार्थ 'छप्तोपमान्यथॉपमानीत्या बक्षते' (निरुक्त ३.१८) । पूर्णा उपमा के उपमान, उपमेय (अथवा उपमित), सामान्य और सबधवाचक शब्द (जैमे इव, तुल्य) - ये चार अग होते हैं। पाणिनि से बहुत पूर्व ही ये पारिभाविक (अथवा साकेतिक) शब्द भाषा में स्थापित हो गए थे। निम्न मुत्रो से इसका स्पष्टीकरण हो जायगा : 'उपमानानि सामान्यवचनैः' तथा 'उपमित व्याध्रादिभि सामान्याप्रयोगे' (पा॰ २.१.५५-५६); 'तुल्यार्बेरतुलोप-माम्या तृतीयान्यतरस्याम्' (पा०२.३.७२); 'उपमानादाचारे' (पा० ३.१.१०) (क्यच स्यात्); 'तेन तृत्य क्रिया चेद्वति. । तत्र तस्येव' (पा० ५.१ ११५-६) । पाणिनि ने शिलालिन और कुशास्त्र ('पाराशर्यशिलालिम्या भिक्षनटसुत्रयोः' तथा 'कर्मन्दकुशादवादिनि' ४३.११०-१११) द्वारा रचित नटसुत्रों का उल्लेख किया है। इन सूत्रो की विषय-सामग्री की जानकारी के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यदि वे सुत्र कहे जाने के अधिकारी थे, तो अवस्य ही उन मे अभिनेता के कार्य-सबधी आदेश और अभिनेताओं द्वारा दर्शको की भावनाओं को प्रोत्साहन आदि विषयो का उल्लेख हुआ होगा। संक्षेप मे कहा जा सकता है कि इन सूत्रों का सबव रस-सिद्धान्त से हैं। वेदान्तसूत्रों में उपमा भीर रूपक नामक दो अलकारों का उल्लेख आया है ('अतएव चोपमा सूर्य-कादिवत्' ३.२.१८ तथा 'आनमानिकमध्येकेषां शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेर्दर्शयति च', १४.१)। अश्वधोष-कृत 'बुद्धचरित' के रचनाकाल मे काव्यशास्त्र का कोई सिद्धान्त प्रचलित था। (बद्धचरित की रचना सभवतः प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी ई॰ सन् में हुई। इसकी रचना तृतीय शताब्दी के बाद की तो किसी प्रकार भी नहीं हो सकती बयोकि लगभग ४१४-२१ ई० सन् मे इसका अनुवाद चीनी माषा में हुआ था।) प्रत्येक प्रकरण के अन्त में विभिन्न छन्दों में रचे गए क्लोक आते हैं। लेखक ने पुनरुक्ति का बहुत प्रयोग किया है (१.१४-१५; ५.२६)। उसने 'हरितुरगतुरगवसुरगः' (५.८७) आदि पूनश्वित का भी प्रयोग किया है। इसी प्रकार वे यथासरूप के प्रेमी हैं (५.४२ और ९.१६)।

बृद्धचरित (२.५१) में रसान्तरम् शब्द प्रयुक्त है। अध्वयोध-रिवत सींदरानन्द नामक दूसरे महाकाव्य के विषय में भी यही कहा जा सकता है। १०.२ में अनुप्रास और १०.११ मे यमक प्रयुक्त है—'चलत्कदम्बे हिमवन्नितम्बे तरौ प्रलंबे चकरो छलवे।' नाट्यशास्त्र १७.८४ (हली, वली, लली इत्यादि) से तुलना कीजिए। यही क्लोक के ० एम० संस्करण (१६.८५) और जी० ओ० एस० सं (भाग २, अध्याय १६. ८४, पू० ३३०) में आया है। प्रो० ल्यूडर्स ने १९११ मे अश्वयोप के सारिपुत्रप्रकरण नामक नाटक को प्रकाशित किया। इस नाटक मे नौ अक है। इससे सिद्ध होता है कि जिस समय भास और कालिदास आदि के नाटक साहित्य-क्षेत्र मे आये उस समय सभवत: नाटच-शास्त्र के आधारभूत प्राचीन नाटक लुप्तप्राय अथवा विस्मृत हो चुके थे। सभा-पर्व ११.३६ मे नाटक के विषय में इस प्रकार कहा गया है---'नाटका विविधा काव्याः कथास्यायिककारिकाः'। अश्वघोष ने हाव और भाव इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है (भावज्ञानेन हावेन चातुर्याद्रपसपदा-बुद्धचरित ४.१२)। हाव और भाव के लिए दे॰ नाट्चशास्त्र २४.८-१०)। नाट्यशास्त्र (जी॰ ओ॰ एस॰ स॰, भाग ३, अध्याय २२ .६-८) मे निम्न क्लोक आया है : देहात्मकं भवेत्मत्त्व सत्त्वादभावः समुत्यित । भावात्समृत्यितो हावो हावाद्वेला समृत्यिता ॥ वागञ्जमुखरागैश्च सत्त्वेनाभिनयेन च । कवेरन्तर्गत साव भावयन्भाव उच्यते।। यह ऊपर सिद्ध किया जा चुका है (पू॰ ४७) कि नाट्यशास्त्र ३०० ई० सन् के बाद की रचना नहीं है। इसमे रस-सिद्धान्त का, नाट्यशास्त्र का, चार अलकारो और गुणो का पूर्ण विवेचन हुआ है। कालिदास अनुप्रास के प्रेमी हैं और उन्होंने रघुवंश (९) मे यमक का प्रयोग किया है। भारवि (जिनका एहोल शिलालेख मे उल्लेख आया है) की तिथि ५८० से ५९० ई० सन् के उपरान्त की नहीं हो सकती । किरातार्जुनीय के १५वें सर्ग में गोसूत्रिका (क्लोक ० १२), सर्वतोभद्र (२५), एकाक्षर (१४ जिसमे केवल एकमात्र व्यंजन न् आता है) आदि चित्रबंध के उदाहरण आते हैं। विभिन्न प्रकार के यमक भी आते हैं (क्लोक ३५, ३७, ५२)। एक ऐसा भी क्लोक है जिसके तीन अर्थ निकलते हैं (४५)। सुबन्ध ने अपनी वासवदत्ता नामक रचना मे काव्यशास्त्र के विषयों

<sup>1.</sup> किराताजुंनीय के १५वे सर्ग के ५वें रलोक ने एकाकारपात जाता है। १४वें स्लोक के सभी पदों में एकाकार है। सर्वतोश्रद्ध और विभिन्न प्रकार के प्रमक्त मी जाते हैं। स्लोक १५ के तीन जर्य हैं। यह ऊपर (११९-२०) स्पष्ट किया जा चुका है कि भारित क्रममग ५८०-५५० ई० वत् ने रहे होंगे।

की ओर संकेत किया है। सुबधु ने प्रत्येक अक्षर में अपने इलेक-प्रयोग के चातुर्व की प्रशसा की है (प्रत्यक्षर—श्लेषमयप्रबन्धविन्यास वैदाध्य-निधिनिबन्धम् ) । इन्होने वकोक्ति, काव्य की आत्मा, का उल्लेख किया है। इन्होंने एक ऐसे निपुण कवि की रचना का उल्लेख किया है जिसमे तू, हि आदि पूरक शब्दो का प्रयोग नहीं हुआ है। यह रचना दीवें प्रकरणों में विभाजित .. है और इसमे बक्त्र छन्द का प्रयोग हुआ है ('अग्रहेशापि काव्यजीव-ज्ञेन' पृ. ११३-११४ हाल सस्करण, 'सत्कविकाव्यवघइवानववद्भतृहिनिपात:' पृ. १३४, 'दीर्घोछ्वासरचनाकुल सुक्लेववक्त्रघटनापटु सत्कविवचनिमव' पृ. १८४) । इन्होने शृखलाबन्घ, उत्प्रेक्षा और आक्षेप (पृ १३६) का उल्लेख किया है। पृ. ४१ पर 'यस्य समरभुवि भुजदण्डेन कोदण्ड कोदण्डेन शरा...आसादितम्' मालादीयक मिलता है और पृ ५३ तथा पृ. २०३-२१४ पर यमक आया है। प्रस्तुत लेखक-लिखित हर्षचरित्र की भूमिका (पृ. ११-१२, १९१८ ई. सन्) के अनुसार सभवत सुबन्धु बाण का पूर्ववर्ती है। लेखक अब भी अपने मन परदृढ है। पीओ भाग ११, पृ२९ से आ गेयह सिद्ध किया गया है कि जिनभद्र ने विशेषावश्यक भाष्य में वासवदत्ता और तरगवती का उल्लेख किया है तथा एक प्राचीन हस्तिलिपि के अनुसार जिनभद्र की रचना शीलादित्य के शासनकार मे शक ५३१ (६०९ ई. सन्) मे बल्लभी नामक स्थान पर पूर्ण हुई । सभवत जिनभद्र का सकेत सुबन्धु-लिखित बासबदत्ता से है। यदि ऐसा है तो सुबन्धु की तिथि छठी शताब्दी ई. सन् के अतिम चतुर्याश के उपरान्त की नहीं हो सकती। बाण ने अक्षरच्युतक, मात्राच्युतक, बिन्दुमती-प्रहेलिका आदि पहेलियो का उल्लेख किया है। इन्हें कथा और बाख्यायिका के परस्पर भेद की जानकारी थी ('उछ्वासान्तेप्यखिन्नास्ते येषा वक्त्रे सरस्वती। कथमास्या-यिकाकारा'. हर्षचरित-भूमिका, इलोक १०) इन्होने क्लेप, उत्प्रेक्षा, उपमा,

<sup>1.</sup> दे उत्तर प्. १०७—बाण के मत में कादम्बरी-कथा और हुपंचरित-जास्त्राधिका है । डॉ डे. का यह मत आरब्यंबनक है (एवः एक. पी. भाष १, ५० ६७) कि बाण ने हुपंचरित को कथा जीर कादम्बरी को आस्वाधिका माना है। लेखन की विस्मृति से अथवा डॉ डे हारा कादम्बरी के अतिम प्रसावनात्मक स्लोक 'डिजंन विया निबद्धेयमतिहयी कथा' तथा बाण के पुत्र के 'यांते दिखे जितिर तद्वचलेव साणे, विच्छेदमाए मृषि यस्तु कथाप्रक्या.' (स्लोक ह) 'जिया कथानुबदनाय मयापि वाणी' आदि की ओर प्यान न देने से यह मूल हो गई है। हुपंचरित का १९वॉ प्रसावनात्मक स्लोक है तथापि नृप-

वीपक, जाति ('हरनित कं नोज्ज्बलदीपकोपमै' इत्यादि कादम्बरी में और प्रकेष-प्रायमुदीच्यु ... उत्येखा दाखिमात्येषु गौक्यलवरस्यन्दः 'हर्यबरित में) जादि बलकारों का उत्केख किया है । इन्होंने राजा को काव्यस्थ अमृदर्स का झरना कहकर उसकी स्तुति की है ('जाम काव्यमृत्दासानम्', कादम्बरी,प्रथम मद्यादा)। बतः ६०० ई. सन् तक बनेक अल्कारों की परिभाषाएं निष्कित हो चुकी बी और कवियों के मार्गदर्धन के लिए नियम बनाये जा चुके बे बीर कथा, जास्या-पिका जादि काव्यस्थों का स्वतंत्र स्वरूप निर्मारित किया जा चुका था। बाण के समय तक (अथवा कुछ उपरान्त तक) 'रने यह काव्यक्षात्र-सन्वयी अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं (उदाहरामांद देखी और मासह की एकाए।)

#### ४. शास्त्र का नामकरण

भामह, वामन, रुद्रट आदि के काव्यशास्त्र-सबन्धी प्रन्य सामान्यत काव्या-लकार नाम से प्रसिद्ध हैं। यह नाम सभवत इन ग्रन्थों में अलकारों के महत्त्व को ध्यान मे रखकर दिया गया है ('प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' इस उक्ति का अनुसरण किया गया है)। वामन ने काव्यालकारसूत्र में कहा है कि अलकार शब्द दो अर्थों मे प्रयुक्त होता है-(१) सुन्दर वस्तु के रूप मे और (२) अलकार के रूप मे (अलक्रियते अनेन) इनके मत मे काव्यशास्त्र-संबधी ग्रन्थ को काव्यालकार इसलिये कहते है कि इसमें काव्यगत सौन्दर्य का निर्देश और आख्यान किया जाता है। इससे हम काव्य को ग्राह्म और श्रेष्ठ मानते हैं (काव्यं ग्राह्ममलंकारात । सौन्दर्यमलकार --काव्याः सू , १. १ १-२) (वृत्ति-अलकृतिरलकारः । करणव्य-त्पत्या पुनरलकारशब्दोयमुपमादिषु वर्तते) । कामघेनु मे कहा गया है-'योऽयमलकारः काव्यम्रहणहेतुत्वेन उपन्यस्यते तद्व्युत्पादकत्वाच्छास्त्रमपि अलकार-नाम्ना व्यपदिश्यत इति शास्त्रस्यालंकारत्वेन प्रसिद्धि प्रतिष्ठिता स्यादिति सच-यितमयं विन्यास कृतः काव्यं प्राह्ममलकारादिति'। यह विवेचन शास्त्रीय है क्योंकि जिन प्राचीन साहित्यशास्त्र के ग्रन्थों को अलकार नाम नहीं दिया गया उनमें भी अलकारों की प्रधानता है . उदाहरणार्थ, दण्डी के काव्यादर्श के तीन-चतुर्यांश मे शब्दालकार-अर्यालकारो की व्याख्या और उनका स्पष्टीकरण हुआ है। काव्यादर्श (१.२.) मे कहा गया है-- 'यथासामध्यं मस्माभिः कियते काव्य-लक्षणम्'। ध्वन्यालोक (पृ. ११, १३) मे काव्यशास्त्र के रचयिताओं को 'काव्य-

तैर्मक्या · · करोम्यास्यायिकामम्मोषौ जिह्बाष्ठवनचापलम्' इससे अधिक और स्पष्ट प्रमाण क्या चाहिए ?

सक्षणविधायिनः' कहा गया है। भामह ने शुरू (१. १ पर) मे अपनी रचना की काव्यालंकार कहा है परन्तु अत (६.६४) में इन्होंने 'अवलोक्य मतानि सत्कवी-नामवगम्य स्विधया च काव्यलक्ष्म' इस प्रकार कहा है। ध्वन्यालोक (१.३) में भी 'काव्यलक्ष्मविधायिभि ' का उल्लेख बाया है (उपमा-बादि अलंकारों के व्यास्याताओं को भी इसी से निर्देश किया गया)। काव्यशास्त्र का दूसरा नाम साहित्य है। प्राचीन ग्रन्थों में इस शब्द का प्रयोग तीन विभिन्न किन्तु परस्पर मिलते हुए अर्थों मे किया गया है। आधुनिक काल मे इसका प्रयोग सामान्यत: काव्यकास्त्र के लिए किया जाता है । 'साहित्यसगीतकलाविहीन.' नामक इलोक मे साहित्य शब्द काव्य के अर्थ मे प्रयुक्त है। 'साहित्यपायोनिधिमन्यनीत्यं काव्यामृत रक्षत हे कवीन्द्राः' (बिल्हण, विक्रमाकदेवचरित, १. ११) इस क्लोक में साहित्य शब्द सामान्य साहित्य (बाड्समय-मात्र) के अर्थ में आया है। काव्य-रूपी अमृत का उद्गम साहित्यरूपी समुद्र से माना गया है (अर्थात् काव्य साहित्य का सार है)। प्रतीहारेन्दुराज ने अपने गुरु मुकुल की मीमासा और शास्त्रों में निपुणता की प्रशसा करते हुए उन्हें 'साहित्यश्रीमुरारे' कहा है। यहाँ पर स्पष्टतः साहित्य शब्द साहित्यशास्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है (साहित्यश्रीमुरारे: से पूर्व आये हुए मीमासा, व्याकरण और तर्कशब्द भी इसी अर्थ में आये हैं)। मुकुल ने अपनी प्रस्तुत कृति का 'पदवाक्यप्रमाणेषु तदेतत् प्रतिबिबितम्, यो योजयति सा-हित्ये तस्य वाणी प्रसीदिति' (अभिधावृत्ति०, पृ. २२) पर इस प्रकार कहा है . 'व्याकरणमीमासातर्कसाहित्यात्मकेषु चतुर्षु शास्त्रेषूपयोगात्।' राजकोखर ने (काव्यमीमांसा, पृ. ४) कहा है : 'पचमी साहित्यविद्येति याया-वरीयः । साहि चतस्णामपि विद्याना निष्यन्दः ।' मंखक ने कहा है 'विना न साहित्यविदाज्यरत्र गुण कथचित् प्रयते कवीनाम्।' (श्रीकण्ठचरित, २.१२) इन अवतरणों से स्पष्ट होता है कि नौ सौ ईस्वी सन् (राजशेखर के समय) से कुछ पूर्व साहित्य अब्द का प्रयोग काव्यमीमांसाशास्त्र के अर्थ में होता था। इससे और अधिक समय पूर्व यह अयं कब रूढ़ हुआ, बताना कठिन है । साहित्य शब्द 'सहित' से लिया गया है। जब काव्य का लक्षण 'शब्दार्थों सहिती काव्यम्' बताया गया तद काव्य की परिभाषा प्रस्तुत करने वाले काव्य-समीक्षा-शास्त्र को साहित्य नाम दिया गया । राजशेखर ने साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है-- 'ज़ब्दावंयीयंथावत्सहभावेन विद्या साहित्यविद्या' (काव्य-मीमांसा, पृ. ५) इसी प्रकार व्यक्तिविवेकटीका (पृ. ३६) में 'न च काव्ये शास्त्रादिवदर्षप्रतीत्यर्थं शब्दमात्रं प्रयुज्यते सहितयोः शब्दार्थयोस्तत्र प्रयोगात् । साहित्य तुल्यकक्षत्वेनान्यूनातिरिक्तत्वम्' इस प्रकार कहा गया है। भामह

ने 'शब्दाची' सहितौ काव्यम्' (१. १६) कहा है और वक्रोक्तिजीवित (१. ८ और १७ और प्. २२७ पर उद्धृत) में भी यही कहा गया है। शिशुपालक्ष में 'शब्दायों' सत्कविरिव इयं विद्वानपेक्षते' (२. ८६) इस प्रकार उल्लेख आया है। वास्तविक काव्य की रचना के लिए साहित्य के शब्दार्थ में विशेष सीन्दर्य अपेक्षित है। इसका विवेचन बाद में किया जायेगा। अतः साहित्य शब्द का प्रयोग सभवतः ७वी अथवा ८वी शताब्दी ई. सन् के उपरान्त हुआ। जे. ओ. बार, मद्रास, भाग ९, पृ. १२८-१३४ के 'सम कन्सेप्ट्स आफ अलकार-शास्त्र' (प. २६४-६७) नामक लेख में डॉ राघवन ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है। इनके मत में दण्डी और भामह के समय से पूर्व संस्कृत काव्य-शास्त्र का नाम कियाकल्प था। इन्होने वात्स्यायन के कामसूत्र में उल्लिखित ६४ कलाओं की सूची तथा रामायण, उत्तरकाण्ड के शब्दो (अध्याय ९४७) 'क्रियाकल्पविदश्चैव तथा काव्यविदो जनान्' का आघार लिया है। इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नही है कि रामायण का ९४वाँ अध्याय वास्तव मे उसी का अश है। परन्तु डॉ. राघवन ने बिना किसी प्रमाण के ही यह मान लिया है कि यह रामायण का ही वास्तविक भाग है अथवा इस महाकाव्य का एक पुराना अश है। उत्तरकाण्ड को रामायण का बास्तविक अग मानने पर भी यह प्रमाणित नहीं होता कि शास्त्र को क्रियाकल्प कहते हैं। 'काव्यविद्' का अर्थ 'काव्यशास्त्र का ज्ञाता' हो सकता है। इसकी तुलना ऊपर उद्घृत 'साहित्यविद्या' से कीजिए। अतः कियाकल्प की व्याख्या किसी अन्य पद्धति से करनी होगी। उपर्युक्त प्रसगानुसार किया का अर्थ काव्यक्रिया हो सकता है और क्रियाकल्प का अर्थ काव्यरचनाप्रक्रिया हो सकता है, न कि काव्यशास्त्र का समग्र ग्रन्थ। कल्प शब्द का अर्थ इसके पारिभाषिक अर्थ 'श्रौत बलि' (जैमा कि कल्पसूत्र मे आया है) के साथ ही साथ प्रक्रिया भी है। क्रिया का निजी अर्थ मृत्यु-संबंधी अथवा उसके बाद के संस्कारों से भी हो सकता है। उदाहरणार्थ विष्णुपूराण, ३. १३. ३४ (पूर्वा. किया मध्यमाश्च तथा चैवोत्तरा. किया ) । कियापद्धति नामक बहुत से ग्रथ हैं जिन में मृत्यु सबंधी अथवा उसके उपरान्त के सस्कारों का आस्यान हुआ है (उदाहरणार्थ डी सी. हस्तलिपि; १८७९-८० की संख्या ११८, १८८४-८७ की सख्या २०७, १८८०-८१ की संख्या १५६, १८८४-८६ की संख्या ९९)। यदिस्वय किया (प्रसगको छोडकर) का अर्थकाव्य (भामह और दंडी से पूर्व) है तो ऊपर उद्घृत ममुद्रगुप्त-प्रशस्ति में 'काव्यक्रियाभिः' इस उल्लेख की तथा नाट्यशास्त्र (२२२३) में 'मया काव्यक्रियाहेतोः प्रक्षिप्ता दुहिणाज्ञया' इस उल्लेख की क्या आवश्यकता थी ? यह इलोक के. एम.

संस्करण २०, २३ और जी. ओ. एस. संस्करण २०२४ भाग ३, पृ. ९० पर आता है जहाँ पर अभा. की व्याख्या इस प्रकार है -- काव्यस्य किया काव्य-रूपतापादन तदेव हेतु: तत.'। कामसूत्र १. ३. १६ में ६४ कलाओं की गणना की गई है जिनका अभ्यास कन्याओं को गृप्त रूप से करना पड़ता था (अभ्यास-प्रयोज्यांश्च चात् षष्टिकान्योगान् कत्या रहस्येकाकिन्यभ्यसेत्-कामस्त्र १ ३. १४) । यही कलाएँ वेश्याओं को भी सीखनी पहती थी (काम., १. ३. २०)। इस सुची मे निम्न क्लोक आया है--'सपाठय मानसी काव्यक्रिया, अभिधान-कोष', छन्दोज्ञानम्, कियाकल्प, छलितकयोगा ।' यह भी उल्लेखनीय है कि कन्याओं और वेश्याओं को अपनी शिक्षा के लिए तथा योग्य वरो अथवा प्रेमियो को आकर्षित करने के लिए गीत, वाद्य, नत्य, आलेब्य के साथ-साथ ऊपर लिखित कलाएँ भी सीखनी पडती थी। सस्कृत ललितकलाशास्त्र के किसी भी गभीर ग्रथ में साहित्यशास्त्र को कला कहा गया है अथवा इसके कला कहे जाने की समावना है-इसका मझे जान नहीं । काममूत्र का प्रयोजन तो केवल इसी से हैं कि कन्याओं के द्वारा काव्यरचना (सभवत प्रेम-काव्य) किए जाने के लिए उनका मार्गदर्शन करना आवश्यक था । काव्यक्रिया शब्द बहत निकटवर्ती होने के कारण कामसूत्र में केवल कियाकल्प शब्द का प्रयोग हुआ है न कि काव्यक्रियाकल्प का । कालिदास ने स्वय एक अन्य स्थल पर क्रिया का प्रयोग सस्कार के अर्थ मे किया है (कूतो धर्मिकयाविष्त )। उन्होने इस का प्रयोग 'ज्ञानप्राप्ति' के अर्थ में भी किया है। उदाहरणार्थ-- 'शिष्टा किया कस्यचिद' (मालविका०१) । सौन्दरानन्द १ ५५ में इस प्रकार लिखा है---'समाजैक्त्सवैर्दार्यः क्रियाविधिभिरेव च । अलचकुरलवीर्यास्ते जगद्धाम तत्पुरम् ॥' यहाँ यह मानना सभव नही कि नगर काव्यालकारशास्त्रो से अलकृत था। यहा कियाविधि का अर्थ धार्मिक संस्कारों के विधान से है। डॉ. राधवन ने ललितविस्तर प. १५६ (लेफमैन संस्करण) का आघार लिया है । यहा कियाकल्प शब्द आता है। परन्तु उनका मत सबंधा असगत है। ललितविस्तर के प्रकरण<sup>1</sup> (बी. आई. सस्करण) मे ऐसी ९० वस्तुओ की गणना की गई है

लिलतिस्तर प्.१७८-१७९ 'लिपिमुदा-नणना ... अक्षकीडाया काब्यब्याकरणे प्रत्यरिक्ते क्ये रूपकर्मण ... बीणाया वाखनृत्ये गीतपित्तेत ... लास्ये नाट्ये ... निर्मय्टी निपमे पुराणे इतिहासे वेदे व्याकरणे निक्सते तिकाया ब्यन्दिय यकस्ये ज्योतिष साक्ये योगे कियाकस्ये वैद्यैषिके वैधिके अमेरिकायां बाहस्पत्ये इत्यादि ।

जिन में बोधिसत्त्व ने निपुणता प्राप्त की। यदि प्रसंग ऐसा हो कि क्रियाकल्प शब्द वेदांग तथा कतिपय अन्य विद्याओं के बीच में आए तो इसका अर्थ केवल श्राद्धकरूप होगा, विशेषतः उस समय जब कि यज्ञकरूप शब्द इससे पूर्व आए । डॉ. राषवन ने स्वय उल्लेख किया है कि काव्यादर्श (१.९) मे कियाविधि शब्द प्रयक्त हुआ है। मन्ष्यों की व्यत्पत्ति के विषय में दण्डी ने पूर्ववर्ती लेखकों के मतों का उल्लेख किया है, ऐसी स्थिति में डॉ. राघवन ने कियाविधि को शास्त्र का नाम क्यो नहीं दिया? स्थानाभाव के कारण मैं इस विषय का अधिक विस्तार नहीं कर सकता। डॉ. राधवन के अनुसार प्राचीन काल में शास्त्र के स्थान पर आये नये नाम को मैं स्वीकार नहीं करता। यह ध्यान देने की बात है कि भागवत-पुराण (१०. ४५. ३६) के पाँच वडे टीकाकारो की रचनाओ मे (६४ कलाओ की सूची के अन्तर्गत) कियाकल्प के स्थान पर कियाविकल्प पाठ आया है। अत काव्यशास्त्र का प्राचीन नाम कियाकल्प है इस मत का आधार दढ नही है क्यों कि मलतः क्रियाकल्प पाठ ही सदिग्घ है। श्रीघर ने स्पष्ट कहा है कि उसकी गणना का आधार शैवतन्त्र है न कि कामसूत्र । कलाओ का उल्लेख प्राचीन काल से ही अनेक रूपों में आया है। स्वयं कामसूत्र (१३.१७) में उल्लेख आया है कि पाचाल (बाम्नव्य) ने ६४ कलाओ की एक अन्य सूची प्रस्तुत की है---'पाचालिकी च चतु षष्टिरपरा । तस्या प्रयोगाननन्ववेत्य साप्रयो-गिके वक्ष्याम.'।। (कामसूत्र, १ ३. १७-१८) यहाँ कला का अर्थ भिन्न है, इसका तात्पर्य सभोग की विभिन्न स्थितियों से है। कामसूत्र के दूसरे अधि-करण का नाम साप्रयोगिक है। दे० 'तदान्ध्रीषु प्रायणेति सवेशनप्रकारा बाभ्र-वीयाः।' (२.६.२१) कामसूत्र (१.१.१०) के सातवे अधिकरण मे पाचाल बाम्रव्य की एक रचना का उल्लेख बाया है। कलाओ की विभिन्न सूचियों के लिए दे॰ आई. एच क्यू, भाग ८, पृ. ५४२-४८ (प्रो. चिन्ताहरण चक्रवर्ती), आई. एच. क्यू, भाग ५, ५. ८८ से आगे (डॉ आचार्य), जे. आर. ए. एस. १९१४ प्. ३५५ तथा क्षेमेन्द्र-लिखित कलाविलास, जिसके चौथे और दसवें प्रकरणों मे दो विभिन्न सूचियाँ दी गई हैं। नाट्यशास्त्र के अनुमा-नानुसार कलाओं की सख्या ६४ है (३४ ४४,३५.६०)। वासवदत्ता (पृ. १४०, हाल-सस्करण) में भी ६४ कलाओं काही उल्लेख है।

# ५. ग्रलंकारशास्त्र के विवय

अगला प्रश्न है कि काव्यशास्त्र की परिधि में किन-किन विषयों का समावेश हो सकता है ? प्रथम भाग में साहित्यशास्त्र के ग्रन्थ और ग्रन्थकारों का वर्णन करते समय प्रत्येक ग्रन्थ के विषयों का थोड़ा-बहुत निरूपण हो चका है। इस स्थल पर सभी विषयों को एकत्र करके उनका सक्षेप मे पारस्परिक सबन्ध दिखाया जाएगा । काव्यकास्त्र का प्रथम विषय है काव्य-प्रयोजन तथा काव्य का उद्देश्य। काव्य-निर्माण के लिए कवि में कौन-कौन से विशिष्ट गण होने चाहिए (अर्थात काव्य-हेत् का विवेचन) इस पर भी विचार करना आवश्यक है। काव्य की परिभाषा का उल्लेख किया जा चका है। काव्य-परिभाषा के समय सामान्यत: शब्द और अर्थका उल्लेख किया जाता है तथा यह भी बताया जाता है कि काव्य की अंतरमा अथवा इसके सार का आधार क्या है? (जिससे काव्य मे काव्यत्व आता है) काव्य की आत्मा क्या है ? इस विषय में सर्वीधिक मत-भिन्नता है। क्योंकि शब्द और अर्थ काव्य के लिए आवश्यक है इसलिए शब्द की विभिन्न शक्तियों तथा शब्दार्थ के सबन्ध का विस्तार से विवेचन आवश्यक है। इसी से शब्द की अभिघा, लक्षणा और व्यंजना-वृत्तियो, उनके उपभेदों, वाच्य, लक्ष्य और व्याग्य अर्थ के इन तीन भेदों का निरूपण आवश्यक हो जाता है। समा-लोचक को विभिन्न दिख्यों से काव्य के अनेक भेदों का निरूपण करना पडता है। उदाहरणार्थ काव्य के बाह्य रूप की दिष्ट से गद्य, पद्य और मिश्र तीन भेद होते हैं। काव्य में आवश्यक गुणो की प्रधानता तथा गौणता की दृष्टि से काव्य के उत्तम, मध्यम और अधम तीन भेद हो जाते है। एक अन्य दिख्ट से काव्य दश्य और श्रव्य दो प्रकार का होगा। भाषा की दष्टि से सस्कृत, प्राकृत आदि भेद होगे। काव्य के दुश्य और श्रव्य भेद होते ही नाट्यशास्त्र का विशाल क्षेत्र-विस्तार हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। काव्य मे कतिपय गुण आवश्यक है। इनकी सरूपा के विषय मे (३, १०, २४ इत्यादि) बहुत मत-भिन्नता है । गुणो से विभिन्न भाषाशैलियों का सबन्ध होने के कारण रीतियों का विवेचन आवश्यक हो जाता है। काव्य दोषरहित होना चाहिए अत. पद, वाक्य, अर्थ, रस आदि से सबद्ध दोषों का विवेचन आवश्यक है। अत में काव्य-सबन्धी अलकारों (जैसे शब्दालकारो. अर्थालकारो अथवा दोनो) का विवेचन होता है। कतिपय काक्यशास्त्र के ग्रन्थ इससे भी आगे वढ गये हैं और उन में कवियों के लिए व्यावहारिक नियमो (जैसे कविसमय आदि) तथा विभिन्न विषयो का ज्ञान (जैसे भुगोल, बुक्षादि वस्तुवर्णन) कराया जाता है।

साहित्यशास्त्र में अन्तर्भूत होने बांछे उपर्युक्त विभिन्न विषयों का प्रत्येक ग्रन्थ में अन्तर्भाव होता है यह नहीं समझता चाहिए। काव्यशास-सबस्वी ग्रन्थी के विभिन्न बर्ग बनते हैं: (१) साहित्यर्थण, प्रताप्त्रद्वशोभूषण जांत मन्त्रों में नाट्यशास-सहित काव्यशास्त्र के सभी विषयों का समावेश हो गया है। (२) नाट्यक्षास्त्र को छोडकर श्रेष उपर्युक्त विषयों का विवेचन अनेक प्रसिद्ध प्रन्थों में जा गया है। इस वर्ग में दण्डी के काव्यादर्श, भामह, रुद्रट और बाग्मट के काव्यालकार, वामन के काव्यालकारसूत्र, मम्मट के काव्यप्रकाश, पंडित-राज जगन्नाय के रसगगायर आदि का समावेश होता है। प्रस्तुत ग्रन्थ में स्थानाभाव के कारण नाट्यशास्त्र-सबन्धी सभी ग्रन्थो का पूर्ण विवरण नही आ सका है, केवल रस-सिद्धान्त से सबद्ध कतिपय प्रन्थों का ही उल्लेख किया गया है। (३) नाट्यशास्त्र, दशरूपक इत्यादि कतिपय ग्रन्थों मे केवल नाट्यशास्त्र और रसिसद्धान्त का ही विवेचन हुआ है। (४) बहुत-से ग्रन्थ केवल अलकारो से ही सबद्ध है; उदाहरणार्थ अलंकारसारसग्रह, अलकारसर्वस्व, कुवलयानन्द, चित्रमीमांसा आदि । (५) कतिपय ग्रन्थो मे साहित्यशास्त्र के एक विशिष्ट सिद्धान्त का ही प्रतिपादन हुआ है, उदाहरणार्थ व्वति-सिद्धान्त विषयक ध्वन्यालोक, वक्रोक्तिजीवित, व्यक्तिविवेक आदि। (६) कतिपय ग्रन्थो मे अभिघा आदि शब्दशक्तियो का ही विवेचन है, उदाहरणार्थ अभिधावृत्तिमातृका, वृत्तिवार्त्तिक, शब्दव्यापारविचार आदि । (७) कतिपय मे नाट्यशास्त्र को छोड़कर केवल रस-सिद्धान्त का ही विवेचन हुआ है, जैसे शृगारितलक, रस-तरिंगणी आदि । (८) कतिपय में केवल विशिष्ट विषयों का ही निरूपण है; उदाहरणार्थ, रसमजरी मे नायक और नायिका के भेदोपभेदो और तत्सम्बद्ध बातों का विवेचन है। यशस्तिलक भाग १ पृ. ४७९ (तीसरा आश्वास, श्लोक २७४, निर्णयसागर-सस्करण) पर यह क्लोक आया है 'त्रिमूलक द्विघोत्थानं पचशाख चतुरछदम् । योज्य वेत्ति नवच्छाय दशभूमि स काव्यकृत् ॥' त्रिमूलक-लोको-वेदोध्यात्म (व्यक्तिविवेक, पृ७ और ३५, टिप्पणी २ से तुलना कीजिए), द्विघोत्थान का सकेत शब्दावों से है, पचशाख का निर्देश परुषा, उपनागरिका, ग्राम्या आदि पाँचो वृत्तियो से है। चतुब्छदका संकेत चार वृत्तियो से है। अगंवृक्ष; नवच्छाय≖नवरसपूर्ण, दशभूमि=दशगुणकम्।

व्यत्यालोक (पू.२७८) के एक श्लोक के अनुसार सक्ति स्वेच्छा से चेतन को अचेतन और अवेतन को चेतन रूप में काव्य में प्रस्तुत कर सकता है (भाषान-चेतनानिए चेतन चेतन चेतनचेतनचेतनवत् । व्यवहारयति यथेट सुकविः काव्य स्वतत्वतया ॥)।

अग्निपुराण में एक बहुत महत्त्वपूर्ण उनित कही गई है जिसके अनुसार किंव विरक होते हैं और उनमें भी 'बानिय' (कल्पनायुर्ण) युक्त किंव बहुत कम होते हैं (नरत्व दुर्जभ लोके विद्या तन सुदुर्जभा। किंवल दुर्लभ तक शास्त्रस्तव सुदुर्लभा। अग्निपुराण, व. ३३७. ३-४)।

### ६. काव्यप्रयोजन

काव्य एक कला है। इसका प्रत्यक्ष प्रयोजन और उद्देश्य सौन्दर्यानन्द प्रदान करना है। संस्कृत के आचार्यों ने आरभ से ही इस प्रयोजन को स्वीकार किया है। नाट्यशास्त्र के अनुसार भरत ने नाट्यकला का प्रचार सब लोगो को आनद प्रदान करने के साधन-रूप में किया है। 'कीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यद्भवेत्' और वैदविद्येतिहासानामाख्यानपरिकल्पनम् । विनोदजनन लोके नाट्यमेतद्-भविष्यति।। नाट्य १ ११ और ११६-७ (के. एम स १-११, १२० और जी. ओ. एस. भाग १. पृ. ९ और ४५, अ. १. ११ और १२३); 'तथापि प्रीतिरेव प्रधानं.... प्राधान्येनानन्द एवोक्त ' (लोचन पृ. १४) और 'प्रीत्यात्मा च रसस्तदेव नाट्यं नाट्य एव च वेद इत्यस्मदुपाध्याय (लोचन पृ. ११४); 'सकलप्रयोजनमौलिभूत समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूत विगलितवेद्या-न्तरमानन्द' (काव्यप्र १) । काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में इसके अतिरिक्त भी अनेक काव्यप्रयोजनों का निरूपण किया गया है । इनमें से कतिपय का सबन्ध प्रत्यक्ष कवि से है तो कतिपय का पाठक से। पाठक से सबद्ध प्रयोजन हैं---(१) आनद, शान्ति, (२) धर्म, नीति और अध्यात्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त होना, (३) कला और व्यवहार-ज्ञान में कुंगलता। कवि के लिए काव्य यश और धन भी प्रदान करता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार दुखी और चिन्ताग्रस्त व्यक्तियों के मन को नाट्य विश्राम और शान्ति प्रदान करता है। 'दु:खार्त्ताना श्रमात्तींना शोकात्तींना तपस्विनाम् । विश्रामजनन लोके नाट्यमेतद् भवि-ष्यति ॥' (१. १११-१२) भामह के मत मे 'धमर्थिकाममोक्षेषु वैचक्षण्य कलासूच। प्रीतिं करोति कीर्ति च साधुकाव्यनिवन्यनम् ॥ १.२; सर क १ २. 'निर्दोष गुणवत्काव्यमलङ्कारैरलङङ्कतम् । रसान्वित कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीति च विन्दति'; वामन के अनुसार 'काव्य सद्दृष्टादृष्टार्थ प्रीतिकीर्ति-हेत्त्वात्' १. १. ५. 'काव्य यशसेऽर्यकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । सद्य-परिनर्वृतये कान्तासमिततयोपदेशयुजे ॥' (काव्यप्र. १.) प्रस्तुत क्लोक मे छः काव्य-प्रयोजनो का उल्लेख है यश, घन, व्यवहारज्ञान, पापनाश, पर-मानद की प्राप्ति और कान्ता-सदृश मधुर उपदेश । दशरूपक (१.६) मे पुरुषार्थ-ज्ञान अथवा व्युत्पत्ति को काव्य का प्रयोजन मानने बाले भामह तथा अन्य व्यक्तियो का उपहास किया गया है। इसी प्रकार भामह के मत में (५.३,पृ. ७६ पर उद्भृत) काव्य मधुके सदृश होता है जिससे कटु औषिष ग्रहण करने की प्रेरणा भी मिलती है। यह मत पाइबात्य सौन्दर्यशास्त्र के सिद्धान्तों से मिलता-जुलता है। जैसा कि प्रो. ई. एफ. केरिर ने अपने कन्य 'विकरि आफ ब्यूटी' (पृ ४३, स. ५वाँ, १९४९) में कविता की ब्यास्या करते हुए कहा है कि काव्य से कटु आस्वाद भी मधुर वन जाता है।'

'रामादिवद्वर्तितव्यम् ॰ दत्यादि वचनों मे सम्मट ने काव्य के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर संकेत किया है। हेमचन्द्र (पू. २) के मत में इन में से तीन ही प्रयोजन प्राह्य हैं. 'काव्यमानन्दाय यशसे कान्तात्रस्यतयोपदेशाय च' और अन्य प्रयोजनो की उपलब्धि तो अन्य साधनों से भी हो सकती है, (दे॰ रुब्रट १ ४. ८-१३, २१ और १२. १ 'ननु काव्येन कियते सरसानामवगमश्चतुर्वगें। लघु मुद्र च नीरसेम्यस्ते हि त्रस्यन्ति शास्त्रेम्य ) । काव्य का प्रयोजन धर्म, नीति, दर्शन आदि का प्रत्यक्ष उपदेश करना नहीं बरन अप्रत्यक्ष रूप से ही उनका सकेत देना है । जैसा कि मम्मट ने कहा है 'कान्तेवसरसतापादनेनाभिमुखीकृत्य रामादिवद्वतितच्य न रावणादिवदित्युपदेश...करोतीति' (दे० साहित्यदर्पण, पृ. ४ पर मेरा विवेचन) । काव्यशास्त्र-सबन्धी अधिकाश ग्रन्थों में इन्ही विचारो की प्रतिञ्वनि मिलती है। उज्ज्वलनीलमणि प्. ५५-५६ में उद्घृत भागवत १० का निम्न श्लोक देखिए 'वितितव्य शमिच्छद्भिभैक्तवन्न तु कृष्णवत् । इत्येव भिनतशास्त्राणा तात्पर्यस्य विनिर्णय । रामादिवद्वतित्वय न नवचिदरावणा-दिवत्।' भामह, वामन और सर. क० द्वारा प्रयोजन के अन्तर्गत प्रयुक्त प्रीति शब्द की व्याख्या कवि के साथ भी की जा सकती है । कलात्मक काव्यस्जन में कवि को अनुपम आनद की अनुभूति होती है। सम्मट के 'सद्यः परनिवृतये' शब्द (परम जानद की अनुभूति) अधिक उपयुक्त हैं। अववधीय जैसे आरिभक लेखक ने भी कहा है कि मोक्ष से असबद्ध विषय को काव्यधर्म का पालन करने के लिए अपनाया है क्योंकि कटु औषधि भी मधुयुक्त होने से आस्वाद्ध बनती (यन्मोक्षात्कृतभन्यदत्रहि मया तत्काव्यधर्मात्कृत, पात् तिक्तमिबीषध मध्युत हुछ कथ स्यादिति'। सौन्दरानद १८ ६३)।

# ७. काव्य-हेतु

अधिकाय साहित्यवास्त्र के प्रत्यकारों ने प्रतिमा, व्यूत्तित बौर अस्यास इन तीनों को काव्योत्तित्ति के लिए आयद्यक माना है। 'वैसर्गिकों च प्रतिमा सूत व बहुनिकंकन् । अमन्दर्सामीनशोगिस्या कार्याण काव्यस्तप्तः ॥ (काव्या-वर्ष १, १०३); 'काव्य तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिमावतः... आव्याभिषये विज्ञाय कृत्वा तिद्वसावनाम् ॥ विकोषयान्तिवंशस्त्र कार्यं काव्यक्रियादरः॥' (मानह १ ५. और १०); 'वितयमिद व्याप्रियते शक्तिव्यूत्वितिरायादे । (बहद १. ४४); 'शक्तिनुप्तता लोकशस्त्रकाव्यक्षक्षेत्रायात् । काव्यक्ष- शिक्षयाम्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥' (काव्यप्र. १. ८) दे० एकावली १. १२; बाग्भटालंकार १. ३; और अलंकारशेखर पृ ४ भी। कतिपय अन्य ग्रन्थकारो के मत में प्रतिभाही श्रेष्ठ कवि का एकमात्र नुण है। राजशेखर ने कहा है: 'सा (शक्ति) केवलं काव्ये हेतुरिति यायावरीयः' (६.११); 'प्रतिभैव च कबीना काव्यकरणकारणम् । व्युत्पत्त्यभ्यासौ तस्या एव संस्कारकारकौ न त् काव्यहेत्।' (बाग्भट का अलकारतिलक, पु २)। 'तस्य च कारण कविगता केवला प्रतिभा' (रसगंगाघर, पृ. ८)। प्रतिभा ऐसी शक्ति है जिससे कवि को काव्य-विषय रमणीयता से परिपूर्ण दिलायी देता है और वह अपने पाठको के लिए उपयुक्त भाषा मे अनुभूत सौन्दर्य का प्रत्यक्ष चित्र प्रस्तुत कर देता है। इस शक्ति से वह पाठकों के हृदय में सुप्त अनुभूतियों को पुन जागृत करता है। साथ ही सामान्य मनुष्य द्वारा पहले कभी भी अनुभव न किये हुए तथा नित्य-नवीन प्रतीत होने वाले रमणीय प्रसगो और वस्तुओ को वह पाठकों के समक्ष चित्रवत् प्रस्तुत कर देता है। कवि एक प्रकार का सिद्धपुरुष और भविष्यद्रप्टा होता है। वह अपनी अद्भूत दृष्टि से अदृष्टपूर्व और रमणीय वस्तुओं को तो देखताही है, साथ ही निजी अनुभूत रमणीय वस्तुओ को भाषा के माध्यम से वर्णन करके अन्य सामान्य लोगों के लिए भी ब्राह्म बना देता है। प्रतिभा की निम्न परिभाषाओं से यह बात स्पष्ट हो जाएगी-- प्रज्ञा नवनबोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता . . . . वर्णनानिपूण. कवि. (भट्टतौत, काव्यकौतुक, दे० ऊपर पृ. २१); 'प्रतिभा अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा तस्या विशेषो रसावेशवैशद्य-सौन्दर्यकाञ्यनिर्माणक्षमत्वं और 'शक्ति प्रतिभान वर्णनीयवस्तुविषयनूतनो-ल्लेसशालित्वम्' (लोचन, पृ. ३४ और १६४); 'अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः। यथास्मै रोचते विश्व तथेद परिवर्तते।' (व्व., प. २७८); 'प्रसम्नपदनव्यार्थयुक्त्युद्बोधविधायिनी । स्फुरन्ती सत्कवेर्बुद्धिः प्रतिभा सर्व-तोमुखी ॥' (बाग्भटालकार १ ४) । वामन ने लिखा है : 'कवित्वबीज प्रति-भानम्' (१.३ १६ की वृत्ति), रुद्रट (१.१५-१६) ने भी ऐसा ही लिखा है। ध्वन्यालोक (प. २९६) का यह प्राकृत श्लोक भी द्रष्टव्य है: 'अतहिंद्रए' वि तहसठिए व्य हिअअम्मि जा णिवेसेइ। अत्यविसेसे सा जनइविकडकवि मोबरा वाणी ॥' राजशेखर (पृ. ११) और भट्टतौत (ऊपर २२१ पृ.) ने

 <sup>(</sup>छाया) अतबास्थितानिप तथासस्थितानिव हृदये या निवेशयित । वर्षविक्षेत्रान्सा जयित विकटकविगोचरा वाणी ।। इसका तात्पर्य है—वाणी-प्रसादादेव कविगोचरो वर्णनीयार्थो विकटो नि सीमा संपचते ।

किव की प्रतिमा की डिविच शक्तियों का वर्णन किया है। एक से वह सौन्ध्यंयुक्त स्वतुओं का साक्षात्कार करता है और इचरी से निजी सौन्ध्यंतृपूर्ति को स्थाना स्वार्धिक स्थानकों के लिए उपयुक्त भाषा द्वारा हाइ बना देता है। सामान्यतः व्यक्तिक स्थान के अपने प्रत्यों को क्ष्यों में कि क्षयों के स्थान के क्षय मानने का प्रयत्य नहीं किया। उन्होंने नाटकों को सुखान्त बनाया और अंत में नीति का प्रत्यक उपयेश देने की अपेक्षा काव्य में विचार तथा आनंदमय बातावरण अप्ततुक किया। उनका प्रमुख मनोभाव आनद ही रहा। इसकी अभियानित उन्होंने क्षित्र पुरेशों के पारस्पारिक सामान्य सबन्धों, आवेगों, अनुरक्तियों, पक्षपात आदि के माध्यम से की है। स्थानाभाव के कारण में प्रतिभां के स्वरूप पर यहां गहन विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता। प्रतिभा उस बौडिक शिंत के स्वरूप सम हो सिस ने न्ये विचार के उन्भय होता है और जिसके हारा वर्ष्य वस्तु का नवीन चित्रीकरण होता है।

प्रतिभा (या प्रतिभान) या शक्त की व्याख्या के लिए प्रजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्मृति, मिंठ और प्रजा का पारस्परिक अंतर इस प्रकार दवाया त्या है 'निया च सा (बृद्धि) स्पृति मिंत प्रजेति। अतिकान्तरयार्थस्य स्मृत्री स्पृति वर्तमानस्य मन्त्री मिंठ जनावनस्य प्रजाजी प्रजा सा त्रिप्रकारापि कवीनामुग्कर्जी (काव्ययो, पू १०)। सप्रदायक्रमांगिनी (काव्यवकाश मार्ति, त्रिवेन्द्रम-सस्करण) मे निष्म स्कोक आया है 'स्मृतिव्यतितिषया मिंतरामािमांगिनरा। बृद्धिलाकािककी ज्ञेवा प्रजा कैकािककी सता।' (पू. १३) स्त्रद (१. १६) ने प्रतिभा के सहवा और उप्पाया मेद किये हैं तो हेमचन्द्र

<sup>1.</sup> सामान्यत प्रतिभा का अनुवाद 'क्रस्पना' के रूप में किया जाता है। प्रतिभा को आतरिक गुनुवात्मक शक्ति माना अधिक उपयुक्त है। आई. ए. रिबर्ड्स में के लिएंत्व के निम्न जब्दों को जावार मानकर करना की परिभाषा (प्. २४२) की है—कर्णना एक अव्युन्त और सस्त्रेषणात्मक शक्ति है वो विरोधी अथवा विषय गुणों के मतुलन अथवा समन्यय में व्यक्त होती है। यह पुरानी विरार्टापंत्र वस्तुओं में निल्य नवीनता का आभात देती है। विसके बारा मनोगावों की स्थित सत्तुओं में निल्य नवीनता का आभात देती है। विसके बारा मनोगावों की स्थिति में तथा उनकी अविव्यक्तिन प्रतिक्रमा में अवाधारणात्म जा जाती है। आई. ए. रिवर्ड्स (प्रिवियस्स आफ किटरीर क्रिटिसक्स, १९२५ स., पू. २३६-४३, अव्याय XXXII) के अनुसार इस सब्स के छः अयं है। कालरिज ने 'इमेरिनरेशन' (करपता) और 'फेन्सी' में अंतर विश्वाया है जब कि इसरे यह अन्तर नहीं करते ।

ने (काव्यानु०, पृ. ४-५) उत्पाचा और औपाधिकी (अर्थात्, बाह्य कारणों-मन्त्र-सक्ति या ईश्वरीय कृपा से प्राप्त) किये हैं। दंडी आदि प्राचीन ग्रथकारों के अनुसार कविगत प्रतिभा नैसर्गिक है (नैसर्गिकी च प्रतिभा, पृ. ३४८ पर उद्धृत)। रुद्रट (१. १६), हेमचन्द्र (पृ. ४) तथा अन्य ग्रन्थकारो के अनुसार ब्युत्पत्ति और अभ्यास द्वारा प्रतिभा उज्ज्वल और चमत्कृत होती है। ध्वन्या-लोक (पृ. १६९) से स्पष्ट होता है कि यदि कवि के पास शक्ति अथवा प्रतिभा हैतो व्युत्पत्ति के अभाव से उत्पन्न दोषो को वह छिपा सकता है। यदि कवि के पास प्रतिभा का अभाव है और केवल ब्युत्पत्ति है तो उसकी रचना के दोष सहसा व्यक्त होगे ('अव्युत्पत्तिकृतो दोष शक्त्या सहित्यते कवे । यस्त्वशक्ति-कृतो दोष. स. झटित्यवभासते ।' घ्वन्या. पृ. १६९) । महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मनुष्य प्रतिभावान् कैसे बनता है ? ऐसा विदित होता है कि आदि-लेखकों के मत मे प्रतिभा का जन्म उन संस्कारों से होता है जो जन्म-जन्मान्तर से मनुष्य की आत्मा पर पडते हैं। (उदाहरणार्थ, काव्यादर्श १- १०४ 'न विद्यते यद्यपि पूर्व-वासना'; काव्यमीमासा १ पृ. १२ 'जन्मान्तर सस्कारापेक्षिणी सहजा'; वामन-वृत्ति १. ३. १६ 'कवित्वबीज जन्मान्तरसस्कारगतविशेष' कश्चित्, अ भा. भाग १, पृ. ३४६ 'कवे वर्णनानिपुणस्य य. अन्तर्गतोऽनादिप्राक्तनसम्कार-प्रतिभानमय इत्यादि)। रसगगाघर (पृ ८-९) मे इस सिद्धान्त को नही माना गया कि प्रतिभा का जन्म सर्वथा अदृष्ट से ही होता है। काव्यमीमासा मे प्रतिभा के, कारियत्री और भावियत्री, दो भेद किये गये है (काव्यमीमासा, पृ. १२-१४) पृथगेव हि कवित्वाद्भावकत्व, भावकत्वाच्च कवित्वम् स्वरूपभेदाद् विषयभेदाच्च (काव्यमीमामा, पृ १४)। काव्यमीमासा (पृ. ११) में शक्ति और ब्युत्पत्ति काभेद किया गया है और शक्ति को काव्य का एकमात्र हेतु माना गया है। 'शक्तिकृते प्रतिभा व्युत्पत्तिकर्मणी। शक्तस्य प्रतिभाति शक्तश्च व्युत्पद्यते । या 'शब्दग्राममर्थसार्थमलंकारतन्त्रमुक्तिमार्गमन्यदपि तथाविध-मिष्ट्रदय प्रतिभासयित सा प्रतिभा । अप्रतिभस्य पदार्थसार्थः परोक्ष इव । प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्ष इव । वहर (१ १५) ने कहा है 'मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाभिधेयस्य । अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्ति । शक्ति उस तत्त्व का नाम है जिसके द्वारा शान्त मन में नये-नये वर्ण्य विषयो तथा शब्दो का विस्फुरण होता है (ध्वन्यालोक, १.६)। लोचन के अनुसार (सरस्वती महान् कवियो को असामान्य कल्पना-शक्ति प्रदान करती है)। महान कवियों की यह विशेषता होती है कि वे भावावेग से ऐसे काव्य का सजन करते हैं जिसमें सौन्दर्य और स्पष्टता वा जाती है।

म ॰ म ॰ किराज गोपीनाथ के बिहतापूर्ण लेख 'दी हाक्ट्राइन ऑक प्रतिमा इन इंग्डियन फिलासफी के लिए दे॰ एनस्त बी. ओ. आर. आई., भाग ५; प्री. भीकफ्ट्राया के लेख 'इमेजिनेशन इन इंडियन गोइटिम्स' के लिए दे॰ आई. एस. क्यू. आग १३, पू ५८-८४।

यह व्यान देने की बात है कि उत्तम काव्य के गाठक में कल्पना और सन्कार का होना अनिवास है। उदाहरणार्थ, 'नायकस्य करें. ओतु, समानोजनु-मनस्ततः' (लोचन, उत्पर पू. २०० पर उद्युव) अथवा 'न जायते तदा स्वादो विना रत्यादिवासनार्थ, साहित्यदर्थण, ३ ९)।

व्यत्पत्ति की व्याख्या अधिक कठिन नहीं है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका कवि वर्णन न कर सके, अत. कवि मे विशिष्ट संस्कारो का होना अनि-वार्य है जिससे वह समकालीन और भावी पाठको के मन को प्रभावित कर सके। नाट्यशास्त्र में 'नैतज्ज्ञान' (२१. १२२, ऊपर प्. ३५ की दूसरी टिप्पणी); 'छन्दोव्याकरणकलालोकस्थितिपदपदार्थविज्ञानात् । युक्तायुक्तविवेको व्युत्पत्ति-रिय समासेन ॥' (रुद्रट १ १८); लोकशास्त्रकाब्येषु निप्रणता व्यूत्पत्ति, (हेमचन्द्र, प. ५) काव्यमीमासा के ५वे अध्याय मे शास्त्रकवि, काव्यकवि और उभयकिव और उनके उपभेदों के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी दी गई है (पृ १७)। साथ ही कवित्व की दस अवस्थाओं का वर्णन किया गया है (पु १९)। क्षेमेन्द्र के सवत्ततिलक (के एम सस्करण) में साहित्य के अन्य भेद सुझाये गये हैं। 'शास्त्र काव्य शास्त्रकाव्य काव्यशास्त्र च भेदत । काव्य विशिष्टशब्दार्यसाहित्यसदलकृति । शास्त्रकाव्य चतुर्वर्गप्राय सर्वोपदेशकृत् । तत्र केवलशास्त्रेऽपि केचित् काव्य प्रयुज्जते ॥' २-४ । भट्टिकाव्य शास्त्रकाव्य का उदाहरण है। पालि-प्रन्यों में भी कवियों का इसी प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। अगुत्तरनिकाय मे चिताकवि, सुतकवि (श्रुतकवि), अत्थकवि और पटिमान कवि-ये बार भेद कवियों के बताये गये हैं (भाग २, पालि टैक्स्टस सोतायडी सस्करण, पृ २३०)। मनोरयपूरणी (भाग ३, प २११) टीका मे यह व्याख्या आर्या है 'यो चिन्तेत्वा काव्य करोति स चिन्ताकवि नाम यो सूचा करोति अय सुनकवि नाम यो एक मत्य निस्साय करोति अयमत्यकवि । यो स लग येव वर्गीमथेरो विय अतनो पट्टिभानेन करोति अय पट्टिभानकवि नाम।' साहित्यमीमासा (त्रिवेन्द्रम सस्क.) के अनुसार-श्रम, नियोग, क्लेश और प्रतिभा -- कि वे ये चार अग माने हैं (उदाहरण के लिए दे**० ऊपर प्. २८१)**।

इस विषय मे दे० डॉ. टामस का लेख 'माडारकर कमेमोरेशन' ग्रन्थ पृ. २७५-७६ मे । साथ ही दे० प्रो. कालिचरणशास्त्री लिखित 'रिक्विजिट्स आफ ए पोइट' नाम व लेख; जरतल आफ़ डिपार्टमेंट आफ़ छैटसं, कछकता-यूनि-विषयी, भाग २६, पृ. १-३१)। व्यत्यालोक में कि की सुजनात्मक शक्ति के विषय में सुदर और उवात शैली में जो कहा गया है वह श्रद्धितीय है—"किव अनन्त काष्य-ससार का रचिरता है। सुध्दि वही रूप वारण कर लेती है जो रूप उसे वह प्रदान करना चाहता है। यदि किव ग्रुगार का वर्णन करता है तो समस्त काष्यससार ग्रुगार से परिपूर्ण लगता है और यदि वह बैराम्य का वर्णन करता है तो सर्वम बैराम्य की मावना हो ब्यान्द दिखाई देती है।" ध्यक्ति विकेक में भी किव-प्रतिमा जी स्वास्था ऐसी ही उदात्त खेली में प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार प्रतिमा उस प्रजा का नाम है जियसे किव रखानुकूल शब्दार्थों के खितन में लीन हो जाता है। परम तत्त्व के स्पर्श से प्रजा जानृत हो जाती है। प्रतिमा शिव का तृतीय नेत्र है। इसके द्वारा किव भूत, वर्तमान और भविष्य का शान प्राप्त कर लेता है।

#### ८. काव्य-लक्षरा

अंतेक प्रत्यकारों ने काव्य की विभिन्न परिभाषाएँ प्रस्तुत की है। काव्यत्व किस है। दें रासकर प्रत्यकारों ने काव्य-रुक्षण प्रस्तुत किस है। कितियस उक्षण करते स्वस्त दें उसक वर्षना-मात्र है। आरिक्त कित्य प्रत्यकारों ने काव्य-रुक्षण करते समय शब्द और अर्थ को समान महत्त्व दिया है ज किस के कित्य ने केवल शब्द को अधिक महत्त्व दिया है। कदमों की काव्य की अधेका काव्य-रिभाषा समझना अधिक कित है (उदाहरणार्थ, 'वाक्य रसात्मक काव्यम्' काव्य-परिभाषा को प्रत्यक्त के से कित्यय परिभाषाओं का एक-एक वर्ष बनाने का प्रयत्त किया जायगा। निम्निलिखत रुक्षणों से शब्द और अर्थ पर समान कल दिया गया है. 'शब्दायों सहितो काव्यम्' (भावद्व १.१६, 'तर्वोष और साल्यक्त काव्यक्त कित्यक्त के लिए दे ०१११ और १३ और अर्थ पर समान कल दिया गया है. 'शब्दायों सहितो काव्यम्' (भावद्व १.१६, 'तर्वोष और सालकार काव्य-रुक्षण के लिए दे ०११ और १३ और १३ भी), 'यह शब्दायों काव्यम्' उद्यद ३.१), 'शब्दायों सहितो कर्क ('विकेषित-

अपारे काव्यससारे किवरेव प्रजापति. । यथास्मै रोचते विश्व तथेद परिवर्तते ॥ श्रुगारी चेल्कवि काव्ये जात रसमय जगत् । स एव वीतरागश्चेन्नीरस सर्वमेव तत् ॥ (घ्व. पृ. २७८, ऊपर पृ. १८३, टिप्पणी ३ पर उद्युत)

रसानुगुणशब्दार्थेषिनतास्तिमितचेतसः । क्षण स्वरूपस्पर्थोस्या प्रश्नेव प्रतिमा कवैः ॥ सा हि चक्तुर्भगवतस्त्तीयमितिः गीयते । येन साक्षात्करीत्येष भावास्त्रैकास्यर्वतिनः ॥ व्यक्तिविवेक, पृ १०८।

जीवित' ऊपर प्. २२७); 'तद्दोषौ शब्दायौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि' (मम्मट); 'गुणालकार सहितौ शब्दार्थी दोषवर्जितौ। ....काव्य काव्य-विदो विद:'।। (प्रतापरुद्रीय॰); 'शब्दार्थी' निर्दोषी सगुणी प्रायः सालंकारी काव्यम्' (वाग्मटकृत काव्यानुशासन, पृ. १४); 'अदोषौ सगुणौ सालकारौ व सब्दार्थों काव्यम्' (हेमचन्द्र, पृ.१६); १.१.१ पर बामन की वृत्ति देखिए। अन्य ग्रन्थकारो ने शब्द पर अधिक वल दिया है: 'तै. शरीर च काव्या-नामलकाराश्च दक्षिताः। शरीर ताबदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली ।' (काथ्या-दर्श १. १०); 'इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली । काव्य स्फुटदलकार गुणवद्दोष-वर्जितम्'।। (अग्निपुराण ३३६. ६-७); 'रमणीयार्थः प्रतिपादक शब्द काव्यम्' (रसगगाधर पृ४), चन्द्रालोक १७ भी देखिये। सामान्यत जगन्नाथ का लक्षण अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमे विवादास्पद प्रश्त नहीं रहते । व्यन्यालोक (१., पृ. ८) में भी एक स्थल पर ऐसी ही परिभाषा आयी है। उदाहरणार्थ-- 'सहृदयहृदयाङ्कादिशव्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम्'। दूसरे वर्गके काव्य लक्षणों में काव्य के एक विशेष अग पर बल दिया गया है। यद्यपि काव्य में बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग हो सकता है तो भी शब्दों के चनने में व्यावहारिक भाषा से भिन्नता अपनानी पडती है। सौन्दर्य की दिप्ट से भाषासरणि की योजना की जाती है। परन्तु उपर्यक्त परिभाषाएँ एक दृष्टि से त्रटिपूर्ण है। दडी के अनुसार शब्द यदि काव्य का शरीर है तो उसी रूपक का का आधार लेकर यह प्रश्न किया जा सकता है कि काव्य की आत्मा क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर अनेक सप्रदायों ने भिन्न-भिन्न रूप मे दिया है। भरत के रस-

<sup>1</sup> किन्यय विद्वानों ने संप्रदाय' जब्द के प्रयोग पर आपत्ति उठामी है। उनका तर्क यह है कि सभी लेखको की रख, गुण, रीति, अलकार आदि की आनकारी थी। व रस, गुण अपवा अलकार के विरोधी नहीं थे। परन्तु यह वस्तुनियंति नहीं है। उत्तम काव्य के चार या पांच तर्व होते हैं। अरत, वच्छी, मामह आदि इनसे परिचित्त थे। परन्तु प्रस्त यह है कि काव्य की आत्मा क्या है (काव्यक्यक के आधार पर उत्तका सरीर, उत्तके अप और उत्तकी आत्मा) ? यहां सह स्पन्ट है कि लेखकी में काव्य की आत्मा के उत्तक आत्मा )? यहां सह स्पन्ट है कि लेखकी में काव्य की आत्मा के उत्तक यह स्पन्न होत लेखकी में काव्य की आत्मा के प्रतक्त है। उदा-हरणार्थ, वानन के यत में 'रीतिरात्मा काव्यस्य', ध्वनिकार के अनुसार 'काव्यस्थात्मा ध्वनिर्दित' (अपर पु. १३६ पर उद्युत अनिकार वामन का पत्न भी देखिये), वक्षिकत्रीवितकार वे ध्वनि अथवा व्यय्य को काव्य की आत्मा न मानकर उत्तकी स्वतन स्वित का बक्रव किया है। और ध्वनि अथवा

संप्रदाय ने रस को काव्य (नाट्य) की आत्मा माना है। जबकि आनदवर्धन के ध्वनिसप्रदाय ने रस-कल्पना का विस्तार करके व्यंग्य को काव्य की आत्मा कहा है। निम्न लक्षण रस-सप्रदाय और व्यनि-सप्रदाय से प्रभावित हैं: 'आस्वादजीवातः पदसदर्भ काव्यम्' (चण्डीदास, काव्यप्रकाशप्रदीपिका, प० १३); 'काव्य रसादिमद्वाक्य श्रुत सुखविशेषकृत्' (शौद्धोदनि, अलकार-शेखर, पृ २); 'बाक्य रमात्मक काव्यम्' (साहित्यदपंण); 'निर्दोष गुणवत् काव्यमलकार रेलकृतम्। रसान्वित कविः कुर्वन्कीति प्रीति च विन्दति ॥' (सर-स्वती • )। स्थानाभाव के कारण इन लक्षणो पर प्रस्तृत आलोचनाओ की व्याख्या करना कठिन है। कतिपय की व्याख्या के लिए मेरे साहित्यदर्पण की टीका के प्. ५-३० देखिए। रस, ध्वनि, गुण, अलकार, रीति आदि की काव्यशास्त्र के सिद्धान्तो मे स्थित जानने के लिए विभिन्न सप्रदायो तथा विभिन्न सिद्धान्तो का निरूपण आवश्यक है। उपलब्ध ग्रन्थों के अनुसार मुख्य सप्रदाय कालकम से इस प्रकार हैं---रस, अलकार, रीति, ध्वनि और वकोक्ति । ध्वन्यालोक (प. ५-१२) में लेखक ने तीन सप्रदायों का उल्लेख किया है। एक ने ध्वनि का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया है, दूसरे के अनुसार ध्वनि का भिनन (उपचार अथवा लक्षणा) मे ही अन्तर्भाव हो जाता है, तीसरे के मत मे ध्वित-तत्त्व का वैज्ञानिक विवेचन सभव नहीं है परन्त्र इसका अनुभव केवल महदय पाठक ही कर सकता है (सहदयहृदयसवेद्य) । प्रथम सप्रदाय (ध्वन्यभाववादिन) के पून. तीन उपसप्रदायों का उल्लेख आया है जो कि परस्पर कुछ भिन्नता रखते हैं (लोचन, पु ४)। समुद्रबन्ध ने कुछ भिन्न रूप में पाँच सप्रदायों का उल्लेख किया है, 'क्ष्ह विशिष्टी शब्दायी काव्यम् तयोश्च वैशिष्ट्य धर्ममुखेन व्यापारमुखेन व्याग्यमुखेन वेति त्रय पक्षाः । आद्येप्य-लकारतो गुणतो वेति द्वैविध्यम् । द्वितीयेऽपि भणितिवैचित्र्येण भोगकृत्वेन-

स्यंग्य को स्थापक वकीकित में अन्तर्मृत किया है। प्रत्येक ने एक-एक मिझ तत्त्व पर विशेष वक दिया है। वह स्थिति शकर, मास्कर, रामानुब, माथव और वेदान्त-के वेदान्त-सप्रदायों से मिलती-नुकती है। इन सब ने उपनिषद् और वेदान्त-सूत्रों का आधार किया है और जीन, बहुद और जगत् की सत्ता स्वीकार की है। परन्तु इनके पारस्परिक सबन्य के विषय में इनमें मत-मिन्नता है। अतः ये संप्रदाय पृथक्-पृथक् माने गये हैं। संस्कृत काव्य-शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के विषय में पी ग्रही वात व्यक्तियां होती है।

वेति द्वैविष्यम् । इति पंचसु पक्षेष्वाद्य उद्भटादिभिरंगीकृतः, द्वितीयौ वामनेन, तृतीयो वकोक्तिजीवितकारेण, चतुर्थो भट्टनायकेन, पंचम आनदवर्धनेन।' (पृ. ४) परन्तु समुद्रबंघ ने भरत के रस-सिद्धान्त का उल्लेख नही किया जब कि भट्टनायक रस-सिद्धान्त का अनुयायी है। यद्यपि इनकी रस-विवेचन की सरणी विशिष्टं है (पृ. २२१-२२३) । इन्होंने अपने शब्दशक्ति-विषयक विवेचन मे ध्वनिकार का अनुसरण नहीं किया है। इसके साथ ही महिमभट्ट का मत भी है कि ध्वनि का अनुमान में ही अन्तर्भीव होता है। इस मत का अन्य कोई अनुयायी नही है अतः इसे पृथक् संप्रदाय नही माना जा सकता । वकोक्तिजीवित-कार काभी सभवत कोई अनुयायी नहीं थाऔर न कोई इस प्रकार का संप्रदाय था। साथ ही दकोक्ति का अर्थभी समय-समय पर बदलता गया। जयरथ ने अपनी विमर्शिनी टीका (पृ९) में दो क्लोक उद्घृत किये हैं। इसमे व्वनि-सिद्धान्त के विरोधी बारह सिद्धान्तों का निरूपण किया है: 'तात्पर्यशक्ति-रिभधा लक्षणानुमिती द्विधा। अर्थापत्तिः स्वचित्तन्त्र समासोक्त्याद्यलकृति ॥ रसस्य कार्यता भोगो व्यापारान्तग्बाघनम् । द्वादशेत्य व्यनेरस्य स्थिता विप्रति-पत्तय ॥' इनके अनुसार ध्वनि-सिद्धान्त के विरोधी मुख्य तीन ही सिद्धान्त है (दे० प्रो० सोवानिका, 'प्रिध्वनि स्कूल्म आफ अलकार' लेख, भाडारकर कमेमोरेशन ग्रन्थ, पृ० ३८३ से आगे) । काव्य की आत्मा के संबन्ध में प्रचलित विभिन्न पक्षों के लिए सप्रदाय गब्द सर्वथा उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। परन्तु सस्कृत-काव्यशास्त्र के लेखको ने इस शब्द का बहुषा प्रयोग किया है। यहाँ तक कि राजशेखर की काव्यमीमासा में वामन के अनुयायियों के मतो तथा उद्भट के अनुयायियों के मतो को 'वामनीया' और 'औद्भटा, कह कर प्रयोग किया गया है (पू. १४, २० और पू. २२, ४४ ऋमशः) । अत. सप्रदाय शब्द रस, अलकार और व्वनि के लिए अब भी प्रयुक्त हो सकता है। अभिनवभारती (जी ओ. एस. भाग १, पृ २६६) में भी नाट्यशास्त्र (६. १०) पर औद्भटों के मतो का उल्लेख आया है। (प डी टी. तात्याचार्य-लिखित लेख 'डेफि-नेशन आफ़ पोइट्रि ऑर काव्य', जे. ओ. आर. मद्रास भाग ३, पृ. ८५-१००, १७०-१८०, १९९-२२३, ३३१-३४२, और भाग ४,४५-५६। रस-सम्प्रदाय

उरकब्ध पयो में इस तप्रदाय का आग्र प्रणेता भरत का नाट्य-वास्त्र है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि नाट्य-वास्त्र से पूर्व रस के विषय में विचार उप-कब्ध नहो। प्रस्तुत नाट्यशास्त्र की रचना से पूर्व ही अनुवाध्य और आर्था (क्लोक) उपकम्प हैं। बाद में इनका समाचेश नाट्यशास्त्र में किया गया (के अगर

प्. १७)। नाट्यशास्त्र की रचना नाटकीय प्रदर्शन की दृष्टि से की गई। यह क्रमर पृ. २१० पर देखाजाचुकाहै कि काव्य और नाटक एकार्यक थे (अध्याय १६. १६९, १७. ५ इत्यादि)। रस-सिद्धान्त का अभिनवभारती में विस्तार से विवेचन हुआ है (जी. ओ. एस. भाग १, पृ २७४-९५)। ध्वन्यालोक और लोचन (पृ. ५४-७२ और पृ. १८२ से आगे कमकः) का विवेचन कुछ कम विस्तृत है। समालोचक, कवि और ध्वन्यालोक तथा नाट्यशास्त्र के टीकाकार अभिनवगुप्त ने स्वय इस प्रकार कहा है---नाट्यरसा स्मृता (नाट्य॰ ६, जी. ओ एस., पृ २९१ पर) 'नाट्य।त्समुदायरूपाद्रसा, यदि वा नाट्यमेव रसा:। रससमुदायो हि नाट्यम्। न नाट्य एव च रसा काव्येपि। दस प्रकरण का शोषाश ऊपर पृ२१९ पर उद्घृत है। अभिनवभारती मे इस प्रकार उल्लेख आया है---'काव्य तावन्मुख्यतो दशरूपकात्मकमेव।. तत्र ये स्वभावतो निर्मेलमुकुरहृदयास्त एव ससारोचितकोधमोहाभिलाधपरवशसनसो न भवन्ति तेषा तथाविधदशरूपकाकर्णनसमये साधारणरसनात्मकचर्वणग्राहयो रससञ्चयो नाट्यलक्षण स्फुट एव । ये त्वतथाभूतास्तेषा प्रत्यक्षोचिनतथाविषचर्वणालाभाय नटादिप्रक्रिया स्वगतक्रोधशोकादिसकटहृदयग्रन्थिभञ्जनाय गीतादिप्रक्रिया च मुनिना विरचिता । सर्वानुग्राहक हि शास्त्रमिति न्यायात्तेन नाट्य एव रसा न लोके इत्यर्थ । काञ्य च नाट्यमेव।' (भाग १, पृ २९२)। सामान्य रूप से रस का अर्थ 'आस्वाद' है। परन्तु इसका लाक्षणिक अर्थ काव्य तथा नाटक में सौन्दर्य की भावात्मक रसानुभूति' है। सम्मट ने कवि की रचना को 'हलादैकमयी' माना है (जिस मे आनन्द-मात्र अनुभूत हो)। इस मे पाठक पर पड़ने वाले काव्य के प्रभाव पर बल दिया गया है। सस्कृत के काव्यशास्त्रज्ञ इस बात से परिचिन थे कि माहित्य को दो वर्गों मे विभक्त किया जा सकता है। जैसा कि डिक्विसी ने भी माना है : ज्ञान का साहित्य और शक्ति का साहित्य । प्रथम प्रकार का साहित्य उपदेश देता है और द्वितीय प्रकार का उद्देखित करता है। एक ही रचनामे दोनो प्रकारों का संमिश्रण हो सकता है परन्तु इन दोनो का पार्थक्य भी सभव है । संस्कृत-साहित्य हो या अन्य साहित्य, समालोचना का प्रमुख सबन्ध द्वितीय प्रकार के साहित्य से होता है। द्वितीय प्रकार के साहित्य मे सत्य-असत्य का निर्णय कठिन होता है---क्योंकि इसमें काव्य, नाटक और उपन्यास अन्तर्भूत होते है। सहज ज्ञान और आहार्य ज्ञान में अन्तर होता है। काव्य के व्वनित अर्थ के विवय में सत्य और असत्य का प्रश्न उद्भूत नही होता, इसका स्पष्टीकरण घ्वस्थालोक (पृ ५३) में किया गया है। 'काव्यविषये च व्यय्यप्रतीतीना सत्यासत्यनिरूपणस्याप्रयोजकत्वमेवेति तत्र प्रमाणान्तरव्यापारपरीक्षोप-हास्यैव सपद्यते। व्यन्यालोक की रचना से पूर्व रसो का काव्य से सामान्य

संबन्व व्यवस्थित रूप से निर्धारित नहीं किया गया था। परन्तु यह कहना असंगत होगा कि साहित्यशास्त्रकार रसो के प्रयोग या उनके महत्त्व से अपरिचित थे। काव्यादर्श (१. ६२) में कहा गया है: 'कामं सर्वोऽप्यलंकारो रसमर्थे निधिचति । तथाप्यग्राम्यतैवैन भार वहनि भूयसा । काव्यादर्श (२. २८०-२९२) में रसवत् अलकार को आठ रसों में से एक रस पर आधारित माना गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि दण्डी स्थायी भाव और रस के अंतर को जानते थे (काक्याटर्ज १ ५१.६४ भी देखिए। भामह ३.६ (रसवद दिशतस्पष्टभारादिरस यथा) ने स्पष्ट किया है कि वे रसों से परिचित थे परन्तु इन्होने काव्य मे इसे सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व नही माना । इन्होने (१. २१) में कहा है कि महाकाव्य विविध रसों से युक्त होना चाहिए---'युक्त लोकस्व-भावेन रसैश्च विविधै. पृथक्' । वामन ने भी कहा है-- दीप्तरसत्व कान्ति ' (३. २. २४)। वण्डी (१ ३१) और भामह (१. २४) ने नाटक (जिसे वे काव्य का प्रकार मानते हैं) के नियमों का विवेचन नहीं किया है, इनकी जानकारी के लिए वे अन्य ग्रन्थों को देखने की अनमति देते हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में काव्य और नाटक का पृथक्-पृथक् वर्ग मानते थे। काव्यशास्त्र के आर्शिक लेखको ने प्रथम रसो का विवेचन नहीं किया है। रद्रट ही सर्वप्रथम लेखक है जिन्होने अपने काव्यालकार मे रसो का विवेचन किया है। शिशपालवध (१४.५०) (रुद्धट से लगभग सौ वर्ष पूर्व रचित) में नाटकों के सबन्ध में रसो का उल्लेख आया है। भरत के नाटयशास्त्र में भी रस प्रमुख विवेच्य विषय नहीं है। नाटय-प्रदर्शन से इसका सबन्ध होने के कारण इसका विवेचन किया गया है। नाटक का प्रयोजन चार प्रकार के अभिनयों द्वारा प्रेक्षकों मे रस उत्पन्न करना है। नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक मे रस के विना कुछ भी सभव नहीं है (नहि रसादते कश्चिदयं प्रवर्तते । नाट्यशास्त्र जी. ओ. एस. भाग १, पू. २७४) । अभिनवभारती के अनुसार समस्त नाट्य-प्रदर्शन में रस सुत्र के समान पिरोया हुआ होता है (एक एव ताबत्परमार्थत)

स्वादयन्रसमनेकसस्कृतप्राकृतैरकृतपात्रसकरैः । मावशुद्धिविहित्तैर्पृदं-जनो नाटकैरिव बमार भोजनै ॥ शिशुपालवध, १४, ५० ।

<sup>2.</sup> जागिक (सिर, मुल, हाथ तथा घरीर के अन्य अंग-संचालन से सबढ, नाट्यशाल अ. ८-१३); बार्चिक (छन, क्रमा, क्रकंगर, क्यावस्तु से संबद, अध्याय १५-२२)—आहार्य (वेशमुचा, आमूचण इत्यादि, अ. २३); तास्चिक (रोमांच, अलू, आल, हाव आदि, अ. २४)—च बार प्रकार के असिनत होते हैं।

रस. सुत्रस्थानीयत्येन रूपके प्रतिभाति। अभिनवभारती, भाष १, पू. २७३)। नाट्मकास्त्र का अधिकार भाग नाटककार और अभिनेता से सम्बद्ध विषयों के स्वित्य विषयों के स्वत्य विषयों के स्वित्य विषयों के स्वत्य विषयों के स्वत्य किया के स्वत्य स्वत्य स्वत्य के स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्व

यहाँ आयुनिक मनोवैज्ञानिको के विभिन्न मतो के विवेचन के लिए स्थान, ममस और समता का अभाव है। बहुत से तस्यों पर मनोविज्ञानिकों से मल्या मिम्रता है। मन्दुराल कैंसे मनोव्ज्ञानिक के मत का मैं यहाँ सक्षेप से उनले मिम्रता है। मन्दुराल कैंसे मनोव्ज्ञानिक के मत का मैं यहाँ सक्षेप से उनले किंदा। 'दी इनर्जींज आफ मैंन' (१९३२) अप्याय ७, पू० ९७-९८) नामक प्रत्य में उन्होंने मानव की १८ सहज प्रवृत्तियों की मूची दी है। डॉ. आर जे. एस. मक्वोजक ने किंदा सहकाराजीं (१९४४) नामक प्रत्य में मक्बूगल की मूची को १४ प्रवृत्तियों में सीक्तर कर दिया है और इनसे संबंच एकने वाले मनोभावों का इस प्रकार उन्लेख (पू २०-११) किया है—

|    | सहज प्रवृत्ति   | सम्बन्धित मनोभा |
|----|-----------------|-----------------|
| ٤. | भय से भागना     | भय              |
| ₹. | युद्ध           | कोघ             |
| ₹. | अपकर्षण         | घृणा            |
| ٧, | मातृ-भावना      | वात्सल्य        |
| ٩. | जिज्ञासा        | औत्सुक्य        |
| €. | बात्म-प्रतिष्ठा | गर्व            |
| ७. | अधीनता          | दासत्व          |
| ८. | उदासीनता        | दैन्य           |
| ٩. | काम             | रति             |
|    |                 |                 |

समाविकता एकाकीपन
 स्थान्वेषण श्रुण
 परिष्ट् अधिकार-भावना
 स्यः पृथानीलाह
 स्यः हात्र
 स्यः हात्र

नाटक को देखते समय प्रेक्षको के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस विषय में भरत एव उनके अनुयायियो द्वारा किये गये विवेचन का उल्लेख करेंगे । पर घ्यान देने की बात है कि उनका उद्देश्य सीमित या और मनुष्य की आरिभक स्थिति अथवा उसके बाल्यकाल एव तदुपरान्त के जीवन से सम्बद्ध किसी पूर्ण या व्यापक मनोवैज्ञानिक पद्धति से उनका सम्बन्ध नही था । उनके अनुसार नाटकीय प्रदर्शन केवल दो इन्द्रियो-चक्षुरिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय, को प्रभावित करना था (कीडनीयकमिच्छामो दृश्य श्रव्यं च यद्भवेत् । नाट्यशास्त्र १ ११.) । यह हुआ शरीर-व्यापार से सम्बद्ध आधार । जो चक्षुरिन्द्रिय से मनुष्य को प्रभा-वित करते हैं उनमें नृत्य, अभिनय, सज्जा, चित्रकला आदि का समावेश होता है। श्रोत्रेन्द्रिय से सम्बद्ध कलाओं में सामान्यत भाषण, काव्योच्चारण (पाठ्य), सगीत और गायन आते हैं। वे इस बात से परिचित ये कि नाटकीय प्रदर्शन से प्रेक्षको को आनद मिलता है भले ही इसमे दुःखद घटनाएँ आयी हो। सामान्य जीवन में करुणा और भय से जानद और शान्ति प्राप्त नहीं होती। परन्तु नाटक मे दुखद घटनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करुणा और भय का प्रभाव भिन्न रूप मे पड़ता है। अत उन्होंने काव्य के आस्वादक सहृदय स्त्री-पुरुषो के काब्यानद के स्वरूप का विश्लेषण और वर्णन किया है। काब्यानद (एस्थे-टिक प्लेजर) या आनद का स्वरूप एक ही है (रस<sup>1</sup> वस्तुत. एक ही है)। जिस प्रकार भाषण में वाक्यों से अर्थ प्रहण किया जाता है और वाक्य शब्दों तथा अक्षरों में विभक्त रहते हैं इसी प्रकार उनके मत में सबेदन, अनुभृति या

अभिनवभारती ने रस की स्कोट से तुलना की गई है. तिन रस एव नाट्य यस्य अ्मुरातिः फलमिरयुक्यते । तथा च रसादृते इत्यत्र एक वचनोपपतिः (नाट्यसास्त्र ६.१४) । ततस्य मुख्यमूताम्महारसारफोटदृषीबास्त्यानि वा, अस्वितारीमधानदृषीवोपायायकानि सत्यानि वा, अभिहिताम्बयदृषीव तरसमुदाय-स्थाणि वा रसान्तराणि भागाभिनिवेशदृष्टानि रूप्यन्ते ।' ६. १६, भाग १, पृ. २६९।

प्रमाव के बाद मेंद किये जा सकते हैं जो ग्रंगार, हास्य' जादि कहलाते हैं। आवृत्तिक मनीवंत्रानिको की उपलिख्यों से तुलना करते हुए यह कहला उपयुक्त नहीं है कि रववादियों ने मनुप्यों में केवल आठ या नो हो सहल प्रकृतियाँ मानी हैं तथा उन्होंने शीक एव अस्प एक-यो मानो को मृत्कृत्त, वहबात कथवा सहल प्रवृत्तियों के रूप से मानकर पलती की हैं। उनके विद्यानानुसार नाटक-प्रवृत्ति में प्रेक्त हारा आववाब अनुमृत्ति आतन से परिपृणे होती है, इस अनुमृत्ति के दुव कर की प्रवृत्ति निकन्तिक प्रमान हो नहीं उठता। यह वनुमृति निकन्तिक प्रकृत हो नहीं उठता। यह वनुमृति निकन्तिक प्रकृत होती हैं और यह अस्प प्रवृत्ति के प्रकृति के प्रकृति

मानवकाशन (२, q. ४६) मे कहा नया है कि रस सामाजिकाश्रय है और काब्यास्वाद आठ प्रकार का है— यतोऽष्टचा मनोवृत्तिः सम्याना नाद्रम् कर्मण । अप्टावेवानुमूचले तायुक्तास्त्तै रसा पृषक् ॥ सामाजिकस्तु रस्यन्ते यस्मात्तस्माद्रसा स्मृता । 'माव्यकाशन के प्. ५८-५९ भी दे वियोखतः 'कप्तितः रसाविनो मावा नायकादिसमाश्रया । अनुकारतया नाट्ये श्रियमाणा नटादियु । रसता प्रतिपद्यन्ते सामाजिकमन सु ते । सस्कार्ग प्रास्तनस्तंत्रच रस्यन्ते यत्त-तो रसा ॥' दशक्प (४, ३८-३९) मे भी इसी प्रकार कहा गया है । लोचन (पू. २३) मे कहा गया है कि काव्य के ध्वनित अर्थ (अथवा रस्त) के आस्वाद के लिए वक्ता (कवि अथवा नाटककार) तथा श्रोता मे सहयोग होना चाहिए ('कन्त्रप्रतिपत्त्रतिभावहकारित्व हि अस्माभिवाँततस्व प्राण्येनोन्तम्य्) ।'

<sup>2.</sup> इस विषय मे मतैका नही है। नाट्यदर्गण (पृ. १५८-५९) मे एस में दुख की रिवरित के सिद्धात्त का विवेचन विस्तार से हुआ है। ग्रू. ग्र. में भी 'रसा सिं हुआ हुवा हो। ग्रू. ग्र. में भी 'रसा सिं हुआ हुवा हो। ग्रू. ग्र. में भी 'रसा सिं हुआ हुवा हो। ग्र. ग्र. में भी कि कि साम में नाटक-पर्यर्गनकार रस का बास्वाद बानवमय है। इस में मदेह नहीं कि जब अभिनेता रोता है तब कित्यप्रश्नकों के नेच भी अव्युष्ण हो बाते हैं। साहित्यदर्गण (२. ८) में 'अन्युपातादयस्तद्वदुत्रत्वाच्चेतती मता' यह विवेचन बाया है। लोचन (पृ. १८) में यह सिंदान मिना प्रकार बाया है—'यस्तु स्व्योजीपन स्वाबन्द साच्यों न लीकिकव्यवद्वारपतितः, किन्तु आक्सप्रस्थामाण हृद्यसंवारबुदर-काच्यों न लीकिकव्यव्हारपतितः, किन्तु आक्सप्रस्थामाण हृद्यसंवारबुदर-

के अनुसार सतार की कोई भी बस्तु अधुन्दर नहीं होती। प्रत्येक बस्तु सुन्दर बन जाती है जब कि अधवा नाटककार अपनी सुजनात्मक करमना-विक्ति से आदर्शमय जित्रण करता है, तथा, जब उक्षक अधवा पाटक अपनी करमनामय अनुमृति से उसका आस्वाद लेता है। इसका नाट्यवास्त्र (२१. १२२) के 'नैतजान' इत्यादि च्लीक में स्पट उस्लेख सिलता है। (ये शब्द पृ. ३५, टिप्पणी २ तथा भामह के ग्रन्थ ५. ४ ने भी इप्टब्स हैं)।

अनेक प्रत्यो मे रसानुसूति के सिद्धाला की प्रतिष्ठापना हुई है। उदाहरणार्थे नाट्यशास्त्र (६-७): अभिनवसारती सहित, सरस्वतीक्ष्ठाभरण (६) प्रवारप्रकाग, दशस्य प्रश्नारप्रकाग, दशस्य प्रस्य प्रश्नारप्रकाग, दशस्य प्रश्नाप, दशस्य प्रश्नाप

विभावानुभावसभुदित-प्राङ्गनिविष्टरत्यादिवासनानुराग-सुकुमारस्वसविदानदचर्वण-व्यापाररसनीयरूपो रस.' । (दे. अभिनवभारती, भा. १, पृ. २९० पर भी) 'सामाजिकाना हि हर्षेकफल नाट्य न शोकादिफलम् ।' नाटघदर्पण का अवतरण इस प्रकार है---'स्थायी भाव श्रितोत्कर्षी विभावव्यभिचारिभिः। स्पष्टानुभावनिश्चेय. सुखदु खात्मको रसः ..... यत्पुन सर्वरसाना सुस्नात्मकत्वमुच्यते तत्त्रतीतवाधितम्।' (पृ. १५८-५९) । कतिपय ग्रन्यो के अनुसार रसास्वाद की स्थिति में क्षण भर के लिए मन की अन्य चेतनाएँ लुप्त हो जाती हैं और काव्यास्वाद की स्थिति ब्रह्मानन्द के समान हो जाती है। यह स्थिति तब तक रहती है जब तक कि विभाव तथा अन्य भावों का व्यापार चलता है। काव्यप्रकाश ४. प्. ९२ से तुलना कीजिए। 'सामाजिकाना बासना-त्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिक ....चर्व्यमाणैकताप्राणो विभावादिजीविता-विधः....पुर इव परिस्फुरन्.... अन्यत्सर्वेमिव तिरोदघद् ब्रह्मास्वादिमवा-नुभावयन् अलौकिकचमत्कारकारी शृवारादिको रस.।' साहित्यदर्पण (३. २-३) से इसकी तुलना कीजिए। रसों मे दुःख के मिश्रण के विषय में साहित्यदर्पण (३. ४-५) में यह उल्लेख आया है--- 'करुणावादिप रसे जायते यत्पर सुखम् । स चेत-सामनुभवः प्रमाण तत्र केवलम् । कि च तेषु यदा दुःख न कोपि स्यात्तदुःमुखः ॥

देने योग्य हैं। १. इसमें स्थायि शब्द का उल्लेख नही है, २. यह कुछ अस्पष्ट है, विशेषतः सभीग और निष्पत्ति शब्दों के नियोजन के विषय मे । लोस्लट, शकुक, नायक और अभिनवगुष्त ने कमश इस सूत्र की चार व्याख्याएँ की हैं। रसगगावर (पृ. २८) में बाठ विभिन्न व्यास्याओं का उल्लेख आया है। लोल्लट, शंकुक और भट्टनायक के मूल ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। इनके मतो का सारांश उनके विरोधी अभिनव, मम्मट आदि ने प्रस्तुत किया है और हमे इन्ही का आबार लेना पड़ता है। ये चार मतं कमश उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद कहलाते है। (अभिव्यक्तिवाद को मन्मट तथा अन्य अनेक लेखक मानते हैं।) इन प्राचीन ग्रन्थकारों के मतो का सक्षिप्त उल्लेख करने से पूर्व हमें रससूत्र-गत पारिभाषिक शब्दों में निहित विचारों को समझना चाहिए। सभी प्रेक्षको अथवा काव्य-पाठको मे कतिपय स्थायी और प्रमुख प्रवृत्तियाँ होती हैं जो सामान्यतः सुप्त दशा मे रहती है, वे भाषण. गायन, अभिनय, सगीत आदि नाटकगत तत्वों से तथा काव्यगत शब्दों से उद्रिक्त होकर प्रेक्षक अथवा पाठको के मन को आनद की अवस्था मे पहुँचा देती हैं। इन्ही स्थिर रहने वाले भावों को स्थायी कहते हैं। भरत (भाग १, पृ ३५०-३५१) ने इन मन स्थितियों के स्थायित्व की व्यान्या की है । यद्यपि राजा और सेवक एक जैसे शरीरावयव बाले होते हैं, फिर भी एक राजा कहलाता है और दूसरे उसके अनुचर होते हैं, इसी प्रकार एक भाव स्थायीभाव कहलाता है और दूसरे उसके सहयोगी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी कहलाते है। इनके सहयोग से स्थायीभाव रस की स्थिति (काव्यानद या आस्वाद) प्राप्त कर लेता है। 'यथा नरेन्द्रो बहुजनपरिवारोऽपि सन् स एव नाम लभते नान्य: समहानपि पुरुषः। तथा विभावानभावव्यभिचारिपरिवत स्थायी भावो रस-नाम लभते । भवति चात्र श्लोक - यया नराणा नुपतिः शिष्याणा च यथा गुरु । एव हि सर्वभावाना भाव स्थायी महानिह ।।' (नाट्यशास्त्र, के. एम. स अ. ७ ८ और जी ओ एस स. ७., प. ३५०-५१) दशरूप (४.३४) में स्थायीभाव की व्याख्या एक अन्य दृष्टि से भी हुई है। इसके अनुसार स्थायीभाव समृद्र के समान है अन्य मान बीच-बीच में उठने वाली तरगी के समान हैं परन्तु स्थायी की गंभीरता बनी रहती है। अतः स्थायीभाव वह प्रमुख भाव है जो अन्य भावों से उच्छित्र नहीं होता और अन्य भावों को वह अपना अनुचर बना लेता है। नाटक-प्रदर्शन से उत्पन्न होने वाले तथा पाटक को आनद की स्थिति में पहुँचाने वाले रित, हास, शोक, कोश, उत्साह, भय, जुमुप्सा और विस्मय-- ये आठ स्थायीभाव कहलाते हैं। किसी-किसी ने नौवे स्यायीभाव सम की अभिवृद्धि की है। इन स्वायीभावों से उत्पन्न काव्या-

स्वादजन्य आनंद को रस कहते हैं। भरत (६. भाग १, पृ. २८८-२९१) ने काव्यास्वाद को रस क्यो कहा जाता है इस की व्याख्या की है। जिस प्रकार मनुष्य बहुत से द्रव्यो (गुड़, दही, इलायची, काली मिर्च आदि) से तैयार किये गर्ये व्याजनो का आस्वाद लेते हैं इसी प्रकार प्रेक्षक अन्य विभिन्न भावों अभिनय, उच्चारण आदि से ध्वनित स्थायीभावों का आस्वाद लेते हैं और आनद प्राप्त करते हैं इसीलिए वे नाट्यरस कहलाते हैं। सामान्य जीवन मे रस के अनेक अर्थ होते हैं। उदाहरणार्थ पारा, माधुर्य तथा अन्य रस (मधुराम्ललवणकट्कथाय-तिक्तभेदात्), सार, तीवरुचि, अर्क, काढा, शरीरगतघातु इत्यादि । (अभिनव-भारती भाग १, पू. २८९) काव्य और नाटक मे इसका विशिष्ट अर्थ है। यह अर्थ आस्वाद के रूपक के आधार पर लिया गया है— 'रसनाद्रसत्वमेषा मधुरा-दीनामिबोक्तमाचार्यें ( रुद्रट १२. ४ )। 'विभावानुभावसात्त्विकव्यभि-चारिभावैरुपनीयमानः परिपूर्णं स्थायिभावो रस्यमानो रसः।' (रसतर ६) 'चरमसमयपर्यंतस्थायित्वादस्य स्थायित्वव्यपदेशः' रसतरगिणी मे उक्ति आयी है। अनुभाव की परिभाषा इस प्रकार है 'अनुभावो विकारस्तू भाव-संसूचनात्मक ।' इस पर धनिक (दशरूप ४ ३) ने कहा है - 'स्थायिभावा-ननुभावयन्त सामाजिकान् सभूविक्षेप रटाक्षादयो रसपोषकारिण उनुभावा '। आठ अनुभावो को सास्विक भाव कहते है-- पृथग्भावा भवत्येतेऽनुभावत्वेपि सात्विका । सत्त्वादेव समुत्पत्तेस्तच्य तद्भावभावनम् । स्तभप्रलयरोमाचा स्वेदो वैवर्ण्यवेपथ् । अश्रु वैस्वर्यमित्यष्टौ स्तम्भोऽस्मिन् निष्त्रियाङ्गता । प्रलयो नष्टसज्ञत्व शेषा. सुव्यक्तलक्षणा ॥' (दशरूप ४ ४-६) सात्त्विक के स्वरूप-प्रतिपादन मे मत-भिन्नता है। दशरूप के अनुसार सत्त्व का अर्थ सहानुभृतिमय हुदय से है और सास्विक का अर्थ है, सत्त्वेन निवृंत' (इसी प्रकार का मत साहित्यदर्पण ३. १३४ मे भी देखिए) । परन्तु रसतरिगणी (४) मे सात्त्विक को 'सत्त्व जीवशरीर तस्य धर्मा सात्त्विकाः । इत्थ च शरीरभावा स्तम्भादयः सात्त्विका भावा इत्यभिषीयुन्ते' इस प्रकार कहा गया है। निम्नलिखित ४९ भावों के विषय मे नाट्यशास्त्र मे इस प्रकार लिखा गया है-- 'नानाभिनयसबद्धान् भावयन्ति रसानिमान् । यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोत्वतृभिः ॥ न भाव-होनोऽस्ति रसो न भावो रसर्वजितः । परस्परकृता सिद्धिस्तयोरिभनये भवेत् ॥ व्यंजनीविधसंयोगो यथान्त स्वादुता नयेतु । एव भावा रसाश्चैव भावयन्ति पर-स्परम् ॥' (६.३४, ३६-३७) यह घ्यान देने की बात है कि 'स्थायि' शब्द इस सूत्र मे नही आता। स्त्री और पुरुष के सबन्य से प्रेम का प्रदर्शन होता है और इस प्रेमभाव के चन्द्रोदय, वसंत, पुष्प, लताकुंज आदि उद्दीपन होते हैं। प्रेम के

आवारमूत स्वी-पुर्वों को आलंबनः विभाव कहा जाता है और इसके प्रेम के उद्दीपक तत्वों को उद्दीपक विभाव कहते हैं । नेत्रमंबालन, कटाल, स्मितवदन आदि यारीर की बाह्य पेव्यावों से मार्चे का संप्रेयक किया जाता है अतः रहते जादि यारीर की बाह्य पेव्यावों से मार्चे का संप्रेयक किया जाता है अतः रहते जादि यारी की जादि की किया कर कार्या के साथ जाते हैं और उन्हें परिपुष्ट करते हैं इन्हें समारी भाव कहा जाता है, जोते निवद, लगानि, यांका आदि । ये समारी भाव रति, सोक आदि स्थायी भावों को परिपुष्ट करने में सहायक होते हैं । इनकी सक्या दे दे हैं और भरत ने (भाग १, पृ. ३५६ के आपे) इनका विस्तृत वर्णन किया है (विविध-माभिमुख्यन सेवु वर्ण्योति व्यक्तियारिण)। रित, हात, सोक आदि प्रमुख स्थायी भाव जब उपयुक्त विभाव, अनुभाव और व्यक्तियारी भावों से जागृत होते हैं तव वे प्रयार, हास्य और करणर की स्थिति को प्राप्त कर केते हैं। स्वाप्त केता की स्वार्व है केता है कि नाटककार प्रयार, करण आदि स्व का रायस, नायका नामोल्लेज नहीं करता वर्ण वह केवल उपयुक्त विभावों का (नायस, नायका नामोल्लेज नहीं करता वर्ण वह केवल उपयुक्त विभावों का (नायस, नायका नामोल्लेज नहीं करता वर्ण वह केवल उपयुक्त विभावों का (नायस, नायका और उनके उदीपन विभावों का), तज्वन्य अनुभावों (जैसे कटाश आदि) का

<sup>1.</sup> नाट्यशास्त्र (६., भाग १., पृ. ३४७-४८) मे विभाव की 'विज्ञान' रूप में व्याख्या की गई है और कहा गया है कि विभाव केवल कारण, निमित्त अथवा हेतु है। इन्हे विभाव इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे बहुत-से विषयों का ज्ञान होता है (उदाहरणार्थ स्थायी भाव तथा व्यभिचारी भाव, जो वाचिक और आगिक अभिनयो पर आधृत है) 'वागादयोऽभिनया ग्रेषा स्थायिव्यभिचारिणा ते वागा-चिमनयसहिता विभाव्यन्ते विशिष्टतया ज्ञायन्ते यैस्ते विभावा '(अभिनवभारती)। अनुभाव के लिए ऊपर उदघत दशरूप (४.३) देखिए। विभाव' ४९ हैं इनमें आठ स्थायी भाव, तेतीस व्यभिचारी भाव और आठ सात्त्विक भाव आते हैं। सारिवक भावों में स्तम्भ (भय, कोघ आदि से उत्पन्न स्थिरता), स्वेद, रोमाच, स्वरभग, वेपय, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय आदि आठ है । प्रलय का अर्थ है : 'सुस-दुःसाम्या चेष्टाज्ञाननिराकृतिः' (साहित्यदर्पण ३. १३९); अर्थात्, सुखंया दुःस से चेष्टा और ज्ञान का लुप्त हो जाना । यह व्यान देने की बात है कि ४९ भावों में विभाव और अनुभावों का (सात्त्विक भावों को छोड़कर) समावेश नहीं हुआ है। विशिष्ट परिस्थितियों मे स्थायीभाव भी व्यभिचारी भाव बन जाते हैं। उदाहरणार्यं जब शृंगार प्रमुख रस होता है तब रित स्थायीभाव होता है और यदि इसमे प्रसंगवश हास्य आता है तो वह संचारी वन जाता है। यद्यपि हास्य की गणना स्थायीभावों में की गई है।

ही उल्लेख करता है और यह प्रेसको पर ही छोड़ देता है कि वे इनका आस्वाद लें। अतः कहा जाता है कि रस व्यक्तित होता है न कि कियत। इसके विपरीत, यि कोई लेखक कियी रचना में प्रयार अववा करुणरत का नाम से उल्लेख-मात्र करे और तदुन्कुल तस्वों का निरुपण न करें, तो उससे रमानुमृति नहीं होगी। दस सामान्य से परे होता है। इसकी अनुमृति केचल सहस्य को ही होती है और इसके अस्तित्व का प्रमाण सहस्य की वर्षणा अववा आस्वाद से ही मिलता है। रस-सिद्धान्त का सर्वांगीण विस्तृत विवेचन के लिये दें नाट्य-साह्य (अ ६ और ७), दशक्य (अमा प्रकाण), साहित्यत्वंण (३) और रस-तरिषणी। गुगार, हास्य, करुण, रौद, बीर, भयानक, बीभस्स और अद्भुत-ये आठ रस है (३ नाट्य-साह्य ६ १५ पृ २६८-६९; जी ओ. एस और के के एम सं. ६ १६)। कितप्य ने बाल्त स्वी अविवृद्धि की है।

रस-सिद्धान्त को बादिकाव्य रामायण पर षटाया जाता है । बालकाण्ड में वर्णन आया है कि ऋषि वास्मीकि ने एक शिकारी हाग कीच-निष्मुन में से एक को मारे जाते हुए देखा । हिंसात्मक हम से प्रेमी-मुसल को पृथक् कर देना तथा उसमें से कैंची का वष हो जाना आदि करणरस के विभाव है । कीच द्वारा विलाप तथा हृदयिवदारक क्रन्दन करना करणरस के अनुमाव हैं । इनसे वास्मीकि के हृदय की मुग्त सहानुभृति जागृत हो उठी । एक क्षण के लिए वे उसके शोक मे तन्मय हो गयें । इससे क्रन्दीवड काव्य उनके हृदय से प्रसृद्धित हुवा (मा निषाद प्रतिष्ठा प्रयो । इससे क्रन्दीवड काव्य उनके हृदय से प्रसृद्धित हुवा (मा निषाद प्रतिष्ठा वस्माम शास्त्रती समा ।) । यह नहीं सोचना चाहिए कि ऋषि का हृदय समामय-जन की भीति शोकाकुल हो गया । रष्डुवश (१४ ७०) और धन्यालोक (अगर प्. ३३२ टिप्पणी पर उद्युव) मे प्रयुक्त शोक शब्द नाटकीय अर्थ से सम्बद्ध है (जैंसे स्थायो माव) । ऋषि वात्सीकि निरीह पक्षी के शोक से व्याकुल नहीं

<sup>1.</sup> ध्वन्यालीक के ये शब्द 'काव्यस्य स एवार्थ सारमृत सन्तिहितसहचरी-विरह्मातरकीच्याकच्यानित्यांक एव स्लोकत्या परिणत' (पु. ३२) तथा लोकत (पू. ३१०) के शब्द 'कौट्यइस्डियोगंन सहचरीहनानेत्मृतेत साह्यसं-त्यसनेनोलियतः' गर्मीर कठिलाई प्रस्तुत करते हैं। रामायण के सभी सरकरणो के बनुसार नर पत्नी मारा जाता है और मादा पक्षी विलाप करता है। ध्वन्या-लोककार और लोचनकार के समक्ष ऐसा पाठ उपलब्ध या जिसके अनुसार मादा पत्नी तीर से मारा जाता है। यही नहीं, वरन् राजबेखर-प्लित काव्यमीमांवा (पु. ७) मे भी 'नियादनिहितसहचरिक कीञ्चयुवान करणकेंत्राता प्राप्ति क्षार्याभाक्ष की क्ष्यत्यसुद्धीव्य' हत्यादि पाठ बाया है और मेरे द्वारा दी गर्ष ब्ल्यालोक की

हुए दरन् उनका हुदय समस्त घटना से उद्देलित हो उठा और इससे काव्यसय उद् गार निकल आये (मा निवाद हत्यादि)। कवि की मावृक प्रवृत्ति और कत्यना-शक्ति ने क्स्पुरिचिति को वार्षांक्य दिया और उससे काव्य प्रस्कृतित हो गया। जब किंव का हुदय विविद्य परिस्थितिकत्य ललीकिक भावानुभृति से पिनूणे होता है तब उसके हुदय से काव्य का प्रस्कृतन होता है। लोचन (पृ ३२) मे यह कहा गया है: 'यावत्यूमों न चैतेन तावन्वेविमिति'। प्रत्येक पाठक कविता

व्याख्या का इससे समर्थन होता है। स्व. म म प्रो कृप्पुस्वामी ने कौमदी पर लिखित उपलोचन नामक टीका मे 'निहत सहचरीविरहकातर. क्रीञ्च' इत्यादि व्याख्या दी है। परन्त् यह सतोषजनक नहीं है। ध्वन्यालोक में सिन्न-हित शब्द है न कि निहत । इसके अतिरिक्त लोचन मे 'सहचरीहनन' शब्द आया है। यदि 'निहत' पाठ को सही मान लें तो 'सहचरीविरहकातरनिहत कौञ्च' पाठ होना चाहिए, क्योंकि जब उसका वघ हुआ होगा तो उससे पूर्व वह सहचरी के विरह से कातर होगा। नर कौञ्च पक्षी निहत होने के उपरान्त विरह-कातर किस प्रकार हो सकता है ? इसके अतिरिक्त यह क्लोक राम के जीवन की ओर सकेत देता है। जब सीता का रावण ने अपहरण किया तब राम ने उसे मृत समझकर विलाप किया (भवभृति ने राम की इस दशा का वर्णन इस प्रकार किया है-अपिग्रावा रोदिति...)। अत कौञ्ची-हनन का सबन्ध सीतापहरण से है, कौञ्च का कदन राम-विलाप से सबन्धित है। काव्य-मीमासा मे इसका स्पष्ट उल्लेख है । अभी-अभी श्री जी एव भट्ट ने (जे ओ. आई. बड़ौदा, भाग ९, प्रति २, पृ १४८-१५१) इस घटना पर एक लेख लिखा है। इसमे उन्होने ध्वन्यालोक के 'निहतसहचरीविरहकातरकौञ्चाक्रन्द-जनित' इस पाठ को अधिक सही माना है और इस रचना की निराले ढग से व्याख्या की है। जैसे 'निहतश्च सहचरीविरहकातरश्च निहत .. कातर स चासौ कौञ्चरच कौञ्च्या आकन्दरच' इत्यादि । समास को व्यस्त करने का यह निराला ढग है। इस व्याच्या मे कमविपर्यय हो गया है। कौञ्च प्रथम कातर होगा इसके बाद उसका वघ हुआ होगा, अतः सहचरीविरहकातरिनहत इत्यादि पाठ होना चाहिए । प्रो भट्ट ने आकृत्व का सहचरी से सबन्ध स्थापित कर दिया है। सीघी और सरल रचना आऋन्द और इससे पूर्ववर्ती कौञ्च से सबन्ध-स्थापन मे है । इससे पूर्व उल्लिखित क्लोको के उद्धरण से मैं प्रभावित नहीं हुआ। जब यह मिद्धान्त स्थापित किया गया कि नरपक्षी की मृत्यु हुई तो तदनुसार उपर्यक्त क्लोकों का प्रक्षिप्त समावेश कर देना संभव है।

की उस भावमय अनुभूति का आस्वार नहीं ने सकता। पाठक का पर्याप्त मान-विक विकास होना चाहिए वितसे वह काम्यपत परिस्थितियों का अपने मन में साक्षात्कार कर सके। यही तीत का मत है। इसका उल्लेख कोचन (पृ. २२०) में किया गया है.—'नायकरय कवें ओतुः समानोऽनुमवस्ततः'।

कवि काव्यगत भावात्मक चित्रण को प्रत्येक पाठक के लिए प्रेयणीय नहीं बना सकता। वह अपने काव्य-विषत भावात्रक्य मात्री को सहस्य मे आमृत कर सकता है। सन्दीं के पाध्यम से कविनोत्रीयन नावालों में तथा सहस्य हारा अनुन्यमान भावनाओं में एकक्पता होनी चाहिए।

रस-सिद्धान्त के विषय मे अनेक ग्रन्थ और लेख लिखे गए है। उनमे से कतिपय प्रमुख काही मैं यहाँ उल्लेखमात्र करूँगा। देडॉ. डेलिखित 'हिस्ट्री आफ सस्कृत पोयटिक्स' भाग २, पु २१-३२, १३५-१७४ तथा 'दी ध्येरी आफ रस', मुकरजी सिल्वरजुबली कमेमोरेशन ग्रथ, भाग ३, पृ. २०७-२५३ मे; डॉ. ए सकरन, 'थ्येरीज आफ रस एड व्वनि' विशेषत. प. १५-७, ९१-११७; 'श्रुगारप्रकाश' भाग १, प्रति २, प् ४१८-५४२ पर डॉ राधवन की टीका; डॉ. के. सी. पाडे लिखित 'इण्डियन एस्थिटक्स', १९५०; 'ए क्रिटिकल सर्वे आफ इष्डियन एस्पटिक्स', जर्नल आफ गगानाथ झा इन्स्टिट्यूट, भाग ३, पृ. ३७९-४२६, प्रो. एस. पी. भट्टाचार्य रचित 'साईकालॉजिकल बेसिस आफ अलकार लिट्रेचर', मुकरजी सिल्बर जुबली कममोरेशन ग्रथ में भाग ३, पृ. ६६१-८२, पी. एस नाइडू का 'रस डाक्ट्रिन' नामक लेख, जर्नल आफ अन्नमलाई-यूनिवर्सिटी भाग १०, पृ. १-१२; डॉ बी एल. अत्रे का लेख 'साईकालॉजी आफ़ ब्यूटी', जनंल आफ बनारस-यूनिवर्सिटी भाग ६, पृ ४३-५५, प्रो० वाडेकर का 'कन्सैं ट आफ स्थायिभाव', ऐनल्स आफ बी. ओ आर. आई., भाग २४, प्. २०७-१४, प्रो० के. एन. वाटवे का 'साईकॉलॉजी आफ रस ध्येरी', ऐनल्स भाषा बी ओ आर. आई सिल्वरजुबली ग्रथ भाग २६, पृ. ६६९-६७७; पचपगेश शास्त्री लिखित 'फिलासफी आफ एस्बैटिक प्लेजर', अन्तमलाई-यूनिवर्सिटी १९४०; आशुंतोष मुकरजी का लेख 'रस कल्ट इन दी चैतन्य-चरितामृत', एस. जी. भाग ३, औरियण्टेलिया भाग ३, पृ ३६८-८८; प्रो. एस. पी. भट्टाचार्य का 'कान रस्टोन आफ रस आईडियोलोजी.' प्रोसीडिंग्ज आफ आल इण्डिया औरियण्टल कान्फरेस, १३वी बैठक पु २५३-६७; एन. बाल-सुबह्मण्य लिखित 'दी आलंकारिकाज एड दी सीमेटिक्स आफ सजैशन' जर्नेल ऑफ मैसूर-यूनिवर्सिटी, भाग १६, संख्या १; डॉ राकेश गुप्त का 'साईका-लॉजीकल स्टडीज इन रस', अलीगढ़ १९५०; प्रो. एम. हिरियन्न-रिचत

'आर्ट एक्सपीरियंद', डॉ. राघाकुष्णन की ६०वी वर्षगीठ पर मेंट किए गए मुक्तासक अध्ययन-प्या में पृ १७६-८८; रेनियरी नीजी कुत 'एस्वेटिक एस्सपीरियंत अकाविण टू अभिनवपुत्त', रोम १९५६; एव एल. हामों की 'वी क्रिटीकक एड कम्पेरेटिव रहती आक्र इष्टियन एस्पेटिक्स', जे जो. जे आर. आई. माग १५, प्रति ३, जीर ४, पृ. १८७-१९२; वा. के. सी. पाढे रचित 'इष्टियन एस्पेटिक्स' नामक पुस्तक के 'कम्पेरेटिव एस्पेटिक्स' भाग मे, भाग १६. संस्करण २, १९५० ।

शान्त रस तथा रस-संख्या के विषय में महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। डॉ. राघवन ने इन दोनों विषयों का विवेचन किया है (जे ओ. आर. मद्रास, भाग १०, प. १-१०, ९७-११४, २४०-२५० और भाग ११, प १२-२१, ७७-११५, २६९-२८४)। 'नबर आफ रसाज' (१९४०) नामक स्वतंत्र ग्रन्थ मे जे ओ. आर. मद्राम सीरीज द्वारा प्रकाशित लेखो का अन्तर्भाव हुआ है। इस ग्रन्थ में भी उपर्यक्त दोनो विषयों का विवेचन आ गया है। शान्त रस के विवेचन के लिए ऊपर प. १२-१३ भी देखिए । विक्रमोवंशीय (२.१८), काव्यादर्श (२. ३९२) और भरत के ग्रन्थ (६. १५-१६) के अनुसार रस मूलत केवल आठ थे। परन्तु उद्भट (४ ५) और विष्णुधर्मोत्तरपूराण (ऊपर प. ६८) में नौ रसो का उल्लेख आया है। इससे सिद्ध होता है कि शान्त रस का समावेश लगभग सातवी शताब्दी से हुआ। भावप्रकाशन (प. ४७) के अनुसार वास्कि ने ही सर्वप्रथम शान्त रस की सत्ता स्वीकार की । कतिपय ग्रन्थकारो के अनुसार शान्त रस की स्थिति कविता में हो सकती है, नाटक मे नही । दे दशरूप ३५ (शममपि केचित्प्राह पुष्टिनाट्येषु नैतस्य) और भावप्रकाशन (प ४७) (ताटकादिनिबन्धे तु तपश्चरणबस्तुनि । अभिनेत्मशक्यत्वात्तदवाक्यार्थ-पदार्थयो । सामाजिकाना मनसि रस शान्तो न जायते ॥) । शान्त की स्थिति नाटक में क्यों न स्वीकार की जाय, इसके अनेक कारण है। यह कहना कठिन है कि प्रेक्षक-समह को शान्त रस के आस्वाद से प्रभावित किया जा सकता है। नाटकीय प्रदर्शन का वातावरण, सगीत, गायन, सजावट आदि शम भाव के विरोधी तत्त्व है। एकात स्थल मे बैठकर कविता के अध्ययन से शान्त रस की उत्पत्ति हो सकती है। ध्वन्यालोक (चतुर्व उद्योत, प्. २९८-३००) मे विस्तृत विवेचन कर स्पष्ट किया गया है कि महाभारत का अगी रस शान्त है, तो रामायण का करुण रस । प्रबोधचन्द्रोदय जैसे नाटक को रगमच पर प्रस्तुत करना संभव है परन्त प्रेक्षको की संख्या बहुत कम होगी। यदि नाटक को 'अवस्थानुकृति.' (दशरूप, १ ७) कहा जाता है तो सिद्धान्ततः इसमें कोई भी

कारण नही है कि शान्त रस को कुशल अभिनेताओ द्वारा उपयुक्त उपकरणों से रंगमंच पर प्रस्तुत न किया जा सके। अभिनवगुप्त ने इसके विपरीत शान्त रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना और इसका संबन्ध मानव-जीवन के अतिम उद्देश्य मोक्ष से स्थापित किया। क्योंकि सभी प्रकार का काव्यास्वाद अलौकिक और बह्यास्वाद के सदश है (दे अभिनवभारती, भाग १५. ३४०, 'सर्वरसाना शान्त-प्राय ऐवास्वाद ) । अभिनव और बनजय के अनुसार शम शान्त का स्थायी भाव है, वैराग्य और ससारभीरुता इसके विभाव हैं, मोक्षशास्त्रचिन्ता अनु-भाव है, निर्वेद, मति, घृति, स्मृति व्यभिचारी भाव हैं। मम्मट (४. ३५---'निर्वेद-स्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः') और सगीतरत्नाकर के अनुसार शान्त का स्थायीभाव निर्वेद है। जब कि अन्य लेखको के अनुसार जुगुप्सा अथवा उत्साह स्थायीभाव है (रसतरिंगणी, श्लोक १३७४)। डॉ राघवन ने अपने ग्रन्थ 'नबर आफ रसाख' (पृ. ९२-१०६) मे अभिनवभारती मे लिखित शांतरस का अश शुद्ध रूप मे प्रस्तुत किया है। शान्तरस के विषय में चिद्रका के मत के लिए ऊपर पृ. २०७ देखिए (अधिकारिकत्वेन शान्तो रसो न निवद्ध-ब्यः ) । हम ऊपर देख चुके हैं कि रुद्रट ने प्रेयान् नामक दशम रस का उल्लेख किया है। अभिनवभारती (भाग १, पृ. ३४१-४३) मे अन्य लेखको द्वारा प्रस्तुत स्नेह (आदंता स्थायीभाव), लौल्य और भक्ति का उल्लेख किया गया है तथा कहा गया है कि स्नेह का रित और उत्साह में अन्तर्भाव होता है, लौस्य का हास या रित मे तथा भक्ति का रित मे। क्यों कि देवादि-विषयक रित को भावमात्र कहा गया है (रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जित । भाव. प्रोक्त ---काव्यप्र ४ ३५) न कि शृगार । अन्य लेखको ने भक्ति को पृथक् रस माना है। सगीतरत्नाकर के मत मे (इस्लोक १३७०-७१, पू ८१५) नट पात्र (वर्तन) के समान होता है जिसमे रस रखा जाता है। जिस प्रकार पात्र रस का आस्वाद नहीं लेता उसी प्रकार नट भी रसास्वाद नहीं लेता। इसमे अन्य लेखको द्वारा प्रस्तुत भक्ति (श्रद्धा स्थायीभाव), स्नेह और लौल्य---इन तीन रसो का उल्लेख किया गया है परन्तु इन्हें मान्यता नहीं दी गई है। ध्वन्यालोक 1

शान्तवन नृष्णाक्षयमुखस्य य परिपोयस्तल्क्ष्रणो रस प्रतीयते । तथा चोक्तम् यन्त्र काममुख लोके यन्त्र दिव्य महत्तुलम् । तृष्णाक्षयमुखस्येते नाहृतं वोदशी कलाम् ॥ यदि नाम नर्यवनानुभवगोत्तरता तस्य नारित नैतावता-सावणोकसामान्यमहानुभावचित्तवृत्तिविशेषवत् प्रतिकोत्त् शक्य (व्यन्यालोक ३., पू. २१९-२० । यन्त्र्यं यह स्लोक शान्तिपर्व १७५. ३५ तथा वायुपुराण ९३. १०१ में भी है ।

के अनुसार नाथानंद नाटक में प्रान्त और शृयार दोनों रसों की स्थिति है। शानत का स्थायोभाव नुष्णाध्यमुख हैं। इन्होंने अपने मत के सम्प्रंत में महा-भारत से एक स्लोक प्रस्तुत किया है और यह भी कहा है कि यथार तमी व्यक्ति नुष्णाध्यम-मुख का अनुस्त्र नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं है। लोकन मे नाह्यशास्त्र के हम मत का उल्लेख आया है कि नाट्य के अन्तर्गत धर्म, अग्रेडा, सम्पत्ति और सम रिकार जाते हैं (केलोक्यस्यास्य ससंद्र मायनु १०४)। इसमे कहा गया है कि चाम स्त्रतित होना है सर्वार्थ क्यांक्लिक स्त्रम न्यू १०४) इसमे कहा गया है कि चाम स्त्रतित होना है सर्वार्थ समी प्रेत्रकों की हस्त्र नेष्य नहीं होती। प्रस्तु प्रेत्रकों की श्रेष्ठ हस्त्रकों कर्म स्त्रम न्यू स्त्रम नहीं होती। प्रस्तु प्रेत्रकों की हस्त्र नेष्य नहीं होती। प्रस्तु प्रेत्रकों की श्रेष्ठ हस्त्रकों क्यांद्री नहीं है। कई बीतरागी ग्रुपार में भी श्रेष्ठ नहीं दिवार्थ परन्तु हस्त्र अर्थ सह नहीं है कि श्रेष्ठार रम ही नहीं है। कह्यों के मत मे यदि गम को शात का स्थायों भाव माना बढ़ा तो नट में इस गुण के अभाव से नाटक में शान्त रम नहीं आ सकता। संगीतरलाकर का उत्तर नीषे रिया जाता है। सहस्त्रक से भाति नट स्त्र अपिनय करता है गय वहस्त्र इन भावों की बास्तिक अनुमृति नहीं करता।

हम करार (पृ २४८) कह चुके है कि भोज ने गृशारप्रकाश में 'रस एक ही हैं इस मिद्धान्त की स्थापना की है। इनके अनुसार किवता सम के कारण भरस बनती है और इन एक रस को गृशार कहा जा मकता है, जिसका रूप अभियान नया अहकार-जैसा ही है। यह मनुष्य की आत्मा में व्याप्त रहता है क्यों के आत्मा पर जन्म-जन्मान्तर से उसके सस्कार पड़े रहते हैं और इसी एक कारण से आत्मा के अनेक गृथों की उत्पत्ति होती है। (स्वोभिमानोञ्ज्ञकार. गृशार इति गोधते। योऽवस्तस्यान्वयात्काव्य कमनीयत्वसन्तेन। विधिप्टायुटजनमाय कमनीयत्वसन्तरान्या । आत्मासम्यगुणोव्यूत्रेरको हेतु प्रकाशने।) (स क., ५ १-२) ओज ने गृशार को अहकार के समनुष्य बताया है जो बस्तुतः रसा-

<sup>1.</sup> शान्तस्य गमसाध्यत्वालटे व तदसमवात् । अप्टावेव रसा नाट्येपित-ति केवियत्त्रवृत्त् । तदसाव यतः कविना रसः सवदते नटः । सामाणिकान्तुः तिहते रमान् पात्र नटो मतः । (सगीतरताकर ७, पू. ८१६, कलोक १९००-७१) जगसाय के (स्तमगामर, पू. ३०) ने अष्टावेव... नट' शब्द उद्युत किये हैं और शात को नौवाँ रस माना है। अभिनवभारती (भाग १, पू. ९९२) में कहा गया है: 'नटे तिह् किमास्वादनोगाय. । अत एव पात्रमित्युच्यते। निह पात्रे महास्वायोग तद्यायकः'।

नुभूति को आनंदमय बह्यास्वादसहोदर मानने के सद्त है। जब भोज द्वारा प्रधार को एक रस माना गया है तब इसे एक विशिष्ट शार्शिनक रूप दिया गया है। जब कि प्रधार का सामान्य जर्थ स्त्री-प्रथम का प्रेम है। स्त्रोंने इस दोनो अपनी को समझना चाहते हैं वे डॉ. राषवन द्वारा सपादित प्रधारप्रकाश (भाग १, प्रति २, प्. ४३५-५१३) का अध्ययन करें। अभिनवभारती में आये शान्त रस के शुद्ध पाठ के लिए दे. डॉ. राषवन लिखित 'नवर आफ रसाव' प्रन्य (पृ. ९२-१०६ = अभिनवभारती माग १, प्रवि २, प्र

कतियय लेखको के मत में अब्भुत ही एक मात्र रस है। साहित्यवर्षणकार (३. २-३) के अनुसार उसके प्रणितामह नारायण ने चमत्कार या विस्मय को ही हसका सार माना है। चमंदन की उक्ति को इन्होंने उद्युत किया है। (३. ऊपर ए. २८९, टिप्पणी ३)।

डॉ. डे ने अपने लेख 'दी विअरी आफ रस' (आशुतोष मुकर्जी सिल्वरजुवली समारोह मे समपित, भाग ३, पृ. २४०-२५३) मे नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय मे प्रस्तुत इस सूत्र की अभिनवगुप्त-लिखित टीका दी गई है। (भाग २, प्. २७४-२८८) इन पृष्ठों मे लोल्लट, शकुक, नायक और अभिनवगुप्त के मतो का विस्तृत विवेचन हुआ है। स्थानाभाव के कारण इन सभी मतो तथा इनके आक्षेपो का विवेचन यहा सभव नही है। रसास्वाद के विषय में आदि लेखकों के सिद्धान्तो की विशेषताओं का मक्षेप में निरूपण करूगा। महत्त्वपूर्ण प्रश्न है: 'रस की स्थिति किस मे है?'' 'रस का स्वरूप क्या है?' 'इस की उत्पत्ति कैसे होती है और इसका आस्वाद कैसे लिया जाता है ?' सक्षेप मे लोल्लट का मत इस प्रकार है: 'मूल रूप में रस का सबन्ध नायक राम इत्यादि से होता है (जैसे राम सीता के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं और नाटककार इसे उपयुक्त शब्दों में व्यक्त करता है)। नट के कुशल अभिनय के कारण प्रक्षक उसमें राम के मनोभावों का आरोपण करता है। प्रेक्षक को नट द्वारा प्रस्तुत प्रेम के इस अभिनय से आनन्द मिलता है। 'विभावा ... रसनिष्पत्तिः' आदि शब्दो का यही अर्थ है । इस मत के अनुसार प्रेक्षक अभिनीत विषय के मुल अर्थ का रसास्वाद नहीं करता । लोल्लट का तात्पर्य केवल इतना ही है कि नट द्वारा

 तीत का यह मत (ऊपर प्. २११) ध्यान देने योग्य है कि मूल नायक, गांटककार अथवा कवि और प्रेषक अथवा गांठक की अनुमृति एक समान होती है। नट तो केवल अमिनय करता है, परन्तु कतिपय सम्मकारों के अनुसार, नट को रहास्वाद से विचत रखने का कोई कारण नहीं है। प्रस्तुत राम के अभिनय को प्रेक्षक साक्षात् राम मानकर आनन्द का अनुभव करते हैं। अभिनवगुप्त अथवा मम्मट ने लोल्लट के मत की स्पष्टत व्याख्या नही की-तेन स्थाय्येव विभावानुभावादिभिरुपिचतो रस । स्थायी भवत्यनुपिचतः। स बोभयोरिप मुख्यया वृत्त्या रामादावनुकार्येऽनुकर्तरि च नटे गमादिरूपतानु-सन्धानबलादिति । (अ. भा. भाग १, प्. २७४); रसस्वरूप एव तावद्विप्रति-पत्तय प्रतिवादिनाम् । तथा हि पूर्वावस्थायां यः स्थायी स एव व्यभिचारिसम्पा-तादिना प्राप्तपरिपोषोऽनुकार्यगत एव रस । (लोचन, पृ. ८३); नटे तु तुल्य-रूपतानुसन्धानवशादारोप्यमाण. सामाजिकाना चमत्कारहेतु. (काव्यप्रकाश ४. ५-६ पर प्रदीपनाम टीका, पृ. ७४) । यहाँ राम मे मूल रस (श्वार) की उत्पत्ति होती है। अत यह मत उत्पत्ति-बाद कहलाता है। शकुक के विचार मे रस अनुमान का विषय है। अभिनय-कुशल नट बढी चतुराई से वास्तविक नायक के कार्यों का अभिनय करता है और प्रेक्षक को एक क्षण के लिए अभिनेता और वास्तविक नायक में साम्य प्रतीत होता है । और नट द्वारा प्रस्तुत अनुभाव और व्यभिचारी भावों से राम आदि के प्रेम का अनुमान लगता है। इस प्रकार वह राम के प्रेम का मन से साक्षात्कार करके रसास्वाद छेता है। यहाँ रस का निरूपण प्रक्षिक से सम्बद्ध है। परन्तु अनुकरण की चतुराई से इसे अनुमान का विषय माना गया है (अनुकरणरूपो रसः) । यह घ्यान देने योग्य है कि शकुक ने रसविवेचन प्रेक्षक की दृष्टि से किया है। इनके मत मे रस प्रेक्षक द्वारा अनुमित होता है। मूल नायकगत स्थायी भावों की स्थिति नट में अनुमित होती है (यद्यपि वे मूलत उसमें नही होते) क्योकि नटद्वारा विभावों का चतुराई से अपने अभिनय मे उपस्थापन किया जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि नट के भाव मूल नायक के ही भाव हैं। उस क्षण मे प्रेक्षक नट और मूल नायक के अतर को भूल जाते हैं। इस अनुमित स्थिति मे विशेष सौन्दर्यहोता है जो कि सामान्य अनुभूति और अनुमान से सर्वया भिन्न होता है। अतः प्रेक्षक की रसातुभृति अनुमानाश्रित है। अभिनवभारती (भाग १, प्. २७४-७८) के कई पृथ्ठों मे इस मत की व्याख्या और समीक्षा हुई है। इसके विरुद्ध अनेक जापत्तियाँ उठाई हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान से ही चमत्कार उत्पन्न होता है न कि अनुमान से । (एतदप्यहृदयग्राहि यतः प्रत्यक्षमेव ज्ञान सचमत्कार, नानुमित्यादिरिति लोकप्रसिद्धिमवध्यान्यया कल्पने मानाभावः । काव्यप्र. पु. ४-५ पर प्रदीप नामक टीका, पृ. ७७) भट्टनायक के मत के लिए दे० ऊपर पृ. २१२-२१३ । भट्टनायक ने इस को अनुमान का विषय नही माना और उन्होने यह भी अस्वीकार किया है कि रस को जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसी रूप में प्रेक्षक उसका आस्वाद नहीं लेता । इन्होने रसास्वाद को परब्रह्म-साक्षात्कार की कोटि मे रखा है। चूकि परब्रह्म आनदमय है अत. रस का आस्वाद भी आनद-मय है। इन्होने अभिया के अतिरिक्त भावकत्व व्यापार अथवा भोग या भोगी-कृति, ये दो और शब्द-शक्तिया मानी हैं। प्रथम शक्ति से राम-सीता आदि विभाव प्रेक्षक या पाठको के समक्ष उपस्थित होते है। वे विभाव साधारणीकृत होते हैं। प्रेक्षक के मन मे रितभाव जागृत होता है तब प्रेक्षक या पाठक आनद की अनुभति करते हैं। पर आनद सामान्य अनुभव अथवा स्मृति से भिन्न होता है जिसकी समता परब्रह्मास्वाद से की जा मकती है। अभिनवभारती (नाट्य-शास्त्र, भाग १, पृ. २७८-७९) में उल्लेख आया है . 'तस्मात् काव्ये दोषाभाव-गुणालकारमयत्वलक्षणेन, नाटये चतुर्विधाभिनयरूपेण, निविडनिजमोहसक्टता निवारणकारिणा विभावादिसाधारणीकरणात्मना अभिधातो द्वितीयेनाक्षेत भावकत्व-व्यापारेण भाव्यमानो रसोऽनुभवस्मृत्यादिविलक्षणेन रजस्तमोऽनुवेधवैचिञ्य-बलादहृदि विस्तारविकासलक्षणेन मत्त्वोद्रेकप्रकाशानदमयनिजसविद्विश्रान्ति-विलक्षणेन परब्रह्मास्वादसविधेन भोगेन पर भुज्यत इति ।' लोचन से विदित होता है कि नायक ने रस को काव्य अथवा नाटक की आत्मा स्वीकार किया है और इसे व्यग्य-रूप में माना है । 'रस. । स च काव्यव्यापार केगोचरो रमध्वनिरिति । स च ध्वनिरेवेति स एव मुख्यतयात्मेति' । (लोचन पृ १८), और 'रमस्य गन्दवाच्यत्व तेनापि नोपगतिमति व्याग्यत्वमेव' (लोचन पृ २३) भट्टनायक व्वनि-सप्रदाय से दो बातो मे अपनी मत-भिन्नता रखते है । प्रथम यह कि रसानुभृति का वर्णन तथा विश्लेषण नहीं किया जा सकता, और ध्वनित, रूप मे ही रम काव्य की आत्मा है न कि वस्तु अथवा अलकार जैसा कि घ्वन्या-लोक (पु. १८) में माना गया है। अभिनवगुप्त के मत में रस अभिव्यक्ति है वह कार्य या ज्ञाप्य<sup>1</sup> नहीं है। इन्होने भट्टनायक प्रस्तुत अभिधा व्यतिरिक्त दो अन्य शक्तियो को नही माना । इनके मत मे रित-आदि भाव प्रेक्षकों के मन मे सुप्त रहते हैं, ये विभावादि की सहायता से जागृत होते हैं और रस की अवस्था को प्राप्त करते हैं। इन मतो का विस्तृत विवेचन काव्यप्रकाश (४) और लोचन (पू ३०,६८-७०) मे देखिए। रस को काव्य की आत्मा मानने का भरत का दष्टिकोण निम्नलिखितो ने स्वीकार किया है: रुद्रभट्ट (श्रुगारतिलक

दे लोचन, पृ. ६९ 'अतस्वर्वणात्राभिव्यजनमेव न तु ज्ञापन, प्रमाणव्या-पारवत् नाप्युत्पादनम् । हेतुब्बापारवत् । ननु यदि नेय ज्ञाप्तिनं वा निष्यत्तिः, तर्हि किमेतत् । . . . अतस्व रसोऽयमलौकिकः ।

मे), अग्निपुराण (बाग्वैदध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम् । अ ३३६. ३३), काव्यमीमासा (प. ६, रस आत्मा), मम्मट, रुय्यक, शौद्धोदनि (अलकारस्त शोभाय रस आतमा परे मनः, अलकारशेखर, पु. ६)। इनके अतिरिक्त अनेक लेखको ने रस को काव्य की आत्मा माना है। अभिनवगृष्त के मत मे ब्याजना-शक्ति में रस अभिव्यक्त होता है और रस-प्रतीति होती है जिसका विश्लेषण और वर्णन किया जा सकता है। इन्होंने भट्टनायक के भावकत्व (साधारणी-करण) को अस्वीकार किया है और भोग को न मानकर रस-प्रतीति, रसा-स्वाद अथवा रसचर्वणा का ही उल्लेख किया है। भग्त की यह उक्ति ध्यान देने योग्य है (६. पू. ७१) . 'नानाभावाभिनयव्यजितान् वागगसत्त्वोपेतान् स्थापि-भावानास्वादयन्ति सुमनस प्रेक्षका तस्मान्नाट्यरसा इति व्याख्याताः।' और फिर कहा है 'एवमेते काव्यरसाभिव्यक्तिहेतव एकोनपचाशदभावा: प्रत्यवगतव्या । एभ्यश्च मामान्यगुणयोगेन रसा निष्पचन्ते ।' भट्टनायक (नाट्यशास्त्र, भाग १, पृ ८०, जी. ओ. एस ) ने भावकत्व (साधारणीकरण) और भोजकत्व इन दो व्यापारों की कल्पना की है। भट्टनायक की स्थापना के विरुद्ध दो प्रमुख आपत्तियाँ उठाई गई है। इसमे कोई प्रमाण नही है कि अभिषा के अतिरिक्त दो और व्यापारो की आवश्यकता है। जिस 'भिक्त' को ज्ञान से परे मानते हैं वह एक प्रकार की अनुमृति ही है और इसका अन्तर्भाव अभि-व्यक्ति-सिद्धान्त मे ही हो जाता है।

#### अलंकार-संप्रदाय

अनकार मध्य प्राचीन काल से चला आ रहा है। रहदामन् के शिलालेख के अनुसार द्वितीय अताब्दी ई. सन् में साहित्यिक गव और पब की अलक्षत करना आवस्यक माना जाता था। नाट्यसाम्ब (अ. १७. १-५) में २६ रुक्षणे (तो निक-निक्र पाठ) की गणना की गई है। नाट्य में प्रयुक्त काब्य में इन की निस्पति थी। शर्न बनै: ये कक्षण जुनत हो गयं और इनमें से कविषय की (असे हेनु, जेंदा आदि को) कई प्राचीन आलकारिको (जैसे दब्धी-आदि) ने अलंकार के रूप में स्वीकार किया है। भूषण अथवा विभूषण नामक प्रवस लक्षण की

साघारणीकरण चैतदेव यत्सीतादिविशेषाणां कामिनीत्वादिसामान्येनो-पस्थितिः (प्रदीप, पृ. ७८) ।

अलकृति शब्द ऋषेद में 'अरकृति' के रूपमें मिलता है। 'का ते अस्त्यरंकृति: सक्तै: कदा ननं ते मध्यन दाशेम' (ऋषेद ७. २९. ३)।

परिभाषा इस प्रकार है: 'अलंकारंगुंगिर्श्व बहुमि. समलकृतम् । भूपगैरिव-वित्राधिस्त्वपृथ्यमिति स्मृतम् ।' (नाट्यवास्त्र १७. ६, जी औ. एस., माग २, ए. ३५०) इससे स्पष्ट होता है कि भूषण नामक कक्षण में अलकार और गुणो का सत्तावेश होता है। नाट्यवास्त्र (१७. ४३, प्. ३२१, के. एस. स. १६. ४३ और जी. औ. एस १६. ४०, भाग २) मे उपमा, क्षमक, दीपक और यसक इत चार अलकारों को नाटक के अलकार मागा है। 'काच्य माह्य-क्लारात्। सौन्यंस्त्रककाराः' (काव्या सू १ १.१-२) मे बामन ने अलकार शब्द को दो जयाँ में प्रयुक्त किया है। यहां अलकार का अर्थ सुदरा बस्तु से है। इन्होंने उपमा आदि अलकारों से भी अलकार बाब का सबन्य दिलाया है का प्रयोग व्यापक कर्ष में क्रिया है जैता कि नीचे दिलाया गया है।

इस सप्रदाय के प्रमुख प्रतिनिधि भामह और उद्भट है। दण्डी, रुद्रट और प्रतिहारिन्द्राज को भी इसी सप्रदाय में रसा जा सकता है। यह कहना उपयुक्त नही है कि वे रस-सिद्धान्त से अपरिचिन थे (दे. उसर पु ३४१)। उद्भट ने रसवत् की परिभाषा इस प्रकार दी हैं. 'रसवद्विजतस्पट्रग्रागरिस्ता-

वामन के मत में काव्य लिलत कला है और इसका उद्देश्य मौन्दर्याभिव्यक्ति है। निम्न प्रश्न विवादाम्पद हैं. 'सौन्दर्य का क्या विशिष्ट गुण है ? क्या यह आत्मपरक है या बस्तुपरक है ? क्या कवि या कलाकार सौन्दर्य-रचना मे नीति का उपदेश देने का अधिकारी है ? अथवा उसका क्षेत्र नीति-उपदेश से मिन्न है ?? मैं इन प्रश्नों की गहराई में जाने का मोह सबरण करता हु। सौन्दर्य का ससार मीति और सत्य के समार से परे अथवा भिन्न है। काव्य ललित कला का एक भाग है अत इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष नीति-उपदेश करना अथवा अतिम सत्य का अन्वेषण करना नही है। कवि का कर्तव्य अपने और अपनी कला के प्रति सत्य रहना है तथा निजी अनुभवों को उत्तम से उत्तम शैली में व्यक्त करना है। नाटक के माध्यम से वह परोक्ष-रूप मे नीति का उपदेश कर सकता है। ध्वन्या. (३. पृ २२४) में निम्न उक्ति आई है : 'शृगाररसागैरुन्मुसीकृता सन्तो हि विनेया. सुख विनयोपदेश गृहणन्ति । सदाचारोपदेशरूपा हि नायकादिगोष्ठी विनेय-जनहितार्थमेव मुनिभिरवतारिता।।' दे डॉ बी एल अत्रे लिखित 'साइका-लॉजी आफ ब्यूटी' (जरनल आफ़ बनारस-युनिवर्सिटी, भाग ६, पृ. ४३-५५)। माघ ने रमणीयता का वर्णन इस प्रकार किया है : 'क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः' (४-१७) ।

दयम् । स्वशन्दस्यायिसंचारिविभावाभिनयास्पदम् ॥' (४) इसमे इन्होंने स्यायीभाव, विभाव अथवा व्यभिचारी भाव आदि पारिभाषिक शब्दो का उल्लेख किया है। अगले क्लोक में इन्होंने ९ रसो के नाम गिनाये हैं। दण्डी ने भी रसवत् और ऊर्जस्वि की परिभाषा करते हुए इस प्रकार कहा है 'मधुर रसवद्-वाचि वस्तुन्यिप रसस्थिति.' (१ ५१) । वे आठो रस और उनके स्थायी भावो मे पूर्णतः परिचित हैं--- 'इह त्वष्टरसायत्ता रसवत्ता स्मृता गिराम्' (२. २९२), 'प्राक् प्रीतिर्देशिता सेय रिन श्रुगारता गता (२ २८१)।' काव्या-२. २८३, २८५, २८७ भी देखिए। रुद्रट ने कहा है 'तस्मात्तर्काव्य यत्नेन महीयसा रसैर्युक्तम् (१२ २) । ये ग्रन्थकार रस के अस्तित्व से भली भौति परि-चित थे। परन्तु इसे सामान्य काव्य पर कैसे घटाया जाय, इसका उन्हे ज्ञान नही था। इन्हें काव्य में अलकार ही महत्त्वपूर्ण लगते थे यहाँ तक कि इन्होंने रसो की अलकारों से गौण माना और इनका रसवत् आदि अलकारों के रूप में उल्लेख किया। भामह और दण्डी ने अलकार और गुणो मे कोई विशेष अतर नही माना । भामह और दण्डी, दोनो ने भाविक को गुण माना है---('भाविकत्वमिति-प्राहु प्रबन्धविषय गुणम्' (३. ५२ और काव्यादर्श २. ३६४) । अलकार का व्यापक अर्थ लेकर दण्डी ने दस गुणो को अलकार भाना है---'काव्यक्षोभाकरान् धर्मानलकारान् प्रचक्षते । काश्चिन्मार्गविभागार्थमुक्ताः प्रागप्यलिक्याः' (२.१ और ३)। दण्डी ने काव्यादर्श (२. ३६७) मे कहा है कि नाटकगन संधि के ६४ अग, वृत्ति के १६ अग और अन्य परम्परागत ३६ लक्षण (नाट्यशास्त्र-गत रगमंत्र से सबद्ध) अलकार होते हैं ('यच्च सन्ध्यगबृत्यग लक्षणा-व्यावणितमिद चेष्टमलकारतयैव न.')। अलकारसर्वस्य, (पृ ३, ९) मे कहा गया है--- 'इह ताबद्भामहोद्भटप्रभृतयश्चिरतनालकारकाराः प्रतीयमानमर्थं वाच्योपस्कारकतयालकारपक्षनिक्षिप्त मन्यन्ते ।....... उद्भशदिभिस्तु गुणालकाराणा प्रायण साम्यमेव सूचितम्।....तदेवमलकारा एव काव्ये प्रधानमिति प्राच्याना मतम् ।'तरल मे 'अभाव एव ध्वनेरिति भामह-प्रभृतयो मन्यन्ते' वह उक्ति आई है (पृ. २४) । इससे यह विचार उत्पन्न हो सकता है कि भामह व्वन्यभाववादी थे। परन्तु यह सर्वया उपयुक्त नही है। इसमे सन्देह नही कि भामह, दण्डी और अन्य लेखक इस बात से परिचित नही थे कि काब्य की बारमा प्रतीयमान अर्घ है और उन्होने अपनी रचना में व्यक्ति या गुणी भूतव्यस्य अञ्दोका प्रयोगभी नही किया। उन्होने अप्रस्तुतप्रससा, समासोक्ति, आक्षेप अर्धि की परिभाषाओं में प्रतीयमान अर्थ का पर्याप्त अन्तर्भाव कर लिया है (जो कि व्यन्यालोक का गुणीभूतव्यग्य है)। उदाहरणार्य, 'यत्रोक्ते गम्यतेन्योर्थस्तत्समानविशेषणः । सा समासोक्ति (भामह २. ७९)। पर्या-योक्त अलकार में वे व्वनि के शेष सभी तत्त्वों को समाविष्ट कर सकते थे। जगन्नाथ ने बलपूर्वक सत्य बात कही है: 'ध्वनिकारात्प्राचीनैर्भामहोद्भटप्रभृ-तिभिः स्वग्रन्थेषु कुत्रापि ध्वनिगुणीभूतव्यन्यादिशब्दा न प्रयुक्ता इत्येताव-तैव तैर्थ्वन्यादयो न स्वीक्रियन्त इत्याधुनिकाना वाचोयुक्तिरर्युक्तैव। यतः समासोक्तिव्याजस्तुत्यप्रस्तुतप्रशसाद्यलकारनिरूपणेन कियन्तोऽपि व्यग्यभेदास्तैरपि निरूपिता । अपरव्य सर्वोऽपि व्यग्यप्रपंचः पर्यायोक्तकुक्षौ निक्षिप्तः । न ह्यनुभावसिद्धोऽयों बालेनाप्यप ह्वोत् शक्यते । ध्वन्यादि-शब्दै. पर व्यवहारो न कृत. । न ह्योतावतानङ्गीकारो भवति'। (रसगगाधर, पृ ४१४-४१५) यद्यपि भामह और दण्डी ने घ्वनि अथवा व्याग्य को काव्य मे व्याप्त तत्त्व नही माना फिर भी इन्होने वक्रोक्ति अथवा अतिशयोक्ति को बहुत महत्त्व दिया है और इन्हें सभी अलकारों के मूल में निहित माना है। (दे भामह २. ८५ 'सैवा सर्वै'व.' और 'अलकारान्तराणामप्येकमाहु परायणम् । वागीश-महितामुक्तिमिमामितिशयाह्वयाम् ॥ काव्याः २. २२०) बक्रोक्ति के अर्थ के लिए दे. नीचे लिखित १२वां प्रकरण । रुद्रट ने (ऊत्पर पृ. १४५ दे.) भाव नामक अलकार की परिभाषा दी है। इस मे कोई वस्तु (तथ्य) व्यग्य होती है। इन्होने लुप्तोत्प्रेक्षाका (९ १३) उदाहरण प्रस्तुत किया है। अतः यह भी व्यग्य के अर्थ से अपरिचित नहीं थे। भामह और दण्डी ने अलकारों को जो महत्त्व दिया उसका परवर्ती आचार्यों ने भी अनुसरण किया। भामह ने लिखा है, 'न कान्तमपि निर्भूष विभाति बनितामुखम्' (१. १३)। यद्यपि मम्मट भी व्यत्यालोक के कट्टर अनुयायी हैं फिर भी इनका अलकार-विवेचन ग्रन्थ मे विवेचित सभी विषयों से अधिक विस्तृत है। विभिन्न लेखको द्वारा उल्लिखित अलंकारो की सख्या २०० से भी अधिक है। अलकारो की अधिक जानकारी के लिए दे. आई ए., भाग ४१, सन् १९१२, पृ. २०४-८; प्रो. सोवानी-लिखित 'हिस्ट्री एण्ड सिग्नीफिकेन्स आफ अलकाराज' के लिए दे. एनल्स बी. ओ आर. आई., भाग १., पृ. ८७-९८; एनल्स बी. ओ आर. आई., भाग २, पृ. ६९-७२ पर देखिए प्रो. पी. के. गौड का 'अलकार-वर्गीकरण'; 'साइकालॉजिकल बेसिस आफ़ अलकाराज' के लिए दे. मुकर्जी सिल्बरजुबली ग्रन्थ ३, पृ. ६६१ से **बागे**; डॉ. दे-लिखित 'हिस्ट्री बाफ संस्कृत पोइटिक्स, भाग २, पृ. ४१-९४; प्रो. एच. आर. दिवेकर लिखित 'ले फ्लाज हे रेटारिके डा ले इन्ड' १९३०; डॉ. रायवन-लिखित 'इंडियन कल्चर', भाग ३, पू. ६७५-७०५ और 'सम कन्से द्स' इत्यादि, पू. ४८-९१ के लिए दे. 'युव एण्ड अब्युव आफ, अलकाराव इन संस्कृत लिटरबर', 'शृंगारप्रकाश, भाग १, पृ. ३६१-४१७ में दे 'मोजा'स कम्सेप्यान आफ अलंकाराज'।

अलंकारों के विषय में अनेक प्रश्न उद्भूत होते हैं। उदाहरणार्थ, अलकार-वर्गीकरण, गुणो तथा अलंकारों का भेद, अलकार-सख्या और रस तथा ध्वनि-सिद्धान्त मे उनका स्थान, आदि । यहाँ इन सब विषयों का केवल सक्षिप्त विवेचन ही किया जायगा । ऐसा प्रतीत होता है कि भामह (१. १५ 'शब्दाभिधे-यालकारभेदादिष्टं द्वय तुनं) ने अलकारों को शब्द तथा अर्थ की दृष्टि से दो वर्गों मे विभाजित किया है (दे. ५. ६६ मी)। दण्डी ने भी इसी वर्गीकरण का अनुसरण किया है क्योंकि उन्होंने दूसरे परिच्छेद में अथलिकारों का तथा तीसरे में यमक आदि शब्दालकारों का विस्तृत विवेचन किया है। उदभट ने प्रथम चार शब्दालकारो की गणना की है तदुपरान्त उन्होने अथालकारो का विवेचन किया है। उन्होंने क्लेष (४थे मे) को अर्थालकार माना है, परस्तु इसका शब्दश्लेष और अर्थश्लेष में विभाजन किया है। सम्मट ने उनके इस मत की कट आलोचना की है। रुद्रट ने अनुप्रास-यमक आदि शब्दालकारों की गणना की है (२.१३) और अर्थाल कारो (७९) का उल्लेख किया है। उन्होंने अर्था-लकारों के विभाजन के विषय में चार आधार माने हैं (दे ऊपर प. १४३)। सरस्वतीकण्ठाभरण (२. १) मे भोज ने अलकारो को शब्द, अर्थ और उभय---इन तीन वर्गों मे विभाजित किया है। प्रत्येक विभाग मे चौबीस अलकार गिन-कर उनकी सोदाहरण परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उपमा, रूपक, अपहनु ति, अर्थान्तरन्यास-आदि अलकारो को उभया-लंकार (शब्द तथा अर्थ) वर्ग मे रखा है। अग्निपुराण, चमत्कारचन्द्रिका आदि के कतिपय लेखको ने उनके इस मत का अनुसरण किया है। भोज (सरस्वतीकण्ठा., ५.८) ने बाङमय को 'बक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति' मे विभाजित किया है। उन्होने इस विषय की शृगारप्रकाश मे व्याख्या की है और गुणों तथा रसो को भी अलकारों में समाविष्ट कर लिया है। अलकार-सर्वस्य मे अलकारो के सात उपयुक्त वर्ग बनाये हैं जो इस प्रकार है: सादृश्य (उपमा, रूपक); विरोध (विरोध, विभावना, विशेषोक्ति); ग्रुखलाबन्ध (कारणमाला, एकावली), तकंन्याय (एकलिंग, अनमान); (यथासल्य, पर्याय, परिवत्ति), और लोकन्याय (प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित). गृढार्थप्रतीति (सूक्ष्म, व्याजोक्ति) । प्रतापरुद्रयशोभूषण (पृ. ३३७-३९) में अलकार-वर्गीकरण के आधार का उल्लेख आया है और गुणों से उनका अंतर स्पष्ट किया गया है (सघटनाश्रयाः गुणा. शब्दार्थाश्रयास्त्वलकाराः) ।

स्थानाभाव के कारण में इस प्रश्न की गहराई में नही जा सकता। भरत ने चार अलकारो और दस गुणो का उल्लेख किया है अत उनके अनुसार अलकार और गुणो में अवस्य अतर होगा। यद्यपि उन्होने इसका स्पष्टीकरण नही किया। दण्डी ने अलकार के व्यापक अर्थ के अन्तर्गत गुणो का समावेश किया है जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है। उन्होंने बलकारों की निम्न प्रकार से परिभाषा की है- काव्यशोभाकरान् घर्मानलकारान् प्रचक्षते । ते चाद्यापि विकल्यन्ते कस्तान् कात्स्न्येन वक्ष्यति' (काव्यादर्श, २. १) । भामह का गुणविवेचन नितांत स्थरूप है। इन्होंने काव्यालंकार (२. १-३) मे माधुर्य, प्रसाद और ओजस् इन तीन गुणों की परिभाषा की है। दण्डी ने उदाहरण देकर दस गुणो की परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं। इनके दस गुण वे ही है जो भरत (१७. ९६-१६ ९६ जी ओ. एस. स., पू. ३३४), काव्यादर्श (१ ४१) और वामन (३. १. ४) ने गिनाये हैं। यद्यपि इनकी परिभाषाओं में प्राय अंतर है। वामन के अनुसार गुणो की परिभाषा इस प्रकार है . 'काव्यशोभाया कर्तारो धर्मा गुणा । तदतिशय-हेतबस्त्वलकाराः' (का सू. ३ १-२) । इन्होने आगे कहा है कि गुण नित्य हैं और गणना करके इन्होने शब्द के गुणों तथा अर्थ के दस गुणो की गणना और परिभाषा की है। ध्वन्यालोक में गुण तथा अलकारों का सबन्ध स्थापित किया गया है। जब रूपक के माध्यम से रस और ध्वनि को काव्य की आरमा घोषित किया गया तब रस-सिद्धान्त के विद्वानों को गुणों और अलकारों का स्थान भी निर्घारित करना पडा । ध्वन्यालोक (२७) के अनुसार, 'जिस प्रकार वीरता-आदि आत्मा के गुण माने जाते हैं, कटक-आदि आभुषण शरीर के अगों पर घारण किये जाते हैं इसी प्रकार माधुर्य, ओज और प्रसाद रसी (आत्मा) के गुण हैं --- तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिन ते गुणा स्मृता । अङ्गाश्रिता-स्त्वलकाराः मन्तव्याः कटकादिवत्' (ध्व. २. ७) ॥ यह भी बताया गया है कि माधुर्यं प्रमुखत विप्रक्रभ शृगार और करुण के लिए उपयुक्त है। ओज-गुण रौद्ररस के लिए, तथा प्रसाद सभी रसो के लिए उपयुक्त है। जब भ्रुगार प्रमुख रस होता है तो इसकी निष्यत्ति अनुप्रास-सहायक नही होती। शृंगार, विशेषत विप्रलभ, मे यमक का उपयोग असगत है (ध्व २.१५-१६)। मम्मट आदि अधिकाश परवर्ती ग्रन्थकारों ने तीन गुण माने है। जिस प्रकार वीरता आत्मा का विशिष्ट गुण<sup>1</sup> है इसी प्रकार माघुयं आदि आत्मा के तीन गुण हैं। इनका

एबमेते हालंकारा गुणा बोषास्च कीर्तिताः । प्रयोगमेषां च पुनर्वक्यामि रससंभवम् ॥ (नाट्यशास्त्र, १७. १०८)

रसों से स्वायी संबन्ध है और अलकार शरीर पर घारण किये जाने वाले अलकारों के समान है— 'ये रासव्याङ्किनो बर्मा शौर्याच्य इवालनः। उल्लब्ध-हेतवस्ते स्पुरवर्णस्त्रयो गुणाः॥ उपकुर्वन्ति त सन्त येऽङ्गद्वारेण आतुष्ति। हाराविबयर्कगरास्त्रेऽनुत्रायोगमावदः॥' काव्यप्रः, ८ १-२)। अष्कास आलकारिको ने इस मत का अनुतरण किया है।

समय-समय पर बलकार-सच्चा मे परिवर्तन आता गया है। अरत ने केवल बार अककारों का उल्लेख किया है। कुछ प्राचीन प्रस्कारों ने पीच अथवा आठ करकारों का वर्णन किया है (दें उपर पृ ६९)। विष्णुवर्भोत्तारपुराण से विद्या होता है कि अककार अठारह थे (दें उपर पृ ६९)। महि, दच्छी, भासह, उद्भट और वामन के अनुसार अककारों की सच्चातीस और चालीस के बीच है। मम्मट ने ६१, रूपक ने लगमग ७५, जन्द्रालोककार ने १०० तथा कुनक्यानद ने ११५ जलकारों की परिभाषाएँ दी हैं। ध्वन्यालोक (पृ. ९) मे ध्वन्याभाषायों का यह मत दिया गया है. 'सहस्वशे हि महास्विभरव्यर-ककारफ्रकारा प्रकाशिता' प्रकाशनते च।'

यह घ्यान देने की बात है कि एक ही अलकार के विभिन्न नाम हो सकते हैं जैसे स्वभावोक्ति और जाति; यथासस्य, कम अथवा सख्यान । कई बार विभिन्न अलकारों के लिए एक ही नाम प्रयुक्त होता है जैसा कि आक्षेप अलकार के विषय में स्पष्ट है। व्यक्तिविवेक (प्. ८८) में कहा गया है कि यद्यपि अलकार अनेक हैं फिर भी कुञल कवि योड़ें ही अलकारो का प्रयोग करता है। उपमा अलकारो का प्राण है। जब यह व्वनित होता है तब अधिक सरस बनता है। व्याजस्तुति, सहोक्ति, विनोक्ति, प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त, व्यतिरेक आदि अलकारों के पृथक्-पृथक् अध्ययन के लिए दे. डा. नोबेल, जे. डी. एम. जी. भाग ६६, पृ. २८३-२९३ और भाग ६७, पृ १-३६, दे. प्रो मट्टाचार्य-लिखित 'नियोबुद्धिस्ट न्युक्लिअस इन अलकारशास्त्र', जे ए एस. बी. भाग २२, १९५६ प्रति १, प्. ४९-६६ तथा श्री अनतलाल ठाकुर लिखित 'इन्पलुएस ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक ऑन अलकारशास्त्र', जी ओ आई. बढौदा, भाग ७ (पृ. २५७-२६१) । इस लेख मे लेखक ने पारिभाषिक शब्दो का अनुसन्धान किये बिना दुरा-ग्रहपूर्ण मत प्रतिपादित किया है। उदाहरणार्थ, उनका आग्रह है कि स्वसवेदन, विप्रतिपत्ति, नान्तरीयक, अविनाभाव आदि शब्द एकातत बौद्ध तर्कशास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं। 'नान्तरीयक' शब्द महाभाष्य (१ २.३९) मे और श्लोक-वार्तिक तथा वाक्याधिकरण (श्लोक ३४३) मे भी आता है। 'विप्रतिपत्ति.' शब्द कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतिम श्लोक में आता है । यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सब्द जिस संस्कृत बौद्धवन्य में आये हैं उसकी रचना ईसा-पूर्व द्वितीय सताब्दी में हुई है। 'बिप्रतिपत्ति' शब्द जैमिनी के पूर्वमीमांसासूत्र में कई बार विरोध के अर्थ में आया है (५ १ १८, ८ १. ३२; ९. ३ १५)।

#### ११. रीति-सम्प्रवाय

इस सप्रदाय के प्रमुख प्रतिनिधि आचार्य वामन हैं। दण्डी ने भी रीतियों के विषय मे पर्याप्त लिखा है। अधिकाश परवर्ती अलकार-लेखको ने भी इस विषय मे थोड़ा-बहुत अवस्य लिखा है । वामन ने निजी दृष्टि से गुण और अलकार मे अतर माना है (ऊपर पृ०३७६)। वामन ने ओज, प्रसाद, रुलेष, समता, समाघि, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, अर्थव्यक्ति, कान्ति इन शब्दो वा तथा भाव के दस गुणो का उल्लेख किया है। दण्डी ने भी ये ही दस गुण गिनाये हैं परन्तु उन्होने शब्द-गुण और भावगुण पृथक्-पृथक् रूप मे नही माने हैं। गुण-सिद्धान्त बहुत प्राचीन है। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि रुद्रदामन् के एक शिलालेख (१५० ई. सन्) में माधुर्य, कान्ति, उदारता आदि कतिपय गुणो का उल्लेख आया है। कौटिल्य ने भी कतिपय गुणो का उल्लेख किया है। यह घ्यान देने की बात है कि कौटिल्य (२.९) ने राजकीय आदेश मे अर्थकम, सबन्ध, परिपूर्णता, माधुर्य, औदार्य और स्पष्टता-ये छ गुण आवश्यक माने हैं। परन्तु नाट्यशास्त्र के अनुसार इन गुणों की सख्या दस है और माधुर्य, उदार अथवा उदात गुण भी इन्ही मे आते हैं। इससे स्पष्ट है कि काव्यशास्त्र के सिद्धान्त और व्यवहार की दृष्टि से कौटिल्य का समय नाट्यशास्त्र और रुद्रदामन से बहुत पूर्व का होगा । बाण, भरत को छोडकर काव्यशास्त्र के सभी उपलब्ध ग्रन्थकारों के पूर्ववर्ती है। इनके अनुसार विभिन्न प्रदेशों के कवियों में विभिन्न काव्यगुण होते हैं, 'इलेपप्राय-मुदीच्येषु प्रतीच्येष्वर्थमात्रकम् । उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु गौडेष्वक्षरहबर. ॥' (हर्षचरित, प्रस्तावना, रुलोक ७) । इसमे दाक्षिणात्य और गौड दो महत्त्वपूर्ण शब्द आये है। बाण दाक्षिणात्य नहीं थे, अत उन पर प्रादेशिकता या स्थानीय पक्ष-पात का आरोप नही लगाया जा सकता । दण्डी ने रीति शब्द का बिल्कूल प्रयोग नहीं किया है। इसके विपरीत उन्होंने प्रत्येक स्थल पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है (काव्यादर्श, १ ९, ४०,६६,७५,१०१) । उन्होने स्पष्ट रूप में कहा है कि एक-दूसरे से तनिक भिन्न प्रकार की अनेक भाषा-सरणियाँ हैं। साथ ही उन्होने यह भी कहा है कि वे वैदर्भ और गौडी का ही उल्लेख करेगे, क्योंकि इनका पारस्परिक अंतर बहुत स्पष्ट है। यह रोचक बात है कि उन्होंने

गौडीय मार्च या पद्धति का उल्लेख पौरस्त्य रूप मे किया है और गौडों के विषय मे बाण द्वारा प्रयुक्त 'डबर' शब्द का प्रयोग किया है---'इत्यनालोध्य वैषम्यमर्थालकारडवरो । अवेक्यमाणा ववृषे पौरस्त्या काव्यपद्धति. ॥' (१ ५०)। पौरस्त्य के लिए काव्यादर्श (१ ८३) भी देखिये। इसके विपरीत उन्होंने दाक्षिणात्य शब्द का प्रयोग बदर्भ मार्ग के लिए किया है . 'अतो नैवमनुप्रास दाक्षि-णात्या. प्रयुज्जते', १.६०)। इन्होने एक स्थल (१.९२) पर वर्त्म शब्द का प्रयोग किया है और यह भी उल्लेख किया है कि गौडों की अत्यक्ति में बहुत रुचि थी। काव्यमीमासा (अ. ७, पृ. ३०) में भी मार्ग शब्द प्रयुक्त है--- 'किमर्थ पुन-रनपदेश्ययोन्नाद्वापारमेश्वरयोर्वान्यमार्गयोश्पन्याम --इत्याचार्या ।' सरस्वती-कण्ठाभरण में कहा गया है कि वैदर्भ आदि विभिन्न पद्धतियों को मार्ग कहते हैं। 'वैदर्भादिकृत पन्या काव्ये मार्ग इति स्मत । रीझ्गताविति घातो सा व्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते।' (२ २७ वी कारिका, निर्णय सा स. १९३४)। ध्वन्यालोक (३.५२, पू. २९०) मे इस प्रकार उल्लेख आया है ' 'एतद्घ्वनिवणंनेन निर्णीत काव्यतत्त्वमस्फुटस्फुरित सदशक्नुवद्भि प्रतिपादयित वैदर्भी गौडी पाञ्चाली चेति रीतय. प्रवर्तिता । सभवत इसका सकेत वामन से है। ध्वन्यालोक मे रीति-विवेचन को स्थान नहीं मिला । इसके विपरीत इसमें वृत्तियों और सघटना का विस्तार से वर्णन हुआ है। नाट्यशास्त्र (१७.९६) में इन्ही दस गुणो की गणना आई है। नाट्यशास्त्र में गणी और अलकारों को गौण स्थान मिला है (१७ १०८)। दस गुणो के विषय मे दे नाट्यशास्त्र, के एम स. १६. ९७-१०८ और अभिनवभारती, भाग २, जी ओ एस, पृ ३३४, अ. १६ ९६-११२। नाटयशास्त्र के १७वे अध्याय में गणों का ३६ अन्य काव्यभूपणो के साथ वर्णन हुआ है। जब कि इस ग्रन्थ मे रस को प्रमुख स्थान दिया गर्था है। दण्डी ने गुणो को बहुत महत्त्व दिया है और उनका लगभग सपूर्ण ग्रन्थ गुणो और अलकारों के विवेचन से ही परिपूर्ण है (१ ४०-१०१)। उनके ग्रन्थ में शब्द तथा अर्थ के अलकारों को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है और सामान्यत गुणो और अलकारों में कोई अतर नहीं दिखाया गया (दे. पु. ३७४) । जब कि वामन ने दोनो के अन्तर को स्पष्ट किया है । वामन के मत में दस गुण वैदर्भ मार्ग, अथवा रीति के, सार हैं । जब कि गौडी मार्ग सामान्यत दस गुणो के विरोधी तत्त्वो तथा उनके अभाव की स्थिति होती है। केवल अर्थव्यक्ति, उदारता और समाधि को छोडकर, क्योंकि ये दोनों मार्गी के अनुयायियों के लिए आवस्यक है ('इति वैदर्भमार्गस्यप्राणा दशगुणा स्मृता. । एषा विपर्ययः प्रायो दृश्यते गौडवरमंनि ॥' काव्या., १. ४२;

१. ७५, ७६, १०० भी देखिए।) वैदर्भी रीति में भी गद्य के लिए ओज आव-श्यक माना जाता था परन्तु पद्य के लिए नही, जब कि गौडीय मार्ग के अनुसार पद्म में भी ओज को उच्चतम स्थान दिया गया है। उन्होने समाधि नामक गुण को काव्य का सर्वस्व माना है ('अन्य धर्मस्ततोन्यत्र लोकसीमानुरोधिना । सम्यगाधीयते यत्र स समाधिः समृतो यथा ॥ कुमुदानि निमीलन्ति' इत्यादि), परन्तु अर्थ यह नहीं कि उनके अनुसार समाधि काव्य की आत्मा है। सभवत: ये शब्द आलंकारिक रूप में प्रयुक्त हुए हैं । भामह ने वैदर्भी और गौडी शैली के इन दो भेदो को स्वीकार नहीं किया है (१. ३१-३)। वामन ने इस बात को वल देकर कहा है कि काव्य की आत्मा रीति है । विशिष्ट पदरचना अर्थात शब्दों की विशिष्ट व्यवस्था अथवा नियोजन को रीति कहते हैं। यह वैशिष्ट्य गण मे होता है (रीतिरात्मा काव्यस्य । विशिष्टा पदरचना रीति । विशेषो गणातमा । काव्याः सू., १. २. ६-८) । इन्होने वैदर्भी, गौडीया और पाचाली तीन रीतियों का उल्लेख किया है और कहा है कि वैदर्भी रीति में सभी दस गण होते है जबकि प्रयोग में विशेषत ओज और कान्ति गण ही आते हैं। पाचाली रीति में विशेषतः माध्ये और सौकुमार्य गण आते है (१. २. ११-३) । उन्होने 'गाहन्ता महिषा' (शाकुन्तल २. ६), 'दोर्दण्डाञ्चित' (महाबीर-चरित १.५४) और 'ग्रामें ऽस्मिन् पश्चिकाय' (अमरु १३१) को क्रमश. तीनो रीतियों के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत किया है। उन्होंने इन तीनो रीतियों के नामो का स्पष्टीकरण किया है -- 'विदर्भादिष दष्टत्वात्तत्समास्या' (काव्या स्., १. २. १०); 'विदर्भगौडपाञ्चालेषु देशेषु तत्रत्यैः कविभिर्यधास्वरूपमुप-लब्यत्वाद्देशसमास्या । न पुनर्देशै किञ्चिदुपित्रयते काव्यानाम्' (वृत्ति) । नाट्यशास्त्र, दडी और वामन द्वारा प्रस्तुत विभिन्न गुणो की परिभाषाओं मे पर्याप्त अन्तर है यद्यपि कतिपय परिभाषाओं में समानता है। स्थानाभाव के कारण अधिक विस्तत विवेचन सभव नहीं है। एक दो उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं--नाट्यशास्त्र (१६. ९९) मे ओज की परिभाषा इस प्रकार दी गई रुदारैश्च तदोज. परिकीर्त्यते ॥" दण्डी ने ओज की परिभाषा इस प्रकार दी है. 'ओज' समासभ्यस्त्वम्'। वामन ने कहा है :---'गाउबन्घत्वमोज.' (३.१.५)

यह परिभाषा प्राचीन के. एम सस्करण, १८९४ मे आई है। चौलम्बा स मे ओज की परिभाषा आई है: 'अविगीताविहीनोऽपि स्यादुदात्तानुभावकः। यत्र शब्दार्थसम्पत्तित्तवोजः परिकीतितम्॥' (१७.१०३)।

और 'अर्थस्य प्रौढिरोजः' (३ २ २) । नाट्यशास्त्र में समाधि की परिभाषा दी गई है: 'अभियुक्तैविशेषस्तु योऽर्थस्यैवोपलभ्यते । तेन वार्थेन सम्पन्नः समाधि परिकीत्यंते ॥' (१६ ९७)। परन्तु वामन ने समाधि को 'आरोहाबरोहकम समाधि.' (३ १.१३) और 'अर्थदिष्ट समाधि' (३.२.७) कहा है। दण्डी के लिए दे. काव्यादर्श (१ ९३ और १००)। अलकार-साप्रदा-यिको ने उन गौण अलकारो को भी महत्त्व दिया है जिनके बिना भी काव्य-रचना संभव है। रीति-सप्रदाय ने अलकार-सप्रदाय से अधिक उन्नति की। यद्यपि ये काव्य की वास्तविक आत्मा तक नहीं पहचे फिर भी उस के अधिक निकट पहुच गये हैं। इन्होने केवल अलकारों को काव्य का सारतस्य मानने की अपेक्षा गणो को यह स्थान प्रदान किया। रीति-सप्रदायवादियों को अभी यह विदित नहीं हुआ था कि गणों का सम्बन्ध किस तत्त्व से है। वे काव्य के वास्त-विक तत्त्व के विषय मे अभी स्पष्ट घारणा नही बना सके थे। इसीलिए रीति-सप्रदाय के विषय में ध्वनिकारिका (३ ५७) में कहा गया है . 'अस्फुटस्फु-रितम्' इत्यादि । वामन ने अपनी वकोक्ति (सादृष्याल्ठक्षणा) में सभी अविकसित बाच्य ध्वनियो का अन्तर्भाव कर दिया है और रसों को कान्तिगण ('दीप्तरसत्व कान्ति', काव्या सु., ३ २, १४) में समाविष्ट कर लिया है। गणों का वास्तविक सबन्ध काव्य के आत्मतत्त्व रस से हैं। ध्वन्यालोक में माध्यं को शृगार का विशिष्ट गुण माना गया है। विप्रलम्भ और करुण रस में यह अपने चरम रूप में पहुच जाता है। रौद्र, बीर और अद्भुत रस मे ओज की स्थिति होती है और प्रसादगण की सभी रसो में होती है (ध्वनिकारिका, २. ८-११)। भामह ने बहत सक्षेप मे गुणो का निरूपण किया है और माधुर्य, ओज और प्रसाद तीन ही गुणो का उल्लेख किया है (२. १-३)। माघ को, जिनका उल्लेख पृ. ११३ पर आया है जो कि ७५० ई. सन् में हुए थे, केवल तीन गुणो की जानकारी थी। उन्होंने कहा है. 'नैकमोज प्रसादो वा रसभावविद कवे।' (शिशुपालवध, २. ८५) । सम्मट, हेमचन्द्र आदि परवर्ती लेखको ने इन तीनो को ही माना और शेष गणो को या तो इन्ही तीन गुणो मे अन्तर्भृत कर दिया है अथवा उन्हें दोषाभावरूप माना है। विभिन्न लेखको ने रीतियो की सख्या भिन्न-भिन्न मानी है। राजकोखर ने काव्यमीमासा (अ. ७, प. ३१) मे एक

सरस्वतीक, २. २७ मे कहा गया है : 'बैदर्शीदक्कत.... रीति-रुच्यते।' अपर पृ. ३७९ पर उद्युत और दे यही क्लोक साहित्यमीमासा, पृ. ८७ पर।

स्कोक उद्भूत किया है। इसमें तीन रीतियों के वे ही नाम दिये हैं जो वामन ने विथ हैं। परानु इस्होने अपनी कर्पूरमजरी ने वच्छोमी (बरसपुरम से बना है जो बरार का वर्तमान वाछीम नगर है), माजही (मागपी) और पञ्चािका का उल्लेख किया है। इटट और अमिनुद्राण (अ. ३४०) में (काटीया को मिलाकर) बार रीतियो का उल्लेख किया गया है (दे. २. ४-६)। दच्छी के समान वापम्टालंकार ने केवल दो का उल्लेख किया है। बाग्मट के काल्या-नृशासन में वामन के समान तीन रीतियों का उल्लेख किया गया है। अब कि भोज ने छ-की गणना की है। इस में वामन को तीन रीतियों के अतिरस्त आवन्ती, मागवी और लाटी की वृद्धि की गई है।

अब वृत्ति, प्रवृत्ति और इनके रीति के साथ सबध का निरूपण किया जाता है। भरत ने नाट्यशास्त्र (२२, जी ओ एस स , अ. २०) मे भारती, सात्वती, कैशिकी और आरभटी इन चार वृत्तियों के रहस्यमय उद्गम का उल्लेख करके इनके चार अर्गो (दे. ऊपर पृ३४) का निरूपण किया है। नाट्यशास्त्र (पुराना के एम म. सं. २०. ६२) में बृत्तियों को नाट्य<sup>1</sup> की माताए कहा गया है (बृत्तयोनाट्य-मातरः) और श्वगार तथा हास्य मे कैशिकी वृत्ति, वीर, रौद्र और अद्भुत मे सास्वती, भयानक, बीभत्स और रौद्र मे आरभटी तथा करुण और अद्भुत मे भारती वृत्ति की स्थिति मानी है। साहित्यदर्पण मे भी इन्हें 'मातृका ' कहा गया है और रसो मे इनकी स्थिति के विषय मे थोडी मत-भिन्नता है। रसार्णवसुधाकर (पृ ६९-७१) मे भी वे ही नियम प्रस्तुत किये गये हैं, वहीं वृत्तियो के रहस्यमय उद्गम काऔर उनके काल्पनिक नामो का उल्लेख आया है (जैसे भार से भारती, केश से कैशिकी) । व्वन्यालोक (३. ३३) के अनुसार रसानुकूल उचित शब्दार्थ के प्रयोग को विभिन्न वृत्तिया कहा जाता है 'रसाद्यनुगुणत्वेन व्यवहारोऽयंशब्दयोः। औषित्यवान्यस्ता एता वृत्तयो विविघा. स्मृता ।।' और इस कारिका की वृत्ति इस प्रकार है 'व्यवहारों हि वृत्तिरित्युच्यते । तत्र रसानुगुण औचित्यवान वाच्या-श्रयो यो व्यवहारस्ता एता कैशिक्याचा वृत्तयः । बाचकाश्रयाश्चोपनागरिकाचा ।

बी. सं. मे (अ. २२. ६४, जी ओ. एस., भाग ३, पृ. १०५, अ. २०-७०) 'बृतयो नाट्यसंत्रयाः' पाठ आया है। 'नाट्यमातरः' पाठ की लोचन (पृ. २२६) ने पुष्टि की है। सागरनिदन् (जाटकलक्षण रत्नकोष मे) की १३८६ वी पंक्ति में 'नाट्यस्य मातरः' पाठ आया है। अभिनवभारती (भा. १५. २२) मे यह उल्लेख आया है 'प्रशाररसस्य तु नामधहणमपि न तया (किशस्या) विना सक्यनिति।'

काव्यप्रकाश (८) मे प्रथम माधुर्य, ओजम् और प्रसाद गुणो के अनुरूप शब्द-मयोजन का स्पष्टीकरण किया गया है और कहा गया है कि 'उपनागरिका वृत्ति माधुर्यसूचक अक्षरो से बनती है, परुषावृत्ति ओजसूचक अक्षरो से और कोमला (जिसे कई ग्राम्या भी कहते है) इन दोनों में निर्दिष्ट अक्षरों से भिन्न अक्षरों से वनती है। 'काव्यप्रकाश में उल्लेख आया है कि वामन और अन्य लेखक उपनागरिका, परुषा और कोमला को क्रमश वैदर्भी, गौडी और पाचाली रीति मानते हैं 'एतास्तिक्षो वृत्तयो वामनादीना मते वैदर्भी गौडी पाचालास्या रीतयो मता.' (काव्यप्रकाश ९, पृ ४९८) । रुद्रट ने (२ ४-६) असमस्त, किंचित् समस्त अथवा अधिक समस्त शब्दो के आधार पर वैदर्भी, पाञ्चाली, लाटीया और गौडीया इन चार रीतियो का निरूपण किया है। रुद्रट ने (२.१९) अनुप्रास की पाच वृत्तियो-मधुरा, प्रौढा, पश्वा, ललिता और भद्रा का उल्लेख किया है। ये सब कतिपय अक्षरो और सयुक्त व्याजनो के नियोजन पर आधृत हैं। इनके मधुरा और परुषा भेद काव्यप्रकाश के उपनागरिका और परुषा से मिलते है। परन्तु रुद्रट ने इनका प्रयोग अनुप्रास तक ही सीमित कर दिया है। नाट्य-शास्त्र (१४. ३६) मे बाबन्ती, दाक्षिणात्य, पाञ्चाली और मागधी इन चार प्रवृ-त्तियों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रवृत्ति का सबन्ध वेशभूषा,

 <sup>&#</sup>x27;प्रवृत्तिरिति कस्मात् ? उच्यते, पृथिव्यां नानादेशवेषभाषाचारवार्ताः स्यापयतीति प्रवृत्ति ।....तत्र दक्षिणात्यास्तावद् बहुनृत्तगीतवाद्या कैशिकी-

भाषा और देश के विभिन्न रीति-रिवार्मों से हैं। वास्तिषात्व प्रवृत्ति में प्रषुरनृत्य, गायन और सगीत होता है, कैंघिकों में वारीरावयबों का कुकल, मनोरवक सीर कोमक लीमम होता है। सरस्वतीकष्ठाभरण (२. ३) में रीति और 
वृत्तियों को २४ अलंकारों में समाविष्ट कर किया गया है। तलुररान्त रीति के बेदमी, पाञ्चाली, गौबीया, आवित्तका, लाटीया और मागथी छ. मेद और वित्त के छ मेद (कैंघिकों व अप्य तीन मेद और मप्यमारस्टी तथा मध्यमकींविकी) 
वताए गए हैं। इन परस्यर-विरोधी मतो के उपरात्त में काव्यमीमंता (३, ५ ९) का मत उद्युत करना उपयुक्त समझता हू। इसके मत में 'तत्र वेषविव्यासकम प्रवृत्ति, विकासिव्यासकमी वृत्ति, वचनविव्यासकमी रीति. ।' नागरनिदन् (ना. ल र. को, प्. ४४) में 'विकास . . .वृत्ति' शब्द लिये 'में है और कहा गया है कि भारतीवृत्ति वर्षमें, गौबीय और पाञ्चाल रीतियों को अप है (५ ५, १२३१-३ विक्तया), सास्वती पाञ्चाली की (पृ. ५५, १३०२ पित्तया) 
की, कींवाकों वर्षमीं की (पृ. ५७, पत्ति १३४६) और आरस्यटी गौबी की (पृ. ५८, १६२)। विष्युव्यन्तिर पु. (३. २०. ५३-६०) में कहा गया है कि वृत्तियों को स्थान प्रवृत्तियों में होता है)।

(रीति, वृत्ति और प्रवृत्ति के लिए) दे डॉ राषवन का वृत्ति पर लेख (सदास के बो. आर. भाग ६. पृ ३४६-३७०, भाग ७, पृ ३३-५२, पृ १९-११४, 'मम कन्तेन्द्स' इत्यादि पृ १८-११९, शृगारप्रकाश पृ १९५-११९) रीतियों के विस्तृत अध्ययन के लिए दे आई एच. क्यू, भाग ३, पृ ३७५-१९४, गौधी रा प्रो एक. पी भट्टाचार्य का लेख, 'कन्तेन्द्स आफ रीति एच्ड गुण (१९३७) नामक डॉ. पी. सी. लाहिरी का लेख तथा इन्हीं का आई. एच. क्यू, भाग १ पृ ४४८ के आये का लेख 'विवरी आफ रीति एच्ड गुण इन लिन्पुराण' तथा वामनं स विवरी' नामक पृ ८३५ से आये का लेख । दे डॉ. राघवन के लेख आई. एच. क्यू, भाग १०, पृ ५६७-७७५ पर, क्रुण्डुस्वामी भाष्य-भाग, पृ ८९-१८, 'हिस्ट्री लाफ गुणाव', 'शृगारप्रकाश' भाग १, पृ.२५८-६६० और 'समक्त्रसेष्ट्स' इत्यादि में रीति पर पृ १३१-१८१, वृत्तियों के इतिहास के लिए 'कुन्तक'व कन्तेष्यान लाफ गुणाव' के लिए आई एच. क्यू, भाग ८, पृ ७४-५६ व में। उपर्युक्त लेख के लेख गीडी रीति, गूर बाई ए, भाग १, पृ. ७४-५६ में। उपर्युक्त लेख से रीति और गुण का विषय सर्थन्त स्पट हो गया है।

प्राया. चतुरमघुरललिताङ्गामिनयाश्च ।' नाट्यशास्त्र, १४. पृ. १६५ (अ. जी. एस.,भाग २, पृ. २०५, अ. १३ और काष्यमाछा सं. अ. १३., पृ. २१६) ।

एक अन्य सब्य जो प्रयुक्त होता है वह है 'पाक'। वामन ने (काव्याककार सुनवृति र. २. १५ में) इस स्कीक का उस्कोन किया है: 'तपसानि, स्वक्तर्यक पिद्वित्तिसहित्याना । त अवस्थाननिक्याता: अवस्थान प्रवक्तर्य । 'इसका काव्यमीमासा में (पृ. २०) 'वामनीया' का मत कहकर उस्केन किया गया है। तदुरपत्त अवसित्युक्तरों का मत दिया गया है कि यह अवस्थित है, पाक नहीं है। वस्थों कि महाकृति एक विषय को ही विभिन्न क्यों में अवस्त कर सकते हैं। काव्य-मीमासा में (पृ. २०-२१) नारिकेच्याक, क्रमुक्ताक, मुद्रीकायाक बादि अवेक पाकों का उस्केन हैं। एकावकी में (पृ. २२) पाक की विभिन्न परिमाचाए दी गई हैं जिसका यहा उस्केन नहीं किया जाता है। अस्मिपुराण के सदर्भ के किए उसर दीनए।

ध्वन्यालोक में अनेक स्थलो पर मधटना (३. २, ५) शब्द का नियोजन हुआ है। इसका विवेचन 'ध्वनि-सप्रदाय' के अन्तर्गत हो चुका है।

### १२. वक्रोक्ति-सिद्धान्त

वकोक्ति का प्रयोग साहित्य में बहुत प्राचीन काल में चला आ रहा है। इसके अनेक अर्थ है। बाग के अदारबरी, खावा ४४, लेकक का सरकरण तथा पीटसंत का पू ५१) ने 'क्रमेसितिपुणे का उल्लेख किया है। एक अन्य स्थान पर सुक और ईप्यांलु सारिका के पारस्परिक विवाद के विवयस में चन्नपारि को बालाय करता है 'एसाणि वृध्यत एकेवावती की-कती., दमपि आ जानात्येव परिहासजित्याति । . . अपूषिरेखा भुजयभिक्ति मापितानाम्' (पीटसंत स , पू १९५-९६)। यहा क्रमोवित का प्रयोग की डालाप अथवा परिहास-वित्यतः के अर्थ में हुआ है। अमस्वस्तक (२३) में भी यह सक्त दसी अर्थ में प्रयुक्त है 'सा पत्यु प्रवम्नप्रशाससमय सम्प्रोपदेश विना, नो आगति सविध्यमायवकानकोत्तित्तस्तुवनम्ं रच्यो ने इस साब्य का प्रयोग स्वाधावित के विपरीतायं में किया है। उन्होंने कहा है कि सामान्यतः श्लेष क्रमोवित के विपरीतायं में किया है। उन्होंने कहा है कि सामान्यतः श्लेष क्रमोवित के विपरीतायं में किया है। उन्होंने कहा है कि सामान्यतः श्लेष क्रमोवित के विपरीतायं में किया है। उन्होंने कहा है कि सामान्यतः श्लेष क्रमोवित के विपरीतायं में स्वाधा है। जन्म स्वाधु प्रणाति प्राची क्रमोवित्य क्रमेवित के विपरीतायं स्वाधा सम्बन्ध स्वाधु प्रणाति प्राची वक्षमेतित्व क्रमेवित्य स्वाधा सम्कावित्य क्रमेवित्य क्रमेवित्य क्रमेवित्य क्रमेवित क्रमेवित्य क्रमेवित्य क्रमेवित क्षमेवित्य क्रमेवित क्रमेवित्य क्रमेवित क्षमेवित्य क्षमेवित क्षमेवित्य क्षमेवित क्षमेवित्य क्षमेवित्य क्षमेवित क्षमेवित क्षमेवित क्षमेवित्य क्षमेवित क

मह आस्वयं की बात है कि कादबरी के इन उदाहरणों के होते हुए भी डॉ. दे. ने विकेषितजीबित (स. १, पृ. ११, भूमिका) में लिखा है कि सुबन्धु और बाण ने बकोक्ति का उल्लेख नहीं किया है।

भाषण-पद्धति से भिन्न होती है। भामह ने इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ मे किया है। इनके अनुसार सभी अलकारों में वकोक्ति उपकारक होती है (२.८५)। इन्होने सभी अलकारो के मूल मे वकोक्ति की स्थिति अनिवार्य मानी है। उदाहरणार्थ, 'वकाभिषेयशन्दोक्तिरिष्टा वाचामलकृति (१ ३६); 'हेतुरच.... नालकारतया मत.। समुदायाभिधानस्य वक्रोक्स्यनभिधानत ॥' (२.८६); 'बाचा बकार्यशब्दोक्तिरलंकाराय कल्पते ।' (५.६६); 'बक्रवाचा कवीना ये प्रयोग प्रतिसाधवः' (५.२३) । लोचन (पृ.२६०) में भामह (१.३६) को उद्घृत किया गया है और उसकी निम्न प्रकार से व्याख्या की गई है: 'शब्दस्य हि वकता विभिध्यस्य च वकता लोकोत्तीणेंन रूपेणावस्थानम् । वकोक्ति पर दिये गये बल से काव्य की दो विशेषताए स्पष्ट होती हैं। यद्यपि कविता में सामान्य भाषण से शब्द लिये जाते हैं फिर भी कविता के शब्दों का चुनाव असामान्य होता है। अर्थात् इसकी भाषासरणि भिन्न होती है। कवि वस्तुओं के चमत्कारपूर्ण सबन्ध को काव्य में व्यक्त करता है जो कि जनसामान्य की पहुंच से परे होता है। वक्रोक्तिजीवितकार ने वकोक्ति शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। परन्तु वकोक्ति को काव्य की भात्मा सिद्ध करने में इन्होने अतिचार किया है। इस विषय में इनका मत अलकार-सप्रदाय में मिलता-जूलता है। मत के विस्तृत उल्लेख के लिए देखिये ऊपर भाग १, पृ. २२७-२८। जयरथ के मत मे वकोक्ति का जन्म कविप्रतिभा (पृ. ९) से होता है। (अल स., प ९) 'वकोक्तिजीवितकार' पूनर्वेदग्ध्यभिङ्ग-भणितिस्वभावा बहुविघा वक्रोक्तिमेव प्राधान्यात काव्यजीवितमक्तवान।' इस पर जयरथ ने 'बक्रोक्ति.... रुच्यते' (ऊपर पु. २२७) को उद्घृत किया है और कहा है 'काव्यजीवितमिति काव्यस्थानुमापकम् । ता विना काव्यमेव न स्यादित्यर्थः । यदाह-विचित्रो यत्र वक्रोक्तिवैचित्रय जीवितायते-इति' । (बकोक्तिजीवित, १.४२)। 'व्यापारस्येति कविप्रतिमोल्लिखितस्य कर्मण'। प्रतिभानिर्वर्तितत्वमन्तरेण हि वक्रोक्तिरेव न स्यादिति ।' कुन्तक-प्रस्तुत 'वैदग्ध्य-भङ्गीभणितिः' यह परिभाषा अवन्तिसुन्दरी से ग्रहण की गई है । 'विदग्ध-भणितिभिज्ञिनिवेद्य वस्तुनो रूप न नियतस्वभावमिति अवन्तिसून्दरी' (काव्य-मीमासा, पृ४६)। प्राचीन काल में विदन्त शब्द का प्रयोग विद्वत् का विरुद हुआ करता था। इसका तात्पर्य प्रेमपत्र लिखने मे निपुण और कवित्वमय तथा चतुरभाषण मे कुशरू होता है। दे. ब्वन्या. 'प्रसिद्धक्ष्वेयमस्त्येव विदग्धविद्वत् परिषत्सुं इत्यादि (पृ. ३००); ब्व. पृ २५० 'बिदग्ध परिषत्सुं'। मास्रती-माधव (१) मे जब मकरन्द 'रमणीय एष वः सुमनसा सनिवेशः' इत्यादि

इधर्षक शब्दों को सुनता है तब वह सिवस्मय कहता है . 'अहो बैदरध्यम्!' भिक्क **सम्द के** लिए उपर्युक्त कादवरी का उद्धरण, पृ३८४ तथा ध्वन्या.पृ.२०९, ३६२ और लोचन पृ. २२४ देखिए । भणिति शब्द वासवदत्ता (११वां प्रस्ता- ` वनात्मक श्लोक) मे आया है 'अविदितगुणापि सत्कविभणिति. कर्णेषु वमति मधु-धाराम्। दे. ध्वन्या. पृ ३०४ पर 'भणितिकृत वैचिन्धमात्र'। वामन ने वकोक्तिको एक अलकार-मात्र माना और इसे एक पूर्णत<sup>.</sup> भिन्न अर्थ प्रदान किया---'साद्श्याल्लक्षणा वक्रोक्ति.' अर्थात्---वक्रोक्ति, सादृश्य पर आधारित लक्षणा का नाम है। इन्होने इसका यह उदाहरण प्रस्तुत किया है ' 'उन्मिमील-कमल सरसीना करव च निमिमील मुहूर्तात्' (अत्र धर्मावुन्मीलननिमीलने सादृश्याद्विकाससकोची लक्षयत ) । यह काव्यादर्श (दे १. ९३-९४) का समाधि गुण है। रुद्रट ने वकोक्ति को शब्दालकार मान कर इसके काकुवकोक्ति और रलेषवकोक्ति दो भेद किये है। इस विषय मे इनका अनुसरण मम्मट, वाग्भटालकार, रुव्यक, वाग्भट का काव्यानुशासन, एकावली और हेमचन्द्र ने किया है। परन्तु रुय्यक ने वकोक्तिको अर्थालकार भानकर कहा है: 'वकोक्तिगब्दञ्चालकारमामान्यवचनोपीहालकारविशेषे सज्ञित.' (पृ. २२२)। इससे स्पष्ट है कि रुद्रट और रुय्यक की वक्रोक्ति का क्षेत्र भामह, दण्डी और कुतक की वक्रोक्ति<sup>1</sup> से सकुचित है। वक्रोक्ति-मिद्धान्त की उत्पत्ति वास्तव

<sup>1.</sup> काव्यशास्त्र-सवस्त्री प्रन्यो मे एक ही अर्थ के बोतक 'विकिटित' और 'विषया', 'वास्त्र' और 'वास्त्रार' से चार शब्द बार-बार आते हैं। विकिटित के किए दे ० ध्वन्याओं क (पृ. १५९), लोकत (पृ. ५५९), लोक क्यां क्यां लिए दे ० ध्व ० (पृ. २४३), तथा लोकत (पृ. ५)। 'विक्छित बोधिगर्नेक मृत्यानेव कामिता विवाद के लोकत हो। विकाद के लाकत (पृ. १५) के कामा है। लोकत ने इस स्लोक को मनोरक का माना है। चार के लिए दे ० ध्व. (पृ. ३२, ३९, ४२, १७८ (३. १०), आनदो निवृत्यात्मा वमलतारायरपाँच, (लोकत पृ. १३), अमिनवनारती (भार १९, १८८१) में कहा गया है 'सर्वचा राकारककीतविक्यात्रीतिष्ठाक्यों भाव एव रस ।...तथाहि लोके सकलविक्यवित्रामुं स्त्रा एवं प्रस्तार-विकाद प्रसाद का प्रताद का प्रताद

में अलकार-संप्रदास से ही हुई है अत. रहे पृषक् मान्यता देना अनावस्थ्यक है।
प्रावपाडवीय (१. ४१) में कहा गया है: 'सुबन्यूवांणमृद्ध्य कविराज
हित त्रय । वकोक्तिमांगंनिपुणारक्तुयों विवाद न वा।' पीटला ने अपने
ब्रितीय प्रतिदेदत, पृ. ६५ पर बाण के लिए मेस्ट-विवयक एक स्लोक हिरिहारविज नामक पाडुलिपि से उद्घृत किया है 'वकोक्त्या मेस्टराजस्य बहुन्या
स्पृणक्ष्यताम्। आविद्धा हव पुन्वांत मुर्चांत कविकुञ्जरा ॥' साहित्यमीमासा
ते (पृ. ११५) वकोक्तिजीवित के समान ही ध्विन, वर्ण, पदार्थ, वाक्य, प्रकरण
और प्रवन्य मे वक्ष्य की न्यिति स्वीकार की है । सरस्वतीकष्ठाभरण
(पृ. ८) में बाह्यय को वकोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति इन तीन मागो
में विभक्त किया गया है तथा रसोक्ति को मर्वाधिक सहृदय-पाह्म माना है।
दे भोव के 'क्युगारप्रकास' भाग १, पृ. १२०-१४४ पर डॉ रायवन का 'मोज
एष्ड वकोक्ति' नामक लेख।

## १३, ध्वनि-संप्रदाय

ब्बन्यालोक के विवेचन के लिए दे ऊपर पृ १९९-२०१। ध्वनि-सिद्धान्त रस का ही अभिवृद्ध रूप है। काव्य के क्षेत्र में इसने रस-सिद्धान्त को व्याप्त कर दिया। रस का सबध पूर्णत नाट्य-कृति से था । नाट्य का प्रमुख प्रयोजन विभाव अनु-भाव आदि की सहायता से शृगार-करुण आदि रसो की निष्पत्ति करना है। इसके लिए एक विस्तृत रचना की आवश्यकता होती है। परन्तु यदि एक ही सुदर श्लोक होतो उम में इस प्रकार की रस-निष्पत्ति सभव नहीं है। भले ही इससे एक या अधिक रस-तत्त्वो का अनुमान लगाया जा सके। यदि केवल रस को ही काव्य की आत्मा माना जाए तो इस प्रकार के स्फुट क्लोक काव्यत्व की परिधि से बाहर हो जायेंगे। ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि रस सदैव ध्वनित होता है, वाच्य नही होता। अत इसी तर्कका आधार लेकर ध्वन्यालोक मे उस काव्य को श्रेष्ठ माना है जिसमे सुदर व्यग्यार्थ हो 'अयमेव हि महाकवेर्मु स्थो व्यापारो यद्रसादीनेव मुख्यतया काव्यार्थीकृत्य तद्व्यक्तवनुगुणत्वेन शब्दानामर्थाना चोपनिबन्धनम्। एतच्य रसादितात्पर्येण काव्यनिबन्धनन भरतादाविप सुप्रसिद्धमेवेति....। रसादयो हि द्वयोरिप तयो (काव्यनाट्ययो) जीवभूता.' (ध्वन्या., पृ. २२५-२६), सारभूतो ह्यर्थं स्वशब्दानभिष्येयत्वेन प्रकाशितः सुतरामेव शोभामावहति। को जाति विशेष 'यह उक्ति आई है। दे डॉ. राष्ट्रवन, एन्नल्स आफ. बी. ओ आर आर्ड, भाग १६, पृ १३१ से आर्ग, जे. ओ. आर. मद्रास भाग ६० पृ. २१८-२२२ और सम कन्सेप्ट्स, पृ. २६८-२७१।

प्रसिद्धिश्चेयमस्त्येव विदन्धविद्वत्परियत्सु यदिभमततर वस्तु व्याग्यत्वैन प्रकाश्यते न साक्षाच्छदबाच्यत्वेनैव' (ध्व०, प० ३००) । यद्यपि किसी भी वाक्य अथवा शब्द से व्यग्यार्थ निकल सकता है फिर भी सभी शब्दो अथवा वाक्यों को काव्य नहीं माना जा सकता, परन्तु वे ही शब्द और वाक्य काव्य बन सकते हैं जिनमे विशिष्ट गुण हो, जिनकी रचना-यद्धति विशिष्ट हो तथा जिन मे रमणीय व्यंग्य हो । (दे लोचन, पु ३२) 'तेन सर्वत्रापि न ध्वनन-सदभावेऽपि तथा व्यवहार । आत्मसद्भावेऽपि क्वचिदेव जीवव्यवहार इत्यक्त प्रागेव । ध्वन्यालोक में ध्वनि को गुण, वृत्ति अथवा लक्षणा मानने वालो के मत का खडन किया है। (दे ध्व., १ १७) भनत्या बिभर्ति नैकत्व रूपभेदादय ध्वनि.। अति व्याप्तेरथाव्याप्तेनं चासौ लक्ष्यते तया ॥' ध्व (पृ.१८) मे व्याग्यार्थ को रसादि, अलकार और वस्तु इन तीन भेदो मे विभक्त किया है: प्रथम मे न केवल नौरस अन्तर्भृत होते है बरन इनके आभासो का भी इसी मे अन्तर्भाव होता है। वस्तृष्विन का अर्थ यह है कि जिस मे ध्वन्यर्थक शब्दो से वस्तु ध्वनित की जाती है। अलकारध्वनि का तात्पर्य यह है कि जो ध्वनित बस्तु है वह कार्ल्पानक होती है न कि बाम्तविक । यदि उसका विस्तार से शब्दो में वर्णन किया जाय तो वह अलकार का रूप घारण कर लेती है। यहा रस-ध्वनि तथा अन्य भेटों की व्याख्या अनावश्यक है। 'कविता सबल मनोवेगो के उच्छलन का नाम है' यह जो वर्ड्सवर्थ का मत है इससे मिलता-जुलता ध्वन्या-लोक का भी मत है। ('क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्य शोक क्लोकत्वमागत.' प्. ३१) जब वाल्मीकि ने शिकारी के हाथ से प्रेमी कौञ्च पक्षियों के वध

<sup>1.</sup> बस्तुष्विन का एक उदाहरण निम्न है—'पिषक नाम अस्तरमित मनाक् प्रस्तर स्थले याने । उन्तत्रप्योषर प्रथम यदि बसित तदा बन ॥' अस्तर स्वरं व्याप्त स्वरं वा अप्तारं स्वरं वा अप्तारं स्वरं वा अप्तारं प्रथम वा मानित किन्तु मेथी वर्षणाय उन्तमतीति पृथ्वा वा अप्तारं में स्वरं में होता है। यहां बाच्यार्थ यह है कि एत्यर की राव्याप्त यह ती विभाम करता होगा पर्तु वारक उठ रहे हैं वत तुम समबत. बागे न वा सको इसलिए यही विभाम करो, परन्तु इसमें बस्तुष्विन यह है—'यदाजुपभोगक्षमोऽसि तदा बास्त्व।'

<sup>2.</sup> अलकारव्यनिका एक उदाहरण लीजिए: 'निरुपायानसमारमिसा-वेद तन्त्रते। वयिक्वयं नमस्तरमं कलारकाच्याय गुलिनं।' शकर के पास कोई सामग्री नही है किर भी वे आस्वयंपूर्ण जगत् की रचना करते हैं। जतः वे सक्ते वड़े हैं। जतः इतमे व्यतिरेकालकार व्यनित है।

का दृश्य देखा तब उनकी कल्पना जागृत हुई और उनका मनोवेग कविता के रूप मे फूट पड़ा; लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मुनि स्वय दु.खी थे और यह भी नहीं कि कविता के अध्ययन के बाद पाठक दु सी होता है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो किसी को भी कविता पढने मे आनद की अनुभूति नही होती। दे. लोचन, पू. ३१ 'तेन रस एव वस्तुत आत्मा वस्त्वलकारघ्वनी तु सर्वेशा रस प्रति पर्यवस्येते इति वाच्याद् उत्कृष्टौ तौ इत्यभिप्रायेण ध्वनि काव्यस्यात्मेति सामा-न्येनोक्तम् । प्राथमिकानामम्यासाथिना यदि पर चित्रेण व्यवहार प्राप्तपरि-णतीना तुध्वनिरेव प्राधान्येन काव्यमिति स्थितमेतत्। अलकारसर्वस्य (पृ. १३-१४) मे ध्वन्यालोक के सिद्धान्त का स्पष्ट और सरल वर्णन इस प्रकार किया है : 'वाक्यार्थस्यैव व्यग्यरूपस्य गुणालकारोपस्कर्तव्यत्वेन प्राघान्याद्विश्रान्तिघामत्वा-दात्मत्व सिद्धान्तितवान् । व्यापारस्य विषयमुखेन स्वरूपप्रतिलम्भात्तरप्रा-धान्येन प्राधान्यात्स्वरूपेण विदितत्वाभावाद्विषयस्यैव समग्रभरसहिष्णुत्वम्। तस्माद्विषय एव व्यय्यनामा जीवितत्वेन वक्तव्यः। यस्य गुणालकारकृतचारूव परिग्रहसाम्राज्यम् । रसादयस्तु जीवितभूता नालकारत्वेन वाच्या । अलकारा-णामुपस्कारकत्वाद्रसादीना च प्राधान्येनोपस्कार्यत्वात् । तस्माद् व्यग्य एव वाक्यार्थीभूत काव्यजीवितमित्येष एव पक्षी वाक्यार्थविदा सहृदयानामावर्जक. ।' ध्वन्यालोक मे काव्य के ध्वनिकाव्य, गुणीभूतव्यग्य और चित्र--ये तीन भेद किये गये है। अतिम भेद मे सभी शब्द तथा अर्थ के अलकारो का अन्तर्भाव होता है। देध्वनिकाव्य के लिए व्व २ ४, पृ ८२, गुणीभूतव्यस्य के लिए ३.३५, पृ. २५६ और चित्रकाव्य के लिए ३ ४२-४३, पृ. २७५-२७६. परन्तु व्यत्या-लोक के अनुसार कवि को रसहीन काव्य की रचना करने मे कभी भी शक्ति का अपन्यय नही करना चाहिए। 'एतच्च चित्र कवीना विशृ खलगिरा रसादि-तात्पर्यमनपेक्ष्यैव काव्यप्रवृत्तिदर्शनादस्माभि परिकल्पितम् । इदानीतनाना तुन्याय्ये काव्यनयव्यवस्थापने. .. एव न क्षोभते।'(पू २७७, ऊपर पृ. १६६ पर उद्घृत) अनुप्रास और यमक के विषय में इनके विचार द्रष्टव्य हैं (२ १५ १६, पृ. १०३-१०४)। व्यक्ति को काव्य की आत्मा निर्घारित करने के उपरान्त गुण तथा अलकारो के उपयुक्त स्थान का निर्धारण किया गया है। (घ्व. पृ. ७५ 'तमर्थमवलम्बन्ते' इत्यादि) पृ. ३७८-७९ पर निम्न वृत्ति आई है : 'ये तमर्थ रसादिलक्षणमङ्गिन सन्तमबलम्बन्ते ते गुणा शौर्यादिवत् । बाच्य-वाचकलक्षणान्यङ्गानि ये पुनराश्रितास्तेऽलकारा मन्तव्या कटकादिवदिति।' रीति के विषय मे (३.४७, पृ२९०) इन्होंने कहा है कि इनकी व्याख्या गुणों की स्थिति के अनुसार होती है (जैसा कि लोचन मे पृ. २९० पर कहा गया

है: 'रीतिर्हि गुणेव्वेव पर्यवसायिता') । इसमें संघटना (ध्व ३. २, ५. ६) का भी निरूपण किया गया है जो वर्ण-रचना या पद-रचना ही है। काव्यप्रकाश (८) में कहा गया है 'अवृत्तिर्मध्यवृत्तिर्वा माधुर्ये घटना तथा' और निम्न कारिका पर इस में लिखा गया है 'विकटा सघटना ओजस्' (पृ. ४८६) और इसके असमासा, मध्यसमासा और दीर्घसमासा तीन प्रकार बताये गये हैं। इन मे से प्रत्येक किसी एक अथवा अनेक रसो मे उपयुक्त होती है (यद्यपि यह नियम अटल नही है) । गुणों का स्वरूप सघटना के समान नही है और वे संघटनाश्रित भी नहीं हैं। परन्तु सघटना का औचित्य रस, बक्ता और विषय द्वारा निर्धा-रित किया जाता है (दे. घ्व पृ. १६४-१६९)। शब्दो पर आधृत उपनागरिका आदि वृत्तिया और अर्थ पर आधृत कैशिकी आदि वृत्तियां रीतियो के समकक्ष होती हैं। अर्थात् रीतियों के समान ये भी काव्य की आत्मा रस पर आधृत होती हैं। ध्वन्यालोक, पृ २२६ से तुलना कीजिए 'तत्र रसानुगुण औचित्यवान् वाच्याश्रयो यो व्यवहारस्ता एता कैशिकाद्या वृत्तय. । वाचकाश्रयाश्चोपनाग-रिकाचा । वृत्तयो हि रसादितात्पर्येण सनिवेशिता कामपि नाट्यस्य काव्यस्य च छायामाबहन्ति । रमादयोहि इयोरिप तयोजीवभूता इतिवृत्तादि तु शरीरभूतमेव ॥' दे ध्वन्या, पृ २०० और २९१ भी । उपनागरिका, परुषा और ग्राम्या (कितपय इसे कोमला करते हैं) इन तीन वृत्तियों का ही उद्भट, मम्मट (९) तथा अन्य लेखको ने उल्लेख किया है। 'शषाम्या रेफनयोगैष्टवर्गेण च योजिता। परवानाम वृत्ति स्याद् हलहबद्धार्धश्च संयुता । सरूपसयोगयुता मूष्टिन

<sup>1.</sup> ज्वन्या. ३. २ पर कहा गया है कि असल्ठश्यकमध्यिन वर्ण, यद, बास्य, सपटना और प्रबन्ध में ध्यन्त होती है और लोचन के मत में 'सपटना प्रवन्ता स्वस्याता व । सपटित्वास्वस्यसुदाय प्रवन्य ' (दृ. १५६) । ध्यन्यालीक (३. ५) मे असमासा, मध्यस्यासा और दीपियमासा ये तीन प्रकार संपटना के बताये गये हैं । ध्वन्या पृ १६६ पर लिखा गया है तस्मान्न गुणा. सपटना-स्वस्था न व सपटनाश्या पृणा ।' सपटना और गुण दोनो योहा-बहुत स्वतंत्र अस्तित्त्व रखते हैं (लस्साद्य्य गुणा भ्रन्या सपटना, गृ. १६६) । ओवस् गृण प्रतिहास में उपयुक्त होता है। परन्तु 'यो य' सप्तत्र विमर्तित् (वेणीसहुतः ३) में ओवस् गृण है किन्तु असमासा सपटना है । 'अनवर्तनयनवलक्वनिपतनपरि-मृषिदाग्वरुखान्यक्रसात्म् । करल्लिनपण्यम्बले वदनमिद के न तापयित् ॥' इसमें प्रशार (जिसमें सामान्यत. कम समास होने चाहिए) और दीर्वसमासा संपटना है ।

वर्गान्त्ययोगिभि: । स्पर्शय ता च मन्यन्ते उपनागरिका बचा: ॥ शेवैवैर्णेर्येषायोगं कथिता कोमलाख्यया । उद्भट के मत मे उपनागरिका शृगार में, परुषा बीर और रौद्र मे और कोमला हास्य में उपादेय होती है। छट्ट (२ १९) ने मबुरा, ललिता, प्रौढा, परुषा और भद्रा-ये पांच वृत्तिया गिनाई हैं। नाट्य-शास्त्र में भारती, कैशिकी, सास्वती और आरभटी--ये चार वृत्तिया मानी गई हैं। ध्वन्यालोक मे आये काव्यशास्त्र सबन्धी सभी तत्त्वो का उत्तरवर्ती लेखको ने अप्रत्यक्ष रूप में अनुसरण किया है। लोचन के अनुसार व्यति शब्द के पाच अर्थ होते हैं। ध्वन्या. (१. १३) के अनुसार ध्वनि का तात्पर्य एक विशेष प्रकार के काव्य से है। ('यत्रार्थं व्यक्त काव्यविशेष स ध्वनिरिति सुरिभिः कथित') लोचन (३९ प्.) मे यह उल्लेख आया है ' 'कारिकया तु प्राधान्येन समुदाय एव वाच्यरूपमुखतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम् ।' प्रथम कारिका के अनु-सार ध्वनि काव्य की आत्मा है। ('आत्मशब्दस्य तत्त्वशब्देनार्थं विवृष्णान.' इत्यादि, लोचन, पृ. ३) अतः घ्वनि का दूसरा अर्थ काव्य के सार अथवा व्यग्य से है। लोचन में कारिका १. १७, पृ. ६० के विषय में निम्न उल्लेख आया है: 'अत्रोक्तप्रकार इति पचस्वार्थेषु योज्यम् । शब्देऽर्थे व्यापारे व्यक्ये समुदाये च ॥' शब्द और वाच्यार्थ को ध्वनि (ध्वनतीति) कहते है। और व्यांग्य को ध्वनि (ध्वन्यते इति) कहते है। लोचन (प. २१) के अनुसार ष्विन का अर्थ व्यापार (ध्वनन) ही है. 'तस्मादिभधातात्पर्यलक्षणाव्यतिरिक्तश्च चतुर्थोऽसौ व्यापारो ध्वनन-द्योतन-व्यजनप्रत्यायनावगमनादिसोदरव्यपदेश-निरुक्तिम्यूपगन्तव्य । अत रसगगाधर मे 'ध्वनिकृतामालकारिकसरणि व्यवस्थापकत्वात्' (पृ. ४२५) उक्ति आई है। भामह, दण्डी, उद्भट, वामन और रुद्रट ने शब्द, अर्थ, गुण, अलकार और दोषों के विषय में विस्तार से लिखा है। व्वनि-साप्रदायिको के अनुसार इन सब तत्त्वो का महत्त्व गौण है। वे तो केवल काव्य के बाह्य रूप हैं। अतः हमें इनकी अपेक्षा काव्य के आंतरिक भाव या आशय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वेदान्त के अनुसार अनुभृत वस्तु जिस प्रकार अन्तिम सत्य नहीं है वरन् वास्तविकता का आभास है उसी प्रकार शब्द और व्यक्त अर्थ को काव्य का बाह्य रूप कहा जाने लगा और पाठकों मे संप्रेषित भाव को काव्य का सार-तत्त्व कहा जाने लगा। काव्य के दो प्रयोजन समझे गये प्रथम, उत्कृष्ट कोटि का आनद देना (सद्य परनिर्वृतये) और दूसरे, चरित्र-निर्माण-विषयक उपदेश देना। जब ध्वनि अथवा रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है (काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति) तो उस समय हम आत्मा और आनंद के विषय में उपनिषदों की भाषा (आनन्दो बहोति व्यजानात) का प्रयोग कर रहे हैं। काव्यास्ताव जबवा नार्ट्यचेनजन्य आनन्द एक प्रकार का आप्पारिमक आनद है जो कि किसी बेदानान्यायों व्यक्ति को बहा ने लीनता प्रार्व करते से मिलता है। बत प्रम्यट ने रस को का ह्यास्वादिमवानुवावयनं प्राप्त है। परलु इन दोनो अनुभवों में अन्तर है। कला को अनुभूति बिएसपायों नहीं होती। जब प्रेम्फ तस्व ट्रावों है तब यह भी लुज हो जाती है। परलु हिम दोनों जब प्रमुति है। जब कि कहा-स्थित का जानर स्थायों है। कलानुभूति में नतिक उदासता आवस्यक नहीं, जब कि उच्च आप्योत्तिक जीवन ने निक अनुभावत के बिला समय नहीं। ज्यित-सिद्धान्त को सामान्य स्थीकृति प्राप्त होने से पूर्व प्रतिहार-रेत्युराज (पू. ८०-८६, निर्मय सा.), वक्षीस्त्वीवित, भट्टनायक और महिमम्बक्त का वित्रोव सहना पदा। ज्यित-सिद्धान्त के ऐतिहासिक संत सामान्य स्थान हो। स्वर्तन कि लु है। स्वर्तन करन्य मान्य स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान के लिए है। इंडियन करन्य मान ११, पू. २३६२-१४१, आनन्यवर्षन सं ट्राटमेट आफ रस इन रिलेशन टु ज्यित लेख, जे जो. आर. महास, भाग १७, प. ८०-११; ज्यित, गूण, रीति और वृत्ति आदि के विवेचन के लिए है जने जाफ वास्त्र-मृतिवर्तिटी भाग १८, प्रति २, पू. ५७-७२ । ये सब लेख डॉ. के. कृष्णमूर्ति-लिखत हैं।

#### १४, काव्य-वर्गीकरण

आधुनिक प्रन्थों के समान प्राचीन ग्रन्थों में भी काव्य के महाकाव्य, गेय और दूर्य (नाटक) वर्ष बनायं गये हैं। काव्य का वर्गाकरण विशिष्ठ हुटियों से किया जाता है। दण्डी ने प्रथम गय, पव और मिश्र इन तीन वर्गों में काव्य के किए गय, पव और मिश्र इन तीन वर्गों में काव्य के विष्ण गय, पव जोड वाष्ट्र स्वस्थ के बचन के विषय में अध्येजी साहित्यकारों में मतमेद हैं तो भी प्रो मोस्टन आदि विद्वानों ने काव्य के लिए पव की जावस्थकता स्वीकार की है। सभी सस्कृत-साहित्यकारों ने काव्य के लिए पव की जावस्थकता स्वीकार की है। सहां तक कियान विश्व में यह भी कहा है 'यह कवीना निकय वदन्ति' (का. सू. वृ., १. २ १२)। रच्छी ने पहमा कहा के कर्तवस्थ व्यवसा महाकाव्य, मुक्तक, कुकक (पचस्कोकी), कोच और समात (परस्पर-वसम्बद्ध क्लोको का सम्रह्भ से प्रकार स्वीकार किसे हैं। गद्य के कथा, आस्थायिका और चम्मू—इन प्रकारों की गण्या की है। मिश्रकाव्य में नाटक और जन्म प्रकारों की नाम्य की सस्कृत, प्राकृत और अपप्रश में भी विमाजित किया है जब कि काव्य हो सस्कृत, प्राकृत और अपप्रश में भी विमाजित किया है जब कि काव्य हो से सम्बन्ध, प्रवृत्त और अपप्रश में भी विमाजित किया है जब कि काव्य हो ने काव्य की संस्कृत, प्राकृत और अपप्रश में भी विमाजित किया है जब कि काव्य हो ने स्वस्त में भी काव्य के स्वर्ध है। स्वर्ध के कि काव्य है ने संस्कृत, प्राकृत, मागल, पिद्यान, सूर्यंत कीर कपप्रश में

ये डः भेद किये हैं। मामह-निरुषित काम्य-वर्गीकरण के लिए दे उत्तर पृ. 
८२। बामन ने काम्य को गख जौर पब से विमाधित किया है। प्रथम के बुग्तगाम्य, पूर्ण जौर उत्किलकाप्राय तीन मेद किये हैं। पख के अनेक प्रकार है
परन्तु रन्होंने गख और पध के केवल अनिवद और निवद (अर्थाष्ठ प्रवस्थ)
ये दो वर्ग ही गिनाये हैं। इन्होंने इस बात पर वल दिया है कि संपूर्ण काम्यो
में नाटक उत्तम है। 'वदमेंपु दशस्पक श्रेय' (१. ३. ३०)। हेमक्क ने
(अर्था काम्याय) काम्य को प्रदेश और अस्य में विमाजित किया है। प्रेषक के पाह्म काम्याया।
पिका, कथा, वम्यू और अनिवद में विमाजित किया है। इन्होंने भाषा की
दृष्टि से काम्य के सस्कृत, प्राकृत, अपग्र स और प्राम्यापग्र स भेद किये हैं।
कथा नामक काम्य-भेद के आक्यान, निदर्शन, प्रविस्कत्वा, मामिकृत्या,
परिक्रमा, सडकवा, सकन्कवा, उपक्षा आदि उपभेद किये हैं। काम्य विस्विप्त मेदो के लिए दे ज्वन्यालीक, पृ १०४ से आये और लोचन।

## १५ काव्य-दोव

काञ्यवास्त्र-सबधी ग्रयो मे यह विषय बहुत महत्त्वपूर्ण है । भामह के (१.१२) अनुसार कवि न होना अधर्मनही है। कवि न होने का अर्थरोग अथवा दड का भागी होना भी नही । परन्तु बुरा कवि होना, ज्ञानी पुरुषो के अनुसार, मृत्यु के समान है। काव्यादशं ((१७) के अनुसार काव्यगत छोटी से छोटी त्रुटि को भी क्षम्य नहीं समझना चाहिए। यह त्रुटि सुन्दर शरीर पर कोढ के दाग के समान है जिससे घृणा का भाव उत्पन्न होता है। भरत ने दस दोषो का उल्लेख किया है (१७ ८८, जी. ओ एस १६ ८८, भाग २, पृ३३१)। देखिए ऊपर पृ ११० भी। दडी और भामह ने कमश दस और ग्यारह दोकों का उल्लेख किया है। परन्तु उन्होने पद, बाक्य और वाक्यार्थ सबधी दोषो के भेद वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं किए। वामन ने ये भेद किए हैं। सम्मट आदि अन्य उत्तरवर्ती लेखको ने इन भेदो को स्वीकार किया है। ध्वन्यालोक के अनुसार जिस रचना मे रस-निष्पत्ति होती है उसमे विभिन्न प्रकार के औचित्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए (पृ १७८ से आगे)। साथ ही प्रमुख रस के विरोधी तत्त्वों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनसे रस-बोष उत्पन्न होते हैं (पृ. १९९ से आगे) । रसदोष के लिए देखिए मम्मट (७)। मम्मट (१०म उल्लास) ने अलकारों के कई दोधों का उल्लेख किया हैं। इन्होंने सम्बन्धिका है कि में योच ताराध जरकाय में विशेषक सोसों के सम्बन्धित ही बार्ड हैं। दोनों का पूर्णतः विहिकार संसव नहीं है, पराबु, इस रोमों के वी स्तर हैं कि में राजयोव संबन्धित निक्रम है साहित्यवर्षण (१.२) में कहा क्या है—'तिक्षा निर्मोद्दर्पणकारमानंत्रवाद !' कुमारिक को निम्म वेतावर्गी में व्याप देने पीम्म है—'त बायत्वरीय कर्तवर्भ सोवानुध्यरर मकः ! सोमोद्याविकसानीम ताविकसाना प्रकारते ॥' यह जिला व्यापनानेश (वायक स्वापन, क्लोक पर) और व्यक्तिविकसान द्वारा उत्पृत्त है। सोमों के विषय में देविस जो रायवन-संपादित प्रभारताना, मान १, पृ. ११६-९७ तहा में. कुम्ममूर्ति का रसिरदाल-संवर्भो केन, वाई. एव. नमू., नाम २०, पृ. ११७-१३१।

# १६. काञ्यशास्त्र पर घन्य शास्त्रों का प्रभाव

व्याकरणवास्त्र ने काव्यवास्त्र को सबसे विका प्रमाणित किया है। व क्यालांक (पू. ४७-८) के वनुसार व्यक्ति बबर वेशाकरणों है यहण किया नवा है (दे. करर पू. १९८ 'प्रयमे हिं आहि)। उन्होंने स्कोट के बोतक व्यक्ति वाच्य का प्रयोग उसी प्रकार किया जैते कि कविता में वच्यों ब्राप्त व्यक्ति कर्य का वाच्या का प्रयोग उसी प्रकार है। व्यक्ति से करका बामास मिकता है। बाक्यवार्य का प्रवस्त राज्य-दिवार है। व्यक्ति से करका बामास मिकता है। बाक्यवार्य वाच्या है। व्यक्ति से व्यक्तरण्य। विकार तैरिक्षेमानेक प्रकार है—'वनार्यितिवार वहा स्वव्यव्यव्य वक्तरण्य। विकार तैरिक्षेमानेक प्रकार है क्या कर क्या वाच्या वाच्या

१. परेन वर्षा विश्वाने वर्षाण्यवयवा इव । वास्थाल्यदानामत्यन्तं प्रविवेको न करका ॥ (वास्यपदीय १. ७३); नार्षराहित बीकायामस्यन व्यक्तिना सह । आकृत्यपरिपालायां बुढी शब्बोबबार्यते ॥ (वास्यपदीय १. ८६) स्कोट- विश्वान्य के हिल्य १ वरत्व जनामकाई गृति. ति., माग १, प्. २३१-२४०; माग १, प्. १९-११९; अयन्त्र प्रष्टु-कत न्यायमंवरी (वष्ट ज्ञास्त्रिक), सुरक्यस्त्रिक वान्य १ वीर शब्बकीत्य । .

विमंतिकाकानी तथा श्रूपनाथा ये वर्धी नादशस्त्रवाच्या अन्त्यवृद्धिनर्पीह्याः स्को-टेरिक्कंक्कास्ते ध्वनिद्यव्येनोक्ताः ।' स्कोट-सिद्धान्त बहुत पुराना है । पाणिन वे स्फोटायन नामक पूर्ववर्ती का उल्लेख किया है: 'अबक स्फोटायनस्य' (पा. ६. १. १२२) । बहामाध्य में बताया गवा है कि शब्द नित्य है बबवा कार्य । व्याहि के संग्रह मे प्रमुखत: इसी का विवेचन हुआ है - 'संग्रहे शाधान्येनैतत्परी-क्षितम, नित्यो वा स्यात् कार्यो वेति ।' (भाग १, पू. ६, कील्हार्न) । वेदान्त-सुन (१. ३. २८) पर संकर-रचित माध्य देखिये । भागवतपुराण (१२. ६. ४०) के अनुसार स्फोट और बह्मा एक ही हैं। काव्यप्रकाश में यह उल्लेख मामा है : 'संकेतितश्चतुर्मेदो जात्यादिर्जातिरेव वा' (२. पृ. ३२) । यह उक्ति महाभाष्य (भाग १, पृ. १९) की 'चतुष्टयी शब्दाना प्रवृत्ति.' उक्ति पर बाबारित है। भागह (६. २१) का मत भी इसी पर बाबारित है। काव्यप्रकाश (२. पू. ३३) मे वाक्यपदीय की 'नहि मी: स्वरूपेण गी.' इत्यादि उक्ति उद्भृत मिलती है। काव्यप्रकाश (प. ६३) मे वाक्यपदीय (२. २१७-८) से .विस्न उदघरण भी लिया गया है-'सयोगो विप्रयोगश्च' । मे उक्तिमाँ उस सब्द के अर्थ-निर्धारण में सहायक सिद्ध होती हैं जिसका निर्देश एक से अधिक अवों की ओर हो। भामह (२. ३३ 'वतिनापि कियासाम्य'), उदभट (कारिका १, १५ से आगे), काव्यप्रकाशकार और साहित्यदर्पणकार ने उपमा के ज्यभेदों के लिए व्याकरण के नियमों, अर्थात् 'क्यच्' इत्यादि पाणिनि के .सूत्रों का आधार लिया है। 'लिम्पतीव' क्लोक का विवेचन करते समय दण्डी (२. २२७) ने महाभाष्य के शब्दों का उल्लेख किया है। काव्यप्रकाश में की गई विभावना की परिभाषा (कियायाः प्रतिषेधिप) 'किया का अर्थ हेत हैं' बैयाकरणों के इस मत पर बाघारित है। वामन (५म अधिकरण) और भामह (६. ३०-६१) दोनों ने शब्दों की व्याकरण-संबंधी शुद्धता का विवेचन किया है। तर्कशास्त्र में शब्दशक्ति (अभिषा) का विवेचन होता है । आलकारिकों ने अभिषावित्तमातका, शब्दव्यापारविचार, त्रिवेणिका, वत्तिवार्तिक आदि

ने जिमार ने पर्वस्वापय (कार्यमा) कार्यप्रयो होते हैं विकासिक आदि में जिमार के स्वाप्त के स्वयंत्र किया है। आलंकारिकों ने अनुमान को अलंकार माना है। कार्यालम-वर्णकार तर्क-प्रयासारी से भी स्वतित होता है। 'व्यति जुन्मान के मंत्रपंत आती हैं '--- स्व मत की स्थापना करने के किए महिलम्ब हैं के 'व्यक्तिविवेक' की रचना को। ऐसा प्रतीत होता है कि शंकुक के अनुसार रस अनुमेव हैं और जिमाब अनुमानक । सोक्यवर्षन का अलंकारों पर अधिक प्रमाव नहीं पढ़ा, परन्तु प्रहुनायक के रस-सिद्धान्त का विवेचन करते समय सत्तर, रचलु और तमस् का बहुवा उच्छेक आमा है। (उदाहरवालों, अधिका भारती, माग १, पृ. २७९ बौर पृ. २८३ पर तत एव कांपिलेडूं जस्य चांचस्यमेव प्राणत्वेनोक्तं रबोवृत्ति वस्द्भिः')। 'पुरुष भोवता है, कर्ता नहीं'—सांस्यदर्शन के इस सिद्धान्त से भोग अथवा मोगीइति शब्द व्यक्तित होता हैं।

अलंकारशास्त्र के कतिपय सिद्धान्त पूर्वमीमांसादर्शन से भी ग्रहण किये नए हैं। काव्यप्रकाश का 'सकेतित..... जातिरेव वा' मत पूर्वमीमांसा के 'बाइतिस्तु कियार्यत्वात्' (जै. १. ३. ३३) मत से मिलता-मुकता है। 'तात्पर्याचौँपि केषुचित्' (काव्यप्रकाश २) और 'तात्पर्यास्या वृत्तिमाङ्गः पदायान्त्रयवीधने' (साहित्यदर्पण २. २०) जादि मत अमिहितान्त्रयवाद पर आधारित हैं। कुमारिल और पार्यसारिय मिश्र (न्यायरत्नमाला में) ने अभि-हितान्वयवाद का आधार लिया है। काव्यप्रकाश (२ और ५) मे अभिहितान्वय-बाद और अन्विताभिधानवाद का उल्लेख आया है। काव्यप्रकाश में 'लोहिती-ष्णीया ऋत्विजः प्रचरन्ति', 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' उल्लेख आये हैं (५. प्. २२५-२७) । इन विषयों का विवेचन पूर्वमीमांसा में हुआ है । प्रथम के लिए वेसिये जै. ३. ८. १२ । काव्यप्रकाश (२, पू. ६१) के फलं संवित्तिः प्रकटता वा' आदि शब्दों मे प्रभाकर और कुमारिल के सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति मिलती है। साहित्यदर्पण और अल. स. के बनसार अर्थापति अलंकार है। पूर्वमीमासा मे इसे प्रमाण माना गया है। रुद्रट, काव्यप्रकाशकार, साहित्य-दर्पणकार तथा अन्य अथकारो ने पूर्वमीमांसा (उदाहरणार्व जै. १. २. ३४,३. ७. ३३) में जाये सुप्रसिद्ध पारिभाषिक शब्द परिसल्या को बलकार माना है।

प्तान्वारवन्य परमानद की दिवति का वर्षण करते के लिए वमकारविक्रका, मन्वारमरत्वनम् (९वाँ विन्दु) बीर रसमंगावर (पृ. २३) बादि
करिषय संबं में उपिषवर् से 'रतों वे कां अवतरण उद्युव्य सिकता है।
करिषय संबं में उपिषवर् से 'रतों वे कां अवतरण उद्युव्य सिकता है।
कर्मात्रमकाण में रस को 'कह्मास्वारमिवानुभावयन्' कहा गया है दे अगर, पृ.
१६०)। इन लेक्कों ने रस, आनन्द और आस्ता को सामान्यार एक-वंशा
माना है। बृहदारम्पकोपनिषद (४. ३. २१) में निम्नकिवित सुन्तर खबतरण आसा है: रावच्या प्रिम्या स्थिरिक्या ने बाह्यं किचन वेद मान्यम् । स्वा
नियमेवायं पुरुष्य प्राम्नेनारमना संपरिय्यक्तो न बाह्यं किचन वेद मान्यम् । स्वा
नियमेवायं पुरुष्य प्राम्नेनारमना संपरिय्यक्तो न बाह्यं किचन वेद मान्यम् । स्वा
नियमेवायं पुरुष्य प्राम्नेनारमना संपरिय्यक्तो न बाह्यं किचन वेद मान्यम् । स्वा
नियमेवायं हुत्या सर्वान् बोकान् हुदयस्य मंत्रित'। बह्यमुत्र (१. १. १२१२) में सै. उप. के हस बास्य का विदेवन किया बया है। साब ही उनका
में दिख में अवविक्यालायं उन्तर्वक बाया है।

<sup>1. &#</sup>x27;स्तो व सः। रतो ह्येवायं लब्ब्वानन्दी भवति' (तै.उप.,बह्यामन्दवस्ती, ७)।

#### संस्कृत-काव्यशास्त्र के ग्रंथ और ग्रंथकार

१९२३ के संस्करण में अभिनय, संगीत और कामशास्त्र के ग्रंथ सम्मिक्ति तहीं थे. किंत साधारणतथा काव्यशास्त्र-संबंधी विवरणीपुस्तिकाओं में एतदविषयक संबों को सम्मिलित किया गया है। १९२३ के संस्करण में नाट्यशास्त्र-संबंधी इंब भी पूरे सम्मिलित नहीं हए । प्रस्तृत सूची डॉ. राष्ट्रवन द्वारा संपादित आक्रिट के केटलोगस केटलोग्रम के आधार पर बनाई गई है। उसमे केवल अ से प्रारम होते बाले ग्रंथ और ग्रथकारों का निर्देश है। डॉ. राधवन के एतदनिषयक अन्य विक्रमों का भी परिशीलन किया गया है। इसी प्रकार नीचे लिखी रचनाएँ भी उद्भव हैं--हाँ, हरीचद-कृत 'कालिदास एट ला आर्ट पोइटिक डि ला इड' ( Kalidas et L' Art Poetique de L' Inde ) तथा डॉ. डे कृत 'संस्कृत बलंकारशास्त्र का इतिहास ' प्रथम भाग ( History of Sanskrit Poetics V. I ) । शेष कृतियाँ अन्य हस्त्रिखित सचियों विवरणों पर आधारित हैं। अनेक स्थानों पर मौलिक विवरणो पर पर्यालोचन किया गया है, यथा-इडिया ऑफिस केटलॉग, प्रो. मित्र की सचनाएँ, भंडारकर बोरिएटल रिसर्च इंस्टीट्यट, पूना की हस्तलिखित सुचियाँ, गवर्नमेंट बोरिएटल मेन्यस्किट्स लाइबेरी का भाग २२, त्रिवेदम पैलेस लाइबेरी की हस्तलेख सुची भाग ६,तंजौर के सरस्वती महल-पुस्तकालय हस्तिलिखित सूची भाग ९ तथा बलर, भाडारकर, पीटसंन आदि की रिपोर्ट । इस्तलिखित सचियों में दिये गए सदर्भ अति संक्षिप्त तथा प्राय स्नामक हैं। एक ही ग्रंथ विभिन्न नामों द्वारा कई स्थानों पर दिया गया है। इस शब्द का प्रयोग काव्यशास्त्र के समान आयर्वेद संबंधी श्रयो के नामों में भी मिलता है। फलस्वरूप बहत-से आयर्बेंद-विषयक ग्रंथ इन संचियो में का गए हैं। विवादरत्नोकर (पष्ठ ४७७) में लाटसूत्र, जो कि लाटयायन श्रीत सूत्र (१.३.१९) का निर्देशक है, के स्थान पर नाटसूत्र कर दिया गया है। उद्धरम का पर्यालोचन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है। डॉ. हरीचंद ने अपनी सुची (पष्ठ ३५) में नाटसूत्र पर प्रश्नचिहन लगाया है। उन्होंने बंध और ग्रमकारों की प्रवक सुचियाँ न देकर दोनो को मिला दिया है। ग्रंथकारों के नाम मोटे बक्तरों में दिये हैं। संमवतया मझ से कुछ टीकाकारों के नाम छट गए हैं, विक्रेयतया काव्यप्रकाश पर । महित संस्करणों के निर्देश भी परे नहीं आये । जो संक्षेप अपने-आप में स्पष्ट हैं उनका स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं समक्षा गया। उदाहरण के रूप में, काव्यप्रकाश के लिए 'काव्यप्र,' का प्रयोग किया गया है, किंत संकेत-सूची में उसकी व्याख्या नहीं दी गई है। प्रय के प्रारंभ में दी गई सक्षेप-सूची में जो नाम बा चुके हैं, उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं की गई। इस सूची में दिये गए सच्य संक्षेप निम्नलिखित हैं—

अ---अध्याय

अनु.—अनुसार

ब. ब. रा. ए. सो.-वांबे ब्रिटिश रॉयल एशियाटिक सोसायटी

बा. पू.--आनंदाश्रम प्रेस, पूना संस्करण

इ. ओ. के.—इंडिया आफिस केटलॉग ऑफ मेन्युस्किट्स

च.—उद्गृत

गोडे --- 'स्टडीज इन इंडियन लिट्रेरी हिस्ट्री'

ज. झा. इंस्टी.—जर्नल आफ गंगानाय झा रिमर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद

टी.--टीका या टीकाकार

नि.—निर्देश

निर्ण ---- निर्णयसागर प्रेस. बंबई

न्यू ई. ए.--न्यू इडियन एंटीविवटी

न्य. के. के.--न्य केटलॉगस केटलॉग्रम, संपादक डॉ राघवन

ब. सं. सी.—बंबई संस्कृत सीरिज

भा. ओ. इंस्टी.—मांडारकर ओरिएटल रिसर्च इस्टीट्यूट, पूना को हस्तलिखित सची

म. सू.—मद्रास गवनंभेंट संस्कृत मेन्युस्किट्स की हस्तिलखित ग्रंबसूचियां रा. सूच.—राजेंद्रलाल मित्र द्वारा दी गई हस्तिलखित-मय विषयक सूचनाएँ

ले.—लेखक

वि.---विवरण

वि. वै. इंस्टी,-विश्वेश्वरामंद वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, होशियारपुर

हु. रि.--हुला, रिपोर्ट्स ऑन मेन्युस्क्रिट्स

अणुरत्नमंडन अथवा रत्नमंडन—रत्नशेखरसृत्रि के शिष्य, कविशिक्षा पर अर्ल्य-कर्र्यकता नामक टीका के रचयिता। रत्नशेखर का निषन १४६०-६१ ई. में हुआ, मह लेखक १५वी शती के मध्य वर्तमान था।

वितरात्रयज्ञन्—आञ्चान दीक्षित के पुत्र नारायण दीक्षित के पंत्रम पुत्र, अप्पय दीक्षित प्रथम के भाई, चित्रमीमांसादोचिषकार के लेखक । समय—

सनंभग १६६१-१६७० ई., देखो ह. रि., भाग २, प. ५१, १२६। अनंत-साहित्यकल्पवल्ली का लेखक ।

अनंत-कामसमहका लेखक।

अनंतदास-अपने पिताकृत साहित्यदर्पण पर लोचन टीका का लेखक, मुद्रण का समय १४वी शती, देखो ऊपर पृष्ठ ३०४।

अनंतपडित-गोदावरी के निकट पूज्यस्तम के निवासी त्र्यवक पंडित के पुत्र, रसमंजरी पर व्यग्यार्थकौम्दी नामक टीका के रचयिता, बनारस सं. सी. में मुद्रित; रचना-काल १६३६ ई., चद्रभानु के लिए रचित।

अनंताचार्य-काव्यलक्षणपरिष्कार के लेखक, दे. न्य. के. के. भाग १, प. १४२। अकवरसाहिन्द्रंगारदर्पण- लेखक पद्मसुदर, जैन विद्वान्, गंगा ओरिएटल सीरिज, स. १ बीकानेर मे मद्रित (१९४३), प्राध्यापक सी. के. राजा द्वारा सपादित, क्लोक मगल सम्राट अकबर को सबोधित करते हैं, चार उल्लास, रुद्र-कृत श्रृगारतिलक का अनसरण किया है, हस्त-लिखित प्रति का समय १५९६ ई. है। नौ रस स्वीकार किये हैं।

अकबरसाहिन्धुगारमजरी-सुल्तान अब्दुलहसन के गुरु सत अकबरशाह-विरचित इसी नाम के तेलगु-प्रथ का संस्कृत-अनुवाद, समय संत्रहवी शताब्दी का उत्तरार्घ, देखो - कुन्हनराजा अभिनदन-प्रथ (पृ. ३२५-३३५) मे डॉ. राधवन का निबंध तथा उनके द्वारा विस्तृत टिप्पणी के साथ संपादित । प्रकाशक-पुरातत्त्व विभाग, हैदराबाद, सन १९५१।

अच्यत-भीमसेन ने इनका निर्देश काव्यप्रकाश के टीकाकार के रूप मे किया है। अच्यतराय-साहित्यसार तथा उसकी टीका सरसामीद के रचयिता, ये नासिक

के समीप प्रवटी के निवासी थे। रचना-काल १८३१ ई., मद्रक---निर्णय-सागर प्रेस ।

अजितसेन देवयतीश्वर-अलकारचितामणि और शृंगारमंजरी (तीन अध्याय) के रचिता, इसे आलपा-निवासी विटठलदेवी के पूत्र जैन राजकूमार कामी-

राय के लिए रचा गया, समय १००० ई., देखो न्य. के. के., प. ६९ ए।

अनन्तायं-शिगराचार्य के पुत्र, कविसमयकल्लोल के रचयिता, इन्होने नञ्जराज-यशोभूषण, प्रतापरुद्रीय तथा घर्मसूरि का उल्लेख किया है। समय--१४०० ई. के पश्चात ।

अप्यवीक्षित—देलो न्यू. के. के. (भाग १, पृष्ठ ३९७-२१), इसके पृष्ठ ३७२ पर आया है कि अप्यवदीक्षित ने वेंकटपतिराय (१५८५-१६१४) के छिए कुवलयानद की रचना की। विधिरसायन में आया है कि उस समय वे वर्ति वदा थे।

- अध्यय्यदीक्षितं---आण्वान् दीक्षित के पुत्र, प्रथम अध्ययदीक्षित के भाई, अलकार-तिलक के रवियता।
- अभिवावृत्तिमातृका ले. मुकुलभट्ट, जो कल्लटभट्ट के पुत्र थे। देखो न्यू. के. के., पृष्ठ २१८।
- अभिनगदर्गण—के. नरिकेश्वर, मृहक---कत्रकत्ता स सी., मूरु पाठ व अंग्रेजी-अनुवाद । अनुवादक डॉ मनमोहन घोष, १९०१ मे मराठी-अनुवाद, प्रकाशक गायकवाड़ ट्रामन्त्रेशन सीरिज, वड़ौदा, देखो नरिकेश्वर की टिप्पणी।
- अभिनवगुप्त---चुबल के पुत्र, उपनाम नर्रीसहगुप्त, देखो न्यू. के. के , पृ ४७-४८ व २३६-२४३।
- अभिनवभारती---टी भरत-कृत नाट्यशास्त्र, मृद्रक गाः ओः सीः, देखो न्यू. के. के., पु. ४७-४८ ।
- अमराजद्र-काव्यकल्पलता के सह-लेखक, अलकारप्रवोध के रविवता, देखो काव्यकल्पलता, पृ. ९०, काशी स. सी मे जिनदत्तसूरि के शिष्य, समय १२०० का मध्य।
- अमृतानदयोगी---अलकारसम्बह के रचिवता, १८८७ में कलकत्ता में मुद्रित; अन्य सस्करणों के लिए देखों अलकारसम्बह ।
- अयोध्याप्रसाद---रसतरगिणी के टीकाकार।
- अरिसिह-काव्यकल्पलता के सह-लेखक, समय १३०० का मध्य।
- अर्थालकारमजरी---ले. वल्लभभट्ट के पुत्र त्रिमल्लभट्ट, सुधीद्रयति-विरिचत मस्थारा के टीकाकार।
- अलक- अलकारसर्वस्व के टीकाकार, रत्लक्षेत्रर द्वारा काव्यप्रकाश की टीका में उल्लिखित (देखो पीटसंन की रिपोर्ट, भाग २, पृ. १७)।
- अलक--काव्यप्रकाश के सह-लेखक, देखो--पीटसंन की रिपोर्ट, पृ. २७१-२७३। अलकारकारिका--डेक्कन कालेज, पूना का हस्तलिखित ग्रयसग्रह (सन् १८७५-
- ७६), ग्रंथ स. २२६। अलकारकुलप्रदीप—ले. लक्ष्मीघर के पुत्र विश्वेदवर, समय १८वी शतान्दी का
- पूर्वार्ढं, मृद्रक-काशी स सी. । अलंकारकौमृदी-लेखक का नाम अज्ञात, सात किरणों पर व्याख्या, व्याख्याकार
- का नाम अज्ञात । अलंकारकौमुरी—ले. बल्लमभट्ट (आयुनिक), बंबई ग्रथमाला, भाग २ में मुक्तित । समय—१८८९ ई. ।

असंबारकौरतुम-से. कविकर्णपूर, उपनाम-परमानन्ददास सेन, राषा व कव्य-संबंधी कारिकाओं में काव्यशास्त्र के नियम १० किरणों में उदाहत हैं. लेखक का जन्मकाल-१५२४ ई., अन्य रचनाएँ-चैतन्यचढ़ोदय, (१५७२ ई.) एस. पी. भट्टाचार्य द्वारा १९२६ में संपादित, ग्रंथकार ने उज्ज्वलनीलमणि का अनसरण किया है। टीकाएँ---

- (१) विश्वनाथ चत्रवर्ती-कृत सारबोधिनी, समय १८८९ ई., मशिदाबाद में मद्रित ।
- (२) राधानरण के पुत्र वृंदावनचढ़ द्वारा विरचित दीवितिप्रका-शिका।
- (३) लोकनाय चक्रवर्ती की टीका।
- (४) वकवर्ती के शिष्य सार्वभौमकृत टीका, देखो न्यू के के ,प. २९२ अलंकारकौस्तुभ-ले. अण्णयार्य के पुत्र वेंकटाचार्य, इसमे ६ शब्दालकार और १०८ अर्थालकार वर्णित हैं।

अलंकारकौस्तुम---ले. कस्याण सुब्रह्मण्य, आश्रयदाता---नावनकोर-नरेश श्री राम-बर्मन् (समय १७५८-१७९८ ई.) इसमें केवल अर्थालंकारो का वर्णन है।

अलंकारकौस्तुभ-ले. लक्ष्मीघर के पुत्र विश्वेश्वर। ६१ अलंकारों का सोदाहरण वर्णन किया है, चित्रमीमांसा और रसगंगाघर का उल्लेख किया है, समय-१८०० का पूर्वाई, काव्यमाला सीरिज में मुद्रित । विवरण नामक स्वोपज्ञ टीका

अर्लकारकौस्तुम--- ले. श्रीनिवासदीक्षित ।

अलंकारकममाला---ले. दामोदरभट्ट हर्षे, स्वोपज्ञ टीका ।

बलंकारपंच-ले. काशीलक्ष्मण कवि, समय-१७वी शती का अंतिम भाग. तंजौरनरेश शाहजी (१६८४-१७११) के प्रशस्ति-विषयक उदाहरण। अलंकारचंद्रिका-देखो, कूबलयानंद पर टिप्पणी । अलंकारचंद्रिका--- ले. गोपीनाथ ।

अलकारचंद्रिका-ले. विद्यानिधि के पूत्र रामचंद्र न्यायवागीश, देखी काव्य-चद्रिका टी.-अल क्यारमञ्जूषा-रामचन्द्रशर्मा-कृत ।

अलंकारचद्रिका---ले. नारायणदेव । असंकारचंद्रोदय-वेणीदत्त शर्मा द्वारा ६ अध्यायों में विरचित । अलंकारचिंतामणि - ले. अचित सेन, ५ परिच्छेदो मे । मृद्रक-काव्याम्बुचि

(स्यू., के. के. भाग १,पृ.२९३) टीका अथवा टीकाकार का नाम अज्ञात । अलंकारींवतामणि—ले. गदाघर के पुत्र रामचद्र राजगुरु।

अलंकारचूडामणि--ले. श्रीनिवास दीक्षित के पुत्र राजचूडामणि दीक्षित, इनकी अनेक कृतियों में काव्यदर्गण भी एक है।

अलंकारचूडामणि--देसो हेमचन्द्र-विरचित काव्यानुशासन ।

अलकारतिलक-ले. भानुदत्त, देखो न्यू. के. के, पृ. २०९।

अलंकारतिलक—ले. अप्पय्य दीक्षित (दितीय) देखो—आल इंडिया ओरिएटल कार्ल्फ्रेंस का विवरण, प्. १७६-१८०।

अर्थकारतिलक् — ले. बाग्मट, स्वीपन्न काव्यानुशासन की टीका में उत्कितित । अर्थकारतिलक् — ले. श्रीकर मिश्र । अर्थकारवर्षण — ले. अज्ञात, (प्राकृत भाषा मे) अल्कारविषयक १३४ स्लोक ।

देखो—इंडियन एंटीक्विटी, भाग ४, पू. ८३।

अलकारदर्पण--ले. विश्वेश्वर पर्वतीय, मु. काशी स. सी. । अलंकारदीपिका--देस्रो कुवलयानंद ।

अलकारिनकच (अथवा निकर्ष)—ले. सुधीद्रयोगी, मध्व के अनुयायी सुधीद्र-योगी की प्रशस्तिविषयक, उदा. द्वारा अर्थालक्कार विवेचन किया गया है।

अलंकारनिरुक्तिका—देखो चद्रालोक । अलंकारप्रकरण—लेखक अज्ञात ।

बलंकारप्रकाशिका—ले. अज्ञात, काव्यप्रकाश और मल्लिनाथ का उपयोग किया है। अलकारप्रवोध—ले. अमरचड्र, स्वोपज्ञ काव्यकल्पलतावृत्ति (इंडिया बॉफिस

केटलॉग, भाग ३, पृष्ठ ३४०) मे उल्लिखित । अलकारभाष्यकार—जयत्यकृत विमर्शिनी मे इसका उल्लेख है; देखी इंडिया ऑफिस केटलॉग, भाग ३, पृष्ठ २८५।

अलंकारभूषण—ले. अज्ञात । अलंकारभेदनिर्णय—ले. अज्ञात ।

इसके रचयिता स्थाक हैं, परतु यह पूर्ण स्पष्ट नहीं है कि यह कृति जनकी अपनी है (जैसा डॉ. एस. के. दे की स. अज. सा. का इति, भाग १, पू. १९५ व म्यू. के. के., पू. २९५ से प्रकट होता है); अयरण इस विक्य में अन्यस्थ हैं। अकंतरामवरी जवना जर्बार्ककारमंत्ररी—के. बस्कममट्ट के पुत्र निमस्क मट्ट, स्वोपक्ष योगतरिणिंग ने वे वीर्रास्ट्राक्कोक को उदाहृत करते हैं (समय १३८३-१४९९ ई. के बीत्र) (देखो—बुस्स जॉक बॉम्बे रॉमक एसियाटिक सोसायरी, हस्तकेल-मुखी, पृष्ट ४२।

अलकारमजरी---ले. सुखलाल, चंद्रालोक के अनुसार । अलकारमजरी---ले. वेणीदत्त ।

अलकारमंजूबा—ले. नाहुनाभाई के पुत्र देवसकर पुरोहित, गुजरासी बाह्यण, सूरत के निकट स्थित, रानेर-निवासी। मुख्यतः हससे अलकार का निकष्ण प्रथम पेशवा माध्ययाव (१७६१-०२ ई) तथा उनके पितृष्य रघुनाथ-राव के प्रयस्तिस्त्रक उदाहरण हारा किया गया है। संपादक—भी एस. एक. कत्रे, सिधिया औरिएटक सीरिज का प्रथम यथ, १९४० ई। देवो भावारक औरिएटक रिसर्च इस्टीट्यूट, भाग १५, पू. ६२-९६, व भाग २१, पृ. १५२-१५४।

अलंकारमजूषा—अलंकारचन्द्रिका अथवा काब्यचंद्रिका की टीका, वेकटेश्वर प्रेस, बवर्ष तथा अभ्यत्र महित ।

अककारमणिदर्गण—ले प्रधान बेंकप्पय्य, रचना-काल—१७६३-१७८० ई.। अककारमणिहार—ले. कृष्णब्रह्मतत्रपरकालस्वामी, मुबक—मैसूर राज्य ओरिएंटल लाइबेरी सीरिज :

अर्लकारमङन—ले. मडनमत्री, रचना-काल १९१८ ई, अहमदाबाद में मुद्रित । अर्लकारमयुक्त—ले. अज्ञात ।

अलंकारमहीसि—आठ तरगो में, ले सलघारितरेंद्रप्रभ, बस्तुपाल के अनुरोध पर विरावत, ३०४ मूल कारिकाएँ तथा ९८२ उदाहरण स्लोक सहित । इस पर अपॉलक्क्यारवर्णन नामक स्वोपक टीका है, जिसका रवना-काल सवत् १२८२(१२२५-२६ ई.), मूल तथा टीका गायकवाड़ ओरिएटल सीरिय में मृदित ।

अलंकारमीमांसा--भागवत पर योगेश्वर-कृत वासनाभाष्य में उ., बी. बी. बार-

ए. एस. मेन्युरिकप्ट्स केटलॉग (बुक्स ऑफ बोबे रॉयल प्रसियाटिक सोसायटी), पू. २८८-८९।

अलंकारमीमासा—ले. गोपालाचार्यं के पुत्र श्री कृष्णमूरि ।

बलकारमुक्तावली — ले. नृसिंह के पुत्र रामसुधी । इस पर कृष्णसूरि ने रस्त-

शोभाकर नामक टीका लिखी है। देखो न्यू के के, माग १, पू. २९५। अलंकारमुक्तावली—ले कृष्णयज्वन्, रचना-काल १६वी शती, देखो---ब्रह्म-विद्या, मई, १९४३।

अलकारमुक्तावली—ले. श्रीनिवास ।

अलंकारमुक्तावछी---ले. यज्ञेस्वर के पुत्र लक्ष्मीघर दीक्षित, देखो---हु. रि., भाग २, पृ. ८-९।

अलंकारमुक्ताबली---ले लक्ष्मीघर के दुत्र विश्वेश्वरभट्ट, समय---१८वी शती, पूर्वीट्ट, मुद्रक---काशी स. सी ।

अलकारमौक्तिकमाला—ले रामार्य के पुत्र कृष्ण।

अजकारात्लाकर — के. त्रयीववर मित्र के पुत्र शोधाकर मित्र, १०७ सूत्रों में,
बृत्तिवार्तिक (पृष्ट २०) तथा रस्त्यगाधर (पृष्ट २८१, वहाँ उल्लेख
है कि अप्पय्य ने कुवलयानद ने इसका अनुसरण किया है) मे उ.,
समय — १२००-१५५० ई. के मध्य, देवीस्तीत्र ने यसस्कर ने इसका
उपयोग किया है जिस पर रत्तकट ने टीका जिल्ली है। प्रो. सी. जार्रा दिवाकर द्वारा सपादित तथा ऑरिएटल कुक एजेसी,पूना जारा प्रकाशित;
टी — स्वोपक्ष रत्नीवाहरण, देवो — मा औ इस्टी, जाग १२, पृष्ट १७।

अलकाररत्नाकरप्राकृतगायासस्कृतीकरण---

अलंकाररत्नाकर — ले. यज्ञनारायण, तजीर के रघुनाथनायक साहित्यरत्नाकर के भी ले. । देखो तजीर-सूची, माग ९, पृष्ठ ३९७४-७५ ।

अलकाररहस्य-ले. महादेव के पुत्र प्रभाकर, स्वीपन्न रसप्रदीप मे उ., रचना-काल-१५८३ ई. (पष्ठ ८-१०)।

अलंकारराषय कोण्युमट्ट के पुत्र तथा तिरमलयज्यन् के आता वेरुकृति यज्ञेष्यर दीक्षितः; इसमें रसाणवसुधाकर तथा साहित्यीचतामणि का उल्लेख हुजा है।

बलंकार्लक्षणानि-के. शंभुनाय, दक्कन कालेज हस्तलिखित प्रय-सूची, संख्या

४०७, पृ. १८९२-९५ पर रचनाकाल संबत् १७९७ (१७४० ई.) दिया हवा है।

अलंकारवादार्थ- ले. अज्ञात, साहित्यदर्पण के परिच्छेदों का विवेचन ।

अलंकारवार्तिक जयरवकृत विमामिती (पृष्ट ७१) पर अलंकारसर्वस्य के लेखक की कृति के रूप में निर्दिष्ट ।

अलंकारविवार—इसमें प्रतापच्छीय का उपयोग हुआ है, देखो—तंबीर-सूची, भाग ९, पच्ट ३९७८-७९ ।

अलंकारवृत्ति लगवा मुख्यमेषाकर—ले. रत्नमंडनगणि; देखो—भा. ओ. इंस्टी., भाग १२.प. २२१. रचनाकाल—१५०० ई. का मध्य ।

भाग रर, पृ. ररर, रजनाकाल—रप्०० ३. का मध्य अर्लकारव्याकरण (सूत्रों में)—ले. कात्यायन ।

टी.—वृत्ति—ले. वररुचि, कृत्रिम देखो—न्यू. के. के., भाग १,

अलंकारशतक---प्रायः चंद्रालोक की भांति ।

बलंकारशास्त्रसंग्रह—ले. रामसुब्रह्मण्य ।

अलंकारकास्त्रसर्वस्वसम्रह—ले. अज्ञात, देखो—तजौर सूची, भाग ९, पृष्ठ ४१०८-९।

अर्लकारशिरोभूषण----ले. रामानुजाचार्यं के पुत्र कंदलायं, मृतपूर्व हैदराबाद राज्य (वर्तमान आंध्र) द्वारा संरक्षित एव प्रकाशित ।

अलंकारशिरोमणि अथवा अलंकारचूडामणि—ले. राजचूडामणि; स्वरचित काव्यदर्पण मे उ.।

अलंकारशेखर--ले. केशविमश्र, देखो---पृष्ठ ३१५-१७ उपर्युक्त ।

अलंकारशैकर---ले. बल्लभभट्ट के पुत्र जीवनाथ, अपरनाम त्रिमल्ल या तिर्मल, अर्थालंकार पर ४३ छंदो में लिखित ।

टी.—मधुषारा—ले. विजयेंद्र के शिष्य सुत्रींद्रयति ।

अलंकारसंग्रह—ले. अज्ञात, देखो—मद्रास गवर्नमेंट हस्तलेख-सूची, भाग २२, पृष्ठ ८६०६।

बलंकारसंग्रह—ले. अमृतानंदयोगी, मन्त्रमूपति के आदेशानुसार विराचित, काव्य और नाटक पर ११ अध्यायों ने विचाचित, ७२५ कारिकाएँ तथा ४०० उदाहरण-रलोक, रचनाकाल—१४०० ई. का उत्तराई, सुक्रक-क आक्वार सीरिज (१९४९) ई. तथा वकटेक्वर बोरिएंटल सीरिज, तिक्पति, देखो---ज. झा. इस्टी., भाग ७।

अलंकारसमुद्देगक-र्ले. कृष्णराम के पुत्र शिवरामत्रिपाठी, रचनाकाल-१८०० ई. । इन्होंने ३४ पुस्तकें लिखी हैं, देखो-स्टेन्ससुची, पष्ठ २९२ ।

इ. । श्रन्हान २० पुस्तक लिखा ह, दला—स्टन्ससूचा, पृष्ठ २९२ जलंकारसर्वस्व—ले. अज्ञात ।

अलंकारसर्वस्य---ले. केशवीमश्र, स्वरचित अलकारशेवर (पृष्ठ ९) पर उ. । अलकारसर्वस्य---ले. रुय्यक, देखो---पू. २७५-२८५।

> टी.—जयरपक्रुत विमिशनी, देखो—पृष्ठ २८५, समुद्रबषक्रुत टी., देखो—पृष्ठ २८५, मृद्रित त्रिवेंद्रम सस्कृत सीरिज, १३०० ई. का उत्तराई ।

सवीवनी टी.—ले. श्रीविद्याचक्रवर्ती, देलो—गुष्ठ २८६, उपर्युक्त; बीरबल्लाल (होयसल) के दरवार में वर्तमान तथा संस्कृत-सार्वभीन मुक्तपृथ्वीयम, पैशावीपरभेदन सार्वभीन महित्य पियों से अलकृत , रचना-काल—१४०० ई. का प्रारम्भ, काल्य-प्रकाश पर सप्रदायप्रकाशिनीवृह्यीका में इस टीका का उल्लेख है।

अलक-कृत टी —सारमुज्वय (काव्यप्रकाश की टी.) मे रत्नकंठ द्वारा निर्दिष्ट।

अलंकारसामान्यलक्षण—

अलकारसार—वयरबकृत विमित्तनी मे उ., देखो—मुष्ट २८५, उपर्युक्त । अलकारसार—ले. गोवधंनमट्ट के पुत्र वालकृष्णमट्टा, ले. बस्लभावार्य का अनु-यायी था, दस उल्लासो मे रचित्र, कुनलपानंद तथा चित्रमीमासा का उल्लेख है, देखो—दक्तन कलिज हस्तिलिखित ययसूची, सं. २३ (वर्ष १८८१-८२), लिपकाल सवत् १७५८, रचनाकाल—१६२५-१७०० ई.के मध्य ।

बर्लकारसार---ले. कवीस्वरराज ।

बलंकारसार-के. नृसिंह।

क्षलंकारसार—के. मावदेव, ८ अध्याय, कारिकाओ ने रचित, देखो—न्यू. के. के., पृ. २९९ ।

अलंकारसारसंग्रह-ले. उद्भट, देखो-पृष्ठ १३३-१३९, उपर्युक्त, टी.--प्रति-

हार्रेंदुराजकृता रूब्यृत्ति टी., देखो, पृष्ठ १३८ उपर्युक्त; ९२५-९५० ई. के रूगभग मृद्रित ।

राजानकतिलककृत उद्भटनिकेक टी.—रचना-काल—११००-११२५ ई. के लगमग, देखों—मुच्छ ११८८-११९ उपर्युक्त, गायकवाड़ जीरिएटल सीरिज मे मुद्दित, पूष्ट २९५ पर काव्यादार्थकर्ता सोर्थाचर ने तिलक पर एक कारिका का उल्लेख किया है, प्रो. जार सी. पारीक ने सोमेस्बर के सकेत की भूमिका से तिलक का समय ११३५-५० और ११६० के मध्य निर्धारित किया है।

अलंकारसारस्थिति अथवा कुबल्यानदलडन—ले. भीमसेन दीक्षित, अजितसिंह (१६८०-१७२५ ई) के राज्यकाल मे जोषपुर मे विरचित, देखो—

रा. सूत्र. भाग १०, पृष्ठ २०९ । अरुकारसारोद्वार—ले. भीमसेन दीक्षित, स्वोपज्ञ काव्यप्रकाशव्यास्या सुधासागर मे उल्लेख ।

अलंकारमुषा---कुवलयानद पर नागेशभट्ट-कृत टीका ।

अलंकारसुपाकर — कृष्णामिश्र साहित्यरताकर की टीका। अलकारसुपानिषि—सायण के पुत्र सायण को समर्पित, सायण के अनुत्र भोगनाथ इतर रिवत उदाहरण-स्लोकों में सायण की प्रशस्ति की गई है, रसे उदाहरणमाला नाम दिया गया है, १३८५ ई. के लगभग विरचित,

रलापण (पृष्ठ ४४) तथा वृतिवार्तिक (पृष्ठ १९) पर उल्लेख, देखो इ. ए., भाग ४४, पृष्ठ २२-२४; इडियन कल्बर (वर्ष १९४०), पृष्ठ ४३९-४४।

अलकारसूत्र—ले. शौद्धोदनि, देलो—अलकारक्षेत्रर, पृष्ठ ३१५-३१७, उपर्युक्त । अलंकारसूत्र—जयरथ-कृत विमींशनी (पृष्ठ १५०) पर उल्लेख ।

अलकारसूत्र—(७५ सूत्रों मे) जिसे वात्स्यायन की रचना माना जाता है, देखो---

हु रि., भाग १. पुष्ठ २३। अलकारभुल—एक अन्य मुझ-मध् , विस पर कृष्णावधूत ने बमाकारबामीकर नामक भाष्य लिसा है। इनकी मृत्यु बीसबी सदी के प्रारम में हो गई। अलकारभुल—के. बन्द्रकान्त्रतकिलकार, हाल ही में की रचना, देखों-हिस्ट्री ऑफ सस्कृत पीइटिस्स, भाग १. पुष्ठ ३२८, १८९९ ई. में कलकता में मुद्रित। अलंकारसूर्योदय—के. कोच्छुमट्ट के पुत्र वेस्कृति योहेस्वरदीक्षित, अलंकारपायक के लेखक।

क्रकंकारस्फुरण-- छे. बनाद्रिनाथ के पुत्र रूपनारायण, इसमें कुवलयानंद का अनुसरण है। देखो---वेयन्न ओरिएटल जनल, तिस्पति, माग ८, (संस्कृत-अदा), पृष्ठ ६३।

अलंकारागम-ले. कवीद्राचार्य ।

अलकारानुकर्माणका-ले. अज्ञात ।

अककारेंदुसेबर (५ प्रकरणों मे—नायक, काव्यस्वरूप, ग्रुगार, दोव-गुण तबा अलकार)—ले. श्रीसैलवस के दासमाचार्य के पुत्र बेंकट नृसिंह। देखो— मद्रास गवनंमेंट हस्तलिखित ग्रय-सूत्री, भाग २२, सख्या १२९७८।

अलकारेंदुशेलर--ले. उपर्युक्त, लक्षणमालिका पर विरचित ।

'अलंकारेडवर---शिवरामद्वारा स्वोपन्न सुबंधु की वासवदत्ता टी. (पृष्ठ ४) पर उल्लेख ।

अलकारीबाहरण—ले. शृगार के पुत्र जयरथ, अलकारसवस्व पर स्वोपज्ञ टी. विमोशनी का उल्लेख किया है, रुप्यक के अलकारसवस्व में इसमें से उदाहरण सम्हीत हैं।

अलंकारोदाहरण (निबद्धदेवीस्तोत्र)—-ले. यशस्कर, दक्कन कालेज, संस्था २४१ (वर्ष---१८७५-७६), मा. ओ. इस्टी., माग ७, पृष्ठ ३५ ।

अल्लट अथवा अलट—देखो अलक; उपर्युक्त।

अल्लराज अथवा मल्लराज—रमग्लत्रदीपिका के रचयिता, राजा हम्मीर के पुत्र । अवतिसुदरी—काव्यमीमासाकार राजधेवर की पत्नी, देखो—पृष्ठ २१२ तथा २१७, उपर्युक्त ।

अध्मकुट्ट—नाट्यशस्त्र का एक लेखक, नाटकलक्षणरत्नकोश मे अनेक बार उल्लेख । अष्टनायिकादर्गण—ले. भगवत्कवि ।

अष्टनायिकालक्षण---

आगमचद्रिका—देखो, उज्ज्वलनीलमणि के अतर्गत।

आजनेय--नाट्यशास्त्र का लेखक, भावप्रकाशन (पृ २५१) पर उ.।

**आदिभरत--देखो पृष्ठ २६-२७, उपर्युक्त** ।

आनंद--काव्यप्रकाश पर निदर्शन टी. के लेखक।

आनंदचद्रिका----उज्ज्वल नीलमणि की टी.।

**आनददास—-रससुघार्णव का लेखक** ।

बानंदवर्षन-ध्वत्यालोक का रवयिता, देखो-पृष्ठ १६१-२०३, उपर्युक्त ।

आनंदशर्मा---रसमंजरी की टी. के रचयिता, त्र्यम्बक के पुत्र ।

बापराणिति—राजशेबरकृत काव्यमीमांसा (पृष्ठ ४५) पर उल्लेख, वैश्वी— जनंक ऑफ ऑरिएंटल रिसर्च, महास, माग ६, पृष्ठ १६९-१७० । आमोद—रसजबरी की टीका ।

आशाघर—सल्लक्षण के पुत्र, रुद्रट पर टी. के रचयिता, देखो पृष्ठ १५६, उपर्यक्त । आशाघर—घरणीघर के शिष्य तथा रामजी के पुत्र, कुवल्यानंद की टी. के

रबियता, मट्टोजिक्टन सिद्धातकौमुरी मे उ., समय—१६५०-१७०० ई. । कोविदानंद व त्रिवेणिका के भी लेखक । देखो---चू. इं. ए., भाग ६, पष्ठ १४० (इसमें कार्दाबनी टी. का निर्देश है), कुछ भाग प्रकाशित ।

इंदुराज-अभिनवगुप्त के गुरु, देखो पृष्ठ २०४-२०७। वज्ज्वलनीलमणि-ले. क्यगोस्वामी, देखो पृष्ठ ३१०-३१५, उपर्युक्त ।

टी.—स्पगोस्तामी के मतीजे जीवगोस्तामी-कृत लोवनरोवनी टी., देवो पृष्ठ ३१४-१५ । विश्वनाय चक्वतीकृत जानंदचंद्रिका टी., १६६४ ई. में रचित । मृदक-काव्यमाला सीरिज (मृहणाट स्वित) के स्पार्टिक के स्वर्णकार स्वर्णकार स्वर्णकार

सहित) लेश प्रटीका—देखो रा. सूच., भाग २, पृष्ठ ३०, संख्या ५८०, आगमचद्रिका टी.—देखो आक्फेट भाग १, पृष्ठ ६२ ए।

उनितामं--काव्यमीमासा, पृष्ठ १ पर उल्लेख, देखो पृष्ठ १, उपर्युक्त । उज्ज्वलपदा---ले. गोपाल के पुत्र यशस्विकवि, साहित्यकौतूहल के टी., रचना-काल--१७३० ई. ।

उतस्य-काव्यमीमासा, पृष्ठ १ पर उल्लेख, देखो पृष्ठ १, उपर्युक्त । उपर्वसामय । उ

ऋजुवृत्ति--देखो काव्यप्र.।

एकवष्ट्यलंकारप्रकाश-देवनाथ, गोविदटक्कुर, जयराम तथा अन्य केसकों की कृतियों से संप्रहीत । देखो--रा. सूत्र., भा. ४, संख्या १४४७ ।

एकावली---ले. विद्याघर । देखो पृ. २९२-९३ ।

हो.---मिल्लनायकृत तरल टी. । रामेश्वरमट्ट के पौत्र तथा माधवमट्ट के पुत्र प्रमाकरकृत प्रकाश टी. जन्म १५६४ ई.। एकावली---ले. महामहेश्वरकवि ।

**औक्तिविचारचर्चा---ले. क्षे**मेंद्र । देखो पृष्ठ २६४-२६६, उपर्युक्त । **औद्भरा:--काव्यमीमां**सा (पृष्ठ २२, ४४) मे उल्लेख ।

औपकायन---काञ्यमीमासा मे उल्लेख, देखो पृष्ठ १, उपर्युक्त ।

भौमापतम्-ले. उमापति, गवर्नमेंट ओरिएटल हस्तलिखित स्थ पुस्तकाल्य, महास-सीरिज मे १८५७ ई० में प्रकाशित, ३८ अध्याय (७५ पृष्ठ मुद्रित) प्रायः छन्द में । मुख्यत श्रुति, स्वर, राग, वेणु तथा बीणा, ताल, मण्डल, मृदंग, नृत्य (तांडव तथा लास्य) का विवेचन, चार प्रकार के नृत्य (भारती, सात्वती, कैशिकी, आरभटी);शरीर, वक्ष, आदि के आसन; ४३ प्रकार की हस्त, चरण, भामरी आदि आसन; मुद्रा, अभिनय, नर्त्तन; नव रस तथा उनके विभाव-अनुभाव; नृत्य व नृत्त का भेद, आदि; संगीतरत्नाकर के टी कल्लिनाथ द्वारा उल्लेख।

कच्छपेश्वर दीक्षित-कालहस्तीस्वर के पौत्र तथा वासुदेव के पुत्र, रस तथा भावों के संबंध में रचित रामचद्रयशोभूषण (३ अध्याय) के रचिता; उदाहरण-श्लोक बोम्मराज की प्रशसा में हैं। देखो मद्रास गवर्नमेंट-सूची, भाग २२, सख्या १२९५०।

कदालयार्य-अलंकारयशोभूषण के रचयिता, वेकट के दरबार में वर्तमान। कमलाकरभट्ट-धर्मशास्त्र पर अनेक कृतियों के रचयिता तथा काव्यप्र. के टी., देखो- पुष्ठ २७५ ।रा. सूच , संस्था १, उपर्युक्त । इन्होने १६१२ ई. में निर्णयसिंघुकी रचनाकी।

कर्णपुर अथवा कविकर्णपुर---उपनाम परमानंददाससेन, शिवानंदसेन के पुत्र। अलंकारकौस्तुभ के रचयिता।

कर्णभूषण---ले. गगानद मैथिल, विभाव-अनुभाव-व्यभिचारिभाव-स्थायिभाव तथा रस से संबंधित ५ अध्यायों में, कई छद कर्ण को संबोधित कर लिखे हैं। भाग २, पृ. ३२ पर भानुकवीस्वर द्वारा जूंभा को ९वाँ सास्विक भाव गिनने का उल्लेख है, बीकानेर के श्रीकर्ण (१५०५-१५२६ ई.) के तस्वाबबान मे विरचित । मुद्रक---निर्णः प्रेस

कर्पररसम्बदी--ले. बालकवि ।

कलावर--काव्यप्रकाश पर कारिकावली के रचयिता । देखी काव्यप्र ।

कल्पबल्ली---भावप्रकाशन, पृष्ठ १३१-१४२ पर उल्लेख, जिसके जनुसार माद-प्रकाशन के लेखक ने कल्पबल्ली का रन, माद, रसानुभूति, रसाभास तथा अन्यसंभोगदु खिता नायिका की जबस्था के संबंध में अनुसरण किया है।

कल्पलता—भावप्रकाशन, पृष्ठ ७५ पर उल्लेख, मावप्रकाशन में कल्पलता मे निर्दिष्ट शब्द की चार शक्तियों (वाच्य, छश्य, व्यंग्य तथा तासर्व) के अनुसरण पर विवेचन ।

कर्ल्याणकल्लोल-के महाराजकुमार कल्याणदास, देखो-वि. वै. इंस्टी., पृष्ठ २३२, संस्था २९१६।

कस्यालमुबद्धाय्य-अलकारकौरतुम का रचिता । समय १८०० ई. । कविकंटमाय--रेखो मदास-मूची, सं. १२८०२-३ के अनुसार पिगल पर आचारित । कविकंटहार--- के अज्ञात । कविकंटमार--- के अमेंहर देखो पूष्ट २६५ । कविकंटाभरप---रे कमेंहर उ. ।

कावकणपूर---द कणपूर उ.। कविकणिका---ले. क्षेमेन्द्र, दे, पृ. २६५, उ.।

कविकपेटी अथवा कपेटिका—हे. शब्सवघर, ये कान्यकुब्ब-निवासी गोविन्दचनद्र-के दरबारी कवि ये. समय १२वी शताब्दी के पर्वाद्व में । म. हरभंगा.

के दरबारी कवि थे, समय १२वी शताब्दी के पूर्वाई में । मु. दरभंगा, १८९२ ई ।

कृषिकरपलता—ले. देवेदवर अथवा देवेन्द्र, जो मालवा-गरेश के अमाल्य बाग्मट के पुत्र थे, आर्पिसह तथा अमरपलन्द द्वारा रवित्व काव्यकस्पलता पर आधारित; रवना—१४वी शता के आरम्भ में (B. I. Series) तथा गायकवाड़ सीरीज (१८५६ ई.) द्वारा अनेक बार मृदित । इस पर निम्न टीकार्ष हुँ—

- (१) देवेश्वर-कृत टीका।
- (२) वेचाराम सावंगीम-कृत टी.।
- (३) रामगोपालकविरत्न-कृत टी. ।
- (४) सूर्यकिवि-कृत-वालबोधिका (१६वीं शता. पूर्वाई)।
- (५) विवेक ।

क्रविकल्पलता---ले. राषवचैतन्य ।

```
कविकत्पलतिका-ले. अज्ञात ।
कविकौतुक--ले. माधव के पुत्र विष्णुदास । स्वरिक्त शिश्वप्रवीधालक्कार में
       चल्लिखत ।
कविकौस्तुभ--- ले. भिकंभट्ट के पुत्र रघुनाय (१७५८-१८२०)। दे. गोडे. भाग ३,
        पु. ३५-३६।
कविगजाङक्श-काव्याल द्वार कामधेन मे उल्लिखित ।
कविचन्द्र-काव्यचन्द्रिका के रचयिता, कवि कर्णपूर के पूत्र, समय१६ वी शती
        का उत्तराई।
कवितावतार--(१० विहारो में), ले पुरुषोत्तम, नागभूपाल विषयक उदाहरण ।
 कविनन्दिका अथवा नन्दिनी अथवा काव्यप्र. भावार्थ--- ले. रामकृष्ण ।
        रचनाकाल--१६०१ ई०।
 कविप्रिया---ले. केशवदास ; ओरछानरेश बीरसिंहदेव (१६०८-१६२७ ई.)
        के आश्रित, रचनाकाल-१६०१ ई मे विरचित । दे. डिपार्ट. ऑफ लेटर्स,
        कलकत्ता यूनि., भाग १३, पु. १३४ (ले. सीताराम) ।
 कविप्रिया--ले आचार्य विनयचन्द्र; १२५० ई. के लगभग।
 कविशिक्षा---ले. जयमञ्जल, जयसिह सिद्धराज (१०९४-११४३ ई) के सम-
        सामयिक तथा जैन ।
 कविशिक्षावृत्ति-अमरचन्द्र-कृत काव्यकल्पलता पर टी.; देखो काव्यकल्पलता।
 कविसञ्जीवनी---ले श्रीनिवास
 कविसमयकल्लोल--ले अनन्तार्य १४वी शती के उत्तरवर्ती ।
 कवीन्द्रकण्ठाभरण—ले. लक्ष्मीघर के पुत्र विश्वेश्वरभट्ट, मुका. मा. सीरीज के
         अध्टम गुच्छ अल क्कारकौस्तुभ के अन्तर्गत । इस पर ग्रन्थकार द्वारा स्वोप्जा
        टी. है।
 कात्यायन--नाटकलक्षणरत्नकोश के उल्लेखानुसार नाट्यशास्त्र के रचियता।
 कान्तिचन्द्र--काव्यदीपिका के रचमिता; १९०० ई. में कलकत्ता मे मुद्रित ।
 कामदेव-काव्यमीमांसा द्वारा उल्लिखित, दे पू. १।
 कामदेव---रतिमञ्जरी के रचयिता।
 कामधेनु-- वामनकृत काव्याल क्यारमूत्र की टीका, दे. पृ. १४७ उपर ।
 कामममूह-- ले. अनन्त (नागर ब्राह्मण, आनन्दपूर्ण के शिष्य, मण्डनमंत्री के पुत्र
```

्र तथा नारायण के पौत्र थे) । रचनाकाल १४५७ ई.; दे. गोडे. जे. ओ. आर. महास. भाग १४, प. ७४-८१।

कारिकार्थप्रकाशिका-ले. रघुदेव, काव्यप्र. के टीकाकार।

काव्यकलाप--- छे. बजात ।

काव्यकस्पलता—उपनाम कवितारहस्य (४ प्रतापों मे विभाषित)—ले. अर्रिसह तथा अमरचन्द्र; रचनाकाल १२वी शताब्दी का मध्यभाग । इस पर निम्न टीकार्ण हैं—

> अमरवन्द्रकृत कविशिक्षावृत्ति—इससे पता वलता है कि मूल ग्रन्थ के कुछ अंश अमरवन्द्र-कृत हैं तथा टीका सम्वत १४५५ (१३९६

> > ई.) में लिखी गई। उदरण के लिए दे आण्डारकर रिपोर्ट १८८३-८४, पृ. ३१२-१३ तथा इडिया ऑफिस कलकता, मा. ३, पृ. ३३९-४१। उक्त दोनों तिथिया अर्थात् सम्बत् १४५५ व १४७५ सम्मवत सन्य की प्रतिलिपि की तिथियाँ

हैं। मु. चौलभा सस्कृत सीरीज।

परिमल---उपरिनिर्दिष्ट ।

काव्यकौतुक—ले. अट्टतौत, रचनाकाल ९५० ई के लगभग, दे. इंडिया आफिस की रिपोर्ट, प. १७९, २१८-२२१, इस पर निम्न टीकाएँ हैं—

अभिनवगुप्तकृत विवरण—दे पृ१७९, टिप्पणी १ तथा २।

काव्यकौरतुभ—(९ प्रभाओं मे विभाजित) ले. बलदेव विद्याभूषण । विद्याभूषण नाम से प्रसिद्ध साहित्यकौमुदी नामक काव्यप्रकाश की टीका भी है ।

काष्यकौमुदी---ले. अज्ञात ।

काव्यकीमुदी--- ले. देवनाय, काव्यप्र. की टी.।

काब्यकौमुदी—ले. रत्नभूषण, १० परिच्छेदो मे विभाजित, रचनाकाल---१८वी धतास्वी का पूर्वाद्धं।

काव्यवन्त्रिका—किव कर्णपूर के पुत्र कविचन्द्र द्वारा विरचित और १५ अध्यायो में विभाजित, ऊपर निर्दिष्ट ।

काम्यवन्त्रिका---ले. विद्यानिधि के पुत्र रामचन्द्र विद्यावागीश । कोमिल्ला में १८८५ ई. में मृद्रिते ।

काव्यडाकिनी---ले. गङ्गानन्दकवीन्द्र (मैथिल) । मुद्रक--सरस्वती भवन सी. ;

पुस्तक पौन दृष्टियों अर्थात् अध्यायो में विभक्त है और उनमें दोषों को निरूपण है। र.—१६वीं शताब्दि का प्रयम नरण।

काव्यतत्त्वविचार---ले हलघररघ।

काव्यतस्वविवेचककौमुदी---ले. कृष्णिकङ्कर, काव्यत्र. पर टीका ।

काम्यतिलकः—ले. लक्ष्मीघर के पुत्र तथा अलंकारकौस्तुम के रचयिता विश्वेषकर। काम्यदर्गण—ले. बजात ; दे. भाष्टार ओ. रि इ , बचचुची, लच्च १२, पृ ५४-५५। काम्यदर्गण—का. प्र पर टीका, ले मचुमति गणेश।

काब्यदर्पण--- ले रत्नपाणि, ग्रन्थकार के पुत्र रवि द्वारा रचित का प्र. की टीका में इनका उल्लेख है।

काव्यदर्पण—रत्सबेट श्रीनिवास के दुत्र राजपूड़ामणि दीक्षित; १० उस्कासों मे विमाजित, लेखक ने ग्रन्य के अन्त मे स्वरचित इतियो का उल्लेख किया है, कुछ माग वाणीविकास प्रेस, श्रीरङ्गम् मे मृ, इस पर रविपध्यित इत टीका है।

काव्यदर्पण---ले. श्रीनिवास दीक्षत ।

काव्यदर्पण—ले. मनोघर, का. प्र. पर टीका । काव्यदीपिका—ले कान्तिचन्द्र, नव छात्रो के लिए सकलन ।

काव्यदीपिका---ले गोविन्द।

काब्यनिर्णय—ले वनिक; दशरूपावलोक मे उल्लिखित, दे २४८उप; रचनाकास १००० ई.।

काव्यनौका-का प्र. पर टीका।

काव्यपरिच्छेद---

काव्यपरीक्षा — ले. श्रीवत्सपदलाञ्छन, ५ उल्लासों में विभाजित, इस पर ग्रन्थ-कार द्वारा सूचित टीका है, हस्त. प्रति १५५० ई., दे. इ. ओ. हस्तल्खित ग्रथ सूची, खण्ड ३, पृ ३४२, सम्पा. हों पी एल वैंग, दरभंगा, १९५६ ईं ।

काव्यप्रकाश—ले. मन्मट (१०५०-११०० ई), अनेक संस्करण। उसत सन्य की सभी टीकाओं को तिषश्रमानुसार रखना करिन है। बता प्रसिद्ध व पूर्ववर्सी टीकाओं को प्रवस तथा पूर्ववर्सी व कम प्रसिद्ध टीकाओं को प्रवस्त स्थान दिया गया है। जिन टीकाओं का उल्लेख हस्तिकिखत सब-सूची की टिप्पणी में है, साब ही जिनके लेखको का नाम नहीं मिकता, उन्हें प्रस्तुत सूची में सिम्मलित नहीं किया गया। टीकाओं के नाम—

संकेत-राजानक स्व्यक-कृत, दे. पृ. २७१, २७४-७५ ; रचना-काल

११३५-६० ई; कळकता ओरिएंटल जरनल, खण्ड, २ में मुद्रित । सकेत---माणिक्यचन्द्र-कृत, रचनाकाल ११५९-६० ई; देखो पृ. २७४, कपर, मुद्रण-आनन्द सीरीज (पूना) तथा डॉ. शामशास्त्री द्वाराः मैसर में।

सकेत अथवा काव्यादर्श टी.-सोमेश्वरकृत, भाऊदाजी संग्रह, बुक्स ऑफ बोबे रॉयल एसियाटिक सोसायटी (दे. हस्त. ग्रन्थो की सूची प. ४५) ग्रन्थ के अन्त मे दिये गये लेख से ज्ञात होता है कि स.१२८३ में अन्य हस्तलिखित ग्रन्थ से इसकी प्रति. की गई, जिससे उक्त कृति का समय १२२५ से पूर्व का निश्चित होता है। उक्त टी. १९५९ ई. मे राजस्थान पुरातन ग्रन्थ-माला, जोधपुर से २ खण्डो मे प्रकाशित हुई। प्रथम खण्ड मे काव्यप्र. मूल तथा सोमेश्वर-कृत टी. तथा द्वितीय खण्ड मे विद्वत्तापूर्ण भूमिका व कई उपयोगी अनुक्रमणिकाएँ दी गई है। बालचित्तानुरञ्जनी टी.--ले. नरहरिसरस्वतीतीर्थ (वाराणसी)

इसके अन. टीकाकार का जन्म स. १२९८ (१२४१-४२ ई.) है। दीपिका अथवा जयन्ती टी.---ले. जयन्तभट्ट, रचनाकाल स. १३५० (१२९४ ई.) इनके पिता भारद्वाज, गुजरात के बाघेला-नरेश सारक्कदेव (१२७७-१२९७ ई.) के मख्यामात्य के प्रोहित थे; दे. भाडारकर रिपोर्ट, १८८३-८४, प. ३२६।

बाचस्पतिमिश्र-कृत टी.--इसका उल्लेख विश्वनाथ-कृत सम्मट की टी. तथा चण्डीदास-कृत दीपिका टी. (पृ. १३१) मे मिलता है। उक्त बाचस्पति मिश्र, भामती के रचयिता बाचस्पति तथा चिन्तामणि-सज्ञक अनेक धर्मशास्त्र-सबधी ग्रन्थो के रचयिता

वाचस्पतिमिश्र से भिन्न है।

विवेक टी.--श्रीधर सन्धिविग्रहिक-कृत । इसका उल्लेख विश्वनाथ-कृत काव्यप्र. दर्पण (१२२५ ई. लगभग) तथा चण्डीदास-क्रत दीपिका (पृ. २९, ५९, ६२, ११७) मे मिलता है। यह संस्कृत कालेज, कलकत्ता सीरीजं द्वारा १९५९ ई. में प्रकाशित तथा त्रो. एस. भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित है। केवल प्रथम भाग मे ४ उल्लास हैं।

दीपिका टी.--चण्डीदास-कृत, सरस्वती-भवन सीरीजं (वाराणसी) मे

में मृद्धित । जनत क्रांति की रचना ले. हारा अपन मित्र लक्ष्मणमहू के जनूरोय पर की पह । घ्वनिनिद्धान्तसम्बद्ध भी हनकी अप कृति है। हनका मिलान साहित्यस्पण के रस्त्रीत विक्वनाम के शिलामह के अनुज चच्चीदात से किया जा सकता है। हनके अनु, हनके पितामह नारायण ने धर्मवत्त को त्रिकृतिका के राजानर्रात्रह के दरवार में पराजित किया। हनकी दीपिका (पू. १९८) में सण्डनकृत का उल्लेख है। अतप्य हनका समय १३०० ई. के कामधा निविचत होता है।

दर्पण टी. -- साहित्यदर्पण के रचिता विश्वनाथ द्वारा रचित । दे. पू. २९६-३०४ अपर समय (१३००-१३८० ई) ।

सम्प्रदायप्रकाशिनी अथवा वृहट्टीका--विद्याचकवर्ती इत, रचनाकाल १४वी राती । इन्होंने काव्यप्र पर अपूरीका भी विल्ली, मुदक विवेत्रम् संदीच ; दे. मा. ओ. रि इं. (वार्षिक विवरण), सम्बट १४, प. २५०।

साहित्यदीपिका टी.—भास्कर-कृत । इसका उल्लेख गोविन्दठक्कुर ने किया, रच.—१५वी शती से पूर्व ।

विस्तारिका टी.—परमानन्द चक्रवर्तीहृत, इसमे दीपिका, विश्वनाथ तथा प्रतापस्टीय का भी उल्लेख मिनता है। ये कल क्कूरत्सर्वस्य के रचयिता एव टीकाकार भी विद्याचकवर्ती (जिल्होंने प्रमाट पर भी टीका क्लिकी) से मिन्न हैं। ड. १४००-१५०० ईं।

प्रदीप टी.—गोबिन्दरुक्ट्र-हृत; ये केशव व सोनादेवी के ज्येष्ठ पुत्र कवि श्रीहर्ष (नैयवकार से मिन्न) के बहे भाई रुविकट कवि के मित्र तथा काष्य व साहित्य के क्षेत्र मे अपने सीरोठे भाई के खिष्य वे। रुवनाकाल—१४०० ई. के अनन्तर और १५५० ई. के क्षत्रमा से पूर्व, मुद्रक निष्येत में. बस्बई। ग्रन्थकार की अन्य कृति उदाहरणवीरिका है।

प्रभा प्रटीका—वैद्यनाथ तत्सत्-कृत, मृतक काव्यमाला सीरीज्, बन्वरं उदाहरणचन्द्रिका प्रटीका—वैद्यनाथ-कृत, इ. ओ. के., भाग ३, प्. ३२९।

सं. ११५१ रचनाकाल---१६८३-८४ ई. । मुद्रक काव्यमाला संस्कृत सीरीज बम्बई ।

उद्योतं प्रटीका-नागेशमट्ट-कृत, मुद्रक्-जा-पू.ा

- त्तिसक डी.—जबराम न्यायपञ्चानन-इत, इसका उल्लेख श्रीवस्त-काञ्कन तथा मीसतेत ने किया है। रचनाकाल—१५००-१७०० ई. के बीच, उडरण के लिए देसो—पीटरसन-इत डितीम रिपोर्ट, प. १०७।
- सारवोषिनी टी.—श्री बलाकाञ्छन अवेवा श्रीवलवर्मा द्वारा रिवत; सम्बत् १६६५ से इसकी प्रतिकिथि की गई। रत्नकृष्ठ तथा सीमस्त ने इसका उल्लेख किया है। रच.—१४००-१६०० ई. के बीच।
- पिकतराव-कृत टी:—रालकाच्य ने इसका उल्लेख किया है। ये प्रसिद्ध टीकाकार जनजाय पन्धितराज से मिन्न हैं। दे स्टीन (कृत) सूची, पू. २७ त्या के. पी. जायसवाल-कृत, मिथिका हस्तिजिसित पन्य-पूची, सम्ब्र २, पू. २४। उक्त प्रन्य की प्रतिकिपि शक सम्बत् १९५९ (१६३७ हैं.) मे की गई।
- दर्पण टी.—मनोघर उपनाम रत्नपाणि-कृत—इनके पिता भवेश-पुत्र अध्युत शिवसिंह के अमात्य थे। रिवि ने अपनी समुमती से इसका उल्लेख किया है। रचनाकाल १५४० ई ।
- सबुमती टी.—मनोबर उपनाम रलपाणि के पुत्र रिक्ष द्वारा रचित; इन के पितामह अच्युत, निविका-गरेश शिवसिंह के अमात्य थे। उन्त टी. का नामकरण टीकाकार ने अपनी पुत्री के नाम पर क्या, कमजाकर ने इसका उल्लेख किया है। रचनाकाल १४६०-१९०० हैं।
  - भावार्यविन्तामणि अववा आदशे टी.—महेश्वरन्यायालक्कार-कृत, रचनाकाल १७वीं सती का पूर्वीई।
  - कमलाकरमट्टकत टी.—रचना स्वपुत्र अनन्त के लिए । इन्होने १६१२ में निर्णयसिन्धु भी लिला । मु. बाराणसी मे; दे. हिस्ट्री ऑफ वर्मशास्त्र, खण्ड १, पू. ४३७ ।
  - निवर्शन अथवा शितिकष्ठविद्योजन टी.—राजानकानन्द कुंत, रवः; गत-कृष्टि ४७६६ (१६६५ ई.), दे. स्टीन (कृत) सूची, पृ. २६, २७।
  - सारसभुष्यय टी.--राजानकानन्द के मित्र राजानकरलकण्डकृत, इनके जनुसार इन्होंने जयन्ती व जन्य टीकाओं को निक्यन किया।

रब. १६४८-८१ ई. के बीच, दे पीटरसन (द्वारा लिखत) रिपोर्ट (पृ.१७), जिसमें प्रन्यकारों की एक तालिका दी गई है। इसनीया टी.—नर्रसिट्टकार-कर, इतका, अवटरण, सोविट्सकर

उदाहरणविज्ञका टी —रामभट्ट के दुव वैद्यमाथ तत्मत् कृत, काव्य-प्र. के वृष्टान्तों पर, इन्होंने काव्यकादावदीय पर प्रशा टी. भी किसी। रच. सम्बद् १७४० (१६८३-८४ ई.)। सूत्रक काव्यसाला सीरीज, सम्बद्धं।

सुवासामार टी.—शिवानन्त्र के पुत्र भीमसेन दीशित-कृत (इनके पितामह मुत्तीधर एक कान्यकुक्त बाह्यण थे। रच सम्बत् १७७९ (१७२२-२३ है); हमसे अनेक टीकाकारों का उल्लेख है। मक्रक चौक्षेमा सम्हत सीरीज।

साहित्यकौमुदी टी. -- बलदेव विद्याभूषण अथवा विद्याभूषण-कृत, टी. (भरतसूत्र नाम से) केवल कारिकाओ पर। चतन्यमतानुवायी रच. १७६० ई.।

क्रुष्णानन्दिनी प्रटी.—स्वयं ग्रन्थकार द्वारा रचित, मुद्रक काव्यमाला सीरीज ।

उद्योत टी., उदाहरणप्रदीप टी.—नागेस्वर अथवा नागोजि-कृत; रचना-काल १८वी शती का प्रथम चरण, देखो पू. ३२४-२५ ऊपर, दोनो के महक आ. प्र.।

कुष्णमित्राचार्य-कृत टी.—टीकाकार देवीदत्त के पौत्र व रामनाथ के पुत्र थे।

गदाघरचऋवर्ती-कृत टीका ।

सारदीपिका टी.—-गुणरलमणिकृत; दे. आ. आ. इंस्टी., हस्तलेख-सूची खण्ड १२, पृथ्ठ ११२। हस्तलिखित प्रति सम्बद् १७४२ मे लिपित।

साहित्यचुडामणि टी.---गोपालभट्ट अथवा लौहित्यमट्ट गोपाल-इत, रच. १७५० ई. के लगमग, मुस्क त्रिवेन्द्रम् सस्कृत सीरीज। चित्रातिम्म के पूत्र तिरुवेंकट द्वारा रचित टी --- इसमे गोपाल-कृत टी. का

उल्लेख है।

```
रञ्जनाथ के पत्र नारायण दीक्षित द्वारा रचित टी.--रचनाकाल १७वीं
         शतीका अन्तः।
लीला टी.--मिबिलानिवासी कृष्णदेव के पूत्र व भवदेवठक्कूर के शिष्य
         भवदेव द्वारा विरचित-रचनाकाल १६४९ ई.।
भानचन्द्र-कृत टी.
यज्ञेश्वर यज्वन्-कृत टी.---दे. मद्रास गवर्नः हस्त-सूची, खण्ड २२, प.
         ८६२३।
रलेश्वर-कृत टी.--भोज पर स्वरचित टी. मे उल्लेख ।
राजानन्द-कृत टी.
विजयानन्द-कृत टी.--हस्तिलिखित प्रति में लिखी तिथि १६८३ ई. है।
दीपिका टी.---दर्गादास के पुत्र शिवनारायणदास द्वारा रचित, रचनाकाल
         १७वी शती. का आरम्भ ।
सुबद्धिमिश्र-कृत टी.---चकवर्ती द्वारा इसका उल्लेख किया गया है।
अर्थप्रकाशिका टी.--रघदेव-कृत, देखो कारिकार्थप्रकाशिका ।
अवचरि टी.---राघवकृत ।
उदाहरणदर्पण टी.
उदाहरणविवरण टी.—ले. अज्ञात ।
ऋजुवृत्ति टीका—तिम्माजिमन्त्री के पुत्र नरसिहसूरि द्वारा रचित, केवल
         कारिकाओ पर टी. की गई है।
कविनन्दिका अथवा नन्दिनी टी ---रामकष्ण-कत ।
कारिकावलि टी —कलाघर-कत ।
काव्यकौमदी टी.--देवनाथ-कृत, रचनाकाल सं. १७१७ (१६६०-६१ ई.)।
        देलो भा. ओ. इंस्टी., हस्तलेख-सूची, खण्ड १२, पृ. ८१।
काव्यदर्पण टी.---मध्मतिगणेश-कृत ।
पदवृत्ति टी ---नागराज केशव-कृत ।
भावार्यं टी.--रामकृष्ण-कृत, देखो अपर, कविनन्दिनी ।
मधररसा टी.--कृष्णद्विवेदी-कृत ।
रसप्रकाश टी.--श्रीकृष्णशर्मा-कृत ।
रहस्यनिवन्ध टी.--भास्कर-कृत ।
रहस्यप्रकाश टी.---रामनायविद्यावाचस्पति-कृत । इन्होंने भवदेव की
        संस्कार-पद्धति पर १६०३ ई. में एक टी. लिखीं।
```

रहस्यप्रकाश टी.—जगदीश भट्टाचार्य-कृत, ये १७वी शती. के अतरम्भ मे नवदीप के निवासी थे। हस्त. प्रति इनके शिष्य द्वारा शक

सं. १५७९ में लिसी गई। देसो रा. सूच. ४, पृ. २२५।

विवरण टी.—-गोकुलनाय उपाध्याय-कृत, रचनाकाल १६५०-१७३० ई. । विजयपदी टी.—-शिवरामत्रिपाठी-कृत । क्लोकदीपिका टी.—-गोविन्टठम्कुर-कृत, देखो ऊपर उदाहरणदीपिका ।

क्लोकदीपिका-अनन्त के शिष्य जनार्दन व्यास-कृत।

सार टी.---रामचन्द्र-कृत।

साहित्यचन्द्र टी.—केवल कारिकाओं पर ।

सुबोधिनी टी.-वेक्ट्रटाचलसूरि-कृत ।

सुमनोमनोहरा टी.—ले. गोपीनाथ, रचनाकाल १७वी शती का अतः । काव्यप्रकाशलण्डन अथवा काव्यामृततरिङ्गणी—ले अज्ञात । दे. रा. सूच., सण्ड

८, संख्या २६७४ । काव्यप्रकाशखण्डन—के. सिद्धिचन्द (१५८७-१६६६ ई.), आर सी. पारिख द्वारा प्रकाशित, समृहवें अखिल भारतीय पूरातत्त्व सम्मेलन का विवरण,

पृ. २५२ । काव्यमञ्जरी—दे. कुवलवानन्द ।

काव्यमीमासा—ले. राजशेलर । देलो पृ. २०८-१८, उपर, रचना-काल १०वी शती का प्रथम चरण ।

काब्यरल---ले. केशविमश्र । स्वरचित अलकारशेखर मे उल्लेख; देखो पृ. ११७ ऊपर, रचनाकाल १६वी शती का उत्तरार्ढ ।

काव्यरत्न-छे. विश्वेश्वर, देखो अलङ्कारकौस्तुभ (विश्वेवर-कृत)।

काव्यरत्नाकर---राजाराम के आत्मज बेचाराम न्यायालक्कार-कृत । काव्यरसायन---

काव्यलक्षण---ले. अज्ञात, इसमे काव्य व रूपक के लक्षणों का निरूपण किया भया है।.

काब्यलक्षणिवचार—ले. अज्ञात, इसमे चित्रमीमांसा तथा रसगङ्गाघर का उल्लेख है। मदास सूची., भा. २२, संख्या १२९७९।

काव्यविलास—राववेन्द्र के पुत्र चिरञ्जीव भट्टानायं डारा रचित (२ परिच्छेदो

में), मुझ्क सरस्वती-अवन सीरीज, रस तथा अलंकारों की विवेचना की गई है। उदाहरण अन्यकार द्वारा स्वरचित; रचनाकाल १७०३ ई.।

- काव्यवृत्तिरत्नाविक--(९ प्रकरणों में)---ले. नारायण । देखी तंजीर सूची, खच्ड ९ प. ४०१२-१४ ।
- काव्यक्तिका---गङ्गावास-कृत, (१४२५ ई. स्वयमण) दे गोडे. सम्ब १५, पृ. ५१२-२२ तथा सम्ब २४, पृ. ३१२ ।

काव्यक्षिक्षा—ले. विनयचन्द्र । काव्यक्षरणि—जप्पयदीक्षित-कृत । वृत्तवार्तिक (पृ. २०) में इसका एक स्रोत

के रूप में उल्लेख है। रचनाकाल १५५० ई. से पूर्व। काव्यसारसंग्रह—ले. श्रीराम दीक्षित (३ मागो मे)। इसमे काव्य-लक्षण,

काव्यसारसभ्रह—कः आराम दाक्षित (३ मागाम) । इसम काव्य-क्ष्मण, वर्ण-संग्रह तथा सुभावितसग्रह-विषयक समीक्षा है । रचनाकाल १८०० इ. रुपभग ।

काव्यसुषा अयवा साहित्यसुषा---

काष्यादर्श---ले. वण्डी, वेस्तो पृष्ठ ८४-१०२, रचनाकाल ६६०-६८० ई. के लगभग। इस पर निम्न टीकाएँ हैं---

रत्नश्री (बौद) इत टी.—रचनाकाल ११वी शती के द्वितीय चरण मे; दरभगा इन्स्टीट्यूट द्वारा १९५७ ई. में प्रकाशित।

तरुण वाचस्पति कृत टी.—(प्रो. रङ्गाचार्य द्वारा सम्पादित) १३वी शताब्दी का पूर्वार्द्ध, देखो पष्ठ १०५।

तरुण बाचस्पति के पुत्र केशव भट्टारक द्वारा रचित टी — देखो जर्ने छ ऑफ ओरिएटल रिसर्च, महास, खण्ड १३, भा. ४, पृ. ३०५-३०६ (डॉ. राषवन)।

हृदयगमा टी.—के. अज्ञात, प्रो. रगाचार्यं द्वारा २ परिच्छेदो में सम्पादित। चन्द्रिका टी.—त्रिशरण तटभीम-कृत।

माजंन टी —केशव के कलिष्ठ भाता एवं विश्वघर के पुत्र हरिनाय द्वारा रचित, देखो पृष्ठ १३३, रचनाकाल १५७५-१६७५ ई. के बीच। दण्डयमंगुक्तावली टी.—गदाघर के पुत्र नरसिंहसूरि द्वारा रचित।

दण्ड्यथम् क्तावला टा.—गदाधर क पुत्र नरासहसूर द्वारा राजत रसिकरञ्जनी टी.—विस्वनाथ-कृत ।

काव्यतस्वविवेककौमुदी अथवा विवरण टी.—कृष्णिकञ्कर तर्कवागीश-कृत, दे. पृ. १३३।

श्रुवानुपालनी टी — वास्त्रिकष्ठक-हुत, देखो पूष्ट १३३ उप., इसमें दश-रूप का उल्लेख किया गया है। मु श्रीनिवास प्रेस, तिस्वस्पर। वैमस्विषाधिनी टी.—वापास के पुत्र सल्किनाच (प्रसिद्ध टीकाकार मस्त्रिकाम से निष्ठ) द्वारा रचित्र। निमुक्तकन्द्र उपनाम वादिसिंह (जैन) द्वारा रक्ति टीका — बंगाक्षरों में मुद्रित।

भगीरय-कृत टी.।

विजयानन्द-कृत टी —हस्त. प्रति सं. १६८३ में लिखी गई, देखो पृष्ठ १३३, उपर्युक्त ।

यामुन बथवा यामुनेय-कृत टी —देस्रो पृष्ठ १३३, उप ।

काव्यादर्श-ले. सोमेश्वर, देखो काव्यप्र. के अन्तर्गत ।

काव्यानुशासन-रे. हेमचन्द्र (१०८८-११७२ ई.) मुद्रक काव्यमाला सीरीज इस पर निम्न टीकाएँ हैं—

अलक्कारवृड़ामणि टी.

विवेक टी. ले. हेमचन्द्र तथा दोनो का मुद्रण काव्यमाला सीरीज।

काञ्यानुशासन—नेमिकुमार के पुत्र वाग्सट (समय १४वी शती सम्भवतः) द्वारा विरचित, देखो पष्ठ २९५-९६ ।

टी.—ले. कृत अलकारतिलक टी, मदक—काव्यमाला सीरीज ।

काव्यामृत-ले. श्रीवत्स (१४००-१६०० ई. के बीच)।

काव्यामृततरिङ्गणी—काव्यप्र लष्डन की भौति।

काव्यार्थगुम्फ मायुरमिश्रगङ्गेश के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा विरिचत । देखो, काव्यालोक के अन्तर्गत । काव्यार्थनुहामणि---

काव्यालक्कार—ले भामह, देखो पृष्ठ ७८-८८ उपर्यक्त, समय (७००-७५० ई.)। टी.—विवरण अथवा विवृत्ति टी —उद्भट-कृत, देखो पृष्ठ १३४-३५,

समय ८०० ई. लगभग । काव्यालक्कार-के रुद्रट, देखो पृष्ठ १५१-६० (समय ८२५-८७५ ई.) । मृद्रक काव्यमाला सीरीज ।

> टी.—बल्लभवेब-कृत टी —देखो पृष्ठ १५५-१६०; समय ९००-९३० ई. के लगभग ।

टिप्पन टी.—निमसायु-कृत (१०६९ ई. मे) मुझक काव्यमाला सीरीज । आशाघर-कृत टी.—देखो पृष्ठ १५६ मे टिप्पणी २, उपर्युक्त, समय १२४० ई. ।

काव्यालक्कारकामधेनु — के. गोपेन्द्रतिप्प मूपाल, बामनकृत काव्यालंकारसूत्र पर टी. देखो, पूष्ट १४७ उपर्युक्त, रचनाकाल १५वी गती के बासपास; बनारस सस्कृत सीरीज मे अनेक बार मृद्रित । कांच्याकच्चारशिक्षु प्रवीय अथवाशिश्च प्रवीघालंकार---श्रीमाल-कुलीत्पन्न जीवन के पुत्र पुरुवराज द्वारा विरचित ।

काव्यालकारसारसम्बद्ध-ले. उद्भट, देखो अलकारसारसंग्रह।

काम्यालंकारसूत्र---वामन द्वारा स्वरचित वृक्ति के साथ; देखी पृष्ठ १३९-४७ उपयुक्त ।

टी.—कामधेनु टी.—गोपेन्द्रतिप्प अववा त्रिपुरहरभूपाल द्वारा विरनित, मुद्रक बनारस सस्कृत सीरीज।

सहदेवकृत् टी.---

साहित्यसर्वस्य---महेश्वर (माहेश्वर ?) सुबुद्धिमिश्र कृत ।

काव्यालोक—घ्वन्यालोक का अन्य नाम ; देखो पृष्ठ १८४-१९० उपर्युक्त तथा घ्वन्यालोक के अन्तर्गत ।

काव्यालोक---(७ प्रकाशो मे) गङ्गोध्वर के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा विरचित, रचनाकाल---१७२८ ई ।

काव्यालोक—अप्यय्यदीक्षित द्वारा चित्रमीमांसा (पृ.२७, ५३) में उल्लिखित काव्यालोक न तो उक्त काव्यालोक ही प्रतीत होता है और न ही ध्वन्यालोक । काव्यालोकलोचन—देखो, ध्वन्यालोकलोचन (के अन्तर्गत) ।

कार्यन्तुप्रकाश-सामराज दीक्षित के पुत्र कामराज दीक्षित द्वारा विरिचत, इनके पिता ने १६८१ ई. में श्रीरामचरित लिखा, अतएव कामराज का समय १७०० ई. के जास-गास प्रतीत होता है।

काशीलक्ष्मणकवि---अलकार ग्रन्थ के रचयिता, रचना---तजौर के राजकुमार शाहजी (१६८०-१७३०) ई. की प्रशस्ति मे ।

कारपप — इनका उल्लेख हृदयंगा द्वारा द्विषक के पूर्ववर्ती अलंकारफास्त्र के
प्रणेता के रूप में तथा अभिनवपुत्त के द्वारा नाट्यशास्त्र के
रूप में किया गया है। देखी पृथ्ठ २-३; अभिनव इन्हें भरत से पूर्ववर्ती मानते हैं; "गदतो में निबोधत-हत्यनादेखस्टी येन महचनमाव
न केवल प्रमाणं यावकस्थपमृति प्रभृतिरिप यिक्रस्पितम् ।" अभिनवभारती, मूमिका, पृथ्ठ १० की टिप्पणी में, मूमिका-खण्ड २।
किरणावली—ले. सधसर।

करणावला—ल. शशधर ।

कीतियर----बिजनवभारती में उल्लेख, पृष्ठ ५२ उपर्युक्त । कुचुमार----काव्यमीमांसा में इसका उल्लेख है ; देखो पृष्ठ १ उपर्युक्त । कुन्तक----वकोक्तिजीवित के रचयिता ; देखो पृष्ठ २२५-२३६ ;समय ९५०-१००

ई. के बीच।

```
कुमारस्वामी--मंत्लिनाथ के पुत्र प्रतापस्त्रीय पर रत्नापण के टी. ; समय १५वीं
       शती, मुद्रक बम्बई सं. सी.।
कुम्भ-मेवाड़ के एक राजा; रसरत्नकोश (११ परिच्छेदों मे) के रचिता.
       समय--१५वीं शती का पूर्वाई।
कुरविराम---कुवलमानन्द व दशरूप के टी., देखो हु. रि. ; पृष्ठ ११।
कुबलयानन्द---ले. अप्पयदीक्षित, देखो पृष्ठ ३१७-२१ ; रचनाकाल के संबंध मे
       मतभेद, १५५०-१६२० के बीच अधिक सभव तिथियाँ।
       टी.-अल ङ्कारचन्द्रिका टी.-रामचन्द्र के पुत्र वैद्यनाथ द्वारा (१६६३
                ई. के आसपास) विरचित; अनेक संस्करण।
       अलंकारसुषा टी.--नागेशभट्ट कृत---रचनाकाल १८वी शताब्दी का
                प्रथम चरण।
       कारिकादीपिका टी.--रामजीमट्ट के पुत्र आधावर द्वारा विरचित,
                मुद्रक निर्णः प्रेस ।
       रसिकरञ्जनी टी .---गङ्गाघर (अप्पय्यदीक्षित के शिष्य के पौत्र) द्वारा
                विरचित: समय १७०० ई. लगभग, कुम्भकोनम में मुद्रित।
       विषमपदव्याख्याषट्पदानन्द-नागेशभट्टकालकृत-यह अलकार सुधा
             टी. से भिन्न है। संदर्भ के लिए दे स्टीन (कृत) सूची, प्. २७०-७१।
       काव्यमंजरी टी.--त्यायवागीश भट्टाचार्य-इत ।
       मथुरानाथ कृत टी.-
       रामवरणतर्कवागीश-कृत टी.--रचनाकाल १७०१ ई.।
       प्रभा टी.--गोपीनाय-कृत ।
       लध्वल ह्यारचन्द्रिका टी ---देवीदत्तकृत।
कुबलयानन्दसम्बद्धन उपनाम अलकारसारस्थिति-भीमसेन दीक्षित-कृत ।
       रचनाकाल १७२३ ई. ; देखो अलकारस्थिति उपर्युक्त ।
कुबलयामोदिनी---
क्टसन्दोह--रामानुजकृत ।
कृशाध्य--पाणिनि (४. ३. १११) द्वारा उल्लिखित नटसूत्र के रचयिता।
कृष्ण--- अलंकारमणिहार के रचयिता।
कृष्ण--- अलंकारमौक्तिकमाला के रचयिता।
कृष्ण-साहित्यतरिङ्गणी के रचयिता।
कृष्णिकिकर तर्कवागीश-काव्यतत्त्वविवेचककौमुदी (काव्यप्र पर टी.) के
```

रचयिता ।

कुष्मदीक्षित् अवना कृष्णयज्वा---रचुनायभूपालीय के रचयिता। कृष्णद्विदी--मवुररीसा (काव्यप्र. पर टी.) के रचविला । कृष्यशर्मा--पन्दारमरन्दचम्पू व रसप्रकाश के रचयिता । ये गृहपूर-निवासी वासदेव योगीस्वर के शिष्य थे ; समय १६०० ई. के अनन्तर। कुष्णमित्रानार्य--देनीदत्त के पौत्र व रामनाथ के पुत्र, काव्यप्र. पर एक टीका के रचयिता। कृष्णानन्दिनी--साहित्यकौम्दी पर टीका । कृष्णादभूत---चमत्कारचामीकर के रचयिता। केशवमद्र---रसिकसञ्जीवनी के रचयिता। ये वल्लभाचार्य के आत्मज विठ्ठलेश्वर के शिब्य हरिवंशभट्ट के पुत्र थे, समय अनुमानतः १६वी शताब्दी का केशबदास--कवित्रिया के रचयिता। इन्द्रजित की एक दरवारी गणिका प्रवीनराय के अनुरोध पर १६०१ ई. में रचना की गई । दे. डिपार्टमेंन्ट ऑफ लेटसं कलकत्ता यूनि-खण्ड १३, पृष्ठ १,३४। केशवमिश्र---अलकारशेखर के रचयिता, पृष्ठ ३१५-१७ उपर्युक्त; समय---१६वी शती का उत्तराई । कोविदानन्द---ले. रामाजिपुत्र आशाघर, १६५०-१७०० ई के बीच। देखो, न्युइ ए., खण्ड ३, पृष्ठ ३७-३९ तथा खण्ड ६ में डॉ. राघवन की टिप्पणी। टी.-कादम्बिनी टी.-स्वयं प्रन्यकार-कृत, संस्कृत साहित्य-परिषद् पत्रिका, कलकत्ता द्वारा वारावाहिक प्रकाशित । कोहल--नाट्यशास्त्र के रचयिता । देखो पृष्ठ २४-२५, उपर्युक्त । क्षेपहसगणि--वाग्भटालकार पर समासान्वय टिप्पण टी. के रचयिता । क्षेमेन्द्र-औचित्यविचार चर्चाके रचयिता, देखो पुष्ठ २६४-६६, उपर्युक्त; समय ९९०-१०६६ ई.। गङ्गाधर---रसपयाकर के रचयिता । गङ्गाधर (मैथिल)---कर्णभूषण तथा काव्यडाकिनी के रचयिता (दे.)। गङ्गानन्द---वनमाला के रचयिता। गञ्जाराम जडि--रसमीमांसा के रचिता । इन्होंने १७३२ में भानुदल-इत रस-तरिक्रणी पर नौका टी भी लिखी, दोनों का मुद्रण बनारस में हुआ। गणेश---रसोदिध (रसतरिङ्गणी पर टी.) के रचयिता। गदाघरभट्ट-काव्यप्रकाश के एक टी. ।

ग्दाघरभट्ट--गौरीपति के पुत्र, रसिकजीवन के रचयिता।

गर्ग---सागरनन्दी द्वारा उल्लिखित नाट्यशास्त्र के रिचयता ।

गानाभट्ट---उपनाम विश्वेष्यर---दिवाकर के पुत्र; चन्द्रालोक पर सुवा उपनाम राकागम टी. के रचयिता, समय १७वी शताब्दी का उत्तरार्ष ।

गुणरत्नगणि—काव्यप्र. पर सारदीपिका टी. के रवयिता ।

युणरलाकर—ले. नरसिंह; १०० अलकारों का विरूपण किया गया है। तंजीर महाराज सरफौजी (१६८४-१७१०) के तत्त्वाववान में लिखी गई।

गुरिजालशायी-देखो, रङ्गशायी।

गुरुमर्मप्रकाश--ले. नागेशभट्ट, रसगङ्गाघर पर टी.।

गृढार्षप्रकाशिका—बालकुष्ण पायगुष्ड, चित्रमीमांता पर टी. । गोकूलनाथ (मैंपिल)—पीताम्बर व उमादेवी के पुत्र, रसाजंब तथा काव्यप्र. पर

गाकुलनाच (माचल)—पाताम्बर व उमादवा क पुत्र, रसाजव तथा काव्यप्र. पर एक टी. के रचयिता; समय १६७५-१७२५ के बीच ।

गोदवर्मयशोभूषण-अरुणगिरिकवि द्वारा अर्थालकारो पर रचना; १९४६ ई. मे त्रिवेन्द्रम ने प्रकाशित !

गोपाल उपनाम बोपदेव-कौण्डन्यगोत्रीय नृसिंह के पुत्र; रसमञ्जरी पर विलास अथवा विकास टीका के रचयिता, समय-सबंधी विवरण के लिए दे. पृ. ३०७ उप.।

गोपालमट्ट--हरिबसमट्ट के पुत्र, मानुकृत रसमञ्जरी पर रसिकरञ्जनी के रचयिता; इनकी प्रशारतिलक पर रसतरिङ्गणी नामक टी. तथा काव्यप्र. पर भी एक टी. है।

गोपालमट्ट—साहित्यचूडामणि (काव्यप्र. पर टी ) के रचिता।

गोपास्त्रमञ्जू मारस्वामी द्वारा रत्नापण (पृष्ठ ९३) मे उत्लिखित, १५की शताब्दी से पूर्व।

गोपीनाथ--काव्यप्र. तथा साहित्यदर्पण पर सुमनोहरा टी. के रचयिता।

गोपेन्द्रतिप्पमूपाल अथवा त्रिपुरहर--कामधेतु के रचितता; वामन पर कृत टी.
में सुमिका के ८वे स्लोक में गोपेन्द्रत्रिपुरहर नाम है।

म भूमिका के टब क्लाक म गापन्त्रात्रपुरहर नाम ह गोबर्धन-अलक्कारशेखर (पृष्ठ २७,३७) मे उल्लिखित।

गोविन्द-काव्यदीपिका के रचयिता । गोविन्दप्रकृत-काव्यप्रदीप व क्लोकदीपिका के रचयिता; देखो, काव्यप्र.

(उपर्युक्त) के अन्तर्गत ।

**षण्टक-अभिनवभारती द्वारा उल्लिखित; देखो पृष्ठ ५३।** 

वासीराम---रसवन्द्र (१६९६) ई. तथा रसकौमुदी के रवयिता। वक्रवर्ती---देवो, परमानन्दवक्रवर्ती तथा श्री विद्यावक्रवर्ती। वण्डीदास---काव्यप्र. पर दीपिका टी. के रवयिता।

बन्द्रकान्ताकणिकार-अलकारसत्र के रचयिता।

चन्द्रकारताकाण क्यार — जिल्ह्य स्थापता । चन्द्रचूह — पुरुषोत्तमसट्ट के पुत्र, प्रस्तावचिन्तामणि के रचयिता; सन्दर्भ के लिए देखो पीटरसन-कृत अलंकारसूची, सं. २२३।

चन्द्रालोक— महादेव-सूनु जयदेव पीयूषवर्ष-कृत, देखो पृष्ठ २९०-९२ उपर्युक्त; समय १२००-१२५० ई., अनेक सस्करण ।

टी — सरदागम अथवा प्रकाश टी — बरुगद्र के पुत्र प्रचोतन महाचार्थ द्वारा विरोत्तत काली सं ती. मे मृद्रित; देखो पूछ २९२ उपर्युक्त, रामचन्द्रदेव के पुत्र राबकुमार वीरभद्र द्वारा आश्रित, दे. अद्यर लाहकेरी बुर्लेटन, सण्ड ५, तया फुटकर टिप्पणी पूछ २५-२६; रचनाकाल १५८३ हैं.।

राकागम अथवा मुघा टी —गानाभट्ट-कृत, रचना-काल १७वी शती के उत्तरार्ध में।

रमा टी.—वैद्यनावपायगुण्ड-कृत, (१७५०-१८०० ई.) लगमग । झारदशवरी—मृद्गलरामचन्द्र-सूनु विरूपाक्ष-कृत, देखो तजौर-सूची, खण्ड ९, पृ. ४०३६-३८ ।

खण्ड ९, पृ. ४०३६-३८ । प्रदीपिका अथवा दीपिका ।

वाजचन्द्रकृत टी —

बुधरञ्जनी---ले श्रीवेज्जसूरि।

चिन्द्रकाकार—ध्वन्यालोक पर चढ़िका टी. के ले , अभिनवगुष्त द्वारा उस्लिखित ; समय—९००-९५० ई के मध्य , देखो पृष्ट २०७ उपर्युक्त ।

चन्द्रिका-काव्यादर्श की टी, ऊपर देखी।

चमत्कारचन्द्रिकाः—के. सिंहमूपाल के आधित, विश्वेबर; ८ विकासो से विभक्ता; रस की छोड़कर खेव विषयों से इससे आंव का जनुसरण किया गया है; साजरस्य को रसो से स्थान नहीं दिया गया; यह काव्य के सम्बन्ध में उपनिषदों का 'रसो वें स' स्लोक उद्युत करने वाली सम्मवत. सर्वप्रमम रचना है; समय—१४वी सती का पूर्वाभं; देखों इच्छिया ऑफिस, सूची-माग ७, मूळ १५०७ तथा एनरस ऑफ प्रण्डार०, साग १९, पूर्ट १३१-१३९ (ऑ. राचवन)।

चमत्कारचामीकर---अलङ्कारसूत्र का कृष्णावधूत-कृत भाष्य ।

 चारायण - नाटकलक्षणरत्नकोश पक्ति ३९२ में नाट्यशास्त्र के सम्बन्ध में तथा कामसूत्र १.१.१२ और १.५२२ में उत्लिखित। चित्रधर---वीरतरिक्कणी के लेखक।

चित्रमञ्जूषा—ले. गङ्गाघरकवि; ७३ श्लोको मे विमक्त, रचनाकाल १८५३

ई.; देखो एनल्स ऑफ भण्डार, भाग ३०. प. ४१।

विजागद-काम्यमीमासा, पृथ्ठ १ पर उल्लिखित, उत्पर देखो पृथ्ठ १। चित्रमीमांसा--ले. चित्रघर उपाध्याय, देखो जायसवाल-कृत मिथिला पाण्ड-सूची-भाग २, पृष्ठ ३९ तथा राजेन्द्रः नोटिस २८।

चित्रमीमासा---ले. अप्पय्यदीक्षित: ऊपर देखो प. ३१७-८ तथा अप्पय्य ।

टी.---

- गढार्थप्रकाशिका—ले. बालकृष्ण पायगण्ड; देखो तिथि के लिए भाग १, पष्ठ ४६१-६२।
- २. दोषधिक्कार---ले. अप्पय्य के छोटे भाई के पौत्र अतिरात्र यज्यम: समय लगभग १६३७ ई.।
- सुधा—रामबल के पुत्र तथा परमानन्द के शिष्य धरानन्द ।
   अ. विजालोक ।

वित्रमीमासाखण्डन---ले. जगन्नाथपण्डितराज; ऊपर देखो पृष्ठ ३२४।

चिरञ्जीवभट्टाचार्य-काव्यविलास तथा शृङ्गारतिटनी के ले.; देखी काव्य-विलास: १७वी शती के पूर्वार्थ।

छाया---देखो गङ्गारामजडि ।

जगदीशतकाल कार--काव्यप्र. की रहस्यप्रकाश टीका के ले ; १७वी शता. का

जगद्धर---रानचर तथा दमयन्ती के पुत्र; सरस्वतीकष्ठाभरण के चौथे परिच्छेद के टीकाकार (टीका निर्ण प्रे द्वारा मदित); समय-लगभग १४६०

ई; स्टीन-सूची, प. १५२१ मे पाण्ड. पर निर्दिष्ट तिथि शाके १५२१।

जगन्नायपण्डित-रसगुजाबर के ले.: ऊपर देखो पष्ठ ३२१-३२५।

जगबन्धतर्कवागीश---रामचन्द्र-कृत काव्यचन्द्रिका के टीकाकार । जनाईनव्यास-अनन्त के शिष्य: काव्यप्र. की श्लोकदीपिका टी. के ले. ।

जयकृष्ण मौनी--देखो कृष्णभट्ट ।

जयदेव---चन्द्रालोक के ले.. ऊपर देखी।

जयन्तभट्ट--काब्यप्र. की जयन्ती टीका के ले. !

जयमञ्जल-कविशिक्षा के ले., ऊपर देखो।

जयमञ्जल-भद्रिकाव्य की टी.; ऊपर देखी प्. ७३-७४।

क्यरन-अरुक्कारसर्वस्य की विमाधानी तथा जलक्कारोबाहरण दीकाओं के छे.; जपर देखो पृष्ठ २८५।

जयराम---काब्यप्र. की तिलक टीका के ले.।

अयन्ती--काव्यप्र. की जयन्तमट्ट-कृत टीका ।

जल्पकल्पलता—ले. अणुरत्नमण्डन अथवा रत्नमण्डनवणि०; ये रत्नक्षेत्ररसूरि के शिष्य वे जिनकी मृत्यु सवत् १५१७ (१४६०-६१ ई.) में हुई।

जिनप्रभसूरि—विदय्यमुखमण्डन के टीकाकार; समय—१३वी शता. का अन्तिम चतुर्यांश तया १४वी शता. का प्रथम चतुर्यांश ।

जिनवर्षनभूरि—वाग्मटालक्कार के टीकाकार; जिनराजसूरि के शिष्य तथा स्नगमग १४०५ से १४१९ ई. तक सतरगच्छ मे राजपुरीहित ।

जिनवल्कभमूरि—प्रश्नोत्तर (प्रहेलिका और समस्याएँ) के ले. । जीवगोस्वामी—उज्जवलमीलमणि की लोचनरोचनी टीका के ले ; उभर देखो पष्ठ ११४-२१५, समय—१६वी शताब्दी ।

जीवनाय-अलक्टारशेखर के ले, ऊपर देखी।

जीवराजदीक्षित—रसतरिङ्गणी की सेतुटीका के ले.; ब्रजराज के पुत्र; साम-दीक्षित के पौत्र, जो १७वी शती के उत्तरार्ट में हुए।

तण्डु-नाट्यशास्त्र के एक ले.; ऊपर देखो पृष्ठ २०३।

तस्वपरीक्षा-काव्यप्रकाश पर सुबुद्धिमिश्र-कृत टी.।

तत्त्वालोक—ले. आनन्दबर्द्धन, देखो पृष्ठ २०३, टिप्पणी १, उपर्युक्त । तत्त्वोक्तिकोश—ले. महिममह, व्यक्तिविवेक मे उल्लिखित; ऊपर देखो पष्ठ

२५४ । तरस---एकावकी की मेल्लिकायकृत टीका; बम्बई संस्कृत सीरीज में मूदिए;

समय—सममय १४वी शताब्दी के बल्तिम माग में। तक्ष्णावाचस्पति—काव्यादर्श के टीकाकार ; उत्पर देखो पृ. १०५ (तिथि के लिए) और पष्ठ १३३।

ताराचन्द्र-विदग्धमुखमण्डन की विद्वन्मनोरमा टीका के ले.।

तिलक--जद्भटिविवेक के ले.; देखो पृष्ठ १३२९; समय लगभग ११००-११२५ई.। तिलक--जयरामकृत काच्यप्र. की टी.।

तिरुवे क्टूट-काव्यप्र. के टीकाकार।

तोत अववा तौत-काव्यकौतुक के ले.; बिमनवपुष्त द्वारा उल्लिखित; देखों पुष्ट २१८-२२; समय ९५०-९८० ई.।

त्रिभृदनचन्त्र-काव्यादर्शं के टीकाकार।

जिमल्लमट्ट अथवा तिरुगल अथवा तिर्मेल-काशीनिवासी; अलङ्कारमञ्जरी के ले., उत्तर देखो ।

जिलोचनादित्य---नाट्मलोचन के ले.; शाकुन्तल में राघवमट्ट तथा रघुवंश में दिनकर द्वारा उल्लिखित; समय १४वीं शती के मध्य से पूर्व।

त्रिवेणिका—के. रामजीमट्ट के पुत्र आसाघर, ऊषर देखो आसाघर; सरस्वती-भवन सीरीज में मदित।

त्रिशरणभटतभीम—काव्यादर्शकी चन्द्रिका टीका के ले.; देखो हाल की इण्डेक्स पृष्ठ ६३।

त्र्यम्बक-नाटकदीप के ले.।

दण्डी—काव्यादर्श के के.; देलो पृष्ठ ८८-१०२; समय अगमग ६६०-६८० ई.। दत्तक- कुटुनीमत स्लोक ७७, १२२ तथा कामसूत्र १. १.२ माग २.५५ व भाग ६.४४ में उल्लिखित; कई पाण्डु. में इनका नाम दन्तिल दिया है, काम-

६.०० न उत्काखत, कर पाण्डु. न रुनका नाम दान्तल । दया ह, काम-शास्त्र के वैशिक भाग के एक छे. । दत्तिल-कुट्टनीमत मे भरत और विशाखिल के साथ तथा रसार्णवसुवाकर

(पृष्ठ ८) में नाट्यशास्त्र के एक छे. के रूप में उल्लिखित, ऊपर देखी पृष्ठ २५, ५६।

दन्तिल-ऊपर देखो पृष्ठ २५, २७; सम्भवतः दत्तिल ।

वर्षण---भट्टनायक-कृत हृदयदर्पण की भाति, देखो पृष्ठ २२१-२२५, उपपृंक्त । वर्षण---काव्यप्र. की विश्वनायकृत टीका ।

दशरूप — से. विष्णु के पुत्र वनञ्जय; ऊपर देसो पृष्ठ २४३-२४८; कई बार प्रकाशित: समय ९७४-९९६ ई.;

टी---

 अवलोक — ले. विष्णु के पुत्र विनिक; ऊपर देखो पृष्ठ २४६-२४८; स्रमभग १००० ई. ।

२. नृसिंह द्वारा अवलोक टीका की टीका, देखो पृष्ठ २४७, उपर्युक्त ।

 देवपाणिकृत टीका—विकमोवंशीय मे रङ्गनाय द्वारा उल्लिखित समय १६५६ ई. से पूर्व।

४. बहुक्पमिश्र-कृत टीका—ऊपर देखो पृष्ठ २४७।

५. क्रविराम-कृत टीका---

वर्षकरूपद्धति—ले. कुरविराम; हु. रि., भाग १, संस्था ५५४ । दशक्पकपरिभावा—ले. शिङ्गभूपाल; समय कगभग १३३० ई. । इंशरूमकविवरण—यह दशरूपक की टीका नहीं, बल्कि एक स्वतन्त्र रचना है; देखो मद्रास सरकार पाण्डु. सूची, भाग २२, कमसंख्या १२८९२। दामोदरभट्ट हर्षे-अलङ्कारकममाला तथा उसकी टीका के ले.। दिनकर---रसतरिङ्गणी के टीकाकार। दीधितिप्रकाशिका-ले. बृन्दावनचन्द्र; कविकर्णपूरकृत अलक्कारकौस्तुभ की टीका; ऊपर देखों। दीपिका-कई टीकाओं का नाम; देखी काव्यप्र. तथा चन्द्रालोक के अन्तर्गत । दुर्गादास--विदग्धमुखमण्डन के टीकाकार। दुष्करचित्रप्रकाशिका--सरस्वतीकठाभरण की लक्ष्मीनाथभट्ट-कृत टीका। देवदत्त-शुङ्गाररसविलास के ले.। देवनाथ-काव्यप्र. तथा रसिकप्रकाश की टीका काव्यकौमुदी के ले.। देवपाणि---दशरूप के टीकाकार। देवशकूरपूरोहित-नाहनाभाई के पुत्र; समय १८वी शता का उत्तरार्घ; बलक्कारमञ्जूषा के ले.। देवीदत्त-कृवलयानन्द की लष्यलङ्कारचन्द्रिका टीका के ले.। वेदेश्वर अथवा देवेन्द्र-कविकल्पलता के ले.; ऊपर देखो। धनञ्जय---दशरूप के ले., ऊपर देखो; समय ९७४-९९६ ई.। षनिक--दशरूप की अवलोकटीका के ले., ऊपर देखी; समय लगभग १००० ई.। धरानन्द--चित्रमीमांसा के टीकाकार, ऊपर देखी। धर्मदत्त-साहित्यदर्पण मे उल्लिखित; ऊपर देखो, पृष्ठ ३०१। धर्मदाससूरि--विदग्धमुखमण्डन के ले.; ऊपर देखो। धर्मसूरि अथवा धर्मसिंह अथवा धर्मपण्डितपर्वतेश अथवा पर्वतनाथ के पुत्र तथा साहित्यरत्नाकर के ले.; समय १५वी शती का पहला चतुर्थांश; मद्रास तथा नलौर मे मुद्रित, देखो इ.वि. राघवाचार्य-कृत एन.आई. ए., भाग २, पृ. ४२८ । टीका — नौका — ले. लक्ष्मणसूरि के पुत्र तथा वे क्कूटाचार्य के शिष्य वे कुटसूरि । थिषण---काव्यमीमासापृ. १ पर उल्लिखित; ऊपर देखो पृष्ठ १ ।

ष्वनिप्रदीप---ले. श्रीमाल-कुलीन जीवन के पुत्र पुञ्जराज । ष्वनिविवेक---ष्वनिसंग्रह---द्रीनियल सूची, भाग ६; पृष्ठ २३७१-७२ ।

षूर्तिल----भरतकृत नाट्यशास्त्र में उत्लिखित; ऊपर देखों, पृष्ठ २४। ध्वनिकार अपना ध्वनिकृत्---देखो ध्वन्यालोक के अन्तर्गत तथा ऊपर पृष्ठ १६१।

- व्यनिसिद्धान्तसंग्रह----ले. वण्डीदास, काव्यप्र. की स्वयं वण्डीदास-कृत टीका में उस्किखित, पृष्ठ १३, १०४।
- ध्वन्याकोक अथवा काव्याकोक अथवा सह्दयाकोक--के. आनन्दवर्धन; काव्य-माला सीरीज तथा दूषरे कई प्रकाशको डारा मृदित; अपर देखो पृष्ठ १६१-२०८; समय लगमग ८५०-८७५ ई.। टीकार्य-
  - अञ्जन—देखो मद्राम सरकार पाष्डु. लाइबेरी सूची, ऋमसख्या १२८९५।
  - २. चन्द्रिका---लोचन मे उल्लिखित, ऊपर देखो पृष्ठ २०७।
  - लोचन—ले. अभिनवगुप्त; ऊपर देखो पृष्ठ २०३-२०७; समय ९८०-१०२० ई.।

  - ध्वनिगाषापञ्जिका—ले. रत्नाकर उपनाम—काश्मीरकाचार्य;
     इसमें ध्वन्यालोक मे आये प्राकृत-श्लोको की व्याख्या है; अपर देखो, पृष्ठ २०८।
- नखकुट्ट—नाट्यशास्त्र (१३३, जी. ओ. सूची) मे भरतपुत्र के नाम से तथा सागरनन्दी द्वारा उल्लिखित ।
- नञ्चराजयशोभूषण ले. शिवराम के पुत्र नरसिहरूवि अथवा अभिनय-कालिदास; उदाहरण-स्लोक वीरभूप-पुत्र नञ्चरात को लक्ष्य कर लिखे गए हैं। नञ्जराज मेंसूर के राजा कृष्णराज वाडियर द्वितीय का क्षमुर सर्था-विकारी तथा सेनापति था; देखो पूना औरिएस्टिक्स्ट, भाग ५, पृथ्ठ २१७-२२०।
- नद्सूत्र के. शिलालिन्; पाणिनि ४३,११०-११ पर उद्घृत ; क्यर देखो पुष्ठ ३३५ ।
- निर्वकेक्यर—काव्यमी. पृष्ठ १ यर उल्लिखित (उसर देखो, पृष्ठ १); ३३० 
  छन्दो में अधिनयदर्यण के ले.; कलकता संस्कृत तीरीज के 
  मन्तर्यंत कों. एम. एम. घोष के सम्पादन मे इत्थित्र-मतुवाद 
  तथा प्रस्तावमा के सहित प्रकाशित, ए के. कुमारस्वामी तथा चुनिराका 
  गोपालकुर्व्या द्वारा अनुवादित। कैमिज १९१७; सङ्गीतरलाकर 
  १.१.१७ मे समीत के एक अधिकारी विद्वान के रूप मे उल्लिखेत; 
  देखो अभिनवभारती की प्रष्यार प्रतिकिपि पृष्ठ ४१७, अध्याद २६

'ह्स्पेबं निष्केश्वरमतानुसारेणायं विजयूबैरञ्जयूबैविविधिति'; काम-कता, अभिनय, संगीत आदि से सम्बन्धित कई उत्तरवर्ती प्रंबों से उनका नाम बोड़ा बाता है।

निवमत-अभिनवभारती, माग १, पृष्ठ १७१ पर उल्लिखित ।

निमसाधु—स्टटकृत काव्यालक्कार के टीकाकार; देलो पृष्ठ १५५; टीका का रचनाकाल १०६९ ई.।

नरसिंह अथवा नृसिंहकदि—शिवराममुधी के पुत्र; नञ्जराजयशोनूषम के ले., देखो पृष्ठ १५५; रचनाकाल १०६९ ई. ।

नरसिंह—इल्लाके पौत्र तथा गदावर के पुत्र; काव्यादर्शकी मुक्तावली टीका केले.!

नरसिंहठक्कुर—काव्यप्र. की नरसिंहमनीवाटीका के छे.; ऊपर देखो । नरसिंह—गुणरलाकर के छे., ऊपर देखो ।

नरसिंहमनीया-काव्यप्र. की नरसिंहठक्कुर-कृत टीका।

नर्रसिहसूरि---तिम्माजि के पुत्र; काव्यप्र. की ऋजुवृत्ति टीका के ले.।

नर्पतिहाषायं अववा वे क्रूटन्सिंहकवि—अलक्कारन्द्रगोलर के ले., ऊपर देखो । नर्पतिहसूरि—स्तिक्शण के ले.; रत्नायण, पृथ्ठ २२४ पर उद्युत । नर्दहिस्सरस्वतीतीर्य—काव्यप्र. की बालचिन्तान् रञ्जनी टीका के ले.; जन्म

रहारसरस्वताताय—काव्यप्र. का बालाचन्तानुरञ्जना टाका क ल.; १२४१-४२ ई.।

नरहरिभट्ट-विदम्बमुखमण्डन की श्रवणभूषण टीका के ले. । नवरसतरिक्रणी-रसतरिक्रणी के समान ।

नागरसबंद— के. पथाओं जो एक बौद्धानुवायी थे; ३८ परिच्छेदो में विभाजित; कलकत्ता में तथा गुजराती प्रेस, बम्बई में मुद्रित; परिच्छेद १३ भाव, हाव के विषय में हैं, विधकांध भाग कामसूत्र के बनुकरण पर कामकला के बारे में हैं और कई स्थानों पर अस्लीलता भी जा गई है; इसमें कुट्टनीमत का उदरण है, तथा यह सागरनन्दी, शाकुन्तल और शाकुम्बपराद्धित में राधवमट्ट डारा उद्युत है; समय ११०० ई. से पूर्व सथा पठ है. कर्पनात् ।

नापराजकेशव-काव्यत्र. की पदवृत्तिटीका के ले. ।

नामेस असवा नागोजिमट्ट—कई टीकाओं के ले., ऊपर वेस्तो पूळ १२४-२५। नाटकचन्द्रिका—ले. स्पनोस्वामी; ऊपर वेस्तो पूळ १११-११४; समय लगभग

१४७०-१५५४ ई. ।

<del>ऍटिकवर्षणः ते</del>. रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र; गायकवाड़ औरिएंटक सीरीज में

मुक्ति; ४ विवेकों में विभाजित; रामचन्द्र का जीवनकाल ११५०-११७५ ई.; में सिद्धराज (१०६२-११४३ ई.) तथा कुमारपाल (११४२-११७२ ई.) के समकाजीन तथा हेमचन्द्र के शिष्य में; इसमें वशकपालजोक से भी अपिक उदाहरण हैं; विषयक्षक के १२ मेंद तथा कई उपक्ष्मक; अपित्रमा भी. लेखी ने इसके बारे में जनल एशिया-टिक (१९२३) में लिखा; इन्होंने देवीचन्द्रगुप्त के सबय में जो लिखा है उसका ऐरिहाधिक महत्व है।

नाटकदीप---ले. त्र्यम्बक ।

टीकाएँ---

रामकृष्णपण्डित-विरचित टीका ।

२. किसी अज्ञात ले. द्वारा विरचित टीका।

नाटकपरिभाषा—ले. अनन्त अथवा अनपोत के पुत्र शिङ्गभूपाल; समय लगभग १३३० ई., पद्य में।

नाटकप्रकाश—रत्नापण पृष्ठ १३ पर उस्लिखित ।

नाटकमीमांसा- ले. रुय्यकः, अलङ्कारसर्वस्य तथा व्यक्तिविवेकटीका (पृष्ठ ३२) में उल्लिखितः, ऊपर देखो पृष्ठ २७९।

नाटकलक्षण--ले. पुण्डरीक ।

नाटकलक्षणरत्नकोश--ले. सागरनन्दी; डब्लिन के प्रो. एम. डिलोन् द्वारा सम्पादित (ऑक्सफोर्ड यनिवर्सिटी प्रेस. १९३७)

नाटकावतार-मोहनदास द्वारा रसोदधि मे उल्लिखित ।

नाट्यदर्पण--नाटकदर्पण के अनुसार।

नाट्यप्रदीप---राषवभट्ट द्वारा शाकुन्तल मे नान्दी के विषय मे उद्धृत ।

नाद्यप्रदीप—ले. सुन्दरमिश्र औजागरि; रचना-काल १६१३ ई.; देखो इण्डिया बॉफिस सूची, भाग ३, पृष्ठ ३४७-३४८।

शास्त्रया जाफिस सूचा, माग २, पृथ्व २०७-२०८। नाट्यलोचन—के. त्रिलोचनादित्य, क्रथर देखो, सम्भवतः सागरनन्दी के

नाट्यशास्त्र— ले. भरत; ऊपर देखो पृष्ठ १०-४७; १०० वर्ष ईता-पूर्व से ३०० ई. के बीच ।

दीका---अभिनवभारती अथवा नाट्यवेदविवृति---ले. अभिनवगुप्त; उत्पर देखो पट्ट ४७; समय लगमग १००० ई.।

माङ्ग्सास्त्र की टीकाओं के लिए उत्पर देखी, पूष्ठ ४७-५५ ।

नाट्यशास्त्र— ले. बसन्तराज; मस्लिनाय द्वारा शिखुपालवय २८ में बसन्त-राजीय के नाम से उस्लिखित; छवो में बिरवित; समय १४० ई.से पूर्व; ले. कुमारिगिर का राजा था; देखो इंग्डिया ऑफिस पाण्डु, सूची, भाग ७, पृ १५७५-७६ जहीं काय्यनेम का कथन है कि उसने स्वरित शाकुन्तल की टीका में कुमारिगिर के राजा बसन्तराज के नाट्यशास्त्र का अनुसरण किया है।

नाट्यसर्बंस्वदीपिका—६००० रलोक, ५ स्कन्यों तथा ३२ अध्यायो में बादिभरत की टीका; ऊपर देखो पृष्ठ २७; इसमें सरस्वतीकठा-भरण, सङ्गीतरलाकर बादि सङ्गीत-सम्बन्धी कई रचनाओं का

नाट्याणंव--ले. नन्दिकेश्वर, रसरत्नप्रदीपिका द्वारा उद्घृत ।

नान्ददेव--भरतभाष्य अथवा सरस्वतीहृदयालक्कार के लें; ऊपर देखो पृष्ठ ६१-६३।

नायक-देखो भट्टनायक ।

नायिकावर्षण अर्थवा नायिकावर्णन— छे. रामकवि, ४९ कारिकाओं मे विभाजित।

नारद—गान्ववंद के निर्माता। उत्पर देखो पृष्ठ १९, ४३, भावप्रकाशन में लिखा है कि भरत ने नारद से ब्रह्मा में से रसो के विकास के बारे में ज्ञान प्राप्त किया।

नारायणदीक्षित—रङ्गनाय के पुत्र तथा काव्यप्र केटीकाकार; समय लगभग १७वी शता का अन्त ।

नारायणभट्ट—रसतरिङ्गणी के ले.; उज्ज्वलनीलमणि की विश्वनाथ-विरिचत टीका पु. २५ पर उल्लिखित।

निदर्शन-काव्यप्र. की राजानकानन्दविरचित टीका।

निर्मलभट्ट---ऊपर देखो त्रिमल्लभट्ट ।

नीलकण्ठ--चित्रमीमासादोषधिक्कार के लेखक, ऊपर देखो।

नूतनतरि---रसतरिङ्गणी की टीका; ऊपर देखी ।

नृसिह—अल**ङ्का**रसार के ले.।

नृसिहमट्ट--दशरूप के टीकाकार।

नृसिंहकेशव--पाण्डवराजयशोभूषण (पाण्ड्यराज<sup>?</sup>) के ले.।

नृसिहठनकुर-काव्यप्र. की नृसिहमनीया-टीका के ले. ।

नेमिसार--रसतरिङ्गणी की साहित्यसुधाटीका के ले. ।

नौका-रसतरिङ्गणी की गङ्गारामजडि-विरचित टीका; रचना-काल १७४२ ई.।

नौका साहित्यरलाकर की लक्ष्मणसूरि के पुत्र वेक्कुटसूरि-विरक्ति टीका; बनारस में १८८४ ई. मे मुद्रित । पक्षधर-भीमसेन द्वारा काव्यप्र के एक टीकाकार के रूप में उल्लिखित। पञ्चसायक-ले. ज्योतिराश; मोहनदासकृत रसोदधि मे उल्लिखित, टीका लक्ष्यवेषन--ले. साहित्रम । पण्डितराज-उपनाम रघुनन्दन; काव्यप्र. के टीकाकार; रत्नकण्ठ द्वारा उल्लिखित; समय १६३७ ई से पूर्व । पदवत्ति-काव्यप्र की नागराजकेशवकृत टीका । पदार्थदीपिका---ले. गौरनार्यं, विषय : अलक्कार; मद्रास सरकार पाण्डु. सूची, भाग २२, कमसख्या १२९५१, १२९५२। पद्मश्री--ले. नागरसर्वस्व; ऊपर देखो । पृ ४२५ पद्ममुन्दर-अकबरसाहिश्युङ्गारदर्पण के ले., ऊपर देखो । परमात्माविनोद--ले. गुणोदिष । परमानन्दचकवर्ती--काव्यप्र की विस्तारिका टीका के ले । पराशर-काव्यमीमासा पृष्ठ १ पर उल्लिखित । ऊपर देखो, पृष्ठ १ । पाण्डवराजयशोभूषण (पाण्ड्यराज ?) — ले नृसिह । पाल्यकीर्ति-काब्यमीमासा प्. ४६ पर उल्लिखित । पितामह-इनका एक श्लोक नाटकलक्षणरत्नकोश मे उद्धृत है। पीयषवर्ष--चन्द्रालोक के ले. जयदेव का उपनाम । पुञ्जराज--जीवनेन्द्र के पुत्र, व्यनिप्रदीप तथा काव्यालङ्कारशिशुप्रवीघ के ले.। पुण्डरीक-नाटकलक्षण के ले। पुण्डरीकरामेश्वर अथवा पौण्डरीकरामेश्वर-रससिन्ध् के ले., ऊपर देखी, समय लगभग १४००-१४५० ई। पुष्पानन्द--कामकलाविलास के ले.। पुरुषोत्तम सुधीन्द्र--कवितावतार के ले, ऊपर देखो। पुरुषोत्तम-साहित्यदर्पण अध्याय ९ पर गौडीयारीति के सम्बन्ध मे उद्घृत । पुलस्त्य-काष्यमी. पृष्ठ १ पर उल्लिखित (अपर देखो, पृष्ठ १) । प्रकाशवर्ष--रसाणैवाल द्वार के ले.; देखो इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टलीं, भाग ४, खण्ड १ पर रोमनलिपि मे दिया आगम (टैक्स्ट) का अन्त और देलो बही पृ. ७७०-७८० (डॉ. दे) तथा जर्नल ऑफ ओरिएटल रिसर्च, मद्रास, भाग ८, पृष्ठ २६७-२७६; समय १०५० ई. के पश्चात्।

भवेतायन्-काव्यमीमांसा पृष्ठ १ पर उल्लिखित (ऊपर देखो पृष्ठ १) ।

प्रतापरद्रयसीभूषण---ले. विद्यानाव; ऊपर देखो पृष्ठ २९३-२९५; समय--१४वीं शता. का प्रथम चतुर्यांश; बम्बई संस्कृत सीरीज में निम्न दो टीकाओं सहित मुद्रित---टीकाएँ---

 रत्नापण—ले. मिल्लिनाथ के पुत्र कुमारस्वामी; १५वीं शताब्दी। २. रत्नशान---रत्नापण के पश्चात ।

प्रतिहारेन्दुराज---मुकुलभट्ट के पुत्र तथा उद्भट-विरचित अलक्कारसारसंग्रह के टीकाकार; ऊपर देखो पुष्ठ १३३, २०५-७; समय ९२५-९५० ई. ।

प्रदीप---गोविन्दठक्कूर-विरचित काव्यप्र. की टीका । प्रदीपकृत अथवा प्रदीपकार—देखो गोविन्दठक्कूर ।

प्रचौतनमद्राचार्य-चन्द्रालोक की शरदागमटीका के ले.; रचनाकाल १५८३ ई.; ऊपर देखो पुष्ठ २९२।

प्रधानिवे क्रुय्यामात्य-अल क्रारमणिदर्पण के लेखक (१४००-१४५० ई.)। प्रभा-काव्यप्र. की प्रदीपटीका की टीका।

प्रभा--गोपीनाय-विरचित साहित्यदर्पण की टीका।

प्रभाकर-महादेव के पुत्र तथा रसप्रदीप (रचनाकाल १५८३ ई.) तथा अलक्काररहस्य के लेखक; अलक्काररहस्य रसप्रदीप मे उद्युत है।

प्रश्नोत्तर-ले. जिन्नवल्लभसूरि, समय लगभग १११० ई.। प्रस्ताविनन्तामणि-ले. पुरुषोत्तम के पुत्र चन्द्रचुड; ५ उच्छ्वासों में विभाजित; विषय--काव्यवर्णन ।

प्रस्तावरत्नाकर-ले. पुरुषोत्तम के पुत्र हरिदास; रचनाकाल १५५७ ई. । प्रियातिथि-अभिनवभारती मे उल्लिखित; ऊपर देखो ए. ५३। बलदेव--शृङ्कारहार के लेखक; उत्पर देखो। बलदेवविद्याभयण-काव्यकौस्तुभ तथा काव्यप्र. की एक टीका के लेखक, ऊपर

बादर-सागरनन्दी द्वारा नाट्यशास्त्र के लेखक के रूप में उल्लिखित । बादरायण-सागरनन्दी द्वारा नाटकलक्षणरत्नकोश मे उल्लिखित ।

बालकवि---कर्पररसमञ्जरी के ले.; लगभग १५३५-१५४५ ई.। बालकृष्ण पायगुण्ड---चित्रमीमांसा के टीकाकार; ऊपर देखी। बालकृष्ण-गोवर्षन के पुत्र तथा बलकुारसार के ले.; ऊपर देखी। बालवित्तान्रज्ञिनी-ले. नरहरिसरस्वतीतीर्थ; काव्यप्र. की टीका । बालबोधिका-कविकल्पलता की सूर्यदास अथवा सूर्यकवि-विर्चित दीका; समय

लगभग १५४० ई.; देखो आफेट, भाग १, पृ. ७३१ तथा भाग २, पृष्ट **294**1

```
बालरामवर्मं यशोमवण--ले. सदाशिव दीक्षित; इसमें ५ दस्यों का बख्लक्ष्मी-
       कस्याण नाटक भी दिया गया है जिसका नायक बालरामवर्गा है: देखी
       त्रिवेंद्रम महल पाष्डु. सूची, भाग ६, पृ. २३५४; उदाहरण-इलोको में
       राजा बालरामवर्मा की स्तुति की गई है।
बिन्द्रल क्यार—ले. हरिहर, एकावली पृ. २४२ पर उल्लिखित; एकावली पृ. १९
       पर हरिहर का जिक है जो त्रिवेदी (नोट्स, पृ. ३४८) के विचार में
       अर्जुनवर्मदेव ही है (समय १२११-१२१६ ई)।
बुधरञ्जनी-चन्द्रालोक की वेङ्गालसूरि-विरचित टीका।
बेचारामसार्वभौम--कविकल्पलता के टीकाकार ।
भगवत्कवि-अष्टमायिकादपंण के लेखक।
भगवद्भट्ट---रसतरिङ्गणी की नृतनतिर टीका के लेखक।
भागीरथ-काव्यादर्श के टीकाकार।
भट्टगोपाल--देखो गोपालभट्ट ।
भट्टगोपाल--अभिनवभारती मे उल्लिखित, ऊपर देखो पृष्ठ ५३।
भट्टतीत--देखो तौत ।
भटनायक--- हृदयदर्पण के ले.; ऊपर देखो पृष्ठ २२१-२५, ९३५-९८५ ई.।
भट्टयन्त्र-अभिनवभारती मे उल्लिखित, ऊपर देखो प ५३।
भट्टवृद्धि---अभिनवभारती मे उल्लिखित; ऊपर देखो पृ ५३।
मद्रसुमनम् अभिनवभारती मे उल्लिखित; ऊपर देखो प ५३।
मर्द्रि---मद्रिकाब्य के ले.; समय ५७५-६५० ई.; ऊपर देखी पृष्ठ ७२-७८।
भट्टिकाव्य-पिछली देखो ।
    टीकाएँ---
    १. जयमञ्जल-निर्णयः द्वारा मुद्रित ।
    २. मल्लिनाथ-बम्बई संस्कृत सीरीज में मुद्रित ।
```

कर देखो प्. २०४-२०७ तथा २३८; समय—९६०-९९० ई. भरत—नाट्यशास्त्र के के, अगर देखो पूछ १०-४७। देखा अभिनवभारती—गायकबाड बोरिएटल सीरीज मे मुहित; अपर देखो पूछ, ४७।

देखी पृष्ठ. ४७ । भरतवद्ध---अपर देखी पृष्ठ २६ ।

भट्टेन्द्रराज ।

भरतसंग्रह—ले. विद्यापकवर्ती ।

मरतस्त्रवृति - लेखक वलदेवविद्याभूषण अथवा विद्याभूषण, काव्यप्र० की टीका।

अरतार्णव---ले. नन्विकेश्वर पृ. ४२७ । भवदेव---काव्यप्र. की लीलाटीका के ले., ऊपर देखो ।

भानुकर---सम्भवत भानुदत्त का दूसरा नाम, उसर देखो पू. ३०६; कुछ पाण्डू. में भानुदत्त की रचनाएँ भानुकर-रचिन बताई गई हैं, उदाहरणार्थ अलंकार-तिलक की पाण्डु (बी. बी. बार. ए. एस हस्तलेख-सूची, पूळ ४१) तथा

कुछ टीकाएँ जैसे परिमलटीका ।

भानुबन्स-काव्यप्र. के टीकाकार। भानुबन्स-मिथिलानिवासी; रसमञ्जरी, रसतरिङ्गणी आदि कई ग्रन्थों के ले.; अपर देखो एष्ट २०४-२१०; समय १४५०-१५०० ई.।

भानभावप्रकाशिनी-महादेवविरचित रसमञ्जरी की टीका।

भामह—रिकलगोनी के पुत्र तथा काल्यालक्कार के ले ; समय ७००-७५० ई ;
कई बार महित । (ऊपर देलो, पष्ठ ७८-८१) ।

भामहिववरण-ले. उद्भट, ऊपर देलो पृ. १३४-३५।

भावतरिङ्गणी----

भावप्रकाश, भावप्रकाशिका अथवा भावप्रकाशन—ले. भट्टगोपाल के पुत्र शारदा-तनय; १० अभिकारों में गायकवाड ओरिएटल सीरीज द्वारा मुद्रित; देखों—अड्यार लाइबेरी कुलेटिन, स. १९, भाग १ व २ से डॉ रायबन का लेख, ११७५-१२५० ई. अलङ्कारसूत्र तथा नाट्यशास्त्र के विद्यापियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टीका । इसके कुछ भागों के लिए देखों भाग ५, पु. ७९१।

भावप्रदीप--देखो आफ्रेट, भाग १, पष्ठ ४०८ ।

भावमिश्र--- मिश्रभटक के पुत्र तथा शुक्रारसरसी के ले. ।

भावलवव्याख्या---

भावविवेक---भाव के विषय पर, ट्रिड्सियल सूची, मद्रास. भाग ६, पृष्ठ ७१५१। भावार्थ उपनाम काव्यनन्दिका----रामकृष्णविरचित काव्यप्र. की टीका।

भावार्यविन्तामणि---महेश्वर-विरचित काव्यप्र. की टीका।

भाषाविभूषण—के. गोपालदास । भास्कर—काव्यप्र. की साहित्यदीपिकाटीका के ले., अपर देखो; काव्यप्रदीप (पृष्ठ २५, २०१) पर जल्लिखत ।

भाष्यकाराचार्य - बरदप्द के ले तथा साहित्यकरलीलिनी के ले.; ले. ने यह स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने रसार्थबनुधाकर से सहायता ली है; समय १२५० ई. के परचार्, विचय : नाट्य, सन्धि, नायक, उपकर्क, काव्य-लक्षण; देखी महाल सरकार पाण्डु, सुबी, आग २२, क्यसंख्या १२९६५ । श्रीमसेनदीसित—काष्यप्र.की सुवासागर टीका के छे.; रचनाकाळ १७२३ ई; इसके अतिरिक्त अलक्कारसारोद्धार, कुवलयानन्दसण्डन ( अलक्कार-सारस्थिति) के छे.।

भीमेरेवरभट्ट--रङ्गभट्ट के ले. तथा रससर्वस्य के ले.।

बूदैव शुक्त-राविकास के छे; रुपभग १५५० ई.; देखो एनल्स ऑफ मण्डार., भाग १३, पूछ १८३ (भी. गोडे); इसके अतिरिक्त ५ दृश्यो से बसं-विजय नामक नाटक के छे.!

भोजदेव अथवा भोजराज—सरस्ताीकरणमरण तथा प्रञ्जाप्रकाश के हे; जगर देखों पूछ २५७-२६३; पहला मन्य कई बार प्रकाशित हो चुका है और दूसरे का एक भाग ही जब तक प्रकाशित हुवा है, १००५ से १०५४ ई तक राज्य किया।

मकरत्य-मुगल बादशाह अकबर के समकालीन हरिविजय सूरि के शिष्य शुप्र-विजयगणि-विरिचित काव्यकल्पलता की टीका, रचनाकाल सबत् १६६५ (१६०८-९ ई.) ।

मङ्ख्य अपना मङ्ख्यक कहा जाता है कि अलङ्काग्सर्वस्य की एक वृत्ति इनकी रचना है, ऊपर देखो पृष्ठ २७७-७८, समय लगभग ११२५-११५० ई.।

मञ्जल-काब्यमीमासा मे राजशेखर द्वारा उद्धृत (पृष्ठ ११, १४, १६, २०); ऊपर देखो पृष्ठ १४४।

मञ्जलमयूसमालिका—ले. वरदाचार्य ।

मञ्जीरध्वनिकोमल---

मतङ्ग---नाट्यशास्त्र तथा सङ्गीत के एक प्राचीन ले; ऊपर देखो पृष्ट ५८; समय ७५० ई. से पूर्व।

मथुरानाथ शुक्ल-साहित्यदर्पण तथा कुबलयानन्द के टीकाकार।

मदनोदय--शाकुन्तल १ मे राषवभट्ट द्वारा तथा कुट्टनीमत स्लोक २२ मे बात्स्थायन की भाँति कामशास्त्र के एक ले. के रूप मे उल्लिखित।

मधुषारा--सुधीन्द्रयति-विरचित अलङ्कारमञ्जरी की टीका । मधुमतिगणेश--काव्यप्र की काव्यदर्पण टीका के ले.।

भषुमातगणश—काव्यप्रका काव्यदपण टाकाक छ.। मषुमति—-रत्नपाणि के पूत्र रविविरचित काव्यप्रकी टीका; ऊपर देखो।

मधुररसा---कृष्णद्विवेदी-विरचित काव्यप्र. की टीका।

मनोघर उपनाम रत्नपाणि--काव्यप्र. की काव्यदर्पण टीका के ले ।

मन्दारमरन्दचम्यू — के. कृष्णशर्मा तथा चन्द्रदेवशर्मा; ११ बिन्दुओं में विभाजित; कवियों के लिए एक विशद् सूचना-ग्रन्थ; समय १६०० के पश्चात्; विश्वयः : छंद, रहेण, यमक, विजवन्यु, नाटक, क्यकं तवा उत्तके कंद, नायिका, नायक, रस, बृति, जलक्कार जादि; इसका एक स्कोक इस प्रकार है: 'जब भोजनुयारीना मतमन प्रकारपते। रती वंस इति श्रुपा रस एक. प्रकीतित:॥' ९वी विन्दु, पृष्ठ १०७; काव्यमाला सीरीज में भृतित। स्वीपक 'माधुरं रञ्जनी' टीका; मूलपाठ व टीका निर्ण. हारा मृतित।

मम्मट-काव्यमकाश तथा शब्दव्यापारिवचार के ले.; उत्पर देखो पृष्ठ २६६-२७५ ई.; समय १०५०-११०० ई.; सम्बद्धाः सङ्गीतरलावकि भी मम्मट की प्वना है; देखो एनस्स ऑफ मध्यार०, माग १६, पृष्ठ १३१-१३९।

मर्मेत्रकाश-गुरुमर्गेत्रकाश का दूसरा नाम, ऊपर देखो।

मल्लराज----कपर देखी अल्लराज ।

भिक्तनाथ—एकावली की तरल टीका के ले.; ऊपर देखों पू. २९२-९३। भिक्तनाथ—जपनाथ के पुत्र तथा काव्यादधं की वेमत्यविधायिनी टीका के ले.। महादेख—परमञ्जरी की भानुभावप्रकाशिनी तथा रसतरिङ्गणी की रसोदिष टीकाओं के ले.।

महिममट्ट-व्यक्तिविवेक तथा तत्त्वोक्तिकोश के ले.; ऊपर देखो पृष्ठ २४५-२५७; पहली बार त्रिवेंद्रम सीरीज मे रुम्यक-विरचित टीका-सहित

मृतित, समय १०२०-११०० ई । महेस्सर—काव्यप्त. की मावार्यचितामणि उपनाम आदर्श टीका के ले. । महेस्सर—सामनिदर्शित काव्यपुत्त की साहित्यसर्वस्य टीका के ले. । मागिस्ययन्त—काव्यप्त. की सङ्कृत टीका के ले. अगर देखी; रचनाकाल-

११५९-११६० ई.; बानन्द. द्वारा तथा मैसूर में मुद्रित ।

मातृगुप्ताचार्य - अभिनवभारती, सागरतन्ती, भावप्रकार्घ आदि द्वारा नाट्य-श्वास्त्र के एक ले. के रूप में उल्लिखित; उपर देखो युष्ठ ५४-५५; समय ७वी सतान्त्री का पूर्वार्थ।

भानसिंह-साहित्यसार के ले.।

मारुति उपनाम बाञ्चनेय — मारुप्तराशन पृष्ठ ११४ पर नाट्यशास्त्र के एक ले. के रूप में उल्लिकित ।

मार्जन—हरिवाय-विरिधत काब्यावर्ध तथा सरस्वतीकंठाभरण की टीका। मृकुक्षमह---विरिधान[तमातृका के ले.; निर्धय हारा मृहित; उत्पर देखी पृथ्ठ २१८; समय ९वी शताब्दी का बन्तिम बतुर्यांश। मुक्ताविक---- ले. गदाबर के पुत्र तथा काव्यादर्श के टीकाकार नरसिंहसूरि। मुग्यसेघाकर---- ले. अणुरत्नमण्डनगणि अथवा रत्नः; विवय . अलकार; समय लगभग १४६१ ई.।

दिका—देवो भण्डार० पाण्डु. सूची, भाग १२, वृ २२२। सूरारिमश—भीमवेत हारा काव्यप्र के टीकाकार के रूप से उन्लिखत । मेषाबी उपनाम भेषाबिवद्र—आमह तथा नीममाधु द्वारा उन्लिखत; देवो उत्तर पुष्ठ ६२-६४।

मोहनदास-रसोदधि के ले.।

यज्ञनारायणदीक्षित—साहित्यरलाकर के ले.; आफेट भाग २, पृष्ठ १०८। यज्ञेश्वर दीक्षित—कोण्डुभट्ट के पुत्र, अलङ्कारराषव, अलङ्कार-सूर्योदय तथा साहित्यरलाकर के ले.; अगर देखो।

यशस्कर-अलङ्काररत्नाकर-सनिबद्ध देवीस्तोत्र ।

यशस्त्री—गोपाल के पुत्र, साहित्यकौतुहल तथा उसकी उज्ज्वलपदा टीका के ले; पाण्डु. (इण्डिया ऑफिस सूची, भाग ३, पृष्ठ ३३७) की नकल, १७३० ई. में की गई।

यक्षोवन्तयक्षोभूषण---ले. रामकर्ष, राजपूताना के एक राजा की स्तुति मे विरक्ति। यामून उपनाम यामूनेय---काव्यादर्श के टीकाकार।

यायावरीय-काव्यमीमासा के राजशेखर का उपनाम, ऊपर देखी।

रघुदेव---काव्यप्रकाशकारिकार्थप्रकाशिका के टीकाकार, उन्होंने केवल उन कारिकाओं की व्याख्या की है जो उनके विचार से भरत-विरवित हैं;

देखो राजेन्द्र० नोटिस, भाग १०, ऋमसस्या ४२४२ ।

रघुनाथ उपनाम पण्डितराज-काव्यप्रकाश के टीकाकार, पाण्डु पर निर्दिष्ट तिथि १६३७ ई.।

रघुनाथभूपालीय—ले कृष्णदीक्षित , इसमे काव्यत्र तथा विद्यानाथ का उल्लेख है। टीका साहित्य सामाज्य—ले मुरीन्द्रपूज्यपाद के शिष्य सुमतीन्द्रयति ।

रङ्गशायी जपनाम गुरिवालकायी—रसमञ्जरी की आमोदटीका के ले ; देखों कों. राष्ट्रवन-लिखित श्रृङ्गारमञ्जरी (हैदराबाद) की प्रस्तावना, पृथ्ठ १३-१४।

रतिकल्लोलिनी—ले. सामराज; रचनाकाल १७१९ ई.; देखो एनल्स ऑफ भण्डारः, भाग १०, पृष्ठ ५८-५९ ।

रतिमञ्जरी—ले. कामदेव; ६३ कारिकाएँ; देखो पाण्डु सूची, पृष्ठ ४८। रतिरहस्य—ले. कुक्कोक; १० अध्यायो मे विभाजित, रचनाकाल १३वीं शताः; मल्लिनाण द्वारा उद्युतः। रत्नकण्ठ-काब्यप्र. की सारसमुच्चय टीका के लेखक।

रत्नदर्पण--रत्नेश्वर-विरचित सरस्वतीकण्ठाभरण की टीका; निर्णय. हारा मृद्रित।

रत्नपाणि उपनाम मनोधर-अच्युत के पुत्र, काव्यप्र. की काव्यदर्पण टीका के लेखक, ऊपर देखी।

रत्नभूषण---१० परिच्छेदों मे काव्यकौमुदी के लेखक; १९वी शती का मध्य । रत्नमण्डनगणि अथवा अणुरत्न.---मृत्यमेषाकर तथा जल्पकल्पलता के लेखक । रत्नमाला---ले लक्ष्मणभट्ट; विषय अप्रस्तुतप्रशसा, प्रहेलिका आदि ।

रलशाण—एक अज्ञात लेखक की प्रनापन्द्रयसीभूषण की टीका, ऊपर देखो । रत्नशोभाकर—कृष्णसूरि विरचित अलङ्कार मुक्ताविल की टीका, ऊपर देखो । रत्नाकर अथवा अलङ्काररत्नाकर—ले, शोभाकरिमत्र ।

रत्नापण-कुमारस्वामी-विरावत प्रतापरुद्धयशोभूषण की टीका, ऊपर देखो । रत्नेदवर-सरस्वतीकठाभरण की रत्नदर्पण टीका के ले, उन्होने इसे राजा रामसिंह देव के कहने पर लिखा ।

रमा-वैद्यनाथपायगुण्ड-विरचित चन्द्रालोक की टीका; ऊपर देखो।

रिव—काव्यप्र की मधुमती टीका के ले।

रसकल्पबल्ली—ले. रामगोपालदास (१६वी शती.), इसमे सङ्गीतदामोदर का उदरण है। रसक्लिका—ले रुद्रभट्ट, देखो मदास सरकार पाण्डु लाइक्रेरी, कमसख्या २२४१,

३२७४ तथा 'रसो की सख्या' पर डॉ राघवन का लेख।
रसकल्लोल---ले दीनकृष्णदास, रचनाकाल १४९० ई, जब गजपति पृश्योत्तम

का राज्य था, देखो इडियन एटीक्विरी, भाग १, पूछ २१५ ।

रसकौमुदी—ले घासीरामपण्डित, विषय . ९ रसो की विशेषताएँ । रसकौमुदी—ले अज्ञात, विषय . अलङ्कार, देखो कलकत्ता ओरिएण्डल जर्नल, भाग ३, पुट्ट ३५-३७ (प्रो गोंडे) ।

रसकौन्दी— छे श्रीकष्ठ; २ लण्डो, (यूर्वलण्ड व उत्तरलण्ड) तथा १० अध्यायों मे विभाजित, सङ्गीत तथा साहित्य का अध्ययन, पाण्डु-पर निर्विष्ट तिथि १५९६ ई है यथ १५६९-१५९६ के मध्य रचा गया, देखो भण्डार. पाण्डु-सूची भाग १२, पुष्ठ ४६३-४६६; के नवानगर का जाम सञ्चालय (१५६९-१६०८ ई.) के आधित थे; देखो एनल्स ऑफ मण्डार, भाग १४, पुष्ठ १२९।

रसकौस्तुम---ले. वेणीदतः; देखो मिथिला पाण्डु. सूची., माग २, पृष्ठ ४४, कम-संस्था ३४। रसगङ्गावर---ले. जगन्नाय पण्डितराज, ऊपर देखो पृष्ठ ३२१-३२४, जीवनकाल १६२०-१६६५ ई. ।

टीका मर्मप्रकाश—ले. नागेशभट्ट जो शृङ्कवेर के राजा राम के आश्रित

थे; काव्यमाला सिरीज मे मृद्रित । रसचन्द्र रसगन्य—ले घासीरामपण्डित, रचनाकाल १६९६ ई; ४ अध्यायो

में विभाजित, विषय नायक, नायिका, अनुभावादिगण तथा रस । रसचन्द्रिका---ले. लक्ष्मीघर के पुत्र विश्वेदवरभट्ट; इसमे अप्पय तथा जगन्नाथ

उद्युत हैं; १८वी शती का आरम्म, काशी सस्कृत सीरीज में मृदित। रसतरिङ्गणी—के. हरिवशमष्ट के युत्र गोपालमष्ट द्वारा स्द्रभट्ट-विरचित स्वृगार-तिलक की टीका।

रसतरिक्रणी—स्टटविरवित काव्यालक्कार की टीका, ऊपर देवो पृष्ठ १५६। रसतरिक्रणी—ले. नारायणभट्ट, विश्वनायणक्रवर्ती-विर्याचत उज्ज्वलनीलमणि की टीका, पृष्ठ २५ पर उल्लिब्त ।

रसतरिङ्गणी—ले. भानुदत्त, ८ तरगो मे विभाजित, रसरत्नदीपिका पृष्ठ ५० पर दिया गया एक ज्लोक इसमे उद्युत है, ऊपर देखो पृष्ठ ३०४-३०५।

## टीकाये---

- १. अयोध्यात्रसाद-विरचित टीका ।
- २. दिनकर-विरचित टीका।
- ३. नूतनतरि---ले भगवद्भट्ट।
- ४. नौका—ले नारायण के पुत्र और नीलकष्ट के शिष्य गङ्गारामजिंड; रचनाकाल १७४२ ई, बनारस (१८८५) मे मुद्रित, देखों जर्नल ऑफ बाम्बे यूनि, भाग ११,खण्ड २, पृष्ठ ८४-८९ ।
- एसकर्राञ्जनी—ले. विज्वेश्वर के पुत्र वेणीयत भट्टाचार्य, रचना-काल १५५३ ई.।
- ६. रसिकरञ्जिनी--हरिवशमट्ट के पुत्र गोपालमट्ट ।
- ७. रसोदधि---ले गणेश; पाण्डु पर निर्दिष्ट तिथि १६९८ ई ।
- ८. रसोदधि—ले. महादेव ।
- साहित्यसुषा अथवा काव्यसुषा— छे. भीमसाह महाराजिषराज के पुत्र नेमिसाह, भण्डार. पाण्यु भाग १२, पृष्ठ २३४-२३५; सम्भवत इसके वास्तविक छेसक विनकर थे।
- १०. सेतु अथवा सेतुप्रवत्य—— हे. ब्रजराजदीक्षित के पुत्र जीवराज;

जडि-विरचित नौकाटीका का इसमें उल्लेख है; अतः इसका; रचनाकाल १७५० ई. के पश्चात् होना चाहिय ।

रसतरङ्क्रिणी---ले. देवनाय के पुत्र रामानन्द, देखो मिथिला पाण्डु, सूची, भाग २, पृष्ठ ५१, कमसस्या ३७।

रसदीविका— छे. विद्याराम, ५ सोपानो मे विमाजित, रचनाकाल १७०६ (१६४९-१६५०ई.); छे. ने इसमे स्वरचित उदाहरण दिए हैं।

(१६०१-१६२०३.), अ. न इतम स्वराच्या व्यवहरण व्यर् ह । रसनिक्ष्पण—ले. नरहरि, रत्नापण, पृष्ठ २२४ पर उल्लिखत ।

रसपारिजात—ले. भानुदत्त, बद्रोनाथ झा द्वारा सम्पादित तथा मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर ढारा प्रकाशित ।

रसप्रकाश-कृष्णशर्म विरचित काव्यप्र की टीका।

रसप्रदीप-- ले रामेश्वर के पौत्र और माधव के पुत्र प्रभाकर; सरस्वती-भवन

सीरीज मे मुद्रित; रचनाकाल १५८३ ई जब ले. की आयु १९ वर्ष थी। रसबिन्दु—ले. अज्ञात; देखो भण्डार पाण्डु. सूची, भाग १२, पृथ्ठ २४६; इसमे रसमहोदिष का उल्लेख है।

रसमञ्जरी—ले. गणेश्वर अथवा गणनाथ के पुत्र भानुदत्त अथवा भानुक; ऊपर देखो पृष्ठ २०४-२०५, समय १४५०-१५०० ई । टीकार्य—

> आमोद—ले. रङ्गशाली के पुत्र गुरिजालशायी, इसमे परिमल की तीव आलोचना की गई है; समय १७वी शती का पूर्वार्ष।

> परिमल—ले शेपनृतिह के पुत्र, शेषकृष्ण के भाई तथा भट्टोजि दीक्षित के गुरु शेषचित्तामणि; देखो १८८३-८४ की मण्डार-कर रिपोर्ट, पुष्ठ ३६५-३६६, भाडारकर सूची भाग ६, पुष्ठ १४५-१४७, भाग १७, पुष्ठ २४३-२५८; समय १६वी शताब्दी का मध्य भाग।

> प्रकाश—ले. शिवभट्ट के पुत्र नायेशभट्ट काल (अथवा काले);
>  बनारस सस्कृत सीरीज में मुद्रित, समय १८वी शताब्दी का प्रथम चतुर्यांग।

भानुभावप्रकाशिनी—ले. महादेव ।

 प्रसिक्र रञ्जन—ले. कामराज के पुत्र तथा जीवराम के पिता ब्रजराजदीक्षित; समय १८वी शताब्दी का पूर्वार्थ।

 रसिकरञ्जिनी—ले. हरिवशभट्ट के पुत्र गोपालभट्ट जो एक द्राविड़ ब्राह्मण थे।

विकास अथवा विलास—ले नृसिंह के पुत्र गोपाल अथवा बोपदेव;

समय १५७२ ई , इसमे प्रदीपकर, बत्सलाञ्चन तथा साहित्यदर्पण का उल्लेख है।

८. व्यङ्गपार्षकीमुदी—ले. त्र्यम्बक के पुत्र अनन्त, बनारस संस्कृत सीरीज मे मृद्रित, काशी मे सबत् १६९२ (१६३५-३६ ई.) मे विरचित ।

 व्यद्रम्यार्थकौमुदी अथवा समञ्ज्ञसा—ले. लक्ष्मीवर के पुत्र विश्वेश्वर; देखो राजेन्द्र नोटिस, भाग ९, पृष्ठ १२२।

१०. व्याद्यस्यार्थदीपिका--- छे. त्र्यम्बक के पुत्र आनन्दशर्मा।

११. स्थलतात्पर्यायं ।

१२. रामनायवैद्य-विरचित टीका ।

रसमञ्जरी—ले तिम्मय के पौत्र, यज्ञेद्वरदीक्षित के पुत्र, कौण्डुमट्ट के शिष्य तथा तिहमलराज के आश्रित लक्ष्मीघर, बाद मे रामानन्दाश्रम नाम अपनाकर यति बन गये।

अपनाकर पात बन गय । रसमहार्णव — ले. पीताम्बर के पुत्र गोकुलनाथ जो बनारस मे रहते थे, १७वी शता के अन्तिम तथा १८वी शता. के प्रथम चतुर्णाश के बीच ।

रसमीमासा—ले चमत्कारचन्द्रिका के ले. विश्वेदवर के गुरु काशीश्वर; देखो एनस्स ऑफ भण्डार, भाग १६, पृ १३९-१४०; लगभग १३०० ई.।

रसमीमासा—ले गङ्गारामजडि, श्लोक-संख्या ११४; बनारस मे १८८५ ई. मे मृद्रित, समय १८वी शता. का दूसरा चतुर्थाश।

टीका छाया--ले स्वय गङ्गारामजडि ।

टाका छाया--- रचय गृहाराजार हम्मकणं, रस, नायक, नायिका तथा अभिनय पर ११ अच्याय, यह छे. के सङ्गीतराज का एक भाग है; देखो एनल्स ऑफ भण्डार, माग १४, एक २५८-२६२ (झे. राषवन); सयर---छगनग १४२८-१४५९ ई, इसमे कौतियरावार्य तथा अभिनवभरतावार्य का उल्लेख है, देखो रेगनाल्ड-विरचित का रिटारीक', ए. ३७९।

रदाराक, प्. १९६१ ।
सारत्नप्रदीपिका अपवा सारान्तप्रदीप--के. राजा हम्मीर के दुव अत्कराव
अववा मत्कराज, ६ परिच्छेद, गद्य-यद्य दोनों मे, समय १२५०-१३५०
ई.; भारतीय विद्यागवन सीरीज, बन्बई मे डॉ. आर. एन. दार्थकर
के सम्पादन मे मुदित, कविकक्कन, वण्डकीयिक तथा भावप्रकाशन की
कारिकाएँ इसमें उद्युगत हैं, कुम्पविर्यंचन गीतगोविन्य की टीका में इसका
उद्युपरा है।

रसरलहार—ले. प्रिकोक्चन्द्र के पौत्र तथा कृष्णराम के पुत्र शिवरामित्रपाठी; रस, माव बादि पर स्कोक, टीका लक्ष्मीविहार—ले. स्वय शिवराम विपाठी, १८वी बता के प्रवम सतुर्वीश के परवात; रसमज्जरी तथा उसकी व्यप्यार्थकोमुदी टीका इसमे उद्युष्ठ है, काव्यमाला सीरीज़् मे मृदित—६ गुच्छ तथा १२४ पुष्ट।

रसरलावली—ले. लक्ष्मण के पुत्र वीरेश्वरपण्डित; मुख्य विषय शृङ्गाररस तथा नायिकाभेद।

रसिवलास—ले. सुकदेव के पुत्र सुक्लमूदेव, ४ स्तवको मे विभाजित; प्रेमलता ह्वारा सम्पादित तथा पूना ओरिएटल हाउस द्वारा १९५२ मे प्रकाशित, मूल्य ५ रुपये, रसगङ्गाघर पर आधारित; रचनाकाल १६६०-१७२० ई।

रसिववेक अथवा काव्यादर्श—ले. सौजन्यभूषण के अनुज, नाम अज्ञात; तञ्जीर पाण्डु, भाग ९, पृष्ठ ४०७४, वे क्टूटरवर इस्टीट्यूट द्वारा १९५६ ई. मे महित।

रससमुच्चय-देखो आफोट, भाग १, पृष्ठ ४९६।

रससर्वस्य--ले रगभट्ट के पुत्र भीमेश्वरभट्ट।

रससागर—शिशुपालवेव १५.८९ मे राग की परिभाषा के लिये मिल्लिनाथ द्वारा उद्युत ।

रसित्यु — ले. पौण्डरीक रामेश्वर; १४ रत्नो मे विभाजित, इसमे दर्पण, रसतरिङ्गणी तथा भानुदत्त का उल्लेख है, समय—१५००-१५५० ई.।

रसमुषाकर—रूपगोस्वामि-विरचित नाटकचित्रका मे तथा मल्छिनाथ द्वारा रचु ६ १२ मे उल्लिखित; इन उल्लेखो से स्पष्ट है कि यह और रसाणैव

मुषाकर दोनो एक ही ग्रन्थ है।

रससुघाणंव---ले. आनन्ददास । रससेतु---जीवराज-विरचित रसतरङ्गिणी की टीका ।

रसामृतशेष-छे. रूपगोस्वामी ।

रसामृतसिन्धु---

रसार्थन जयना रसार्थनसुपाकर--- छे अनन्त (अथवा अनपेति) के पुत्र तथा ने क्टूटागिरि के राजा (जगनग १३३० ई.) शिक्सभूपाल, त्रिनेद्रम् संस्कृत तीरीज में मृद्धित; ए एग. कृष्णा डारा दी गई तिथि (१४४०-१३६० ई.) ठीक लगती है नथीकि अनपोत माथनगानक संभवन्तिय भीराग् न्केटों पर तक १३५३ (१४२१ ई.) तिथि दी गई है; देखो जनेल ऑफ जोरिएंटल रिसर्च, वहाँथा, माग ७, पृष्ठ २५-१३। रसार्णवाल क्ट्रार--- ले. प्रकाशवर्ष, देखो मद्राम, भाग ८, पृष्ठ २५-३३ तथा श्रुङ्कारप्रकाश भाग १, पट २०४ पर डॉ राधवन ।

रसिकजीवन--- ले. गौरीपति के पुत्र गदाधरभट्ट, १० प्रबन्धों में विभाजित, कई ले और उनकी कृतियों का इसमें उल्लेख है, १५०० ई के पञ्चात्। रसिकप्रकाश-ले. देवनाथ, काव्यकीमृदी भी इसी ले की रचना है।

रसिकप्रिया—ले केशबदास जो ओरछा के राजा वीरसिंह के आश्रित थे, रचना-काल १६०१ ई , देखो डिपार्टमेन्ट ऑफ लेटमं, कलकत्ता विश्वविद्या-

लय, भाग १३, पृष्ठ १-३४ तथा पेटर्सन भाग ६, पृष्ठ ३७९।

रसिकरञ्जन-ले. सामराज के पौत्र तथा कामराज के पुत्र बजराजविरचित रसमञ्जरी की टीका।

रसिकरञ्जिनी-वेणीदत्तविरचित रसतरङ्किणी की टीका, रचनाकाल १५५३ ई । रसिकरञ्जिनी--गङ्गाघरविरचित क्वलयानन्द की टीका ।

रसिकरञ्जिनी-हरिवशभट्ट के पूत्र गोपालभट्टविरचित रसमञ्जरी की टीका। रसिकरञ्जिनी--विश्वनाथ विरचित काव्यादर्श की टीका।

रसिकसञ्जीवनी—ले हरिवश के पुत्र हरिवश, १३ विलासो मे विभाजित: विषय : नायिका, मान, प्रणय, शृङ्कार इत्यादि, समय १६वी शता.

का उत्तराई। रसिकसर्वस्व--रसिकप्रिया मे उदघन, राजा कूम्भ-विरचित गीतगोविन्द की

टीका, देखो पुस्तक का निर्णय सस्करण १९४९, पुष्ठ ५१, ५५, ५६। रसोदधि-ले गणेश. रसतरिङ्गणी पर लिखित पाण्डलिपि पर निर्दिप्ट तिथि १६९८ ई ।

रसोदधि---ले. महादेव; विषय रसतरङ्गिणी।

रहस्य-किरातार्जनीय ३६० व १४.४१ पर मल्लिनाय द्वारा तथा अलङ्कार-शेखर पष्ठ ४० व ८३ पर उद्धत।

रहस्यदीपिका अथवा तिलक-जयराम विरचित काव्यादर्श की टीका।

रहस्यप्रकाश--ले जगदीश, विषय काव्यप्र। राकागम-विश्वेश्वरभट्ट-विरचित चन्द्रालोक की टीका; ऊपर देखो।

राषव--काव्यप्र. पर अक्वूरिटिप्पण के ले ।

राषवचैतन्य-कविकल्पलता के ले।

राजवृड्गमणिदीक्षित-श्रीनिवामदीक्षित व कामाक्षी के पुत्र; अलङ्कारिशरोमणि (अथवा चूडामणि), काव्यदर्पण चित्रमञ्जरी तथा अन्य कई ग्रन्मों के ले. ।

```
९००-९२५ ई. ।
राजशेखर-अलक्कारमकरन्द के ले. ; समय लगभग १७६०-१७७२ ई.।
राजहंसीपाध्याय-वाग्भटाल कार के टीकाकार: पाण्डलिप पर निर्दिष्ट तिथि
       १४३० ई. ।
राजानन्द-काव्यप्र. के टीकाकार ।
रामकर्ण-यशोबन्तयशोभषण के ले., ऊपर देखो।
रामकवि अथवा रामशर्मा—नायिकावर्णन अथवा दर्पण के ले.।
रामकृष्ण-काव्यप्र. की भावार्थ अथवा कविनन्दिनी टीका के ले.: ऊपर देखी।
रामचन्द्र--नाटकदर्पण अथवा नाट्यदर्पण के ले.; ऊपर देखो ।
रामचन्द्र--काव्यप्र. की काव्यप्रकाशसार टीका तथा अलङ्कारचन्द्रिका की
       अलक्दारमञ्जूषा टीका के ले.।
रामचन्द्रदीक्षित--शब्दभेदनिरूपण के ले.।
रामचन्द्रन्यायवागीश-काव्यचन्द्रिका के ले.।
रामचन्द्रयशोभषण---ले. कच्छपेश्वर, बोमराज के सम्मानार्थ।
रामचरण-साहित्यदर्पण के टीकाकार; समय १७०० ई ।
रामनायविद्यावाचस्पति--काव्यप्र. की रहस्यप्रकाश टीका के ले ; समय १७वी
       शता. का प्रथम चतुर्यांश ।
रामदेवचिरञ्जीव भट्टाचार्य-काव्यविलास तथा श्रः कारतिटेनी के ले.।
रामपण्डित---रसकौमदी के ले.।
 रामसुधीवर-अलङ्कारमक्तावली के ले; ऊपर देखी।
 राममुब्रह्मण्य-अलङ्कारशास्त्रसग्रह के ले.।
 रामानन्द---रसतरङ्किणी के ले.।
 रामानन्दाश्रम अथवा लक्ष्मीघर दीक्षित-अलङ्कारमक्तावली तथा रसमञ्जरी
 रामानज-कटसन्देह के ले.।
 राहल-अभिनव तथा ना ल र को द्वारा नाटयशास्त्र के ले के रूप में
        उल्लिखित; ऊपर देखो प. ५४।
 रतिवत्तिलक्षण-ले. विटठलेश्वर अथवा विटठल दीक्षित ।
 कचक-देखो रुप्यक ।
 रुचिमायमिश्र---रसप्रदीप पृष्ठ ६, ७, ९ पर प्रभाकर द्वारा उल्लिखत ।
 रिविमिश्र-भीमसेन द्वारा काव्यप्र. के एक टीकाकार के रूप में उल्ब्बिसत ।
```

र द्रट-काव्यालक्कार के ले.; ऊपर देखी पृष्ठ १५१-१६०।

खन्रमट्ट--शृङ्गारतिलक के ले.; ऊपर देखो पृष्ठ १५६-१६०।

रूप्पक अल क्कारसर्वस्य नथा अन्य कई प्रन्यों के ले ; अपर देखो पृष्ठ २७५-२८६.

रूपगोस्वामी---उज्ज्वलनीलमणि के ले , अपर देखो पृष्ठ ३१०-३१५।

रूपनारायण-अलङ्कारस्फुरण के ले.।

लक्षणदीपिका — ले आयमभुके पुत्र गौरनायं, प्रबन्धदीपिका और पदायंदीपिका दो अन्य नामों से भी जानी जाती है; ६ प्रकाको से विभाजित, हससे साहित्यनुदासणि का उल्लेख है; मदास पाण्डु भाग २२, कमसस्या १२९५१।

लक्षणदीपिका—ले अञ्चलुमनित्र के पुत्र गौरतार्थ, इसमे कविकष्टशाश, चमत्कार-चन्द्रिका, साहित्यचन्द्रोदय तथा साहित्यन्ताकर का उल्लेल है, यह ऊपर दी गई लक्षणदीपिका से भिन्न प्रतीक्ष प्रतीत होती है, देव्यो मद्रास चाण्डु, भाग २२. कममच्या १२९५२।

लक्षणमालिका---ले. नर्रासहाचार्यं, विषयं नायक, काब्य, रस, अलक्कार तथा नाटक।

टीका अलङ्कारेन्द्रशेखर--ले श्रीशैलन्सिहकवि।

लक्षणरत्नावलि--ले अप्पय्यदीक्षित ।

टीका सम्भवतः स्वय अप्पय-विरचितः, देखो तञ्जीर पाण्डु भाग ९, पृष्ठ ४०७९-४०८६ तथा जनेल ऑफ ऑरिएटल रिसर्च, मद्रास, भाग ४, पष्ट २४२-२४४।

लक्ष्मणभट्ट---रत्नमाला के ले.।

लक्सीवर---तिम्मय के पौत्र, यज्ञेरवर के पुत्र तथा कोण्डुभट्ट के साई व शिष्य; अलक्ट्रारम्क्तावली तथा रसमञ्जरी के ले ।

लक्ष्मीबर—मरतबास्त्रकस्य के ले.; देखो एनल्स ऑफ मण्डार. भाग १२, पुष्ठ २४१-२४२ (प्रो. गोडे) भरतः का रचनाकाल लगभग १५५०-१५७२ ई.।

क्रमीनायमट्ट—कुक्करचित्रप्रकाशिका टीका के ले.; समय लगभग १६०० ई. । रूप्यकक्कारचित्रका—के. कुवलयानन्द के टीकाकार देवीदत्त । स्राटमास्कर अवदा भारकर—साहित्यदीपिका के ले. । लीला-भवदेवविरचित काव्यप्र. की टीका ।

लोकनाय-अलङ्कारकौस्तुभ के टीकाकार।

लोचन-अभिनवविरचित व्यन्यालोक की टीका, ऊपर देखो पृष्ठ २०४-२०७।

टीका कौमुदी—ले राजा .उदयोतुङ्ग, ऊपर देखो पृष्ठ २०७-२०८; समय रुगभग १४८० ई.; महामहो. प्रो. कुप्पुस्वामी द्वारा मदास मे प्रकाशित ।

लोचनरोचनी—ले उज्ज्वलनीलमणि के टीकाकार जीवगोस्वामी, ऊपर देखो पु० ३१४-३१५; जीवगोस्वामी का जीवनकाल १४७०-१५५४ ई ।

लोल्लट---मरतनाट्यशास्त्र के टीकाकार, ऊपर देखो पृष्ठ ५०-५१; जीवन-काल ८००-८४० ई.।

लौहित्यमृह गोपाल अथवा महृगोपाल—साहित्यचूडामणि के ले; समय १५वी शता से पूर्व।

वकोक्तिजीवित-- ले. कुन्तक, ऊपर देखो पृष्ठ २२५-२३६।

वक्रोक्तिजीवितकार अर्थात् कुन्तक---ऊपर देखो पृष्ठ २२५-२३६।

बत्सवर्मन् अथवा वत्सलाञ्छन—काव्यात्र की सौरबोधिनी टीका केले., उत्पर देखो।

वनमाला—ले भानुकी पौत्री के पुत्र गङ्गानन्द, देखों मिथिला पाण्डु सूची, भाग २, पृ६२, कमसख्या ४४।

बरदाचार्य-- उत्प्रेक्षामञ्जरी तथा मञ्जलमयूखमालिका के ले ।

बररुचि—काव्यादर्भ की हृदयगमा टीका मे कश्यप के साथ काव्यशारत्र के एक प्राचीन ले के रूप में उल्लिखित।

बरूअमेदेव—राजानक आनन्ददेव के पुत्र, उपनाम—परमार्पचिद्ध, रुद्धटिवरिचत काव्यालङ्कार के टीकाकार; उपर देखो पृष्ठ १५५; समय ९००-९३०ई। बरूअभम्ट्र—अलङ्कारकीम्दी के ले.।

वसन्तराज—कुमारगिरि के राजा; नाट्यशास्त्र पर वसन्तराजीय नामक ग्रन्थ के ले.।

वसन्तराजीय-वसन्तराज विरचित नाट्यशास्त्र; समय-१४०० ई.।

बाग्भट—सोम के पुत्र, बाग्भटालक्क्कार केले.; ऊपर देखो पृष्ठ २८६-७; जीवनकाल १२वी सता का पूर्वीर्ड।

बाग्भटालङ्कार--- ऊपर देखो ।

टीकाएँ---

१. आदिनाथ अथवा जिनवर्षन-विरचित टीका, आदिनाथ १४०५-

१४१९ ई. में विरचित, सग्तरगच्छ के पुरोहित थे, प्रन्यसाका वम्बई द्वारा मुद्रित; पाण्डु. की नकल सबत् १६१० अर्थात् १५५३-४ ई. मे की गई, भण्डार. पाण्डु सूची,भाग १२,पृष्ठ ३२३।

२. समासान्वयटिप्पण-- ने क्षेत्रहसगणि।

 विवरण — ले. अनन्तमष्ट के पुत्र गणेश, पाण्डु की नकल १७१३ ई. मे की गई।

४. जिनतिलकसूरि के शिव्य राजहतोपाच्याय-विरचित टीका; पाष्टु की नकल १४३० ई में की गई, देखों भण्डारकर रिपोर्ट, १८८३-४ ई, पुष्ठ १५६,२७९; समय १३५०-१४०० ई. ।

 सकलचन्द्र के शिष्य समयसुन्दर, विरचित टीका, टीका का रचना-काल—१६३६ ई अहमदाबाद मे।

६. अवचूरि—ले अज्ञात।

कृष्णशर्म-विरचित टीका।

 ज्ञानप्रमोदिका—ले वाचनाचार्यं ज्ञानप्रमोदगणि, रचनाकाल सवत् १६८१ (१६२४-२५ ई)।

बाग्भट्ट—निमिकुमार के पुत्र, काव्यानुशासन के छे, ऊपर देखो पृष्ठ २९५-६, समय—१४वी शता.।

वाचस्पति-काव्यप्र के टीकाकार।

वात्स्यायन—अलङ्कारसूत्र के ले, ऊपर देखो।

वातचन्द्र—चन्द्रालोक के टीकाकार।

वादिजजङ्गबल-काव्यादशं के टीकाकार।

वामन—काब्यालक्क्कारसूत्र और वृत्ति के ले., ऊपर देखो पृ. १३९-१४७ तथा रत्नापण (पृष्ठ १२२)।

बासुकि-भावकाशन (पूर्व ३७, ४७, ६९) मे नाट्यशास्त्र के हे. के रूप मे उस्किबित...भावप्रकाशन पूर्व ३७ पर बासुकि-वित रुकोक (नामा-ब्रब्यो.. नये. सह) भावप्रकाशन में उद्युत बाधुकि-कृत रुकोक (नामा-ब्रब्यो... नये. सह) नाट्यशास्त्र (६-३९) से सर्वापत है (जी. ओ. एस. भाग १, पूर्व २९४)।

विजयवर्णी--- पुञ्जाराणेवचन्द्रिका के छे.; देखो एन सी सी., पृष्ठ ६९। विजयानन्द---काब्यादशं के टीकाकार।

विठ्ठलेक्टर अथवा विठ्ठलदीक्षित अथवा अमिनकुमारवल्लभाषायं के पुत्र; अल्म १४१४ ई.; कई ब्रन्थों के रचयिता, देखों आफेट पाण्डु., भाग १, पुष्ठ ५७२ १ विद्यस्यमुख्यमण्डन — ले. धर्मदाससूरि; ४ परिच्छेदों में विभाजित; विषय:
प्रहेलिका और चित्रकाब्य; कई बार मृदित (जैसे हैबरिलन्स संकलन में और निर्मय. द्वारा); रत्नापण (पुट १२२) तथा शाङ्गंघरपदित में उस्लिखित; स्वय ११वी शता. का पूर्वाय; प्रो. गोडे प्र. सन्य मे डॉ. राषवन का कवन है कि शुङ्कारप्रकाश में इनके नाम का उल्लेख है। शिकायं —

- जिनप्रभसूरि-विरचित टीका; ज्ञात जन्म और मृत्यु तिथिया १२९३ व १३०९ ई.।
- २. आत्माराम अथवा स्वात्माराम योगीन्द्र-विरचित टीका
- ३. विद्वन्मनोहरा--- हे. ताराचन्द्र ।
- ४. वीटिका-- ले. गौरीकान्त भट्टाचार्य ।
- ५. श्रवणभूषण—ले. नरहरिभट्ट। ६. सबोधिनी—ले त्रिलोचन।
- पुनावना—ल । नलावन
   फ़बचन्द-बिरचित टीका ।
- ८. वासुदेव के पुत्र दुर्गादास-विरचित टीका।
- ९. अवचूणि।

विद्याचकवर्ती—मम्मट, रुय्यक, भरतसब्रह और सम्भवत रसमीमासा के टीका-कार; देखों एनल्स ऑफ भण्डार भाग १६, पृष्ठ १४०; समय— १४वी शता. के लगभग ।

विद्याधर--एकावली के ले; ऊपर देखो पृष्ठ २९२-२९३; समय १२८५-१३२५ ई.।

विद्यानाय---प्रतापच्डयशोभूषण के ले.; ऊपर देखो पृष्ठ २९३-२९५; समय १४वीं शता. का प्रथम चतुर्यांश ।

विद्याभूषण—काव्यप्रकाश कारिकाओ की साहित्यकौमृदी टीका के रचयिता। विद्याराम—रसदीर्षिका के ले.।

विद्वन्मनोहरा-ताराचन्द्र विरचित विदग्धमुखमण्डन की टीका।

विनयचन्द्र-काव्यशिक्षा के ले.।

विमर्शिनी-जयरथविरचित अलक्कारसर्वस्व की टीका।

विक्याक्ष-चन्द्रालीक की शारदशवंरी टीका के ले.।

विवेक---कविकल्पलता की टीका ।

```
विकासाय-काव्यादर्श के टीकाकार
विश्वनायकविराज-चन्द्रशेखर के पुत्र; साहित्यदर्पण तथा काव्यप्र. की दर्पण
       टीका के ले.; ऊपर देखो पुष्ठ २९६-३०४; समय १३००-१३८४ ई.।
विश्वनाथ चक्रवर्ती---उज्ज्वलनीलमणि की आनन्दचन्द्रिका टीका के ले. जिसे
       उन्होंने शक १६१८ (१६९४ ई) मे पुरा किया।
विश्वनाथ-साहित्यस्थासिन्य के ले; १७ वी शता ।
विश्वेश्वर पण्डित--लक्ष्मीघर के पुत्र, अलङ्कारकुलप्रदीप, अलङ्कारकौस्तुभ,
       अल द्वारमक्तावली, कवीन्द्रकर्णभरण, काव्यतिलक, रसचन्द्रिका तथा
       रसचन्द्रिका की व्यंग्यार्थकौमुदी टीका के ले; रसचन्द्रिका मे उनकी
       एक दूसरी पुस्तक शृङ्कारमञ्जरी का उल्लेख है; समय १८वी शता ।
विश्वेश्वर-उपनाम गागाभट्ट-रामकृष्ण के पौत्र और दिनकर के पृत्र, चन्द्रा-
       लोक की एकागम टीका के ले . जीवनकाल १६२०-१६८५ ई.।
विषमपदी---रसगङ्गाघर की टीका।
विषमपटी--शिवरामत्रिपाठी-विरचित काव्यप्र. की टीका।
विष्णदास-महादेव के पत्र. कविकौतक और शिशप्रबोधकाव्याल द्वार के ले.।
विस्तारिका-परमानन्दचन्नवर्ती विरचित काव्यप्र. की टीका।
वीरतरङ्किणी---ले. चक्रघर, विषय गाम्भीर्यादिगुण, रीति और दोष;
       मिथिला पाण्ड सुची, भाग २, पृष्ठ ६५, क्रमसंख्या ४६।
बीरनारायण-साहित्यचिन्तामणि के ले.।
वीरेज्वर---रसरत्नावलि के ले ।
वत्तदीपिका-ले. कच्या अथवा जयकच्यामीनी ।
बृन्दाबन्चन्द्र तर्कालक्कार-अलक्कारकौस्तुभ की दीधितिप्रकाशिका टीका के ले.।
वेक्ट्रनसिंहकवि--लक्ष्मणमालिका की अलक्कारेन्द्रशेखर टीका के ले.।
वेक्टसरि-साहित्यरत्नाकर की नौका टीका के ले।
वेक्टाचार्य-श्रीशैलवश के अण्णाचार्य के प्रत्र, अलक्कारकौस्तुभ के ले. ।
वेक्टाचलसरि--काव्यप्र. के टीकाकार।
वेक्टरयप्रधान-अलक्कारमणिदर्पण के ले.।
वेज्ञलसूरि-वन्द्रालोक पर ब्रधरञ्जनी टीका के ले ।
वेचाराम-कविकल्पलता के टीकाकार।
वेणीदसञ्चर्न-अलकारचन्द्रोदय तया रसतरिङ्गणी की रसिकरञ्जनी टीका
       के ले.; समय—लगभग १५८३ ई।
```

बंधनायतस्तत्—विट्ठक के यौष और रामचन्त्र के पुत्र; योविन्दठक्कुर-विरिक्त काल्यप्रकाशदीप की प्रभा टीका तथा उदाहरणवन्त्रिका के ले. जिसमें काल्यप्र. में जाये उदाहरणों की व्यास्था है, प्रभा के काव्यमाला सीरीज सक्करण में स्पष्टतः वैद्यनायतस्त्र को उत्काल के बताया गया है; उदाहरणवन्त्रिका के लिये देखों पैटर्बन रिपोर्ट भाग २, पृष्ठ १०८, कल्कता सस्कृत कालेज पोच्छ, सूची प्राय ५% जलवर पाय्यू कम-सस्या, तथा इन्डिया ऑफिस पाष्ट्र, कमसस्या ११५१ इन सब ने वैद्यनायतस्त्रत् को ही उदाहरणवन्त्रिका का ले. बताया गया है, उदा-हरणवन्त्रिका का रचनाकाल सबत् १७४० जर्मात् १६८३-८४ ई. (इन्डिया ऑफिस पाष्ट्र भाग ३, कमसस्या १९५१, पृष्ठ ३२२ पर यही तिवि दी गई है)।

वैद्यनाथ पायगुण्ड — चन्द्रालोक की रमा तथा कुवलयानन्द की अल द्वारचिद्रका टीकाओ के ले ; रमा के गुवराती प्रेस सस्करण मे उनके कुल का कोई जल्लेख नहीं है , किन्तु अल द्वारचिद्रका के जीवानन्द द्वारा सम्पादित सस्करण मे उन्हे रामभट्ट का पुत्र बताया है; मेरा विश्वास है कि रोगो वैद्यानाथ अलग-अलग व्यक्ति हैं, यद्यपि कई पाण्डु में उनमे भेद नहीं किया गया है; आफेट (भाग २, पृष्ठ १४६) ने तो वैद्यानाथ पायगुण्ड को भी तस्तव्कृतीन बताया है, बास्तव में पायगुण्ड महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध जाति का नाम है, पैट्यंत रिपोर्ट भाग २, पृष्ठ १०८ तथा कलकत्ता सस्कृत कालेज पाण्डु सूची भाग ७, पृष्ठ ५४।

बैमल्यविषायिनी —जननाय के पुत्र मिल्लिनाथ विरिक्षत काव्यादर्श की टीका । बोपदेव —नृतिह के पुत्र गोपाल का दूसरा नाम , रसमञ्जरी की विलास अथवा विकास टीका के ले.; टीका का रचनाकाल १५७२ ई. ।

बैमत्यविषायिनी—जनन्नाथ के पुत्र मिल्लनाथ-विरचित काव्यादर्श की टीका । बोपदेव—नृसिह के पुत्र गोपाल का दूसरा नाम, रसमञ्जरी की विलास अथवा विकास टीका के ले., टीका का रचनाकाल १५७२ ई.।

व्यक्तिविवेक---ले. महिममट्ट, ऊपर देखो पृष्ठ २४८-२५६; १०२०-११०० ई. टीका व्याख्या अथवा विचार, अलङ्कारसर्वस्व के ले. द्वारा; त्रि. सं सी, द्वारा मृदित ।

व्यय्यार्थकौमुदी—ज्यास्वकपण्डित के पुत्र अनन्तपण्डित-विरचित रसमञ्ज्जरी की टीका, रचनाकाल १६३५ ई.।

व्यांग्यार्थकौमुदी अववा समञ्जता—रुक्सीघर के पुत्र विश्वेष्टवर-विरिचत रस-मञ्जरी की टीका; देखो राजेन्द्र. नोटिस, भाग ९, पुष्ठ १२२। क्यंन्यार्थंदीपिका--न्यान्यक के पुत्र जानन्दशमंन्-विरचित रसमञ्जरी की टीका । व्यास---भावप्रकाशन में रस और नाट्यशास्त्र के एक ले. के रूप उस्लिखित (पृष्ठ ५५, ६९, २५१) ।

वजराजदीक्षित---रसमञ्जरी पर रसिकरञ्जन टीका के छे।

शक्कुक---नाट्यशास्त्र मे रससूत्र के व्याख्याता के रूप मे अभिनवगुप्त द्वारा उस्लिखित, ऊपर देखो पृष्ठ ५०-५१।

श्राहसपर—कविकर्पटिका के ले., कान्यकुष्य के राजा गोविन्द के दरबारी किय (१११३-११४३) ई.), कायबाट की रिपोर्ट (१८९१-९५) क्रम-सस्या ४६७ (पृष्ठ १५ और १२४) पर इसी नाम को शब्कुचर लिखा गया है।

शब्दभेदिनिरूपण—ले. रामचन्द्र दीक्षित, दे तञ्जीर पाण्डु, भाग ९, पृष्ठ ४०९०-९१।

शब्दभेवनिरूपण—ले तञ्जीर के राजा शाहिन्द्र के आश्रित, वेक्टुटकृष्ण, देखो तञ्जीर पाण्डु, भाग ९, पृष्ठ ४०९१-९२ (१६८४-१७१० ई)।

शब्दरूपनिरूपण-छे. नारायण, देखो शाहमहाराज पर तञ्जीर पाण्डु भाग ९, पष्ठ ४०९२ ।

शब्दव्यापारविचार—से मन्मट, ऊपर देखो पृष्ठ २७४, निर्ण द्वारा मुद्रित । शब्दार्थाचन्तामणि—से चिन्दम्बरकवि ।

शब्दालंकारमञ्जरी—

शम्भुनाथ-अलङ्कारलक्षण के ले।

शरच्चन्द्रिका--- ले. सुब्रह्मण्यशास्त्री ।

शरदागम---चन्द्रालोक की प्रद्योतनमट्टाचार्य-विरचित टीका, ऊपर देखी पृष्ठ २९२; रचनाकारू १५८० ई, काशी सस्कृत सीरीज में मृदित।

शशघर-किरणावली के ले।

शाण्डिस्य---रसाणवसुषाकर में नाट्यशास्त्र के एक ले के रूप मे उहिलिखित।

सातकणि—ना. ल. र. को द्वारा नाट्यशास्त्र के ले के रूप मे उद्घृत (सूत-धार-विधयक पक्ति ११०१)।

शारदशवंरी--ले. चन्द्रालोक की विरूपाक्ष-विरचित टीका ।

शारदातनय--भावप्रकाशन के छे; समय--११७५-१२४० ई; गायकवाड़ अोरिएटल सीरीज में मदित ।

शाहराजीय--ले. लक्ष्मणकवि।

शिक्कमूपाल---रसार्णवसुधाकर नाटक परिभाषा के ले.; समय १३३० ई. के

लगभग ।

शिलालिन्—के. पाणिनि के अनुसार नटसूत्र के ले ; ऊपर देखो पृष्ठ ३३५। शिवचन्द्र—के. विदग्धमुखमण्डन के टीकाकार।

शिवनारायणदास-दुर्गादास के पुत्र तथा काव्यप्र. के टीकाकार ।

शिवरामित्रपाठी---- त्रिलोकचन्द्र के पौत्र तथा कृष्णराम के पुत्र; अ

मुद्गुरु, रसरत्नहार, लक्ष्मीविहार और विषमपदी (काव्यप्र की टीका) के लेलक, जीवनकाल १८वी शता के आरम्म मे, उलबर पाण्डु, के उद्धरण स. २३६ में कहा गया है कि उन्होंने ३० से अधिक ग्रन्थ लिखे।

शितिकष्ठविबोधन अथवा निदर्शन--राजानकानन्दविरचित काव्यप्र की टीका;

रचनाकाल १६६५ ई । सिवनारायणदास—काव्यात्र के टीकाकार, जीवनकाल १७वी शता. का आरम्भ । शिशुप्रवोषालक्कार—के मायव के दुन विष्णुदास, देखो आफेट., भाग २, पृष्ठ १५६-वी, जहाँ कहा गया है कि फ्लोरप्टीन पाण्डु मे इसके केवल क्षम्पाय ६ और ७ है।

शिश्प्रबोधालक्कार-ले. जीवनेन्द्र के पुत्र परिमल ।

श्मविजयगणि---काव्यकल्पलता की परिमल-विरचित टीका।

शृङ्गारकौस्तुभ---

श्रुङ्गारचन्द्रोदय--प्रस्तावचिन्तामणि मे उद्घृत।

भ्रङ्गारतिटनी---ले. चिरञ्जीवभट्टाचार्य, समय-१८वी शता. का पूर्वार्ष । भ्रङ्गारतरिङ्गणी---ले. श्रीनिवासाचार्य ।

प्रजारतिलक् — ले. रुद्रभट्ट; ऊपर देलो पृष्ठ १५६-१६०; रुद्रभट्ट का जीवन-काल ९५० ई और १११० ई. के बीच टीका रसतरङ्गिणी—ले. हरि-

बशभट्टके पुत्र गोपालभट्ट । श्रृङ्गारदर्पण--ले. पद्मसुन्दर, ऊपर देखो अकबरसाहिश्रङ्गारदर्पण ।

र्युङ्गारदीपिका—ले. भानुदत्त, यह निश्चित नही है कि रसमञ्जरी का ले. और प्रस्तुत भानुदत्त एक ही हैं।

श्रुङ्गारदीपिका—के. पेहकोमेटि के पुत्र वेम, देखो ईस्ट इण्डिया, भाग ११, पुष्ठ ३१५।

श्रृङ्गारपवन---

णाः प्राच्यात्मकाश---ले भोज, उत्पर देखो पृष्ठ २५९-६० भोज का शासनकाल १००५-१०५४ ई. । र्श्वञ्जारमेदेपदीप--वित्रलम्भ पर हरिहर-विरचित १० अवस्थाएँ; रसवन्द्रिका . में उद्घृत, पृष्ठ ५५।

र्फ्युक्सरमञ्जरी— ले. विश्वेष्ठवर जिसे उन्होंने अपनी ही एक और पुस्तक गस-चन्द्रिका में उद्घृत किया है।

. शुक्रारमञ्जरी--- के. अजितसेन, ३ अध्याय और १२८ परिच्छेद; विषय : . दोष, गुण, अर्थाळक्कार, समय १०वी शता. का उत्तरार्द्ध ।

भ्युङ्गारमञ्जरी—ले. अकबरसाहि; ऊपर देखो अकबरसाहिभ्यु.।

श्रृङ्गारमण्डन---ले. मण्डन, जो मालवराज के मत्री थे; रचनाकाल १४००-१४४८ ई.।

श्रुङ्गारमाला—ले. बाबूराम के पुत्र मुखलाल; ३ विरचन, रचनाकाल सम्बत् १८०१; उलवर पाण्डु कमसस्या १०८३, उद्धरण सं २३०।

शृङ्गारस्ताकर---

प्रद्वारसमण्डन अथवा शृतारमङन — हे. प्रसिद्ध सत वल्लप्राचार्य के पुत्र विद्ठलेक्बर, १० उल्लासो में विभाजित; हे की जन्मतिषि १५१५ ई वेलो भाडारकर ओरिएटल रिसर्च इन्टीट्यूट मूची, १२, पुष्ठ २५०-३५१।

श्रुङ्गाररसविलास—ले. देवदत्त ।

शृङ्गारलता--ले. मुखदेवमिश्र ।

श्वङ्गारविधि---

शृङ्गाररसरसी—ले. भटकमिश्र के पुत्र भावमिश्र ।

र्गुङ्गारसार---ले. कामेस्वर के पुत्र और गोडवतिकुल वेङ्कटनारायण दीक्षित; ६ उल्लामों में विभाजित । कहा जाता है कि उन्होंने ८ भाषाओं में ग्रन्थरचना की ।

शृङ्गारसारावलि--ले वेस्टूटनारायण ।

शृङ्गारसारिणी--हे. चित्रधर ।

श्रृङ्गाररसारोदधि---ले. सुधाकर पौण्डरीकयाजिन् ।

श्रक्तारहार—के केशव के पुत्र कठदेव; पाष्टु पर अकित तिषि १८४५ ई.1 श्रक्तारादिरस—अपूर्ण; राजेन्द्र नोटिंग, माग २, कमसस्या ६०६ में मृतित । श्रक्तारामृतकहरी—के निर्मादितानुपुरन्त के पुत्र मागविशेष्ठा ; कार्य

ार्वाकर हैं। त्यारा के स्वाप्त के उद्भुत किया है, (देखों सूची से पहले अंतिम पैरा) १६८१ ई. में औरामचरित नामक नाटक लिखा। वे रतिकस्लोलिनी के कर्ती सामराव (१७१९ ई.) से

 निम्न प्रदीत होते हैं। इन्होंने अपनी पैतुक परंपरा का अस्त्रीत कहीं किया। देलो मांडारकर सूची, माग १०, पृष्ठ १५८-१५९ (मी. गीड)।

भ्यञ्कासर्वकान्त्रका-ले. विजयवर्णिन् ।

गोष--काष्यमीमासा मे उल्लिखित।

शोबिबन्तामणि—भानुदत-विरिश्वत रसमञ्जरी की परिमल टीका के रखिया। राजेन्द्र-नोटिस, मात ९, कमसच्या ३११५ में जो तिथि सम्बत् १६०९ अर्थात १५५२-३ ई दी गई है, वह सम्भवतः इसकी रचना लिथि है।

जनाप् १५५२ र व गार हु, यह तत्त्रवयः वता स्रोजाकरमित्र—अलङ्काररत्नाकर के ले. ऊपर देखो ।

काशकरामन—जिल्लाहरूपाकर के ले. कार पंचार शौडोदनि—केशविमञ्ज-विर्यात अलङ्कारशेलर में दिये गये अलङ्कारसूत्र के ले.!

श्यामदेव--काव्यमीमांसा पृष्ठ ११, १३, १७ पर उल्लिखित ।

ध्यामराज-सामराज के समान।

श्रवणभूषण--- ले. नरहरिभट्ट।

श्रीकण्ठ---रसकौमुदी के ले., पाण्डु. की प्रतिलिपि सवत् १६५२ मे हुई।

श्रीकरमिश्र-अलङ्कारतिलक के ले.।

**बीकुल्मशर्मा—काव्यप्र. पर रसप्रकाश टीका के रवयिता।** 

श्रीधरसान्धिविग्रहिक-काव्यप्र. पर विवेक टीका के रचयिता।

श्रीनिवासदीक्षित---अल क्कारकौम्तुभ, काव्यदर्गण, काव्यसारसंग्रह तथा साहित्य-सूक्ष्मसरणि के ले.; ऊपर देखो; वे सम्भवत. राजवूडामणि दीक्षित के पिता थे।

श्रीमाद-केशविभन्न के अलक्कारशेखर में उल्लिखित।

श्रीवत्तकाञ्चन अपवा श्रीवत्तवर्मा—रसगङ्गाधर में उस्लिबित काव्यप्त. की सारबोधिनी टीका के ले. ; इसके अतिरिक्त काव्यपरीक्षा और काव्यामृत के ले. ।

श्रीवत्सा क्कमित्र---यमकरत्नाकर के ले. जीवनकाल १०वी छता. ।

श्रीविद्याचन्नवर्ती-देलो विद्याचनवर्ती ।

श्रीहर्ष अथवा हर्ष---भरत के नाट्यशास्त्र पर वार्तिक के छे.; अपर देखो पृष्ठ ५९-६०।

श्रुतानुपालिनी ---ले. काब्यादर्शं के टीकाकार वादिज्ञहमल, ऊपर देखो पृष्ठ १२५। श्रुतिराज्ज्यिनी---ले. नारायणपण्डित ।

प्रक्रियोपिका स्वया उदाहरणदीपिका—काव्यप्र. की टीका; ले. योविष्यठक्कुर । श्लोकदीपिका—काव्यप्र. की टीका , ले. जनावंत व्यास ।

इवेतारम्थनारायग—औषित्यविचारवर्षा की सङ्घवसतोथिणी टीका के छे.।

षट्पदानन्त्रं (विधमणदव्याक्यान) — कुवलयानन्द की टीका, ले. नामेशमट्ट; जवर देखी षट्सहस्त्रीकृत अर्थान् भरत-विरचित नाट्यशास्त्र; देखो धनिक की दशरूप पर वृत्ति, ४.२।

स क्रेत-काव्यप्र. पर माणिक्यचन्द्र की टीका, देखो पृ. २७४।

सङ्कत-काव्यप्र. पर माणिक्यचन्द्र की टीका, देखो पू. २७४।

सङ्केत-काव्यप्र. पर रुय्यक की टीका, देखो पृ. २७९।

सङ्गीतदामोदर—ले श्रीघर कविचक्रवर्ती के पुत्र युभङ्कर, रचनाकाल १५वी शताः; श्रिन्तिपन गौरीनावशास्त्री तथा गोविदगोपाल मुखोपाध्याय ह्वारा सम्पादित और कलकता सस्कृत कालेज रिसर्च सीरीज मे ७ स्तवको में प्रकाशित १९६०, प्रस्तावना-पृष्ठ १३-४०, मूलपाठ-पृष्ठ १-२४, स्रोत व सदर्भ-पृष्ठ १२५-१६; विचय : भाव, हाव, अनुभाव, नायका, नायक, नाट्यशास्त्र, रस, मञ्जीत आदि।

सङ्गीतरत्नाकर—ले. नि.सङ्क द्वाङ्गदेव यादव सिडवण के आस्त्रित (१२१०-१२४७ ई.) आनन्दः द्वारा मृद्रित ।

टीकाये—

- कलानिधि---ले. विजयनगर-निवासी चतुरकल्लिनाथ; रचना-काल १६०८ ई. से पूर्व, आनन्द द्वारा मृदित ।
- सुधाकर—ले सिंहभूपाल, बाडबार लाइबेरी द्वारा बाशिक रूप मे मुद्रित, रचनाकाल १३३० ई.।

सञ्जीवनी अथवा सर्वस्वसञ्जीवनी—विद्यापत्रवर्ती-विरचित अलंकार सर्वस्य की टीका; रचनाकाल १४ शताः से पूर्व ।

सदल क्यारचन्द्रिका---

सदाशिवदीक्षित—बालरामवर्म यशोभूषण के ले; ऊपर देखो।

समयसुन्दर---वाग्भटाल द्कार के टीकाकार, ऊपर देखी।

समयसुन्दराणि —अष्टलझार्थी अर्थात् अर्थरलावली के ले ; अष्टल का रचना-काल सम्बत् १६४६ (१५८९-९० ई.), लाहीर मे, देखो कायबाटे की रिपोर्ट (१८८१-९५), कमसस्या १३५३।

समुद्रवन्थ-अलंकारसर्वस्य के टीकाकार; जीवनकाल १३०० ई.। त्रिबेंद्रम संस्कृत सीरीज द्वारा मृद्रित ।

संप्रवासकारिता (बृहती टीका)—विद्याचकवर्ती-विरवित काव्यप्र. की टीका, अपर देखी।

संसञ्ज्ञा अथवा अयंवार्थकीमुदी--ले. भानुदत्त-विरवित रसमञ्जरी के टीका-कार विस्वेरवर । संमासान्वयिष्यम् —सेमहंसगणि-विराचित वाग्मटारुक्कुर की टीका । सरसामोद—के. जञ्जुतरायमोडक-विराचित साहित्यसार की टीका । सरस्वतीकण्ठाभरण—के. मोज, ऊपर देखी पृष्ठ २५७-२६४।

टीकायें---

- १. आजड-विरचित टीका ।
- रत्नदर्पण—ले. रत्नेश्वर; रचनाकाल १४वी ई., ऊपर देखो पृष्ठ २६३; (काव्यमाला सीरीज में ३ परिच्छेदो मे मृद्रित)।
- ३. जगद्धर-विरचित टीका।
- भट्टनृसिंह-विरचित टीका, देखो भोज के श्रृङ्कारप्रकाश पर डॉ. राषवन, भाग १, पृष्ठ ४१८ से आगे विशेषत.पृष्ठ ४३२-४३४।
- ५. मार्जन—ले. हरिनाथ ।
- दुष्करचित्रप्रकाश्विका—ले. लक्ष्मीनाथभट्ट; रचनाकाल १७वी
   शता. के पूर्वाई मे ।
- हरिकृष्णब्यास-विरचित टीका ।

सरस्वतीतीर्थ-काव्यप्र. पर बालचितानुरञ्जनी टीकाकार सर्वेदवराचार्य द्वारा साहित्यसार मे निर्दिष्ट ।

सहदेव-वामनरचित काव्यालङ्कारसूत्र के टीकाकार।

सहस्राक्ष-काव्यमी. पृष्ठ १ पर निर्दिष्ट । देखो ।

सह्दयलीला-- ले. रुय्यक--काव्यमाला सीरीज तथा पिशल द्वारा प्रकाशित;

समय ११२५-११५० ई. ।

सहृदयालोक-ध्वन्यालोक के समान ।

सागरनन्दी द्वारा नाटक लक्षण रत्नकोश मे निर्दिष्ट । सामराज दीक्षित—रतिकिल्लोलिनी के ले. ; देखी एनल्स ऑफ भण्डार. भाग १०,

पुष्ठ १५८-१५९ ।

सामराजदीक्षित---श्रङ्गारामृतलहरी के ले., ऊपर देखो ।

सायण--अलङ्कारसुघानिषि के ले.

सारबोधिनी-उपर देखो वत्सलाञ्छनरचित काव्यप्र. की टीका ।

सारसमुच्चय--रत्नकण्ड रचित काव्यप्र. की टीका; ऊपर देखो ।

.साहितासार---ले. वेक्टराम के पुत्र सीताराम । साहित्यकण्टकोद्वार---ले. का नाम नही दिया; नारायण के पुत्र द्वारा विरक्तित, वेको दूनियल सूची, भाग ६, उपविभाग १, कमसस्या ५०६८, मुक्क

् देखो दिनियल सूची, भाग ६, उपविभाग १, कमसस्या ५०६८, १ ६९३५। साहित्यकिका-रू. शंकरिमञ्ज, देखो मिथिला पाण्डु, सूची, भाग २, पृ. ७१; कमसस्या ५३।

साहित्यकरपद्भम---रचना-सबधी टिप्पणियो का कोष, बीकानेर पाण्डु. में बी. मित्रा; पृष्ठ २८७; क्रमसच्या ६१६।

साहित्यकल्पबल्ली---ले. भास्कराचार्यं, बरदगुरु के वशज; काव्यप्र तथा रसार्णव-सुधाकर पर आधारित, भाष्यकार का अयं रामानुज से है।

साहित्यकुतूहल — ले. रपुनाथ, विषय जित्रकाव्य, तजौर की रानी दीपाबाई के आश्रित, समय १६७५-१७१२ ई. के बीच; बम्बई विस्तविद्यालय का वी जनल भाग १०; पष्ट १३२।

साहित्यकौतुहल-ले. यशस्विकविपूत्र गोपाल; छदा मे ।

टीका---उज्ज्वलपदा ले यशस्त्रिकवि, पाण्डु. १७३० ई. मे।

साहित्यकीमुदी- ले. विद्याभूषण; काव्यप्र में आनेवाली कारिकाआ की टीका;

टीका—कृष्णनन्दिनी—ले विद्याभूषण ।

साहित्यचन्द्र—काब्यप्र मे आने वाली कार्तिकाओं की टीका, जिन्हे यहाँ प्रस्त-विरचित कहा गया है, वी उलवर सूची, उद्धरण-क्रमसस्या १०४६ । साहित्यचन्द्रिका---

का अन्तिम भाग; तंजौर पाण्डुं भाग ९, कम-सख्या ५३०९, पृष्ठ ४१००, इसके १३ परिच्छेद बताये गये हैं।

साहित्यचडामणि---ले. भट्टगोपाल ।

पुस्तक में ले. ने प्रदीपकृत साहित्यदर्पणश्रीपाद का उल्लेख किया है; रचनाकाल सम्बत् १६४०, जब ले. १९ वर्ष के वे।

साहित्यदर्गण— ले. विश्वनाथ कविराज; देखी ऊपर पृष्ठ २९६-३०४; रचनाकाल १३००-१३८० ई.; निर्णय. द्वारा प्रकाशित ।

टीकार्ये---

काय---लोचन----ले. विद्वनाथ के पुत्र जनन्तदास, देखो उत्पर पृ. ३०४ मृद्रित । प्रभा----ले. गोपीनाथ ।

ं मयुरानायशुक्छ की टीका ।

रामचरण की टीका---रचनाकाल १७०० ई.; निर्णयः द्वारा मृद्धितः । विज्ञानप्रिया--ले. महेस्वरभट्ट; मृद्रित; देखो ऊपर पृष्ठ ३०४।

साहित्यदीपिका — काव्यप्र. की भास्करमित्र विरक्ति टीका; दूसरा नाम काव्या-स्र क्लूपरहस्य निवन्य; पृष्ठ २५, २०४, ३०८, ३२९ पर प्रदीप द्वारा उद्युत; रचनाकास्त्र १५०० ई. से पूर्व।

साहित्यबोध---ले. सीताराम ।

साहित्यमञ्जूषा—रलागिरि जिले में स्थित सङ्गमेश्वर के निवासी बस्काल के कुत्र दाजी बारा रिचल, क्लोक-सब्बा ४५५, रचना-काल १८२५ ई.। टीका कुञ्जिका—के बाजीपत के पुत्र देखों व. स. ए. सी., पृष्ठ ५२। साहित्यमीमासा—के स्थाक, उत्तर देखों पृष्ठ २८०-२८२; रचनाकाल ११२५-११५० ई; निजंडम सक्कृत सीरीज में मूदित।

साहित्यमुक्तावली---

साहित्यरलाकर—ले. पर्वतनाथ के पुत्र धर्मसूरि; १० तरगो में विभाजित; रचनाकाळ लगभग ११वी ई.; देखोब व. रा. ए सी., पृष्ठ ५२; न्यू इ. ए, भाग २, पृष्ठ ४२८-४४१।

टीकार्ये---

मन्दर---ले. मल्लादिलक्ष्मणसूरि ।

नौका---ले लक्पनसूरि के पुत्र वेक्क्टसूरि। साहित्यविलास---ले चतुर्मुव; देस्रो मियिला पाण्डु सूची-माग २, पृष्ठ ८१।

साहित्यसंग्रह—ले. शम्भुदास, अपर देखो । साहित्यसर्वस्य—वामनविरचित काव्यप्र. की टीका, टीकाकार महेस्वर अथवा

साहत्यस्वरच—चामनावराचत काव्यत्र. का टाका, टाकाकार नहरवर अववा महेरवर सुबुद्धिमिश्र; देखो आफ्रेट की बोडलीन पाण्डु. सूची कमसंस्था ४८८, पुट्ट २०७; रचनाकाल १८६४ ई.।

साहित्यसाम्प्राज्य — कृष्णदीक्षित-विरचित रचुनायमूपालीय की टीका; के. सुमतीन्त्रयति ।

साहित्यसार—के. अच्युतरायमोडक ऊपर देशो; १२ रत्नों में विभाषित; कोक-संस्था १३१३; सक् सम्बत् १७५३ (१८३१ ई.) मे पूर्ण हुई। टीका सरसामोद—के. अच्युतरायनोडक; पुस्तक और टीका निर्वय. हारा मुदित।

साहित्वसार--ले. मानसिंह ।

साहित्यसार---ले. सर्वेश्वराचार्य; ६ प्रकाशो मे विकाबित; बर्नल ऑफ द्रावनकोर यूनिवर्सिटी, भाग २, कमसंख्या २; पुष्ट १-१६ पर मुश्रित । काहित्यसुवा सचना काव्यका ... के. रसतरिङ्गणी के टीकाकार नेमिसाह। साहित्यसुवासिन्यू ... के. त्रिमन्त्रदेव के पुत्र विस्तामः ८ तरेणी मे विमाजित; के. मूळत. गोदावरी पर स्थित बारासुर के निवासी, बाद मे बनारस मे निवास; रचनाकाल सम्बत् १६४९ बनारस मे; देखो उसवर पाब्यू

सूची-उद्धरण २३५ । साहित्यसूक्ष्मसरणि-----ले. श्रीनिवासदीक्षित ।

साहित्याब्यि---ले. वेणीवतः; देस्रो तञ्जीर पाष्डु-सूची भाग ९, पृथ्ठ ४१०३। सिंहदेवगणि---वाग्भटालङ्कार के टीकाकार, काब्यमाला सीरीज में मुद्रित ।

सिंहभूपाल अथवा क्षिमभूपाल-रसाणंसुवधाकर, ऊपर देखी।

सीलाराम--- वे कूटराम के पुत्र, साहितीसार के छे.।

बुबादेखमिश्र-शृङ्गारलता के ले ।

सुस्रकाल—अलङ्कारमञ्जरीकेले, गङ्गेशमिश्र और हिन्प्रसादकेशिष्य, जीवनकाल लगभग १७४० ई।

सुवा-— ले रामवल के पुत्र घरानन्द; अप्पय्यदीक्षित-विरक्ति चित्रमीमासा के टीकाकार ।

सुघा अथवा राकागम—ले गागामट्ट अथवा विश्वेश्वरम्ह, चन्द्रालोक के टीका-कार; रचनाकाल १७वी शता. का उत्तराई।

सुधाकर--शृङ्कारसारोदधि के ले देखो सन् १८९१-१८९५ की काठबाटे की रिपोर्ट, कमसच्या ७१०, पृष्ठ ४६।

सुधासागर अथवा सुघोदधि—भोमसेन-विर्ग्यत काव्यत्र. की टीका, रचना-काल १७२३ ई ।

सुधीन्द्रयति अथवा योगिन्—अलङ्कारनिकष अथवा अलङ्कारमञ्जरी तथा मधु-धारा के ले ; ऊपर देखो ।

सुन्दरमिश्र---१६१३ ई. मे लिखी नाट्यप्रदीप के ले ।

सुबन्यु-भावप्रकाशन के एक ले. के रूप मे उल्लिखित, पृष्ठ २३८ (सुबन्यु-मीटकस्यापि लक्षणं प्राह पञ्चषा) ।

सुबुद्धिमश्र—बामन-विरन्ति काव्याल क्कारलूत्र पर साहित्सवस्य के के:; नर्रासहरुक्कुर, रालक्ष्य तथा मीमवेन डारा काव्यतः के टीक्कार के रूप ने उत्तिकवितः, देवो ने टर्मन के बुक्त रिपोर्ट का पुरु रु४, वहाँ सुबुद्धिसम्ब की टीका और तस्वररीक्षा दोनों का उल्लेख है।

**युक्कोबिनी-काव्य**प्त. की वे क्कटाचलमूरिविरचित टीका ।

सुवोधिनी---प्रिलोचन-विरचित विदग्धमुखमण्डन की टीका, वेस्रो स्टीन 'क्ष्री पाण्डुलिपि, पृष्ठ २७४।

सुब्रह्मण्यशास्त्री—शरक्यन्द्रिका के ले।

सुमतीन्द्रपति—सुरीन्द्रपूत्यपाद के शिष्य और साहित्यसाम्राज्य के टीकाकार । सुमनस्—गेयाधिकार मे अभिनवभारती द्वारा उद्धृत, देखो पृष्ठ ४३४, भाडारकर की प्रतिलिपि ।

सुमनमनोहरा—काव्यप्र की गोपीनाथविरचित टीका । सुरानन्द--काव्यमीमासा मे उल्लिबिन, पृष्ठ ७५ ।

सूर्यकवि—कविकल्पलना की बालबोधिका टीका के रचयिता।

सेनु अथवा सेनुप्रबन्ध—रमनरिङ्गणी पर बजराजदीक्षित के पुत्र जीवराज द्वारा जिल्ली टीका, नौका नामक टीका का द्वेषपूर्ण लडन किया है (भूमिका-

क्लोक ९), उलवर पाण्डुलिपि, उद्वरण २२६।

सोमनार्य---नाट्यचूडामणि के ले, पुस्तक नी टीका तेलुगु मे है। सोमेस्वर----भरखाज-गोत्र के भट्टदेवक के पुत्र, नाव्यप्र पर काव्यादर्श अयवा

काव्यप्रकाशसङ्केत टीका के रचयिता। सौभाग्यकमदीपिका—९ रसो के सम्बन्ध मे।

स्वात्मारामयोगीन्द्र--विदग्धमुखमण्डन के टीकाकार।

हरि-- चद्रट-विरचित काव्याल क्कार के सम्बन्ध में नेमिसाधु द्वारा प्राकृत में काव्य-णास्त्र के एक लेखक के रूप में उल्लिखित।

हरिकृष्णव्याम-सरस्वतीकष्ठाभरण के टीकाकार ।

हरिश्चन्द्र--ताराचरणविरचित शृङ्गारग्लाकर मे उल्लिखित।

हरिदास—पुरुषोत्तम के पुत्र, प्रस्तावरत्नाकर (रचनाकाल १५५७ ई) के ले.,

देखो आफ्नेट की कलकत्ता पाण्डुलिपि सूची, भाग १, पृष्ठ ३६० । हरिनाथ—काव्यादर्श पर मार्जन टीका तथा सरस्वतीकठाभरण पर मार्जन टीका के रचयिता।

हरिप्रसाद-माधुरिमध्याङ्गेश के पुत्र, काव्यार्थगुम्फ तथा काव्यालोक के ले; रचनाकाल १७१८-१७२८ ई ।

हरिलोचनचन्द्रिका—ऊपर देखो रमा।

हर्ष अथवा भीहर्थ--नाट्यशास्त्र पर वार्तिक के ले , ऊपर देखो पू. ५९-६०; सागरनन्दी ने हर्षविकमनराथिप का उल्लेख किया है और भावप्रकाशन, पृ २३८ पर हर्षका नाट्यशास्त्र के एक ले के रूप में उल्लेख किया गया है।

हरुपर्यम्—काव्यतस्विचार के लेखक । हृदयदपण्—ले महुनायक, देखो ऊपर पृ २२१-२२५, जीवन-काठ ९००-१००० ई के मध्या।

हेमचन्द्र---काब्यानुशासनवृत्ति, अलङ्कारचूडामणि तथा विवेकटीना ने रचियता देखी पष्ठ २८७-२९०, जीवननाल १०८८ ११७२ ई ।



## वीर सेवा मन्दिर

बीवक संस्कृत्यायशास्त्रान्य प्रतिसम्